



# मीर्घ साम्राज्य <sup>क</sup> इतिहास



## मौर्य साम्प्राज्य का इतिहास

#### . लवक

सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट्. (वेरिस) (भूतपूर्व कुतपति, पुरुकुन कागडी विश्वविद्यातय, हरिडार एवं गोविन्दवस्त्रभ पता पुरस्कार, गोतीलान नेहरू पुरस्कार धौर मञ्जनाप्रमाद पारिलोधिक द्वारा सम्मानित

प्रकाशक

श्री सरस्वती सदन, मसूरी

एवम्

ए-१/३२ सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-१६

नबीन संस्करण १६८०]

मूल्य ३० रपये

प्रकाशक भी सरस्वतो सवन (मनूर्ग) ए-१/३२ सफदरजग उन्कलेन नई दिल्ली-१६

मुद्रक **प्र**जय प्रिटसं नवीन शाहदरा, दिल्ली-**३**२ वाराहीमात्मयोनेस्नतुमवनविधावास्थितस्यानुरूपाम् यस्य प्राग्वन्तकोटि प्रचयपरिगता शिक्षियं भृतवात्री । स्लेच्छैरुडिज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमृतें : स श्रीमद्बन्युभृत्यस्विरमवतु महीं पार्थिवस्चन्द्रगुप्तः ।। (विशालवत्त) भारत में हिमालय से समुद्रपर्यन्त सार्वभौम साम्राज्य के उन्नायक राजनीति के महान् प्रवक्ता और प्रयोक्ता

आबार्य विष्णुगुप्त चाणस्य

और

भारतीय सभ्यता, सस्कृति तथा धर्मको विश्व भर मे

ब्याप्त करने का महान् उद्योग करने वाले आचार्य उपगुप्त (तिष्य) की

पुण्य स्मृति मे

#### प्रस्तावना

मारत के इतिहास मे मौथं माम्राज्य का महस्त्र बहुत अधिक है। ऐतिहासिक विस्पेष्ट ए स्थाय ने देख साम्राज्य के सस्त्राणक करवाल मोर्ग के राज्यस्तितर का वर्णन करते हुए किसा है, कि "दी हवार साल में मो अधिक हुए, सारत के प्रथम सम्राज्य ने उस वैज्ञानिक तीमा को प्राप्त कर किया या जिसके किये उसके विदिश उत्तराशिकारी क्ष्य में आहे मति रहे अपने किया ने मौ कभी पूर्यता के साथ प्राप्त नहीं किया !" हिमान्य से ममुद्रपर्यन्त नहस्त्र योजन विस्तरीय को पृथिषी (पारत देश) है, वह एक वक्वती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आचार्य वाणक्य ने अपने प्रथात्वान में प्रति है। है, एक विचार विस्तर करने में सफलता प्राप्त की यो। शास्त्रवालिक करने में सफलता प्राप्त की स्थाप का स्थाप के राज्य में अपने असाम्राप्त विस्त को क्ष्योप की स्थाप करने के साम्राप्त की स्थाप करने किया या। वद्यपुप्त मौथं के यौन राज्य अशोक ने देश-देशान्तर में प्रत्यात्वा करना किया के प्रयास का मार्ग के प्रवास का मुख्य स्थाप हो। मीर्य-सुप्त के प्रत्यात्वा करना किया, विद्य के किया, विद्या की विज्ञा के किया, विद्या के प्रयास किया, विद्या की विद्या करने से स्थाप करने किया में करने के राज्य के किया की किया, विद्या की किया, विद्या की किया, विद्या की स्थाप सम्ता महित और प्रयास है। मीर्य-सुप्त को मारतिवा की स्वर्ण पूर्ण मान्यना मर्चया मारतिवा विद्या की प्रयास है। मीर्य-सुप्त को मारतिवा विद्या की स्थाप विद्या की स्थाप विद्या करना है। मीर्य-सुप्त को मारतिवा विद्या की स्थाप की स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने किया करने का स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने किया स्थाप की स्थाप करने करने किया स्थाप करने का स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने करने किया स्थाप करने करने करने किया स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने करने करने किया स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने किया स्थाप करने करने करने क

मोर्थ साम्राज्य के गौरवपूर्ण इनिहास की कसबद्ध एवं विश्वद रूप से लिखने का प्रयत्न मैंने मृत् १९६९ में किया था, और उसके परिणासन्दरूप मेरा 'मीर्थ साम्राज्य का इतिहास' आज से ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश में आवा था। हिन्दी साहित्य संस्थित अप को मम्मित आवर प्राप्त हुआ. और असिक मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १९९२ में ही इसे मनलाप्रनाद गान्तिपिक हारा पुरस्कृत किया। नावरी प्रवारिणी समा, कामी, और मण्यास्त्र हिन्दी ममिनि, इन्तीर आदि अनेक साहित्यक सस्याओं ने मी इस प्रस्थ पर अनेक पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये। कनिपय विश्वविद्यालयों ने इस प्रस्थ को एमठ एक की पाउस पुन्तकों में भी स्थान दिवा।

चिरकाल मे मेरी इच्छा थी, कि उस प्रत्य का नवा सस्करण तैवार कहें। वात वर्षों मे मोर्थ उनिहास के सम्बन्ध में बहुत-मी तहें सामग्री भी प्रकाश में आयी है। एर अन्य नाहित्यक कार्य में व्यक्त रहने के कारण में अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका। रमका अवकाश मुझे अब प्रात्त हुआ, और 'मोर्थ सामग्रात्म का इतिहास' के नवे संस्करण की पाठकों के सम्मुच रमने हुए मुझे हादिक प्रसन्नता है। वस्तुत, यह पूर्णतवा नवा प्रत्य है, क्योंकि इस सर्वेशन नवे सिन् से दुवारा निम्मा नवा है। मैने प्रवत्न किया है, कि मोर्थों के सम्बन्ध में मो मोर्थों उपलब्ध है, उस मकका इस प्रत्य में समावेश हो जाए। आशा है, पाठक इससे सनोप अनुमृक्ष करेंगे।

मसूरी २७ मार्गजीर्ष, २०२७

सत्यकेत विद्यालंकार

#### प्रकाशक का निवेदन

हिन्दी में इतिहास और राजनीतिशास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के प्रन्यों को लिखने के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा० अरावेक् विद्यालकार ने किया है, पाठक उससे मधी-मारित पिरिचत है। सारत का प्राचीन इतिहास, पारतीय सम्हति, प्राचीन मारतीय राजवारन, मूर्यों के आयुक्तिक इतिहास, एशिया का आयुक्तिक इतिहास आदि पर जो ग्रन्य उन्होंने लिखे हैं, हिन्दी साहित्य में उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश सासन, बणात हिन्दी मध्यक्त आदि ने अनेक पुरस्कारों द्वारा उनके प्रन्यों को सम्मातित किया है। इतिहास-विषयक उनके ग्रन्य विद्याध्यों और संस्तामारण पाठकों में इतने अधिक कोश्वरिय हुए हैं, कि उनके पान्य-सांच व इससे भी अधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा० सत्यकेतु विद्यालकार की विषयक के प्रतिपादन की शैनी अस्यन्त आवर्षक होती है, और वे ऐसी आपा का प्रयोग करते हैं जो मुबांव तथा हृदयनम्म हो। इमीन्त्य सर्वनाथारण पाठक भी

भीयं साम्राज्य का उतिहास "टा० विद्यालकार का प्रथम प्रत्य था. जो मन् १९.२९ के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ था। पर उनकी उन गहली रचना का ही अप्यधिक सम्मान हुआ, और उन हारा उन्होंने हिन्दी लेककों नथा उतिहास के विद्वानों में आदरणिय स्थान प्राप्त कर लिया। चित्रकाल हुआ, अविक इन सन्य का पहला मंकरणिय स्थान प्राप्त कर लिया। चित्रकाल हुआ, अविक इन सन्य का पहला मंकरणिय कर समामत हों गया था, पर इनकों मींग निरन्तर बनी रही और बाजार में उपलब्ध न होंने पर मी अनेक विश्वविद्यालयों में स्थान प्रदार निका हुआ है।

'मीर्ब साम्राज्य का इतिहास' के नये सम्करण को पाठकों के सम्मृत्व रखते हुए हमे हार्विक प्रमन्नता है। यह पूर्णनया मशीधिन एवं परिवर्षिन सम्करण है, जिसमें मीर्थ इतिहास की उस सब सामग्री का समावेश कर निया गया है, जो इस समय उपलब्ध है। बन्तुन, इसे नया सम्करण न कह कर नया प्रस्य कहना ही अधिक उचिन होगा. क्योंकि इसे पूर्णनया नये सिरं में जिल्ला गया है।

30 रे पूर्वो, रे नक्यों नचा दम चित्रों में युक्त इन प्रत्य का मृत्य हमने बहुत ही कम रखा है। मारत मन्कार के कदीय हिन्दी निदेशाल्य की महायना में बो प्रत्य प्रकाशित कियों जा रहे हैं, उनकी नुलना में मी इसका मृत्य कम है। हमें विश्वास है, कि डा॰ सन्यकेंद्र विद्यालय के अन्य प्रत्यों के समान इस प्रत्य का भी हिन्दी जगत् झाग स्वागत किया जायगा।

भारतीय पुरातन्त्र विभाग ने अपने सम्रहों में से इस ग्रन्थ में वित्र प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिये हम अपना आभार प्रगट करते हैं।

भी सरस्वती सदन, मसूरी

## प्रथम संस्करण की भूमिका से

अध्यापक मत्यकेतु विद्यानकार ने यह मौर्य साम्राज्य का दिनहास बहुत ही अच्छा ग्रन्थ बढ़े परिश्रम से और अध्ययन पुरस्तर, स्वय सव मूल्यत्यो को पढ़ कर और क्रुझ के नाथ तस्य का निषंय करते हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अंग्रेजी मे ही होती रही है। किसी पर्यवाद या मन्प्रदाय के विचारों से विद्यालकार जो के ऐतिहासिक विचारों पर मुल्यमा जरा भी नहीं।

पुराने हिन्दू पुराबिदों को नग्ह और नये ऐतिहासिकों की तरह प्रन्थकार ने शिलालेख, प्राचीन पुस्तको तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों से मीर्थ राज्य की डितिवृत्ति सकलित की है। मैंने टोक-जजा कर देख लिया. यह माल रखा है।

ये मोर्च महाराजा बंद के कर्मकाण्ड को नहीं मानने ये और न ब्राह्मणों की जाति का अपने में ऊँचा भानने ये और न वे अपनी की निर्माण एं उनमें िल्खवाते ये। अपने वर्ष्ट आंधा आपने में हैं कि महारे, नवाई, दया आदि अनीश्वर और ऐहिक प्रमां हुए मिर्च के अपनी की स्वार में उपने कि के प्रमां महित के प्रथ का प्रचार नक्कारे की चोट में दिवन तक करने वाले, सै व डो अक्वर एक में और कोडियों कान्स्टेन्टाइन के अववार में बढ़ भारत के बात्य अवैदिक क्षत्रिय सार्वकान्तिक मा आप्ता अक्षत "धर्मविजय" स्थापित करने की कामनावाले हुए। ऐसे राजा न उनवे पहले हुए थे और न अब तक हुए। अैंस वहां अपने को डेंडवर मान नेवाले आहुएए ऐसे स्थापत का स्वतन्त्र वनाने वाले बुद्ध की लोकांतर आधार्य हुए, वेसे ही लोकांतर आधार्य हुए, वेसे ही लोकांतर आधार्य हुए, वेसे ही लोकांतर आधार्य हुए, वेसे वह नरस्लप्रस्था मारत की कोख में ही हो सकते थे।

ऐसे महानुभावों का चरित आजकरू की मापा में बढ़ करना एक धर्मकार्य हीं, गाहित्य में, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुजी इस पूर्त की पूर्ति कर चिर-यश के मानी हुए। उनको देश की ओर से बचाई है।

पाटलिपुत्र शुद्ध श्रावण शुक्ला ३, १९८५

काशीप्रसाद जायसवाल



## विषय सूची

१७

पहला अध्याय--मौर्य यग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री

| (१) प्राचीन मारत मे इतिहास का ज्ञान।                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| (२) कौटलीय अर्थशास्त्र ।                                                |     |
| (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य।                                            |     |
| (४) बौद्ध (सस्कृत और पालि) साहित्य ।                                    |     |
| (५) जैन (संस्कृत और प्राकृत) साहित्य।                                   |     |
| (६) प्राचीन ग्रीक और लेटिन साहित्य।                                     |     |
| (७) चीनी और तिब्बती साहित्य।                                            |     |
| (८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष।                                         |     |
| दूसरा अध्यायतिषिकम का निर्णय                                            | Ę   |
| (१) प्राचीन मारतीय इतिहास के तियिकम की आधारिक्षला।                      |     |
| (२) स्वीकृत तिथिकम पर विप्रतिपत्तिया ।                                  |     |
| (३) विवेचना।                                                            |     |
| तीसरा अध्याय—मागध साम्राज्य का विकास                                    | 68  |
| (१) प्राचीन मारत मे साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति ।                    |     |
| (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद।                                          |     |
| (३) मगध का उल्कर्ष।                                                     |     |
| <ul><li>(४) साम्राज्यनिर्माण में मगध की सफलता के कारण।</li></ul>        |     |
| चौचा अध्यायचन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन                               | 203 |
| (१) मोरियगण का कुमार चन्द्रगुप्त ।                                      |     |
| (२) विदेशी आक्रमण।                                                      |     |
| <ul><li>(३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रमाव ।</li></ul>    |     |
| <ul><li>(४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार ।</li></ul> |     |
| (५) सैत्युकस का आक्रमण।                                                 |     |
| (६) चन्द्रगुप्त का शासन                                                 |     |
| पाँचवाँ अध्यायचन्द्रगुप्त कालीन शासन-व्यवस्था                           | ?   |
| (१) साम्राज्य की शासन व्यवस्था।                                         |     |
| (२) विजिगीयुंसम्राट्।                                                   |     |
| (३) मन्त्रिपरिषद।                                                       |     |

| २०१         |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
| २३६         |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| २६७         |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 798         |
|             |
|             |
|             |
|             |
| ३१८         |
|             |
|             |
| <b>३३</b> २ |
|             |
|             |

|                  | ₹₹                                                        |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| (२)              | व्यवसाय और उद्योग।                                        |     |
| (₹)              | व्यापार ।                                                 |     |
| (8)              | कृपको, शिल्पियो और व्यापारियों के संगठन ।                 |     |
| (4)              | दामप्रथा।                                                 |     |
| (٤)              | मुद्रापद्वति ।                                            |     |
| (9)              | मूद पर उथार देना।                                         |     |
| (८)              | नगर और ग्राम ।                                            |     |
| बारहवाँ अध्य     | ाय—सामाजिक दशा                                            | ३७९ |
| (१)              | ममाज के विभिन्न वर्ग।                                     |     |
| (२)              | विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति ।                           |     |
| (3)              | चार आश्रम ।                                               |     |
| (8)              | गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ ।                                   |     |
| (%)              | तमाने तथा आमोद-प्रमोद।                                    |     |
| (€)              | सुरा, पानगृह और वतनालाएँ ।                                |     |
| (0)              | वस्त्र, प्रसावन और मोजन ।                                 |     |
| तेरहवां अध्य     | ायभामिक सम्प्रदाय और विश्वास                              | 866 |
| (8)              | नये धार्मिक सम्प्रदाय ।                                   |     |
| (5)              | वैदिक धर्म।                                               |     |
|                  | विश्वास और तन्त्र-मन्त्र ।                                |     |
| चौदहवां अध्य     | गयसंन्य संगठन और युद्धनीति                                | ४२७ |
|                  | सेना का सगठन ।                                            |     |
|                  | मैनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र ।                            |     |
| (3)              | युद्ध के विविव प्रकार और व्यूहरचना ।                      |     |
| पन्द्रहर्वा अध्य | ।।य—चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन | RRR |
|                  | चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय ।                               |     |
| (२)              | घोर दुर्मिक्ष ।                                           |     |
|                  | राजा बिन्दुमार का शासन ।                                  |     |
|                  | पाय—−राजा अशोक का शासनकाल                                 | ४६७ |
| (१)              | अशोक का सिहामनारोहण ।                                     |     |
|                  | राज्यविस्तार ।                                            |     |
|                  | अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार।                     |     |
|                  | विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध                              |     |
| (4)              | अशोक का शासन ।                                            |     |

| सतरहवां अध    | मायअज्ञोक की घर्मविजय                      | 400 |
|---------------|--------------------------------------------|-----|
| (8)           | 'घर्म' का अभिप्राय ।                       |     |
| (२)           | धर्मविजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन।    |     |
| (٤)           | धर्म विजय का क्षेत्र।                      |     |
| अठारहवाँ अ    | म्पाय—राजा अञ्चोक और बौद्ध धर्म            | ५२३ |
| (8)           | बौद्धधर्म की दीक्षा ।                      |     |
| (२)           | बौद्ध तीर्घों की यात्रा।                   |     |
|               | बौद्ध अशोक ।                               |     |
| (8)           | बौद्धधमं की तीसरी संगीति (महासमा)।         |     |
| उन्नोसर्वा अध | याय—औद्वधर्म का विदेशो मे प्रसार           | ५४९ |
| (१)           | प्रचारक-मण्डलो का संगठन ।                  |     |
| (२)           | लका में बौद्ध घर्म का प्रचार।              |     |
| (३)           | दक्षिण मारत मे बौद्धवर्म का प्रचार ।       |     |
| (8)           | लोतन मे बौद्धधर्म का प्रचार।               |     |
| (4)           | हिमबन्त देशों मे प्रचार ।                  |     |
| (६)           | यवन देशो में प्रचार।                       |     |
| (७)           | सुवर्ण मूमि में प्रचार ।                   |     |
| बीसवाँ अध्या  | यअञ्चोककालीन शासन-व्यवस्था और सामाजिक जीवन | ५७३ |
| (१)           | शामन की रूपरेखा।                           |     |
| (२)           | राजा और उसकी परिषद्।                       |     |
| ()            | महामात्र और अन्य राजकमचारी ।               |     |
| (8)           | शासनविषयक नीति ।                           |     |
| (4)           | सामाजिक जीवन ।                             |     |
| इक्कोसर्वा अध | याय—अशोक के उस्कीणं लेख                    | ६०७ |
| (१)           | चतुर्दश शिलालेख ।                          |     |
| (२)           | नषु शिलालेख ।                              |     |
| (३)           | स्तम्म लेख ।                               |     |
| (8)           | लघुस्तम्म लेख ।                            |     |
| (4)           | अन्य उत्कीर्णलेखाः                         |     |
| बाईसर्वा अध्य | ायअशोक की नीति का मृत्याङ्कन               | ६२२ |
|               | घर्मविजय की नीति ।                         |     |
| (२)           | मारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव ।  |     |
|               | -                                          |     |

| तेईसर्वा अध्यायमौर्य युग के भग्नावशेव                | ÉÍR           |
|------------------------------------------------------|---------------|
| (१) अशोक के कर्तृत्व की स्मृतियाँ।                   |               |
| (२) पाटलिपुत्र।                                      |               |
| <ul><li>(३) साञ्ची।</li></ul>                        |               |
| (४) सारनाथ, तक्षशिला और म <b>रहृत</b> ।              |               |
| (५) मौर्य युग की मूर्ति कला।                         |               |
| (६) मौर्य युग के सिक्के।                             |               |
| चौबीसर्वा अध्याय-मौर्य साम्राज्य का हात और पतन       | 585           |
| (१) अक्षोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा।               |               |
| (२) राजा सुबश कुनाल।                                 |               |
| (३) राजा दशरथ (बन्धुपालित)।                          |               |
| (४) राजासम्प्रति।                                    |               |
| (५) यवन आक्रमणो का प्रारम्भ ।                        |               |
| (६) कलिङ्कराज सारवेल।                                |               |
| <ul><li>(७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी।</li></ul> |               |
| (८) मौयौं के पतन के कारण।                            |               |
| परिशिष्ट(१) मीर्यवश-बृक्ष।                           | <b>\$</b> 9\$ |
| (२) आचार्यं चाणस्य का जीवनवृत्तः।                    | ६९७           |
| (३) सहायक पस्तकों की सचि।                            | 900           |

### चित्र-सूची

- (१) सारनाथ मे प्राप्त अशोक-स्तम्म का शीर्षमाय
- (२) घौली मे प्राप्त शिला काट कर बनाया गया हाथी
- (३) सॉचीकास्तूप
- (४) दीदार गज की यक्षी की मूर्ति
- (५) लोमश ऋषि की गुफा
- (६) लोहरियानन्दन गढ मे प्राप्त अशोक का स्तम्म
- (७) पाटलिपुत्र मे उपलब्ध मृण्मूर्ति
- (८) पाटलिपुत्र मे उपलब्ध लिण्डन मृण्मृति
- (९) मृण्मूर्तिका जीर्षमाग (पाटलिपुत्र) (१०) जैनम्ति का खण्डित अधोभाग (पाटलिपुत्र)

### नक्शे

- (१) बोड युग के सोलह महाजनपद
- (२) मौर्य साम्राज्य का विस्तार
- (३) अशोक की धर्म विजय का क्षेत्र



मारनाथ में प्राप्त अशोक-स्तम्भ का शीपं भाग

## मौर्य साम्राज्य का इतिहास

पहला अध्याय

## मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री

(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान

वर्तमान समय मे भारत का प्राचीन इतिहास कमबद्ध रूप से उपलब्ध नही होता। यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विशाल एव समृद्ध है, पर अभी इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थ अधिक सस्या मे उपलब्ध नहीं हुए है। इसी कारण मैक्स मुलर', फ्लीट' आदि अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि प्राचीन भारतीय पारलौकिक विषयो के जिन्तन में ही निमम्न रहा करते थे, इहलोक के मुखो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेबाली विद्याओं की ओर उन्होंने विशेष ब्यान नहीं दिया या और इसी कारण उन्होंने अपने इतिहास को कमबद्ध रूप से उल्लिखित व सकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी। पर यह मत यक्तिसगत नहीं है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि प्राचीन भारतीय इतिहास-शास्त्र से मली भाँति परिचित थे और अपनी घटनाओं को कमबद्ध रूप से सकलित करने को समचित महत्त्व प्रदान करने थे। उनकी दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक बा, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे। छान्दोग्य उपनिषद में इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है." और कीटलीय अर्थशास्त्र म भी इतिहास की गणना वेदों से की गई है। "सहाभारत के अनसार वेदों के अभिप्राय को ममझने के लिये इतिहास का अनशीलन आवश्यक है। वहाँ लिखा है, कि "इतिहास और पुराण द्वारा वेदों के अर्थ को जाना जाए, जो व्यक्ति 'अल्पश्चत' हो वेद उससे भय खाता है।" राजाओं के लिये जो दिनचर्या नीतिग्रन्थों में निर्घारित की गई है, उसमें इतिहास

<sup>9.</sup> Max Muller The History of Sanskrit Literature, Page 9

<sup>2.</sup> Fleet · Fpigraphy (Imperial Gazatteer of India, Vol. II ) Page 3

३. "इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेद.।" छान्दोप्य ७।१।४

४. "सामग्यंजवेंदास्त्रयी । अथवंवेदेतिहासदेवीच वेदाः।" कौ. अर्थ. १।२

पंडतिहास पुराणाभ्यां वेद्वार्थमृषवृहयेत् ।
 विभेत्यतत्पश्चताद्वेदो मामयं प्रहरिव्यति ॥" महा. १, १, २०४ ।

के 'श्रवण' के लिये भी समय रखा गया है।' छान्दोत्य उपनिषद् मे महिष सनत्कुमार और नारद मुनि का एक संवाद आया है,जिसमें सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्यावों को गिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। इन विद्यावों मे इतिहास मी है।'

इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन मारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को सुरक्षित रखने के साधन विद्यमान थे। कौटल्य ने अवशास्त्र में अनेक ऐतिहासिक उदा-हरण देकर अपने मन्तव्यों की पृष्टि की है। उन्होंने लिखा है, कि "दाण्डक्य नाम के मोज ने काम के विशोधत होकर बाह्मण कत्या पर बलात्कार किया. जिसके कारण अपने बन्ध-बान्धवो और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया। यही गति वैदेह कराल की भी हुई। कोप के वशीमत होकर जनमेजय ने बाह्यणो पर अत्याचार किये और तालजंघ ने मगओ पर। लोम के बशीमत होकर ऐल ने चातुर्वर्ष्य से घन का कर्षण किया और सौबीर अजबिन्द ने भी। मान (गर्व) के कारण रावण ने परस्त्री को छौटाने से इन्कार किया, और दुर्योघन ने राज्य के अंश को प्रदान नहीं किया। सद के कारण हम्बोदभव और हैहय अर्जन ने जनता का अपमान किया । हर्ष के वशीमृत होकर वातापि ने अगस्त्य को और वृष्णिसंघ ने द्वैपायन को पीडित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा शत्र-यडवर्ग के बशीमत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रो तथा बन्धवान्धवों के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत शत्र-खड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण जामदग्न्य और नामांग अम्बरीष ने चिरकाल तक पश्चिती का उपभोग किया। "" कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्यत्र मी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने मन्तव्यो को पृष्ट किया गया है। "पत्नी के घर में छिपे हुए माई ने मद्रसेन की हत्या कर दी थी। माता की शस्या में घसकर पुत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं में मीठे विष को मिलाकर पत्नी ने काशिराज को मार दिया था। विष से बझावे हुए नपुरों से वैरन्त्य की, मेखला की मणि से सौबीर की, आदर्श (आयने) से जालय की और वेणी में छिपाये हुए शस्त्र से विदृश्य की हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी।"" यदि प्राचीन भारत मे राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को स्थिर रखने के कोई साधन न होते, इतिहास से प्राचीन भारतीयो का कोई परिचय न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते । इतिहास के अमिप्राय को स्पष्टकरतेहर कौटल्य ने लिखा है-"पुराण, इतिवत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इतिहास कहते हैं। " ऐसा प्रतीत होता है. कि प्राचीन काल में इतिहास

१. "विश्वमिनिहास श्रवणे ।" कौ. अर्थ. १।५

२. छान्बोग्योपनिषद् ७।१।१-२

३. कौ. अर्थ. १।६

४. की. अर्थ. १।२०

५. की. अर्थ. १।५

एक अत्यन्त विस्तृत विषय था, और इतिहास-सज्ञा का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ मे किया जाता था। वर्तामान समय मे जिन्हे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उन सबका समावेश इति-हास में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुश्रुति को भी उसी के अन्तर्गत किया आता था। इसी कारण कौटन्य ने अर्थशास्त्र और घमंशास्त्र को भी इतिहास का अग माना है।

महामारत मे इतिहास के अमित्राय का बड़ी स्पटता के साथ निरूपण किया गया है। वह रिलाबा है, कि इतिहासकपीप्रदीप मोहरूपी अपबकार को दूर करनेवाला है, उसकेंद्वारा ससार के सब क्षेत्रों के स्वक्ष्य को यथावत् रीति से प्रकाशित व अगट किया जाए। 'इतिहास क्रेयोअन का इतसे उत्तम अनिपादत सम्मवत हो नहीं है। जिस प्रकार दीपक प्रयोक वस्तु को उसके सही-सही रूप में प्रगट कर देना है, दीपक के प्रकाश में काणी वस्तु काली दिखने लगती है और दवेत वस्तु जाल, उसी प्रकार दिवास का प्रयोजन यह है कि समाज, मानव जीवन और दिवस के सब क्षेत्रों की सकार दिवास का प्रयोजन यह है कि समाज, मानव जीवन और दिवस के सब क्षेत्रों की समाज तथा दिवस के सब क्षेत्रों की स्वरूप कर दे। मोह (Prejudice) के कारण हम समाज तथा विदय को घटनाओं को उनके सही रूप में मही देख पाते। इतिहास समाज तथा विदय को घटनाओं को उनके सही रूप में नहीं देख पाते। इतिहास समाज तथा विदय को घटनाओं को उनके सही रूप में नहीं देख पाते। इतिहास समाज तथा विदय को घटनाओं को उनके सही रूप में नहीं देख पाते। इतिहास समाज तथा विदय को प्रचान मारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस बास्तविक प्रयोजन का निरूपण किया था, वे उस शास्त्र से अपित्रमंत्र हो, यह कैंगे स्वीकार किया जा सकता है ?

भारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नहीं की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य भी अनेक युनितयों प्रस्तुत की जा सकती है। इतिष्णापय में चालुक्यों के दो राजबज़ी ने शासन किया या। अपन चालुक्य का के शामन का प्रारम्भ छठी सदी में हुआ था। और वह आठवीं या। अपन चालुक्य का के शामन का प्रारम्भ छठी सदी में हुआ था। आते पत्र निर्माण नगरी थीं। बतायी के चालुक्य राज्य का अन्य राष्ट्रकूटों हारा किया गया, और दसबी सदी तक उनका विकासप्य पर आधिपत्य रहा। पर इसबी सदी के अन्तिम माण में एक बार फिर चालुक्य के उक्तर्य का प्रारम्भ हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटों का अन्त कर दिखाणाय के अपने शामन के स्थापित किया। चालुक्यों के इन दो राजबच्छों के काल में रुपामयों ने मिदियों का अन्तर था। पर पिछले चालुक्य क्या (जिसकी राजधानी कल्याणी थीं) के राजाओं के शिलालेखों में दो सी वर्ष पूर्व के (बातायों के) चालुक्य राजाओं का इतिवृत्त उल्लिखत है। यदि प्राचीन मारत में ऐतिहासिक घटनाओं को रेखबढ़ करने या प्राचीन इतिहत्त को स्थिर रखने के कोई सामक न होते, तो प्यारह्वी सदी के चालुक्य राजा छठी व सातवी सदी के

१. 'इतिहासप्रदोपेन मोहावरणघातिना । सवलोकपूर्त गर्भ यथावत् संप्रकाशयेत् ॥' महाभारत १,१,४५

चालुक्य राजाओं के बृत्तान्त का अपने शिलालेखों में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन भारतीयों के इतिहास-जान का यह अकाट्य प्रमाण है।

कल्हण ने राजतरिङ्गणी नाम से काश्मीर के राजाओं का जो इतिहास लिखा है, उसमें उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने से प्यारह पुराने इतिहास-पत्यों का उपयोग किया गया है। 'प्राचीन मारत के अनेक इतिहास-पत्य भी अब लोज डारा घोरे-धोरे उपलब्ध होने लग गये हैं। इनमें 'प्रत्युगीमुलकल्य' विशेष कर से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तबर्स के राजाओं का परिचय केवल शिलालेखों और सिक्कों डारा ही प्रारत होता था। पर इस ग्रन्थ के रूप में अब गुप्त राजाओं का लिखत इतिहास मी उपलब्ध हो। यदा है।

प्राचीन मारतीयो द्वारा लिखित कमबद्ध इतिहास के अन्य यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं हैं, पर ऐसी बहुत-सी सामग्री हसे जबस्य प्राप्त हैं, जिसका उपयोग कर मारत का प्राचीन इतिहास ती यार किया जा सकता है। मौर्य वेश के इतिहास की सामग्री तो ने के कल पर मे प्रचुर एवं समृद्ध है। मौर्य वेश के कर तहाहास के सामग्री तो ने के कल पुराणों से संगृहित है, अपितु बीद्ध और जैन बाइसव मे मी इस बज के अनेक राजाओं का बृत्तान्त विशय कथ मे दिया गया है। मौर्य राजा अशोक बौद्ध धर्म का अनुवायों या, और सम्प्रति जैन धर्म का। इन दोनों राजाओं ने अपने-अपने धर्म के प्रमार व संवर्धन के लिखे तिवाय तथा पर्ता प्रदर्शित की वी। इसी कारणा बौद्ध तथा जैन प्रन्यों से मौर्य देश की बहुत-मा ऐतिहासिक इतिवृत्त विद्यापत है। मौर्य इतिहास को सामग्री को आठ मागों से बौटा जा मकता है—मम्बन्त साहित्य, बौद्ध माहित्य, जैन साहित्य, धीक विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण, तिव्यती साहित्य, के लगती साहित्य, के लगती साहित्य के अन्तर्गत है, पर क्योंकि मौर्य इतिहास के साथ उसका विशोध सम्बन्ध है, अन उस पर हम पचक कथा में प्रवाद करें।

## (२) कौटलीय अर्थशास्त्र

मीर्य युग के इतिहास के लिये 'कोटलीयम् अपंशास्त्रम्' सबसे अधिक सहस्वपूर्ण ग्रन्थ है। चन्द्रमुप्त के समय की राजनीतिक, आधिक और सामाजिक दशा पर प्रकाश डालने और उस काल की शासन-यद्धित का निरूपण करने के लिये हमने प्रचानतया इसी प्रत्य का उपयोग किया है। आचार्य बाणक्य या कोटत्य चन्द्रमुप्त मोर्थ के पुरु तथा मन्त्र-पुरोहित ये। प्राचीन ऐतिहासिक अनुभृति के अनुमार उन्होंने ही नव नन्यों का विनाश कर चन्द्रमुप्त को मगव के राजनिहासन पर आख्ड कराया था। उनके अनेक नाम थे। हेमचन्द्र ने अपि-धान चिन्तामणि में उनके निम्नलिजित नाम उल्लिखित किये है—बास्ट्यायन, मल्लिनाग,

 <sup>&#</sup>x27;वृग्गोचरं पूर्वसूरिग्नन्था राजकथाश्रयाः ।
 ममत्वेकादशगता मतं नीलमुनेरिष ॥' राजतरिङ्गिणी १।१४

कुटल, बाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अगुल । सम्भवत , इस प्रसिद्ध -आचार्यकाव्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। वह कुटल गोत्र मे उत्पन्न हुए थे, अत उन्हे कौटल्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते थे । सम्मवतः, द्रामिल नाम उनके अभिजन को सूचिन करता है । कौटलीय अर्थशास्त्र इन्हीं कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस आचार्य द्वारा दण्डनीति या अर्थशास्त्र विषयक एक ग्रन्थ की रचना की गई थी, इस सम्बन्ध मे अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य मे विद्यमान है। महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में लिखा है, कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौयों के लिये छ हजार क्लोको में सक्षिप्त करके एक ग्रन्थ का निर्माण किया। कामन्दक नीतिसार म विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र का इन शब्दो में उल्लेख किया गया है---"वज्र के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार बज्र के आघात द्वारा श्रीसम्पन्न व मृदढ नन्दरूपी पर्वत जड से उखड कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति द्वारा मनुष्यों मे चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया, और जिसने अर्थशास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है।"" कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्तः साक्षी द्वारा भी यही सूचित होता है, कि इम शास्त्र के रचियता वही चाणक्य थे. जिन्होंने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा है कि 'जिसने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्दराज के हाथ मे गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की।" अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे स्गमतापूर्वक समझा और ग्रहण किया जा सके। इसमे व्यर्थ ग्रन्थ का विस्तार नहीं किया गया है, ओर इसके तत्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित है। कौटलीय अर्थशास्त्र का अन्तिम श्लोक भी महत्त्व का है---'बहुधा शास्त्रों में यह देखा जाता है कि उन पर किये गये भाष्यों और मूल शास्त्र में परस्पर विरोध रहता है। अतः विष्णुगुप्त ने स्वय ही सुत्रो की रचना की और स्वय ही उनपर माध्य मी लिखा। "इस ग्रन्थ की रचना कौटल्य ने शासन की विधि

 <sup>&#</sup>x27;इयमिवानीं आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे वर्ड्भः क्लोकसहस्रैः संक्षिप्ता' वशकुमारचरित, उच्छवास ८

२. कामन्दक नीतिसार १।४-६

 <sup>&#</sup>x27;येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्वराजगता च भूः । अमर्षेणोद्षृतान्याशु तेन शास्त्रमिवं कृतम् ॥' कौ. अर्थः १५।१

 <sup>&#</sup>x27;सुलग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदिनिष्ठिवतम् ।
 कौटल्येन कृतं शास्त्रं विमुक्त ग्रन्थ विस्तरम्।' कौ. अर्थ. १।१

 <sup>&#</sup>x27;बृष्ट्वा वित्रतिपत्तिं बहुवा ज्ञास्त्रेवु भाष्यकाराणाम् ।
 स्वयमेव विष्णुवृत्तज्ञकार सूत्रं च भाष्यं च ॥' को. अर्थः १५।१

के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या क्रियात्मकता को मी इसकी रचना करते हुए दुष्टि में रखा गया था, यह भी कोटलीय अर्थ-यारक में ही निक्पित है। वहाँ किसा है कि "सब शास्त्र में आ जनुर्धालन करके और प्रयोग (क्रियात्मक अनुमय) द्वारा कौटल्य ने 'नरेन्द्र' के किये शासन को सहिष बनायी है।" यह शासन-विधा किस नरेन्द्र या राजा के लिये बनायी गई थी, इस विषय में कोई निवंध कोटलीय अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता। पर क्योंकि चाणक्य ने नव नन्दी का विनाश कर चन्द्रापुत को मयथ का राजा बनाया था, जतः यह कल्पना असमत नहीं है कि इस शास्त्र को रचना नरेन्द्र चन्द्रगुत के लिये ही की गई थी, और इसका उद्देय मौर्य साम्राज्य के इस प्रवर्तक का पणप्रदर्शन करना था।

प्राचीन सस्कृत साहित्य मे न केवल चाणक्य था कौटस्य द्वारा विरावित अपंशास्त्र का उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थलो पर उससे उद्धरण मी दिये गये हैं। दण्डी के दशकुमारचरित से अपंशास्त्र की अनेक बातो का जहाँ निवंध किया गया है, वहाँ साथ ही उसके अनेक वाक्य उद्धृत भी किये गये हैं। "सिल्लाम ने रचुवश की टीका में 'अब कौटस्य' लिक्क कर केत के स्था उद्धृत भी किये गये हैं।" लिल्लाम ने रचुवश की टीका में 'अब कौटस्य' लिक्क अनेक होते उद्धृत भी किये गये हैं। जिसाल-स्त-कृत मुद्दाराक्षस नाटक में अनेक स्थानां पर जो दण्डनीति-विषयक मन्तव्य निर्माण है, उन पर कौटलीय अवंशास्त्र की छाया स्थाट रूप से विद्याना है। किनप्य स्थलो पर ती इन दंतनो प्रस्ता के बाज में अपनी प्रसिद्ध रचना कादम्बरो में 'कौटित्य शास्त्र के जपरी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी में 'कौटित्य शास्त्र के उपरेश प्रशास्त्रक वाल्य प्रमुक्त नहीं किये गये। वाण की सम्मनि में कौटित्य शास्त्र के उपरेश 'अतिनुश्वंत 'और 'निष्ण' से।' जैनग्रन्य निन्दसूत्र से मी मिथ्या शास्त्रों का परिणणन करते 'अतिनुश्वंत 'और 'निष्ण' से।' जैनग्रन्य निन्दसूत्र से मी मिथ्या शास्त्रों का परिणणन करते

१. 'सर्वशास्त्राच्यनुत्रस्य प्रयोगमुपलस्य च ।

कौटल्येन नरेन्द्राचे शासनस्य विधिः कृतः ॥' कौ. अर्थ. २।१०

 <sup>&</sup>quot;सत्यमाह बाणस्य:— चित्तक्षानानुवित्तनोजन्यमां अपि प्रियाः स्युः। बिलागा अपि तद्गाणबित्तृत्वता हेय्या भवेषुः।' बत्तकुमार चिति (उच्छवात ८) में उद्धन यह बाणस्य का मत अर्थशास्त्र मे इस प्रकार स्कोक रूप में विद्यामान है—

<sup>&#</sup>x27;अनर्थ्याश्च प्रिया वृष्टा चित्तज्ञानानुवतिनः।' ५।४

३. रघुवंश १७।४९

उदाहरणार्थ कौटलीय अर्थशास्त्र के कथन कि "लोकयात्रावित् राजानमात्मद्रव्य-प्रकृति सम्पन्न प्रियहित द्वारेणाव्ययेत' (को अर्थ-५१४) को छाया मुद्राराक्षस के इस बाक्य में है—'विजिगीयुरासगुण सम्पन्नः प्रियहितद्वारोणाव्ययोग इति ।' (मृद्राराक्षस, अंक ४)

५. 'कि वा तेषां साम्प्रतं येषामितनृत्रंसप्रायोपवेशनिर्घृणं कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम् ।'

हुए 'की डिल्म्य' को उनके अन्तर्गत किया है। इन सब निर्देशों को दृष्टि से रखने पर इस बात में कोई सन्देश नहीं रह जाता, कि प्राचीन लेकक मी इस ग्रन्थ को कोटिल्य (कोटल्य) या चाणक्य की रचना मानते थे, और उन्हें यह भी अमियत या कि इसी चाणक्य द्वारा नन्द-वस के सासन का अन्त कर चन्द्रमुप्त मीर्थे को मगथ का राजीसहासन प्रदान किया ग्रगा या।

पर सब विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि कोटलीय अवंशास्त्र कोषी सदी ई॰ पू॰ की रचना न होकर तीसरी या चौघो इस्वी परचात् की क्रुति है। अवंशास्त्र का अनुवाद करते हुए उमकी भूमिका में प्रोक्तर जांली ने इसी मत का प्रतिपादत किया है। उनका मत्तव्य है कि न यह सन्य मीर्थ काल में जिला गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति डारा की गई। बस्तुतः, यह एक सम्प्रदाय की कृति है। अवंशास्त्र में स्थान-स्थान पर 'इति कोटल्य' जिलकत कोटल्य या चाणक्य के मत को उद्युत किया गया है। यदि कोटल्य स्वय इस प्रत्य के रचिता होते, तो उन्हें 'इति कोटल्य,' जिलकर उनके मत को उदयत करने की आवश्यकता न होती।'

कौटलीय अर्थशास्त्र के रचयिता और उसके काल के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। इम सब विवाद को यहाँ सक्षेप के साथ निर्दिष्ट कर सकना भी सम्भव नही है। पर क्यांकि हमने मौर्य यग की सञ्चता, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक दशा आदि का निरूपण करने हुए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आधार माना है, अत इस विवाद का अत्यन्त मक्षिप्त रूप से निर्देश करना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर के विचार मे कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौर्य युग में सत्ता तक भी सदिग्ध है। उनका कथन है, कि पतञ्जलि ने अपने महामाध्य में मौयौं का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रगप्त का भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणक्य का कही भी उल्लेख नहीं किया। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है. कि पतञ्जलि को कौटल्य का ज्ञान ही नही था. और कौटल्य का समय पतञ्जलि के बाद ही कभी होना चाहिये। क्योंकि पतञ्जलि शुक्र राजा पृष्यमित्र (दसरी सदी ई॰ पू॰) के समकालीन थे, अत कौटल्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के सम-कालीन कदापि नहीं हो सकते। विन्टरनिट्य ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है, कि मैगस्थनीज ने अपने यात्रा विवरण मे चाणक्य का कही भी उल्लेख नहीं किया। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदूत की स्थिति मे कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसमा मे रहा था। यदि वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगुप्त का गुरु तथा पुरोहित होता, तो यह कदापि सम्मव नही था कि मैगस्थनीज का घ्यान उसकी ओर न जाता।

यदि यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्त्री व पुरोहित या और उसी के कर्तृत्व से मीर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो भी यह स्वीकार कर सकता सम्मव नही है कि कोटलीव वर्षशास्त्र चाणक्य या कोटल्य की ही इति है। इस मन्त्रस्य की पुरेल के लिये विविध विद्यानों ने निम्मजिबित विकास प्रस्तुत की हैं—(१) मीर्य युग के उन्होंगि

<sup>8.</sup> Jolly and Schmidts: Arthashastra pp 1-47

लेखों मे राजा के लिये 'देवानांत्रिय' विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अशोक और दशरथ दोनों के लेखों में यह उपाधि पायी जाती है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह कही भी प्रयक्त नहीं की गई। (२) मौर्य यग के सब उत्कीर्ण लेख पालि भाषा में हैं, जिसमें यह सचित होता है कि उस काल में पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयक्त की जाती थी। पर कौटलीय अर्थज्ञास्त्र संस्कृत में है। मौयों के बाद सातवाहन राजाओं ने भी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। सस्कृत का प्रयोग विशेष रूप से चौथी सदी ईस्वी मे होना प्रारम्भ हुआ, जब कि गप्त वश का शासन था। (३) समद्रगप्त की प्रशस्ति (प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण) में राजा के लिये 'घनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजा को 'इन्द्रयम स्थान' कहा गया है। इससे यह परि-णाम निकलता है, कि राजा के विषय में जिस मावना को अर्थशास्त्र में व्यक्त किया गया है, वही समद्रगप्त की प्रशस्ति में भी पायी जाती है। मौर्य यग के उत्कीर्ण लेखों में यह भावना विद्यमान नहीं है। अत अर्थशास्त्र का निर्माण गप्त यग में हुआ मानना चाहिये. मीर्य यग में नहीं। (४) कौटलीय अर्थशास्त्र में न कही चन्द्रगुप्त का उल्लेख है और न उसकी राज-धानी पाटलिपुत्र का । यदि इस ग्रन्थ का निर्माण बस्तुत: चन्द्रग्प्त के शामन की विधि के रूप में किया गया होता, तो कही तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना चाद्रिये था. जबकि अन्य कितने ही भौगोलिक स्थानो के नाम अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। (५) कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह मत प्रगट किया गया है, कि दर्ग की प्राचीर प्रस्तरो द्वारा निर्मित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा नहीं। कॉटल्य दर्ग में काष्ठ के प्रयोग को अनचित मानते थे। पर पाटलिपुत्र की लदाई द्वारा यह जात हुआ है, कि मौर्य यग मे पाटलिपुत्र के दर्ग के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र का रखियता चन्द्रगप्त का गरु व मन्त्री होता. तो वह पाटलिएत्र के दर्ग के लिये काफ का उपयोग कमी न करने देता। (६) मारत की शासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और आर्थिक दशा के सम्बन्ध में जो मुचनाएँ मैगस्थनीज के मारत विवरण से उपलब्ध होती है, वे उससे सर्वधा मिन्न हैं जो कीटलीय अर्थशास्त्र में निरूपित है। उदाहरणार्थ, मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र सद्दा नगर के शासन के लिये एक ऐसी सभा की सत्ता का उल्लेख किया है जिसके ३० सदस्य थे और जो ६ उपसमितियो द्वारा अपने कार्यो का सम्पादन करती थी। इसी प्रकार सैन्य सञ्चालन के लिये भी मैगस्थनीज ने ३०सदस्यों की एक सभा का वर्णन किया है। पर कौटलीय अर्थ शास्त्र में न कही नगर-सभा का उल्लेख है, ओर न कही सैन्य-सञ्चालन करनेवाली समा का । यदि कौटलीय अर्थशास्त्र का निर्माण मौर्य युग मे हुआ होता. तो उसमे उन सभाओ का निर्देश अवश्य होना चाहिये था, मैंगस्थनीज ने जिन्हे म्बय मारत मे देखा था और जिनका उसने विशद रूप से वर्णन किया है। आर्थिक जीवन के विषय मे भी मैंगस्थनीज और अर्थशास्त्र के विवरणों में बहुत मिन्नता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से सूचिन होता है कि उसकी रचना के समय बात्विखा मे मारतीय लोग अच्छी

उम्नति कर चुके थे, उन्हें बहत-सी घातुओं का ज्ञान था, और घातुओं को तैयार करने तथा उनसे विविध प्रकार की बस्तुओं के निर्माण में वे पर्याप्त निपूणता प्राप्त कर चुके थे। पर मैगस्यनीज ने एक ऐसे यग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि धातुविद्या उन्नत दशा मे नहीं थीं। (७) कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन, नेपाल, बाहलीक, कपिशा, बनायु आदि अनेक ऐसे देशों के नाम आये हैं, जिनसे भारतीय लोग चौथी नदी ई० पू० मे परिचित नहीं हए थे। विशेषतया, अर्थशास्त्र मे चीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, कि इस ग्रन्थ का . निर्माण चौथी सदी ई०प० के पर्याप्त समय पञ्चात हुआ। जिस देश को आजकल 'चीन' कहा जाता है, उसकी यह सज्जा नभी प्रयोग में आनी प्रारम्भ हुई थी जबकि चिन राजवश ने उस देश पर अपना आविषत्य स्थापित कर लिया था। चिन वंश का यह उत्कर्ष तीसरी सदी ई० पु० के उत्तरार्ध मे हुआ था। अत जिस ग्रन्थ मे चीन का उल्लेख हुआ हो, उसकी रचना तीसरी सदी ई० पु० से पुर्व के काल में कभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अर्थज्ञास्त्र में उल्लिखित अन्य भी अनेक देशों के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काल में ही स्थापित हुआ था। (८) कोटलीय अर्थशास्त्र में 'सुरुक्क' शब्द अनेक बार प्रयक्त हुआ है। अनेक विदानों का मन है, कि यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिग्स (Syrick) में ही सम्कृत का मराइ शब्द बना है। ग्रीक माहित्य में इस शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग पोलिबिजस (Polybius) हारा १८० ई० पु० में किया गया था। इस दता में जिस सस्कृत ग्रन्थ में सराइ शब्द प्रयक्त हुआ हो, वह चौथी सदी ई० प० में बिरचिन र्कम हो सकता है <sup>?</sup> दक्षकृमारचरितम्, हर्षचरितम्, मुद्राराक्षम, नाट्यशास्त्र आदि जिन अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में मूरङ्क शब्द प्रयक्त हुआ है, उनका निर्माण छठी सदी ई० पु० या इसके बाद ही हुआ था, पहले नहीं। (९) कॉटलीय अर्थशास्त्र में जिस राज्य और उसके शासन का निरूपण है, वह विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-मा राज्य है। यह एक ऐसे यग को सुचित करता है, जब कि भारत से बहत-से छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता थी और वे परस्पर सम्बर्ध मे व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक ऐसे युग मे कदापि नहीं हुई, जबकि भारत का बहत बड़ा भाग मौयों के शासन मे आ गया था. आर इस विशाल साम्राज्य मे एक मुब्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी।

यहाँ हमने उन युक्तियों का अन्यन्त सक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कीटलीय अर्थशास्त्र के मार्थ युम में बिर्मचत होने के बिकड़ दी जाती है। इस विषय पर बहुत-मं विदानों ने अन्यन्त विद्याद रूप में विवेचन किया है, विसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-मं मन विकित्तन हो गये हैं। जोली और स्मिद्ध के अनुमार यह प्रन्य तीसरी सदी ई०पू० की न्यन्त है। विन्टर्निट्ब, कीय. स्टाइन और नाय आदि विदानों ने मी इसे तीसरों मदी ई० पू० या उसके मी परचाल निर्मित माना है। इन्हीं विदानों द्वारा प्रसुत युक्तियों कोटलीय अर्थवात्त्र को चन्द्रणप्त मीर्थ के यम की कृति स्वीकार करते हैं। इनमें प्लीट, जैकोबी, मेयर बीर बेठोबर के नाम उल्लेखनीय है। श्री काशीप्रसाद वायसवाल, नरेन्द्रनाथ लाहा, देवदत्त रामकृष्ण माणवारकर, पी० बी० काने, नीलकान्त शास्त्री, रामचद्र दीक्षितार आदि विद्यानों ने उन यूनित्यों का विश्वद रूप से विषेचन किया है, जो कि कीटलीय वर्षशास्त्र के मीर्य यून का होने के विरोध में दी जाती है। मारतीय विद्यान प्रायः इस बात को स्वीकार करते हैं, कि यह प्रत्य मीर्थ यून की ही रचना है और इसके द्वारा चन्द्रगुप्त मीर्थ के समय के मारत का समिचत रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कौटलीय अर्थशास्त्र के मौर्य युग का न होने के सम्बन्ध मे जिन युक्तियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनका कित प्रकार विद्वानो द्वारा निराकरण किया जाता है, इस गर सक्षेत्र के साथ प्रकाश डालना भी उपयोगी होगा—

- (१) यह सही है कि राज अवोक और दशरण के उत्कीण लेखों में उनके नामों के माथ 'देवाना प्रिय.' विशेषण प्रयुक्त हुआ हैं। यर कोटलीय अयंशाहन से जब मौंयंवस के किमो राजा का नाम उत्किलित हो नहीं है, तो उनके साथ प्रयुक्त होनेवाल विशेषण या उपाधि के उत्केश का प्रदन्त हो उत्पन्न नहीं होता। 'देवाना प्रिय.' उपाधि का सम्बन्ध मौंयंवरा के साथ महोकर बौद राजाओं के साथ था। इसी कारण महावश में अगोक के ममकाणीन कका के राजा तिस्स या निष्य के लिये सी 'देवाना प्रिय 'का प्रयोग किया गया है। यह-गुप्त मौंय बौद पर्म का अनुमायी नहीं था। अन यदि उत्केश नाम के साथ हस उपाधि का प्रयोग न होता हो, तो यह सर्वथा समय तथा प्रयोग न होता हो, तो यह सर्वथा समत और सम्मव है। अशोक ने भी अपने मय उत्कीण केलों में अपने नाम के साथ 'देवाना प्रिय' का प्रयोग नहीं किया। बगवर उत्कीण केलों में अपने नाम के साथ 'देवाना प्रिय' का प्रयोग नहीं किया। बगवर प्रशासियों में आजीविकां को गृहा दान करने के सम्बन्ध में उसके वो लेख है, उनमें केवल 'राजा प्रिय' वर्षी' निविद्य ती लिख है, 'देवाना प्रिय' नहीं।
- (२) भौर्यं युग के जो भी उत्कीर्ण लेख इम समय उपलब्ध है, निस्सन्देह, वे सब पालि मापा में हैं। पर इसका कारण यह है, कि उन्हें मर्वमाधारण जनता के लिये उन्होंण कराया या या राजा अयोक ने वर्म विजय की जिम मीित को अपनाया था। या जा अयोक ने वर्म विजय की जिम मीित को अपनाया था। या या या राजा अयोक हे वर्म विजय की जिम मीित को अपनाया था। जनता की मापा पालि ही थी, यह निर्वचाद है। पर विद्वान लोग द्वारण वर्म वर्म मोपा जनता की मापा पालि ही थी, यह निर्वचाद है। पर विद्वान लोग द्वारण वर्म वर्म कोट कीय अर्थदाहम की रचना निर्विचास के परिवच्च के लिये समझन को उपयोग किया करते थे, यह भी अमिदाय है। वही उसका परान भी करने थे। विद्वान वर्म वर्म वर्म वर्म वर्म वर्म प्रवच्या की उपयोग की उसके होरा प्रयादनी किया जाना था, वे भी मुर्तिक्षात थे। इस दक्ष में यदि वालक्य ने अपने इस प्रन्य की रचना विद्वस्मावा की मापा में की हो, तो यह सर्वचा स्वामाविक था। प्राचीन मारत के नाटक-माहित्य में सस्कृत के माय-साथ प्राकृत माया का भी प्रयोग किया वर्मा है। दिश्यों और स्वक्त के माय-साथ प्रमुक्त करने की एरपरा का अनुसरण प्राय. सभी नाटकों में किया गया है। इसका कोरण चही है, कि प्राचीन मारत में जीसपात वर्म की मापा संस्कृत

मानी जाती थी, और प्राकृत जन की प्राकृत । चाणक्य ने अपने ग्रन्य में जो संस्कृत माधा का प्रयोग किया, यह प्रानी परम्परा के अनुरूप ही था।

- (३) कीटलीय अर्थशास्त्र के मन्तर्थों और विचारों की छाया दशकुमार चरित, मुद्रा-राक्षस आदि फितने ही प्राचीन प्रन्यों पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में उगर प्रद-शित किया जा चुका है। राजनीति और धर्मशास्त्र विद्यवक यन्यों पर कीटलीय अर्थशास्त्र का प्रमाव तो और मी अधिक स्वय्ट है। इस दक्षा में समृद्रगुष्त की प्रशस्ति पर मी यदि अर्थशास्त्र के विचारों की छाया दिखायी पढ़े, तो इसमें आदत्त्य की कोई बात मही है।
- (४) इसमें सन्देह नहीं, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं भी चन्द्रगृप्त और पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं मिलता। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता, कि कौटल्य का इनके साथ कोई मी सम्बन्ध नही या। कौटलीय अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्य है, जिसमे राजनीति का शास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न सस्मरणों के रूप में की गई है, और न ग्रेजेटियर के रूप में। उसमें राजाओं के जो नाम आये है, वे किसी मन्तव्य या सिद्धान्त की पुष्टि के लिये ही हैं। राजा को काम, क्रोध, लोम, मान, मद और हुएं का परित्याग कर इन्द्रियजयी होना चाहिये, इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य ने भोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्द आदि कतिपय राजाओ का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम भी अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। पर चन्द्रगप्त के नाम का कोई भी प्रसग इस जास्त्र में नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्र में एक स्थान पर यह वाक्य विद्यमान है---'तेन गप्त. प्रभवति' (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गप्त मं चन्द्रगप्त ही अभिन्नेत है, यह कल्पना असगत नहीं है। जिस चाणक्य द्वारा नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्घार किया गया, उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी अर्थशास्त्र में विद्यमान है। पौराणिक अनश्रति द्वारा हमें ज्ञात है, कि नन्दवश के विनाश के अनन्तर चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के रार्जासहासन पर आरूढ़ हुआ था, अत जिस 'गुप्त' की ओर अर्थशास्त्र में सकेत किया गया है, वह यदि चन्द्रगप्त ही हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।
- जो भीगोजिक नाम अर्थशास्त्र में आये हैं। वे वहाँ उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी वस्तु का उस्लेख करते हुए ही दिये गये हैं। कलि क्रू और अङ्क जनपदां के हाणी प्रसिद्ध में, काशी का मुत्ती कपड़ा बहुत उन्कृष्ट माना जाता था, 'नेपाल के कम्बल विख्यात थे,' और काम्बीज के घोटे प्रसिद्ध थें। हुसीलिये इन स्थानों का उस्लेख अर्थशास्त्र में विद्यमान है।

१. कौ. अर्थ. १।६

२. कौ. अर्थ. ११५

३. की. अर्थ. २।२

४. की अर्थ, २।११

५. कौ. अर्थ. २।११

कौटल्य ने मनघ का तो उल्लेख किया है, क्योंकि वहीं के पत्थर तोलते के बट्टे बनाने के निये बिदोप कर से उपयुक्त थें, पर उसकी राजवानी पार्टालयून का पृथक् रूप से उल्लेख करने की उन्होंने कोई वाबस्यकता नहीं समझी, क्योंकि वहाँ की कोई बस्तु ऐसी प्रमिद्ध नहीं थी कि उसको निर्मिट करना उपयोगी होता।

- (५) हुमें की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काय्ठ का प्रयोग न करके शिलाखण्डों और प्रस्तरों को प्रयुक्त करना चाहियों, यह मतन्य कीटल्य ने मुस्पष्ट रूप से प्रतिपादिन किया है। पर उम्र युग के मानी हुमों का निर्माण कीटल्य के इन्म मत्त्रव्य के अनुमार ही किया जाए, यह कैसे सम्मव हो सकता था। खुदाई द्वारा पाटील्युक के जी प्राचीन अवशेष इम्म मम्य उपलब्ध हुए हैं, उन पर हम अगले एक अध्याय में विश्वद रूप से प्रकाश डालेगे। यहाँ इनता निर्देश कर देना हो पर्याण है कि पाटिल्युक की खुदाई में काय्ठ के जो शहतीर और करियाँ मिली है, उनका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था—यह बात मर्वमम्मन नहीं है।
- (६) मौर्य यग मे स्थानीय स्वजासन सस्थाओं का क्या स्वरूप था, इस विषय पर अगरे एक अध्याय में विशद रूप से विचार किया जायगा। इसमें सन्देह नहीं, कि चन्द्रगप्त के काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कौशास्त्री सदश नगरों में 'पौर' समाओं की सना थी। मैगस्थनीज ने पाटलिपत्र की पौर सभा का ही अपने मारत-विवरण में उल्लेख किया है। कीटलीय अर्थशास्त्र में किसी भी स्थानीय स्वशासन सम्या का विवरण नहीं मिलता. यद्यपि उनकी मत्ता के सम्बन्ध मे कतिषय निर्देश वहाँ विद्यमान है । देश, ग्राम, जाति, कुल आदि की इन सम्याओं के (जिन्हें कौटत्य ने 'सघ' सज्ञा दी है) धर्म, व्यवहार और वरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध पस्तकस्य भी किया जाता था। पर इन सस्याओ (सघो या नमाओ) की नदस्य सख्या कितनी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे-इस सम्बन्ध में कोई भी सुचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है, कि इनकी रचना, कार्य और शक्ति आदि परम्परा व प्रथा पर आधारित थे, राजा हारा विहित व्यवस्था पर नहीं। कोटल्य ने अर्थशास्त्र में या तो दण्डनीति के सिद्धान्तों का निरूपण किया है. और या उस नीति का जिसका अनसरण विजिगीय राजा को करना चाहिये। पुरातन परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वजासन सस्याओं के सम्बन्ध में विवेचन करने का अर्थशास्त्र मे कोई प्रसग ही नही है। नगरों के शामन मे राजा-या केन्द्रीय शासन का क्या कर्तव्य है, इसका प्रतिपादन कीटलीय अर्थशास्त्र में विश्वद रूप से किया गया है, क्योंकि नगरों के शामनाधिकारी 'नागरक' को नियक्ति केन्द्रीय शामन द्वारा की जाती थी।

मैंनिक प्रवत्व के लिये ३० व्यक्तियों की सभा और उसकी छ उपसमितियों का जो उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है. उसकी सत्यता व प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। अनेक बिद्वानी

१. कौ. अर्थ. २।१९

ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटिलपुत्र सदृक्ष नगरों की पीर समाओं के संगठन व स्वकर को ही मैगस्यनीय ने मूल से तेना के सम्बन्ध में भी उत्किवित कर दिया है। मौयं युग के सीनक प्रवन्ध के लिये पदाति, अस्वारोही, रच आदि के छः विभागों की सत्ता अवस्य स्वीकार्य है, पर उनके लिये छः उपसमितियों तथा दे ल सदस्यों की एक सभा की बात पूर्ण-रूप से विश्वसनीय नहीं मानी जाती। पर्चम्बल, अस्वाम्यल, रचाव्यक्ष, आदि के रूप में इन विभागों की सत्ता कोटलीय अर्थभास्त द्वारा भी सुचित होती है।

(७) यह सही है. कि कौटलीय अर्थशास्त्र में घातुओं को शद्ध करने तथा उनमें अनेकविष वस्तुओं के निर्माण का विशद रूप से बर्णन किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य यग मे घातविद्या अच्छी उन्नत दशा मे थी। पर मैंगस्थनीज ने भी भारतीयों के विषय में यह नहीं लिखा कि वे घातुओं को पिघलाने व उन्हें गुद्ध करने के शिल्प से अनिमज्ञ थे। यह बात उसने दरदई (दरद) लोगों के विषय में लिखी है। दरदई लोगों के प्रदेश का वर्णन कर मैगस्थनीज ने ऐसी चीटियों का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती थी और आकार में लोमडी के बराबर होती थी। ये चीटियाँ जो मोना खोदती थी, दरदई लोग उसे पशओ पर लाद कर ले जाते ये और कच्ची घात की दशा मे ही व्यापारियों को बेच दिया करते थे. क्योंकि ये दरदई लोग घात को पिघलाने तथा शब्द करने के शिल्प को नहीं जानते थे। मैंगस्थनीज के समय में यदि दरद लोग धातुविद्या से अपरिचित हो, तो इसमे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मीर्य यग के सभी मारतीय इस शिल्प स अनिभन्न थे। साथ ही, यह भी नहीं मलना चाहिये कि अनेक ग्रीक लेखको ने भारतीया के धात ज्ञान और सोने चाँदी से निर्मित आमूषणो आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस ने लिखा है. कि भारत की भूमि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहा मिन के गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनुगनत खान है। उनमें सोना, चाँडी, ताम्बा और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तथा टिन व अन्य धातुएँ मी। इन धातुओ का उपयोग आभवण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिये किया जाता है। डायोडोरस के इस कथन की पृष्टि कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा होती है, क्योंकि वहाँ धातुओं का विशद रूप से विवरण विद्यमान है।

मैगस्थनीज के मारत-विवरण और कोटलीय अर्थजान्त्र का तुल्तात्मक अध्ययत करने का प्रयत्न अनेक विद्यानां द्वारा किया गया है। पर इम अध्ययन में कोई तिचित्र परिणाम निकालते हुए यह अवस्य ष्यान में रखना चाहिये, कि मैगस्थनी क का भारत-विवरण वर्तमान समय में अविकाल क्य में उपलब्ध नहीं होता। उसके कुछ अब ही रस समय प्राय है। मौर्य गुग के मारत का अनुषीतन करते हुए उनका उपयोग अवस्य किया जा सकता है, पर उनको दृष्टि में रखकर कोटजीय अर्थवान्त्र औस महत्वपूर्ण प्रत्य के काल आदि के विषय में कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता। मैगस्थनीज एक विरंदी राजदूत था, जो कुछ साल कक मारत में रहा था। वहीं निवास करते हुए उसने जो कुछ देवा या मुता, उसे उसने लेखबढ़ कर दिया। उसका यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे गम्भीर व प्रामाणिक ग्रन्थ का समकक्ष नहीं हो सकता।

(८) यह सही है, कि कौटलीय अर्थवास्त्र में जीन पट्ट और जीनमूमि का उल्लेख विख्यान है, विजये यह मुजिब होता है कि जीन देश कोटल्य को आत जा। पर जिस केश (जिसका प्रारम्भ तीसरी सदी ई० पू॰ के उत्तराधे में हुआ वा ) से उस देश का नाम जीन पड़ा, यह जात सर्वदम्मत नहीं हैं। चीन के प्राचीन इतिहास का यहाँ उल्लेख कता निर्मा के है। पर अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि जिंने वंश के उल्लेभ में पूर्व मी जीन का एक मारा जिन' कहाता जा। उस समय जीन में छः राज्यों की सत्ता थी. जिनमें से एक जिन' मी था। यह सर्वया सम्मव है, कि मारत को इस चिन या जीन का जान हो, और इसी को कौटलीय अर्थवास्त्र में 'जीन मूमि' कहा नया हो। जीन के इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२२ ई० पु॰ में प्रारम्भ मानी जाती है।

. कौटलीय अर्थशास्त्र में नेपाल, बाहलीक, कपिशा और बनाय **आदि जिन** अन्य देशों के जो नाम आये हैं, उनका चौथी मदी ई० प० में मारतीयों को परिज्ञान नहीं था. यह निञ्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है ? इस मन्तव्य के प्रतिपादक यह समझते हैं, कि सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भारतीयों का हिन्दूकुश पर्वतमाला के पश्चिम के प्रदेशों के माय कोई भी सम्बन्ध नहीं था। पर यह बान मर्वेद्या निराधार है। ईरान और वैबिलोनिया जैसे पश्चिमी देशों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध चौथी सदी ई० प० से बहुत पहले स्थापित हो चुका था, इस विषय में अनेक प्रमाण विद्यमान है। असीरिया के राजा सेन्ना-चरीब ने ७०० ई० प० के लगभग अपने देश में कपास के पौदे लगबाये थे. और इन्हें उसने भारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के पीटे को 'कर का वृक्ष' कहते थे। ईरान के हखामनी वश के राजाओं ने अपने माम्राज्य का बिस्नार करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कृतिपय प्रदेश भी राजा दारयवह प्रथम की अधीनता मे आ गये थे (५१८ ई० पू०)। दारयवह के उत्तराधिकारी राजा ख्ययार्श ( Xerxes ) ने जिस सेना को साथ लेकर ग्रीस पर आक्रमण किया था, हीरो-दोतस के अनुसार उसमे सिन्ध और गान्धार के मारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। स्वयार्थ का काल ४८५ ई० प० से ४६५ ई० प० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहत समय पूर्व से भारत के व्यापारी समद्र मार्ग द्वारा ईरान, बैबिलोन तथा अन्य पश्चिमी देशों में आया-जाया करते थे । इस दशा में यदि चौची सदी ई० प० मे लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र मं कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसग में हो गया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

(१) संस्कृत का 'सुरङ्ग' शब्द श्रीक माथा मे लिया गया है, यह सब विद्वान् स्वीकार नहीं करते। किनयस माथाशान्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरङ्ग शब्द सन्याली माया के 'सुरुष्' के साथ सम्बन्य रखता है। सुरुष् का अर्थ छिद्र है। इसी प्रकार प्राचीन क्सेर माषा के 'रण्' शब्द का जर्ष मी छित्र है। सुरङ्ग इन 'सुरुण्' और 'रण्' शब्दों से भी बन सकता है। उसे भ्रीक-मुलक मान कर कीटलीय अर्थशास्त्र के काल को निर्धारित करना समृषित नहीं कहा जा सकता।

(१०)यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, जबकि मारत बहत-से छोटे-बड़े राज्यो (जनपदी) मे विभक्त था, और ये राज्य परस्पर संघर्ष मे भी व्यापत रहते थे। पर नन्द वंश द्वारा सम्पूर्ण मारत एक साम्राज्य के शासन मे नहीं आ गया था। हमें ज्ञात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे और वहीं दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगप्त ने तक्षशिला मे ही वाणक्य से दण्डनीति और युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चाणक्य और चन्द्रगुप्त तक्षशिला मे ही ये, और ग्रीक विवरणो के अनुसार वही चन्द्रगृष्त की मिकन्दर से मेट भी हुई थी। उस युग में गगा-यमुना के पश्चिम के मारत में बहत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ में वशकमानगत राजाओ का शासन था और कुछ में सघ-शासन की सत्ता थी। ग्रीक विवरणों से सुचित होता है, कि उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था, उनकी संस्था २८ के लगमग थी। इनमे जहाँ कठ, मालव और क्षद्रक जैसे शक्तिशाली गण-राज्य थे, वहाँ साथ ही केकय, अभिमार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे, जिनके राजा कौटलीय जर्थशास्त्र के शब्दो मे 'विजिगीष्' होकर साम्राज्य-विस्तार में तत्पर थे। कौटल्य के जीवन का बड़ा माग ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में ही व्यतीत हुआ था। तक्षशिला का राजा आस्मि स्वय एक 'विजिगीष' था, और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पर्ण करने तथा अपने पडोसी राजा पोरु की विजिगीषा से अपनी रक्षा करने के लिए यवनराज सिकन्दर की सहायना प्राप्त करने को भी उचिन समझता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे मण्डल के सिद्धान्त पर आश्रित जिस कटनय का निरूपण किया गया है, वह उस यग की वाङ्कीक देश की परिस्थितियों के पुणतया अनरूप है।

चौधी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध मे उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मारत से यद्याप बहुत-में जनपद विद्यमान थे, पर उस समय यह विचार मजीमीति विकसित हो चुका था कि हिमा-ज्य से समुद्र-पर्यन्त जो यह मारतभूमि है, वह एक चक्कती साम्राज्य का क्षेत्र है कोटत्य ने इस विचार को अत्यन्त स्मष्ट रूप से प्रयट किया है। मध्य के राजा इस विचार को फ्रिजा-निवत करने के लिखे प्रयत्नज्ञीन थे, और उन्हें आधिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जिस राजा को 'विद्याविनीत' करने के साधनो का विद्याद रूप से प्रतिपादन किया गया है, उसे 'विज्ञितीयु' होकर इसी लध्य को पूर्ण करना है। कौटलीय अर्थशास्त्र जिन मीगीलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में लिखा गया था, वे उस युग को निविष्ट करती है, व्यक्ति एक और तो मारत में बहुत से जनपदों की सत्ता थी, और इसरी और एक श्रावित्याली साम्राज्य का भी विकास हो उद्या था। इस दशा में पर्द कीटलीय अर्थशास्त्र मे जिस राज्य की सासन-पद्धित का उल्लेख है. वह विशाल साम्राज्य न होकर एक साधारण जनपद ही हो, तो यह सबैधा स्वामाविक है। कीटल्य मारत के बड़े मात्र को एक शासन में ले जाने के लक्ष्य को पूर्ण करने में अवस्य मफल हुआ, पर उनने अपने ग्रन्थ में जिस दण्डनीति का प्रतिपादन किया है. वह मारत की परम्परागत राजनीति थी और स्वामाविक रूप से उसके प्रतिपाद विषय वे जनपद ही थे जो इस देश में सदियों से विद्याना ये।

(११) श्री भाण्डारकर ने मौर्य गुग से बाणक्य या कौटस्य नाम कै किसी व्यक्ति की सत्ता में ही जो सन्देह भगट किया है, वह सर्वेबा निराधार है। पतब्जिक के महामाध्य से बाणक्य शब्द न आने से यह परिणाम कैके निकाला जा सकता है कि दूसरी सर्दी ई० पू० से पहले इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाभाष्य न इतिहास-मुग्य है, और न पुराण है। वह एक व्याकरण प्रत्य है, जिसमें व्याक्तिण के नियमों को स्पष्ट करने के स्योजनसे ही अख्यों का उल्लेख किया गया है। उसमें जिन ऐतिहासिक पुरुषों के नाम न आये ही, उनकी सत्ता से ही इकार करना कराणि यक्तिस्वस्थान नहीं भाता जा सकता।

मंगस्थनीज के मारत-विवरण में भी कही चाणकर का उल्लेख नहीं हुआ है। हममं भी विन्दर्रान्द्रण को बहुत आवर्ष हुआ है, और उन्होंने भी मन्देह भगट किया है, कि क्या बन्तुन. चाणकर चन्द्रगुप्त का मन्त्री व मुग था। पर मंगस्थनीज के मारन-विवरण में गं मोर्थ युग के कियी भी मन्त्री, मेनापित व अन्य जासनाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलना। श्री विन्दर्गन्द्व की आधाका में तब तो कुछ बन होना, यदि मैगन्यनीज ने किसी अन्य मन्त्रीका उल्लेख किया होता। बल्तुन, श्रीक विवरण इनने अपूर्ण है, कि उनके आधार पर प्राचीन ऐनिहासिक अनुश्रुति की किसी मान्यना को अनन्य सिद्ध नहीं किया जा महता।

(१०) कोटलीय अधंशास्त्र में 'इति कोटत्य ' कहकर आचार्य वाणक्य या कोटल्य के मन कोउद्युत किया गया है, बढ़ बान सही है। पर इसमे यह परिणाम नही निकाणा जा सकता, किय यह प्रत्य की इति न होकर किसी अन्य लेकक द्वारा लिखा गया है। ६ भ्य वर्ष से अपने मत्त्रव्य को प्रयट करता एक विशिष्ट बींडी का मुचक है, विक्का अनुसरण प्राचीन मारत के अन्य भी अनेक प्रत्यों में किया गया है। वात्स्यायन के काममुक्त और राजवीलर-कृत काव्यमीमासा में भी इसी बींडी से लेक्को ने अपने मत्त्रव्यों को प्रयट किया है। इस प्रस्मा में यह भी घ्यान देने योग्य है कि कौटलीय अर्थकारक में जड़ी कही भी 'इति कटित्य' निकत्तर हिस्ती मत्त्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहीं उससे पूर्व अनेक आचार्यों या विचार-सम्प्र-दायों (औदानसा, मानवा आदि) के मत प्रयट करके अन्त में कीटल्य का मत्त्रव्य दिया गया है। यदि इस बन्य का लेकक कौटल्य न होकर कोई अन्य विद्यान होता, सो बहु कही सो स्वत्य के मत्त्रव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या कियों में से उसका यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रन्थ मे एक विशिष्ट शैली का अनुमरण किया है, जिसका अनुकरण बाद के अन्य भी कतिषय लेखको द्वारा किया गया।

कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० पु० मे चन्द्रगप्त मौर्य के समय मे ही हुई थी, इस मत की पुष्टि मे जो अनेक प्रमाण विविध विद्वानो द्वारा प्रस्तुत किये गये है, उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्भ में किया जा चका है। इस सम्बन्ध में कतिपय अन्य युवितयो को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा। धर्मस्थीय न्यायाधीशो हारा प्रयक्त किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमों का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक नियम यह भी लिखा है. कि यदि कोई शाक्य, आजीवक आदि वृपल प्रव्रजितों को देव-कार्य और पितृकार्य मे भोजन कराए, तां उस पर सौ पण जुरमाना किया जाए। यहाँ कीटल्य ने उन मिक्षुओं का उल्लेख किया है, जो वैदिक परम्परा का अनुसरण कर सन्यास आश्रम मे प्रवेश नहीं करने थे, अपितु अन्य वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रव्नजित थे। ऐसे प्रव्नजितों में कीटल्य ने शाक्यों (बौद्ध मिक्षओं) और आजीवकों का उल्लेख किया है, और अन्यों के लिये 'आदि' शब्द प्रयक्त कर दिया है। घ्यान देने योग्य बात यह है, कि कौटल्य ने इस प्रमग में निर्ग्रन्थों या जैनों का नाम देने की आवश्यकता नहीं समझी। इसका कारण यही हो सकता है, कि कीटल्य के समय में आजीवक और बीद सम्प्रदायों की सहसा जैन सम्प्रदाय की तुलना में अधिक थी। आजीवक सम्प्रदाय भी उस समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि अर्थशास्त्र मे उसका पृथक् रूप से उल्लेख किया गया। हमे ज्ञात है कि मौर्य पुग मे आजीवक सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा विन्द्रसार (चन्द्रगप्त मोर्थका पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिञ्कलबन्स नाम के एक आजीवक साथ का अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिये नियुक्त किया था, और उसने यह मविष्यवाणी की थी. कि विन्दमार के पश्चान अज्ञोक पाटलिएत्र के राजीसहामन पर आहर हागा। यद्यपि अजोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था. पर आजीवक सम्प्रदाय की भी वह उपेक्षा नहीं कर सका था। इसीलिये उसने बराबर की पहाडियो मे अनेक गहाएँ आजीवको के उपयोग के लिये दान की थीं। मौर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जनी पहाडियो में तीन गृहाएँ आजीवको को प्रदान की थीं। अशोक और दशरथ दोनो के गृहादान सम्बन्धी लेख इन गृहाओं की मिनियों पर उत्कीर्ण हैं। देहली-टोपरा स्वस्भ पर उत्कीर्ण अशोक के लेख में भी आजीवकों का उल्लेख है, और वहाँ उन्हें निर्म्नत्थों (जैनो) से पहले स्थान दिया गया है। इससे यह निष्कर्प निकाला जा सकता है. कि अशोब के समय मे जैनो की अपेक्षा आजीवको का महत्त्व अधिक था। पर बोद्धो और जैनो के समान आजीवक सम्प्रदाय देर तक भारत मे नही रहा। मौर्य यग की समाप्ति के साथ ही प्राय इस सम्प्रदाय की भी समाप्ति हो गई। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्य युग के पश्चात् कभी (विशेष-

 <sup>&#</sup>x27;शाक्याजीवकादीन् वृष्ठलप्रविज्ञतान् देविषतृकार्येषु भोजयतदशस्यो वण्डः । ' कौ. अर्थः ३।२०

तया तीसरी या चौषी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमे आजीविको का एक प्रमुख 'वृष्ठ' सम्प्रदाय के रूप मे कभी उल्लेख नहीं हो सकता था।

'संघवत्तम' अधिकरण मे कौटल्य ने अपने समय के कतिपय सघ-राज्यो का परिगणन किया है। ये संघ लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरू, पाञ्चाल, काम्भोज, मराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि हैं। कौटल्य ने इनके माथ 'आदि' लगाकर अन्य मघ-राज्यो की मत्ता को भी सचित किया है. पर इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के प्रमुख सुघों को उसने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रश्न यह है, कि भारतीय इतिहास के किस यग मे इन सघो या गणराज्यों की मत्ता थी। मीर्य और शक्क वर्शों की शक्ति के क्षीण होने पर जब गण-राज्यो का पुनरुत्थान हुआ, तो बहुत-से गणराज्य मारतीय इतिहास के रगमञ्च पर प्रगट हुए. जिनमे यौथेय, आर्जनायन, उदम्बर, कुलुन, कृतिन्द, महाराज आदि प्रमत्व थे। गुप्तवश के उत्कर्ष से पूर्व उत्तरी बिहार में लिच्छिव गण की भी पून स्थापना हो गई थी। पर उस क्षेत्र में बजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास में प्रगट नहीं हए। यही बात कर, पाञ्चाल, मद्रक, कुकर आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इन गणराज्यों की मत्तान गृह्ववश के पतन के बाद थी, और न गप्त वझ के उत्कर्ष से पूर्व। यदि कीटलीय अर्थशास्त्र का रचना-काल पहली या तीसरी-चौथी सदी ई० प० में माना जाए. तो उसमें इन गणराज्यों के उल्लेख की कोई सन्तोषजनक व्यास्या कर सकना सम्भव नहीं होगा। वृजिक और मल्लक गणो की स्वनन्त्रताका अन्त मगधगज अजातशत्रु द्वारा किया गया था, और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य पहले सिकन्दर द्वारा आकान्त हुए थे, और फिर चन्द्रगृप्त ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। 'संघवनम्' अधिकरण में कोटल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है. जिसका प्रयोग नयं जीते हुए संघ-राज्यों के प्रति किया जाना चाहिये, ओर साथ ही यह भी बताया है कि किय प्रकार के सुघा से मैत्री स्थापित करनी चाहिये और किन्हें नष्ट कर देना चाहिये। विजिक्त ओर मल्लक सद्भ सघ राज्य मगध द्वारा जीते अवश्य जा चके थे, पर उनमें अपने प्यकृत्व आर स्वातस्त्य के विचार का अभी पूर्णतया अन्त नहीं हो गया था। 'सघवृत्तम्' में जिस प्रकार के 'अभिसहस सघो के प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनमें मंत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई है, बजिक और मञ्जक उसी प्रकार के सब थे। सब-राज्यों के जो निर्देश कीटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है, वे उसके चौथी सदी ई० पू० में विर्याचत होने को ही निदिष्ट करते हैं।

कीटलीय अर्थशास्त्र में 'आन्तीश्रकी' विद्या में माल्य, योग और लोकायत की अन्तर्यत किया गया है।' न्याय, बेशियक, मीमाना और वेदान्त कीने आर्थ या आस्तिक दर्यतो का आन्त्रीक्षकी के अन्तर्यन रूप में उन्लेख न करना और लोकायत (चार्योक) दर्यन हो गी उसमें स्थान देता इस प्रत्य की प्राचीनना की और ही निरंध करना है। केटिल्य की दुर्थिट में छः आस्तिक दर्यतो में साक्य और योग प्रमुख बे, और वेदविकड दर्यनी में लोकायत

१. 'सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षकी ।' की. अर्थ. १।२

या नार्वोक्त दर्शन की मुख्यता थी। हमे जात है, कि मुत्त वज्ञ व उससे कुछ समय पूर्व ही स्वाय और देदान्त का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और वैद्यविष्य दर्शनों मे मी बौढ़ और कैन दर्शनों मे प्रमुखता प्रायत कर छी थी। कीटलीय अर्थवास्त्र को उस काल की रचना मानना होगा, जब कि सांख्य, योग और नार्वोक्त दर्शनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसा काल तीमरी-चौथी के प० में न होकर उससे पाँच हरी पहुँछ ही था।

ये सब मुक्तियां हमें इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवश करती है, कि कीटलीय अर्थशास्त्र चीची सदी ईं हुं की कुति है। इसी कारण मीथे बुग की शासनपद्धित, राज-नीनिक, सामाजिक और आधिक दशा तथा घमें आदि के अनुशीलन के लिये इस महम्म ने ने वह अरथा प्यान में रखना चाहिये, कि इस प्रत्य की रचना एक शास्त्र के रूप में की गई है। चाणक्य जहां दण्डनीति के प्रयोक्ता थे, वहां वह उसके प्रकल्ता में थे। कीटलीय अर्थशास्त्र द्वारा एक ऐसे आदर्थ राज्य की करपना हमारे सम्मूल प्रस्तुत को गई है, जिसका राज्य इत्याव शास्त्र हमें इसके मन्त्री 'नवींपयायुद्ध है,और जिसके राजकों मंत्रीपयायुद्ध है,और जिसके राजकों मंत्रीपयायुद्ध है,और जिसके राजकमंत्रीयां को नियुक्त करते हुए यह परण लिया जाता है कि वे अपने कार्य के लिये संबंधा उपयुक्त है। अर्थशास्त्र के इस प्रकार के प्रसार में प्रवाद है। अर्थशास्त्र के इस प्रकार के प्रसार में प्रवाद हो। या पासन ऐसा हो आदर्श था। पर इससे सन्देह नहीं, कि इस प्रयन्न के अनुशीलन से सीय या के मारत का एक स्पष्ट विव हमारे समस्य प्रस्तुत हो जाता है।

कोटलीय अर्थशास्त्र के रचना-काल के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुआ है, उन स्वयों महीं हमारे लिये जिल्लीस्त कर सकता न सम्मय है, और न उसका विवोध उपयोग हीं है। प्राचीन मारन में मुरःशिष्ण परस्परा हारा ज्ञान को मुरक्षित रखने की प्रचा था। चाणक्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान् की विचारसरणी उनकी शिष्य-परस्परा में स्थिर रहती थी। सम्मय है. कि कोटलीय अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप चोची सदी ई० पू० का न होकर बाद के काल का हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस बन्ध में जो विचार पाये जाते हैं, उनके प्रवर्त्तक, सन्वयिता और विवेचक बही चाणक्य थे जिल्होंने कि नन्द वश का अन्त कर मीर्य चन्द्र-गुप्त को मयच के राजनिहासन पर आस्ट कराया था।

हमने इस इतिहाम में 'कोटल्य' और 'कोटलीय अर्थशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। बहुमत्यक प्रम्थों में कोटल्य केस्थान पर 'कोटिल्य' और कोटलोय केस्थान पर 'कोटिलीय' जाव्य प्रमुख किया गते हैं। कोटल्य मही है वा कोटिल्य, इस प्रस्त पर विद्वानों में सतमेंद्र हैं। इस शास्त्र की जो हस्तिलियत प्राचीन पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई है, उनमें कोटल्य और नोटिल्य-दोनों हो पाट मिठते हैं। इसके प्राचीन आप्यों और टोकाओ में भी इस शब्द का दोनों ही प्रकार से लिखा नया है। पुराणों में इस आवार्य के लिखे कोटिल्य शब्द प्रमुख्त हुआ है, और विशावस्त केस अपने प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस में मो इसे 'कुटिल्मित कोटिल्य' कहा है, और विशावस्त ने एक प्रमुख्त हुआ है, और विशावस्त कीटल्य की स्थावस्त्र में स्थावसंत्र की सम

'कीटिल्स' लिखी नई है, और एक मे कीटल्स । कामन्दक नीतिनगर और उसकी टीकाओं में मीयें दीनों ही पाठ विवयनान हूँ। प्राचीन साहिल्स के बन्ध प्रत्यों में मी यहीं बही साणक्य के इस नाम का उल्लेख है, कहीं वह 'कीटल्स' रूप में । उन्होंचें लेखों में मी यहीं नहीं में किए पांच जाता है। अनुर में उपलब्ध विकासित्य एक्स में एक शिकालेख में मी यहीं पाठमें प्रत्यों का है। अनुर में उपलब्ध विकासित्य एक्स के एक शिकालेख में 'कीटल्स' शब्द आया है। यह लेख दसवी सदी का है। गुजरात में गणेसर नामक स्थान (धोल्का के ममिए) से एक शिकालेख मिला है, जिसमें वाचेला राज्य वीरयवल के जैन मन्त्री वस्तुपाल को राज्यनीति में 'कीटल्स' के समक्कल कहा गर है। यह तो उन्होंने के लेख रेशर विकास मचल (१२२४ ई० प०) का है। इत दो उन्होंने केसी में कहीं 'कीटल्स' पाठ है, वहाँ एक अन्य उन्होंने लेख में कीटिल्स' पाठ है। इता मान्य उन्होंने केसी में कहीं 'कीटल्स' पाठ है, वहाँ एक अन्य उन्होंने लेख में 'कीटिल्स' पाठ है। इता दो उन्होंने केसी में कहीं 'कीटल्स' पाठ है, वहाँ एक अन्य उन्होंने लेख में 'कीटिल्स' पाठ है। असम क्यां है। कामम्प के राजा मान्य उन्होंने का काल मानवी मदी ई० प० में है, और वह स्थानेत्वर के राजा सर्ववर्षन का सम्बत्यलीन वा स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वार्थन सम्बत्यलीन स्वार्थन स्वर्थन स्वार्थन स्वार्य स्

क्योंकि प्राचीन ग्रम्थों और ज्ञिलालेखों में कौटल्य और कीटिल्य दोनों ही पाठ पाये जाते है, अत. यह निर्णय कर सकना बहन कठिन है कि उनमें से कौन-सा पाट सही है। नन्द वज्ञ का विनाश करने और चन्द्रगप्त मौर्य को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिये आचार्य चाणक्य को ऐसे साधनों का प्रयोग करना पडा था, जिन्हें कि सामान्य परि-स्थितियों में सम्चित नहीं समझा जाता। जातु के विनाश के लिये अर्थशास्त्र में विष, लगा-जीवा आदि हीन साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। नन्दवश के प्रति अनुरक्त अमात्य राक्षस को बग में लाने के लिये बाणक्य ने जा नीतिजाल फैलाया था, महाराक्षम में उसका विशद रूप से निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के इस प्रकाण्ड पण्डिन के लिये विशासदत्त ने 'कृटिलमति' विशेषण प्रयक्त करने में सकांच नहीं किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, कि नन्द वश का विनाश करने और चन्द्रगप्त को राज्याभिषिक्त करने के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कटनीति का आश्रय लिया था, उसी के कारण उसके कृटिल होने की अनश्रति घीरे-धीरे विकसित हो गई थी, और इसीलिये उसे कॉटल्य के स्थान पर कीटिल्य कहा जाने लगा था। पर कीटल्य ओर कीटिल्य का यह भेद तात्त्विक नहीं है। क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसके दोनों ही पाठ विद्यमान है, अत उनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने इस इतिहास में 'कौटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योंकि हमें बह अधिक उपयक्त प्रतीन होता है।

चाणनय याँ कोटन्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध से बहुत कम बाते जात है। मार्थ वस के परमूप्त को पाटिल्य के रार्बासहासन पर प्रतिन्दापित करने और नस्दबा का विनाश करने के सम्बन्ध से उनका जो कर्नृत्व या, उसका ग्यास्माना उल्लेख किया जायागा। पर जहीं तक उनके जीवन-परिचय का प्रस्न है, आदील जनुस्ति उस सम्बन्ध से प्राय. चुरा है। वे कहीं उत्पन्न हुए ये और कहां के निवासी से, इस विषय से सी अनेक सन है। कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है। इस मत की पुष्टि मे जहाँ कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्त माक्षी प्रस्तुत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य के अनेक नामों में 'द्वामिल' और "पक्षिलस्वामी' नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक प्रवल यक्ति के रूप मे उपस्थित किया गया है। द्रामिल से हेमचन्द्र को द्रविड ही अभिप्रत था। पक्षिलस्वामी भी चाणस्य का अन्यतम नाम या। इस शैली के नाम सुदूर दक्षिण के द्रविड देशों में ही प्रयक्त होते हैं। पर बौद्ध ग्रन्थों में चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिला का निवासी कहा गया है। महावसो की टीका मे चन्द्रगप्त और चाणक्य की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार चाणक्य का तक्षणिला का निवासी होना सर्वया निविवाद है। पर अभिजन और निवास में भेद होता है। यह सम्मव है, कि चाणक्य का अभिजन सुदर दक्षिण मे हो, और वे द्रविड देश मे उत्पन्न हुए हो, पर तक्षशिला मे आकर निवास करने लगे हो । पर चाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध में यह विचार किसी ठोस प्रमाण पर आश्रित नहीं है। हम केवल इतना ही जानते हैं. कि चाणक्य नक्षशिला के निवासी थे, और दण्डनीति के पण्डितों में उनका प्रमुख स्थान था। चन्द्रगृप्त उनका शिष्य था, ओर उन्होंने मगध से नन्द बज के झामन का अन्त कर चन्द्रगण को पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर अभिधिक्त किया था । नन्द बंश का बिनाशकर वे तक्षशिला बापम लौट गये या पाटलिएन में रहकर मौर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे, इस सम्बन्ध में भी दो मत हैं। मदाराक्षम के अनुसार चाणक्य ने मगध के पुराने अमात्य राक्षम को चन्द्रगप्त का मन्त्रिपद स्वीकार करने के लिये तथार कर लिया था, और उन्होंने स्वय इस पद का परित्याग कर दिया था। पर तिब्बत की बौद्ध अनश्रति के अनुसार वह बिन्द्रमार के शामनकाल में भी मॉर्य माम्राज्य के शामन का मञ्चालन करते रहे थे। यद्यपि सम्कृत और बौद्ध साहित्य चाणक्य के जीवन-वत्त के सम्बन्ध में सर्वेथा चुप है, पर जैन-साहित्य में उनके परिवार, जन्मस्थान तथा जीवन बृत्तान्त के विषय मे अनेक सूचनाएँ विद्यमान है। इनके आधार पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप से पथक दिया है।

### (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य

मीर्मवस के हतिहाम पर जकाश हाल्ते बाले सस्कृत अत्यों में पुराणी का महत्त्वपूर्ण म्यात है। मुख्य पुराण सत्या में अठार है, और उनमें मारव की प्राचीन ऐतिहासिक अनु- अर्थुत मुराबित है। वेदों के ममात पुराण सी अत्यत्त प्राचीन है। निय प्रकार वैदिक सहि- ताओं में मारत के प्राचीन खरियों की मुक्तियों स्कलिल है, कैंने ही पुराणों में प्राचीन राज- क्यों एव राजाओं के चरित, हिन्तृत तथा आख्यान समृहीन है। पुराण वर्णमान ममय में जिम क्ये में मिलते हैं, वह चाहे बहुत पुराना न हो, पर तनमें सकलिल अनुभूति अवस्य ही महत प्राचीन है। पुराणों में ही युराणों का अक्ष्य का स्मार किया नहीं है। स्वाणों में ही युराणों का अक्षय हम सकार किया मार्ग है में पार है— "स्विट की अल्यों की उत्पत्ति किया प्रकार है मुर्गिट का प्रकार किया महार किया मार्ग है। स्वाण के विविध मत्यत्तर

कीत-से हैं, इन मन्वन्तरो में किन बंशो ने शासन किया और इन वशों एवं राजाओं के चरित क्या थे-इन पौच बातों का वर्णन पुराणों मे किया जाता है।" ऐतिहासिक दृष्टि से मतस्य, वाय, विष्ण, ब्रह्माण्ड, भागवत, गरुट और मविष्य पुराण अधिक महस्य के है । इन में प्राचीन राजवजों और राजाओं के सम्बन्ध में जो अनश्रति एवं इतिबन्त संकलित हैं. इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमे सन्देह नही कि पुराणो में संकलित अनु-श्रुति प्रायः अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके भारत के प्राचीन राजवंशो. राजाओ और राज्यों के विषय में परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं है. कि पराणों में राजाओं और राजवशों की जो तालिकाएँ दी गई है, उनमें किसी निविचन सबत का उपयोग नहीं किया गया। इस कारण प्राचीन भारत के कमबद्ध राज-नीतिक इतिहास को तैयार करने मे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। पर प्राचीन समय में भारतीय लोग काल की गणना के लिये चतुर्यंग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगो मे भारत के विद्वानों ने अपने देश की ऐतिहासिक अनुश्रति को विभक्त किया था। पुराणो द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिप्ट कर दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियग के प्रारम्भ में हुए, कौन-से द्वापर में हुए, और कौन-से त्रेता या कृतय्ग में हए। साथ ही, उनमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब किल्युग का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवश और उनके कौन-कौन से राजा किस-किस प्रदेश में शासन कर रहे थे। ऐतिहासिक दिष्ट से पुराणों की ये सुचनाएँ अत्यन्त महत्त्व की है। प्राचीन भारतीय राजवंशों और राजाओं के पौर्वापर्य तथा समय को निर्धारित करने में इससे बहत सहायता ली जा सकती है। कठिनाई तब आती है, जब कि कल्यिग के प्रारम्भ का समय निश्चित करना हो। पुराणो के निर्माताओ या सकलयिनाओ के सम्मख जायद यह कठिनाई नहीं थी। भारतीय इतिहास के तिबिक्रम के सम्बन्ध में जो मतभेद व विवाद है, उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह माना जाता है, कि कछि-युग का प्रारम्भ अब से कोई पाँच सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था। पर आधनिक विद्वान यह स्वीकार नहीं करते । पौराणिक अनुश्रति के अनुसार महाभारत का यद्व द्वापर और कल्यियों के सीन्त्र काल में हुआ था। यदि कलि के प्रारम्भ का काल अब से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के लगभग माना जाए, तो पाण्डव राजा यदिष्टिर का काल भी अब से पाँच सहस्र वर्ष पर्व रखना होंगा और अन्य राजाओं के काल का निर्धारण इसी तिथि या वर्ष के आधार पर करना होगा। इस प्रश्न पर हमे यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगले अध्याय मे निथिकम की समस्या का हम विश्वद रूप से विवेचन करेगे। यद्यपि पुराणों से प्राचीन भारतीय राजवशो तथा राजाओं का सुनिश्चित रूप से काल-निर्घारण नहीं किया जा सकता, पर उनमें ऐसा इतिवृत्त अवश्य स्रक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मौर्य वश के राजाओं के केवल नाम ही पूराणों में नहीं मिलते, अपित् उनके सम्बन्ध में

१. बायु पुराण ४।१० और मत्स्वपुराण ५३।६५

कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाओं के निर्देश मी पौराणिक अनुश्रुति मे विद्यमान है। मीर्य इतिहास के लिये इनका बहुत उपयोग है।

पुराणों की रचना का काल प्राय हैस्वी सन् के प्रारम्भ के पश्चान् की पहली-कुमरी सादियों में माना जाता है। यर इसका अभिप्राय केचल यह है, कि इस काल में पुराण अपने वर्तमान कर से असे के। अव्यान्त प्राचीन काल से मारत के राजवारों और राजाओं के सम्बन्ध में जो अनुश्रृति चली आ रही थी, महाँव बेटव्यास ने उसे सबसे पूर्व सकरित किया। इसी कारण बेटव्यास को अठारही पुराणों का 'कर्ता न हो । पर बस्तुत बेटव्यास इसी कारण बेटव्यास को अठारही पुराणों का 'कर्ता न हो । पर बस्तुत बेटव्यास ट्रायों के कर्ता न होकर सकलविता ही थे। वेटिक अनुश्रृति के सकलविता मी नहीं वेटव्यास हो माने जाते हैं। बहु महामारत-यूक के समय में हुए थे। यही कारण है, जो महामारत-यूक तक के प्राचीन एविहासिक इतिवृत्त का वर्णन पुराणों में मृतकाल के कप में किया गया है। बाद के इतिवृत्त को प्रयोग प्रयोग के परवान् की अनु-श्रृति मी पुराणों का अवनती माई। पर क्योंकि अनुश्रृति के अनुसार पुराणों के कर्ता वा मरूलविता बेटव्यास थे, अतः बाद के इतिवृत्त का प्रयोग प्रयोग में उत्तरी के हता प्रविद्यालाणी के रूप से कराया गया। । महामारत युक्त के बाद की जो भी अनुश्रृति पुराणों में मान्यव्य-काल के रूप में कराया के करायी ही से ही मही है। मीर्य द्वा के इतिवृत्त का उल्लेख भी एराणों में मतिया-काल के करम ही पिलला है।

पुराणों के साथ हो किलमुग राजबृतान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक है। श्री नारासण शास्त्रों के अपनी प्रमिद्ध पुस्तक 'द एक आफ आकर' में इनसे जो बहुत-से उदस्य दियं हैं, उनसे जात होता है कि कल्पिया के राजवधी का इस प्रन्थ में पुराणों की अपंक्षा में अधिक विस्तार में वर्णन किया गया है। पर यह प्रन्थ अवतक प्रकाशित नहीं हुआ है, और कुछ विद्वान दुसकी प्रामाणिकता में भी मन्देह करते हैं।

प्राचीन भारतीय इतिहास के परिकान के लिये पुराणों का किस अब तक उपयोग निया आ सकता है, इस विषय पर भी विद्वालों में मतमेद रहा है। पर अब ऐनिहासिक उनका नि गद्ध होकर उपयोग करते लगे हैं। पाजिटर के प्रयत्न से अब पौराणिक अपूर्ति की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वालों को अधिक सन्देह नहीं न्ह स्वार्थ है, यद्यपि उनका अनु-गीलन करते हुए विदेखनात्मक इस्टिक्कोण को विशोष कप से आवश्यकता होती है।

कवि विज्ञालदन द्वारा विज्ञान 'मूबारासलम्' नाटक एक ऐसा ग्रन्थ है, जो मीर्थ वज के संस्थानक चन्द्रमुख के राजनीतिक इतिहास के परिज्ञान के क्लिश्व अत्यन्त महः चयुणे है। विद्यालदत्त के काल के मम्बन्ध में बिद्धानों में मदमेद है। प्रोफेनर विल्यन ने इन कवि का काल बारहवी गयी में प्रतिचादित किया था। उनकी मुख्य युक्ति यह थी, कि मुदाराक्षस के अन्तिम दलोक में म्हेन्क्कों से उद्विज्यमान' पृथियों को उन्हेन्स किया गया है। स्योक्ति मार तीय मुमन्त्रमान आकाताओं को म्हेन्क्क समझते थे, और मारत पर मुसलिम आक्रमण बार- हुवी सदी में हुए थे, अतः विशासदत्त का काल बारहवी सदी मे ही माना जाना चाहिये। यह सही है, कि मध्यकाल के भारतीय मुसलिम आऋान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे। पर इस संज्ञा का प्रयोग केवल मसलमानों के लिये ही नहीं किया जाता था। अन्य विदेशी व विधर्मी लोगो को भी हिन्द म्लेच्छ ही मानते थे। ममलिम तुर्को और अफगानो से पूर्व मी मसलिम अरबो ने भारत पर आक्रमण किये थे, और मुहम्मद बिन कासिम तो सिन्ध के एक प्रदेश को अपनी अधीनता में ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई०)। मदाराक्षस में पिष्वि या भारतभमि को म्लेच्छो द्वारा 'उद्विज्यमान' होता हुआ बताया गया है। बारहवी सदी में तो शहाब हीन गौरी भारत में अपना प्रमुख स्थापित करने में सफल हो गया था। 'उद्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणो को निर्दिष्ट करता है। बारहवी सदी मे तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योंकि तब उत्तरी भारत पर मुसलिम आधिपत्य की स्थापना हो चकी थी। यदि 'म्लेच्छो' का अभिप्राय मसलमान ही समझा जाए, तो भी मद्राराक्षस को आठवी या दसवी सदी की रचना मानना अधिक उपयक्त होगा, क्योंकि उस काल में ममलिम लोग भारत पर आक्रमण करने में तत्पर थे। पर वस्ततः विशाखदन ने जिन म्लेच्छो का उल्लेख किया है, वे ममलमान न होकर वे शक थे जिन्होंने कि गप्त वश के शासन के समय भारतमाम को 'उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनसे अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये गुप्तवशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय (२७८-४१४ ई० प०) को स्त्री का वेश बनाकर शकराज की हत्या करनी पड़ी थी। इस चन्द्रगुप्त ने पहले अपने बढ़े भाई रामगुष्त के सेवक या भृत्य के रूप में गृप्त साम्राज्य का सञ्चालन किया, और फिर राजा के रूप में । मुद्राराक्षस की नान्दी स्तृति में स्लेच्छों से उद्विज्यमान होती हुई पृथिवी की 'बन्बुभृत्य चन्द्रगुप्त' डारा रक्षा किये जाने के सम्बन्य मे जो निर्देश है. वह सम्भवन गुप्तवशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में ही है। अत यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि विशाखदत्त का काल चौथी सदी ई० प० के अन्तिम भाग में था।

यविष मृदाराक्षम की रचना मौर्च वंश की स्थापना के मान सदी से भी अधिक ममय पश्चात् हुँ धी. पर इसका क्यानक ऐनिहासिक तथ्यो पर आधारित है। चाणक्य ने नन्द- करा का विनाश कर किम प्रकार चन्द्रगृत मौर्य के पारिलुप्त के रार्जीम्हासन्य प्रशासक कराया, नन्द के पुराने असाय राश्चम ने केंसे चाणक्य और चन्द्रगृत की योजनाओं का विकल करने का प्रयन्न किया और किम प्रकार चाणक्य ने नव विष्न-वाथोंओं को दूर कर चन्द्रगृत का न केवल अधापिन शासन स्थापित किया, अपितु राक्षस नेंस पुराने व योग्य अमायकों भी मौर्य समाद्द के प्रति अनुस्तक किया—यह सब कथा इस नाटक में अस्यन्त मनोरञ्जक एव विदार कर सि लिखी गई है। मृदाराक्षस न केवल साहित्यक दृष्टि से एक जन्मप सन्त है, अपितु भीसे साम्राग्य की स्थापना और चन्द्रगुत के प्रारम्भिक इतिहास के परिसान के लेख मी उन्ह द्वार प्रमाणक सामग्री प्रस्तुत होती है।

मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कथा मदाराक्षस के टीकाकार दण्डिराज ने स्वलिखित

उपोद्धात में भी लिखी है। हुष्टिराज का काल जठारहरी बदी के प्रारम्भिक मात्र में बा, और वह 'चोलमण्डल' के भोसले राजा वरमणी (बाहजी मोसले) के समकालीत थे। उन्होंने भी ज्यम्बकार्योच्यरी के संरक्षण में रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से मुताराक्षस पर अपनी टीका लिखी थी। विश्वासदात के मुदाराक्षस के समान हुष्टिराज हारा लिखित जपोद्धात मो प्रामाणिक ऐतिहासिक जनुश्रीत पर कासारात है, और मुदाराक्षम मे वर्णित कथानत से पूर्व के इतिवृत्त को जानने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि इस उपोद्धात मे अनेक ऐसी बाते विद्यमान है जिन्हें विद्यमनीय नहीं माना जा सकता।

सोमदेव द्वारा विरचित **कथासरिस्सागर** मे भी नन्द और चन्द्रगुप्त के कथानक का विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवी सदी की कृति है, और इसके रचयिता सोमदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्वी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की सब कथाएँ गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत्कथा पर आघारित है। गणाद्य प्रसिद्ध सातवाहन राजा हाल (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजनमा के अन्यतम रत थे। उन्होंने पूरानी कथाओं को लेकर बृहत्कथा नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी. जो पैशाची भाषा मे था। राजा हाल के समय मे भारत मे तीन मख्य भाषाएँ थी, संस्कृत, प्राकृत और देशमाषा। पर गुणाढ्य ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग न कर पैशाची या मृतभाषा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनश्रति है कि इस ग्रन्थ में मात लाख बलोक थे। दुर्भाग्यवश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नही है, यद्यपि ऐसे कतिपय ग्रन्थ अब भी विद्यमान है, जो कि इसके आधार पर बाद के काल में लिखे गये थे। छठी सदी मे गग बदा के राजा दुविनीत ने बहत्कवा का संस्कृत मे अनुवाद किया था। आठवी सदी में नेपाल के बुधस्वामी ने बृहत्कथा इलोक-सग्रह की रचना की थी, जिसका आधार गुणाइय की बहत्कथा ही थी। काञ्मीर मे क्षेमेन्द्र (१०५० ई०) ने बहत्कथा-मञ्जरी की रचना की, और इसी समय के लगभग सोमदेव (१०६३-१०८१) ने कथामरि-त्मागर की । ये सब ग्रन्य गणाढ्य की बहत्कया पर आधारित है, और इनमें जो कथाएँ दी गई है, वे प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आश्रित है। यद्यपि ये कथाएँ प्राय अदुभूत एव असम्भव बातों से परिपूर्ण है, पर विवेकपूर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यों को पता लगा सकता कठिन नही है। नन्द वश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के सम्बन्ध मे अनेक कवानक कवासरित्सागर में विद्यमान है. जिनका ऐतिहासिक प्रयोजन में उपयांग किया जा सकता है।

महाकवि कालिदास द्वारा विरचित साखविकाग्विमत्र नाटक मी मौर्य इतिहास के मम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। मौर्य वस का अन्तिम राजा बृहृदय था, जिसकी हत्या कर केनानी पृथ्विमत्र ने मगर्थ के राजिहिहासन को हत्स्तत्र कर राज्य था। पृथ्विमत का पुत्र अनिविमत्र था। मालवकाग्विमित्र काराङ की रचना इसी अन्तिमित्र की कथा को लेकर की गई है। स्वष्टि इस नाटक का मौर्यवंश के साथ सीचा सम्बन्ध नहीं है, पर मौर्य साम्राज्य के पतन-काल के बिषय में इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ विद्यमान है। महाकवि कालिदास का काल पौचवी सदी ईस्वी में माना जाता है।

रासतरिङ्गको नाम से काश्मीर का वो इतिहास करहण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध इतिहास-यन्य कहा जा सकता है। इसमे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ कर बारहवी सदी तक का काश्मीर का इतिहास कमबद्ध रूपसे दिवा नया है। मीर्थ वंशी राजा अशोक का शासन काश्मीर पर भी था, अत बहुँ के राजाओं का बृतान्त देते हुए कल्हण ने अशोक और उसके उत्तराधिकारियों का बृतान्त भी उल्लिखित कर दिया है, जिमे मीर्थ साम्राज्य के इतिहास के लिये प्रयक्त निया जा सकता है।

महाकवि मास द्वारा विरावित तेरह नाटक इस समय उपलब्ध है। इन्हें प्राय. प्राड-मीर्य काल की कथाओं के साधार पर लिखा गया है। मायध सामाज्यक विकास के इतिहास के विरावित के बहुत उपयोगी है। विद्योवतया, प्रतिज्ञायीयन्यरावण और स्वप्नावस्वरता जैसे नाटक भारत से साम्राज्यवार-माज्यकी सच्चे पर अच्छा प्रकास डालते हैं।

सस्कृत के अन्य अनेक प्रन्यो डारा भी भीयं वस के विषय में महन्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। बाणमट्टडारा विर्पेश्वन (हंपीयितम् में मीयं वस के अतिनत राजा बृहद्य के विरद्ध सेनाती पुष्पत्रिक के वस्त्रण्य का उल्लेख हैं। पाकर की मूर्ति ने पाणित को अप्टाच्यापी पर ' 'महामाध्य नाम से जी माध्य लिला था, उससे भी मीयं वस के पतन-काल पर प्रकाश पडता है। महामाध्य में कतियय ऐसे निर्देश भी विद्यान है, जितका सम्बन्ध चन्द्रपुष्त मीयं के साथ माना जाता है। पतन्जिल बुद्ध बसी राजा पुष्पत्रिक समकालीन ये शालिशृक जैसे निर्देश मीर राजा के शासनकाल में यवनो ने मारत पर जो आक्रम किया था, यो उन्होंने स्वयं देखा था। महामाध्य में बहु । यवनो डारा साकत और माध्यमिका नगरियोंक आक्रमत्त किया जाने का उल्लेख है, बहु साथ ही करिपय ऐसी घटनाओं को भी निर्दिध्य किया गया है, जिनका सम्बन्य मीयं युग के साथ है। आधिक सकट का निवारण करने के लिये मीयों के देव-अतिमाओं का निर्दाण कराया था और उनकी पुत्रा के लिये उनता को मेरित कर यन एकड किया था, यह हमें महाभाष्य से ही जात होता है। महाभाष्य में स्थान-व्यान पर ऐसे निर्देश भी विद्यमान है, जिनते भीयं युग के हास काल की सामाजिक आदि दक्षाओं पर प्रकाश पडता है।

कात्यायन ने पाणिनि की अध्याध्यायी पर वात्तिक लिखे थे। उनका काल पाणिनि और पतञ्ज्ञिल के बीच के समय मे है। कितपण ऐतिहासिकों ने उनका काल तीसरी सदी ई० दू० में निर्वारित किया है। यविष कात्यायन के बात्तिकों का सम्बन्ध व्याकरण से हैं. पर उनमें कितपण ऐसे निर्देश मी विद्यमान है जो मीर्य दितहास पर प्रकाश डालते हैं। राजा अधोक ने अपने उन्कीर्ण लेखों में अपने नाम के साच 'देवानात्रिय' विद्योगण का प्रयोग किया है। समेविजय की नीति को अपना कर जशोक ने हानश्चात्विक की जो उपेक्षा की मी, जनता ने उसे पसन्य नहीं किया था। इसी कारण 'देवाना त्रियः' का अर्थ प्रविल्त मापा में मूर्व हो गया, यह बात हमे कात्यायन के एक वार्तिक से ही ज्ञात होती है।

संस्कृत साहित्य के अन्य भी कितने ही प्रत्यों में जीये गुण के राजाओं और उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के निवंध मिलते हैं। बहुत ने छोट-वहें अन्यपंत्र को जीत कर जो विश्वितीषु राजा विश्वाल साधान्य बनाने में तरपर है, और विनके पराकम के परिणामस्वरूप मगय के साधान्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी कथाएँ प्राचीन समय में प्रचलित थी। इन कथाओं का उल्लेख प्राचीन सम्हत साहित्य के अनेक प्राचीन सम्हत आ गया है। यहाँ इन स्वयाओं का उल्लेख प्राचीन सम्हत साहित्य के अनेक प्रवास करा साहित्य के अनेक प्रवास करा साहित्य के अनेक प्रवास करा साहित्य के स्वयस्त ने साहित्य के स्वयस्त ने ही। इस इतिहास में हुन स्वयस्थान उनका उथ्योग करेंगे ही।

ऐतिहासिकों के अनुसार सस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भीय युग के लगमग के काल मे ही अपने वर्तमान रूप मे आये थे। रामायण और सहामारत में बर्वाप मारत की अत्यन्त प्राचीन अनुश्रृति संकल्जित है, और जनका मुक्त्य बहुत पहले निमित हो चुका या, रार जिस रूप में वे वर्तमान समय मे उपलब्ध होते हैं, ऐतिहासिक उन्हें बहुत पुराना नहीं मानते। रामायण को वे ४०० ई० पू० ते २०० ई० प० तक के काल में विराचित मानते हैं, और महामारत को ४०० ई० पू० ते ४०० ई० प० तक के काल में विराचित मानते हैं, और महामारत को ४०० ई० पू० ते ४०० ई० प० तक के काल करा। वहीं बात अनेक पर्मसूत्रों और स्मृतियों के सम्बन्ध में मी है। यमंनूत्रों का काल ६०० रहण के १०० ई० पू० तक का माना जाता है, और स्मृत्यों का उनके तकत्व करवार्ष का। इन प्रकार इन साहित्य का अनुशीलन मी मीर्थ युग के जीवन के विषय में परिज्ञान के लिये महायक हो सकता है। पर कोटलीय अर्थशास्त्र के रूप में इस युग का एक ऐसा विषय भावर्थक्ता नहीं सकता है। पर कोटलीय अर्थशास्त्र के रूप में इस युग का एक ऐसा विषय भावर्थक्ता नहीं रह जाती।

#### (४) बौद्ध (संस्कृत और पालि) साहित्य

बीढ पर्म का प्रावृत्त्रीं व छठी सदी ई० पू० मे हुआ था। बुद शाक्य गण मे उत्तरन हुए से, और उनके पर्म-जवार के प्रवान को मगत , काशी, ध्रावत्ती आदि के पूर्वी प्रदेश ही थे। पर उनके शियों ने बुद की शिशाओं का हूर-दूर तक प्रवार किया था। सारताथ में वर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए बुद ने अपने शियों को यह उपदेश दिया था— "मिलूजों! बहुजनों के मुंख ने अपने शियों को यह उपदेश दिया था— "मिलूजों! बहुजनों के हित के लिये, बहुजनों के मुख के लिये और लोक पर दया करने के लिये विचरण करी। एक साथ दो मत जाओ।' मिलूजों ने अपने गुरू के उपदेश का उत्साहपूर्वक पालत किया। इसी का यह परिणास हुआ, कि मौप यूग के प्रारम्भ से पूर्व ही बीढ वर्म का मारत में हुर- हुर तक प्रवार हो चुका था। पर जारत के सीमान्तो तथा विदेशों में बौद वर्म के प्रवार का प्रधान श्रेश मौर्यवशी राजा अशोक और उसके कुर स्वित मोश्रालियुक तिव्य (या उपगुप्त) को प्राप्त है। उन्हीं के प्रवत्तां का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध मर्म विद्वार व्याप उपगुप्त) को प्राप्त है। उन्हीं के प्रवत्तां का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध मर्म विद्वार व्याप

K. A. Nılakanta Sastri : A Compthensive History of India Val.II p 641
 The Age of Imperial Unity (Vidya Bhawan) p. 255

षमें की स्थिति प्राप्त कर सका। पिछले समय के बीढ लेखको ने अशोक की कथा और वर्मभवार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यान्त गौरव के साव अपने सन्यों में बॉगन किया। यही कारण है, कि बीढ साहित्य में अशोक के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री विद-मान है। स्पोक्ति अशोक मौर्य वस में उत्यन्न हुंजा था, अतः बीढ ग्रन्थों में स्वामाविक रूप से उसके पूर्वेच मौर्य राजाओं के विषय में भी अनेक कथाएँ एव अन्य उपयोगी मूचनाएं दे दी गई है।

दीपवसो के लेखक का नाम जान नहीं है। यह ग्रन्थ पद्य में है, और इनकी नाण पालि है। इसकी पद्य प्रकार को तुर्पीएकत नहीं कहा जा सकता। महासमी के रचिवना का नाम महानाम था। यह वन्य भी पाकिमाया में है, और इसके एव काम्य व साहित्य को पूर्णिएक तर तर के लिए के बहुत परिष्कृत हैं। इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में भी बिद्धानों में मन मेर है। दीपदसी की प्रायः चीथी सदी की रचना माना जाता है, और महावसों को पांचवी मदी के अनित्म चएण वा छठी बती की। लका के साहित्य में प्रमुख्य को प्रायः नहीं स्थान है, जो अपनी माराजिय साहित्य में सामाया और महाचारत का है, यद्योप कलेकर में में माराज के दन ऐतिहासिक महाकाव्यों की तुलना में बहुत छोटे हैं। मोर्थ वस के हतिहास के लिये दन प्रचों का बहुत उपयोग है। विशेष वस के हतिहास के लिये दन प्रचों का बहुत उपयोग है। विशेष वस के हतिहास के लिये हन प्रचों का बहुत उपयोग है। विशेष वस के हतिहास के लिये हन प्रचों का बहुत छोटे हैं। मोर्थ वस के हतिहास के लिये हा स्वाधी के कला का मुनिविचत रूप से निर्वाण करने में महावसों से बहुत सहायता प्रप्त हुई है। महावसों के अनुसार बुढ के निर्वाण करने में महावसों से बहुत सहायता प्रप्त हुई है। महावसों के कत्यार बुढ के निर्वाण करने पर साहवारी एवं निर्कृत से करियो पर साहवारी सहायता स्वाधी है है। स्वाधी के स्वाधी से करियो पर साहवारी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी स्वाधी से अनुसार बुढ के निर्वाण करने से महावसों से बुढ तिस्तित ने पर रोग्य किया

यह भी महाबंसो में दिया हुआ है। इस हिसाब से देवानाप्रिय तिय्य (तिस्स) का सासन-काल २४७ ई० पू० से २०० ई० पू० तक पदता है। क्योंकि तिस्स अश्लोक का समकालीन या, यत उसका काल भी तीमरी सवी ई० पू० में ही होना वाहिय। अश्लोक तिथ को निर्धारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वार्थ कम से उसके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अन्य मीय राजाओं का समय निश्चत करने में महाबंसों के इस विवरण से बहुत ठोस सहायता मिली है। महाबंसों के 'देवाना प्रिय तिस्सामित्रकों और 'महिन्यायमनों परिच्छेद मीय इतिहान के अनुसीलन के लिये वियोव रूप से उपयोगी है। महाबंसों की टीका से चन्द्र-गूरत और चाणकर की कमा बहुत विस्तार के साथ दी गई है। हमने इस इतिहास में उसका विवाद रूप से उस्लेक किया है। यह महाबंसी टीका बारदुर्वी सदी में लिखी गई थी। इसके रुजब का नाम ज्ञात नहीं है। इस हार्यसो टीका बारदुर्वी सदी में लिखी गई थी। इसके

पालिमापा में लिखे गये कतिपय अन्य ग्रन्थों का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। सद्धम्मसगह (सद्धमंसंग्रह) में बुद्ध से प्रारम्भ कर तेरहबी सदी तक का भिक्ष सच का इतिहास दिया गया है। बौद वर्म की तीनो संगीतियो (महासमाओ) के उल्लेख के अनन्तर इसमें उन भिक्षओं के भी नाम दिये गये हैं, जिन्हें धर्म के प्रचार के प्रयोजन से विविध देशों में भेजा गया था। यह प्रन्य चौदहवी सदी की रचना है, और इसका लेखक धम्मकिति महासामी नामक भिक्ष था। 'महाबोधि वस' मे अनराधपुर (लका) मे आरोपित बोधिवक्ष की कथा दी गई है। प्रसग के अनुसार इसमे लंका में बौद्धधर्म के प्रवेश एव प्रचार का वत्तान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा अगोक का इतिवत्त भी इस ग्रन्थ में आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक भिक्ष ने ग्यारहवी सदी में की थी। थूपवस में बुद्ध की बातुओं (अस्थियो) पर स्मारक रूप से निर्मित स्तुपो का वर्णन एव इतिहास सकलित है। इसे तेरहवी सदी की रचना माना जाता है, और इसका लेखक वाचिस्सक नामक मिक्षु था। सद्धम्म सगह, महाबोध वस और थुपवस—ये तीनो प्रत्य लका मे लिखे गये थे, और इनमें मार्थ इतिहास से सम्बन्ध . रखनेबाला जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय दीपवसो और महाबसो पर आधारित है। बौद्रघमं के प्रादर्माव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध मे जो प्राचीन अनश्रति लका मे विद्यमान थी, उसी के आधार पर इन ग्रन्थों की रचना की गई थी। यही कारण है, कि इनसे कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं मिलती, जो दीपवसो और महावसो में विद्य-मान न हो ।

पाणि मापा के एक अन्य प्रकार के बन्ध भी भीवें इतिहास के लिये उपयोगी है। इन्हें अट्टक्स (अर्थक्स) कहते हैं। ये बीढ तिर्परक के अन्तर्गत बन्धों पर साधक्स मे जिले गये हैं। पर इनमे केवल मृत बन्ध के अनिप्राय या अर्थ को ही स्पट नहीं किया गया. अपितु उसऐतिहासिक परिस्थित का भी विवस्ण दे दिया गया है, जिलसे कि विवेचनीय मृत्य प्रन्य लिखा गया था। इसके परिणासस्वरूप इन अट्टक्साओं मे बहुत-सी ऐसी

ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है. जिसका सम्बन्ध मारत के प्राचीन इतिहास के माथ है। महात्मा बद्ध उत्तरी बिहार के एक गणराज्य में उत्पन्न हुए थे, अपने मन्तव्यों का प्र बार करने के लिये वे प्राय: मारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों में विवरण करते रहे, उनके शिष्यों ने भारत में दर-दर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया. और राजा अशोक के समय म लंका आदि कितने ही विदेशों में भारतीय मिक्ष धर्म प्रचार के लिये गये। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, विकास एवं प्रसार कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इस विषय को अटठ-कयाओं में जिस ढंग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमे बहत-सी ऐसी सामग्री भी आ गई है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योंकि मौर्य राजा अशोक का बौद धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है. अतः स्वामाविक रूप से अटठ-कथाओं में अनेक ऐसे कथानक व विवरण आ गये हैं. जिनका सम्बन्ध मौर्य यग से है। अटठकथाओं के रच-यिताओं में बद्धघोष का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल चौथी सदी के अन्त और पाँचवी सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उन्होंने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों पर अटठकथाएँ लिखी. जिनमे विनय-पिटक की 'समन्तपामादिका' अटठक्या मौर्य इतिहास के परिज्ञान के लिय विशेष रूप से उपयोगी है। बौद्ध धर्म का विकास एव प्रसार किस प्रकार हुआ, इसे समझने के लिये इस प्रन्य से बहुत सहायता मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म की सगीतिया (महासमाआं) का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि तीसरी बौद्ध संगीति राजा अशोक के समय में हुई थी, अत मीर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भी इस अटठकवा मे विद्यमान है। प्राचीन अटठकवाओं के आधार पर लिखिन वसत्यप्पकामिनी ग्रन्य और नन्द पेतवत्य मे मी चन्द्रगुप्त, चाणक्य आदि के विषय में कतिपय उल्लेख विद्यमान है, यद्यपि इन ग्रन्थों से अधिक परिचय अशोक के विषय में ही प्राप्त होता है।

बौद्ध धर्म की तृतीय सगीति के अध्यक्ष स्पित्र सोर्नालगुत्र निरय ने कथाबत्यु नामक ग्रन्य की रपना को थी। इसमें यह प्रतिपादित किया गया था, कि स्पित्रवाद ही बाम्नाविक बीद्ध धर्म है, और जो अन्य बहुन-से सम्प्रदाय राजा अशोक के ममय तक बौद्ध धर्म में विक्-मिन ही गये थे, वे तब मिच्या है। बौद्धों के धार्मिक साहित्य में कथाबत्य को महत्त्वयूप म्यान प्राप्त है, और उमे अभियम पिटक का अन्यतम अय माना जाता है। त्रिरिटक के अन्य अनेक प्रत्यों के समान कथाबत्यु पर सो अट्ठक्या ज्विसी गई थी, वो बौद्ध्युम की पर्मिक एवं साम्प्रदायिक दशा के अनुशीलन के लिये उपयोगी है। सौर्य युग की धार्मिक दशा पर भी इस प्रथम ने अच्छा प्रकास पडता है।

त्रिपिटक और उसकी अट्क्षणाओं के रूप में पालिमाया में लिखित बौद्ध घमें का जो विशाल साहित्य हैं, उसके अनेक ग्रन्य मौये इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौये इतिहास के साथ सीया सम्बन्ध नहीं है, पर मागय साम्राज्य के विकास के बुतान्त को जानने के लिये और बौद्ध सुप की राजनीतिक. भीगोजिक, सामाजिक तथा आधिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन प्रत्यो से अच्छी सहायता मिलती है। बिज्जमंत्र की झासनपद्धित का क्या त्वरूप या, और माय के गाजा अजातशबुद्धारा उस को स्वतन्त्रता किस अकार अन्त किया यथा, इसका विवरण अनुत्तर निकाय (मुत्तपिटक का अन्यतम प्रत्ये) में विद्यमान है। मौर्स साम्राज्य की स्थापना का अन्ययन करते हुए हुसे मायच साम्राज्य के विकास की भी दृष्टि में रखता होता है। मगय के राजाओं ने किसप्रकार उत्तरी बिहार के गणराज्यों का अन्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिचान प्राप्त करने के लिये विपिटक साहित्य बहुत ही उपयोगों है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से एतिहासिक तथ्य हम इस साहित्य के जान सकते हैं। हमने इस इतिहास से बौद्ध धार्मिक साहित्य का अनेक स्थानो पर उपयोग किया है।

मिलिन्द पन्हो एक अन्य पालि ब्रन्थ है, जिसका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। मीर्य युग के पतन काल से उत्तर-पिक्सी मारार के अनेक प्रदेश सायाथ साधाज्य की अधीनता से मुक्त हो यये थे, और कतियम प्रदेशो पर प्रतिक (यवन) आकानताओं ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। एना ही एक राज्य साकल या सामल (सियाल-कोट) का था, जिसका अन्यतम राजा मिनान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतनेद है, पर यह निर्मित्त है कि उसका शानतकाल मोर्थिय के अत्तिस वर्षो था शुङ्क नया के प्रतिक स्थापित है कि उसका शानतकाल मोर्थिय के अतिस्थ या और अस्तान नागनेत से प्रज्ञायों में बहुण कर ली थी। अपने गृह नामसैन से बीड्यकों और दर्धन के सम्बन्ध में मिनान्दर (मिलन्द) ने जो प्रश्न किये, और नामसैन ने उनके यो उत्तर दिये, मिलिन्दपन्हों में वे ही संकतित है। यद्यपि इस ब्रन्थ का विषय धार्मिक एव दार्धनिक है, पर प्रप्रसुद्धन्य इसमें अनेक ऐसे निर्देश मी आ गये हैं, जो कि मौर्थयुण के पतनकाल के सम्बन्ध में प्रकाश तर्दि हैं।

वर्तमान समय में बौद्धों का वार्षिक साहित्य प्रवानतया पालिमाया में ही उपलब्ध है। बौद्धमं के अनेक सम्प्रवाय है, जिनमें स्ववित्वाद (वेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। काला और दरमा में इसी मम्प्रदाय का प्रवार है। इसका विपिटक पालिमाया में है। पर बौद्धों के सर्वास्त्रितादी, महाबान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे मी है,। जिनका त्रिपटक सम्ह्रक में है। चीन आदि उत्तरी देखों में इन्हीं सम्प्रदायों का प्रवार हुआ था। खेद है, कि संक्ष्त का त्रिपटक इस समय अविकार कर से उपलब्ध नहीं होता। पर सम्क्रत माथा में लिखे हुए बौद्ध मार्क करियाय क्या ऐसे अत्य करियान समय में प्राप्त है, जो मौपंत्र को कि दिखान के पित्रा क्या ऐसे अत्य करियान समय में प्राप्त है, जो मौपंत्र के कि त्री मार्क प्रवार विव्याव-दान है, जो नेपाल से उपलब्ध हुआ है। इसे तीक्षरी सदी ई॰ प० की कृति माना जाता है, और इसके लेकक का नाम बात नहीं है। यह अत्यन्त उल्लेट, सरल और सुर्जलव बहुत-सी प्राचीन बौद कथाएं संगृहीत है, जिनमें से कुछ का सम्बन्ध मौर्य बंघ के साथ है। विशेषतया, दिव्यावदान के अन्तर्गत अशोकावदान तथा कुणालावदान में मौर्य युग की ऐतिहासिक अनुश्रुति बहुत शुद्ध रूप मे सुरक्षित है।

'मञ्जू श्रीमूनकरूप' नाम का एक जन्य बीढ प्रत्य मी भारत के प्राचीन इतिहास है अनुसीकन से लिये अल्यान उपयोगी है। महात्या बुढ के जन्म काल में आरम्म कर आर्ट्स मदी के मध्य कर का कम्यद राजनीतिक इतिहास कर सम्य से मक्कित है। इसमें १००५ स्लोक है, औसंस्कृत माथा में है, और पीराणिक जैली में बिरावित है। बुढ के मुख से मियन वाणी के क्य में ऐतिहासिक घटनाको का उल्लेख कराया नया है, उपयोग वहिन पान हिंग सारहसी सही में कुमार कल्य नामक मारतीय पिष्टत ने इस सन्य का तिकस्ती माथा में अनुवाद किया था। यह धन्य अब सस्कृत और तिकसी मोगो में अनुवाद किया था। यह धन्य अब सस्कृत और तिकसी मोगो माथाओं में उपलब्ध है। मीथे राजाओं में चन्द्रगुल, बिन्दुसार और अशोक के सम्बन्ध भे अतेक पहल्चपूर्ण बातें हम प्रत्य में निर्दिष्ट है, यद्योग आशोक का उल्लेख मीथे राजाओं में न कर ननदों के पूर्ववर्ती राजा के स्था में प्रदात के लिये 'आशोकमुख्य' वाल प्रयुक्त किया नया है। इस सन्य में प्राचीन मारत का राजनीतिक इतिहास जिस रूप में बिरा पान है, स्वापि वह व्यवस्थित एव मुस्पट नहीं है, पर मोथे राजाओं के विषय में दस्ति अने कर नहीं है, पर मोथे राजाओं के विषय में दस्ति अने कर निर्देश के निर्म भी मारत का राजनीतिक इतिहास जिस रूप में दिया गया है, स्वापि वह व्यवस्थित एव मुस्पट नहीं है, पर मोथे राजाओं के विषय में दस्ति अने कर नी ती पायी जाती। में अन्य करने ति ही तो साथी निर्म ने साल का ति पायी जाती। में अन्य करने ति ही साथी जाती।

# (५) जैन (संस्कृत और प्राकृत) साहित्य

बौद्ध साहित्य के समान जैन माहित्य मे भी मोर्च इनिहास के सम्बन्ध में अन्यस्न महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। जैन अनुश्रुति के अनुवार चाणक्य और चन्द्रगुन—दोनों ही जैन पर्म के अनुवायों ये, और अदोक के पीत्र (कुनाल के पुत्र) सम्प्रीत ने जैन धर्म के देख-विदेश में सर्वत्र प्रसार के लिये बहुत कार्य किया था। इस दशा में यह सर्वेषा स्वाभा-विक्त है, कि जैन साहित्य में मोर्य वश और उसके राजाओं के विषय में अनेक कथाएँ पार्या जाएँ।

जैन धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और स्वेताम्बर । इन दोनों सम्प्रदायों के न केवल धार्मिक साहित्य में वेब हैं, अगितु अनुमृति एव आस्थानों के तास सम्बन्ध रन्नेवाला इनका साहित्य मी पृथक-पृथक है । यही कारण है, कि मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में जो कथाएँ व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायों के बन्धों में मिलते हैं, वेताम्बर साहित्य द्वारा उनकी पृष्टि नहीं होती । दिगम्बर अनुभृति के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सस्थापक राजा चन्द्र-गुप्त ने पुष्ट र विशा के ध्यवस्थकमोल नामक स्थान पर जाकर अनशन बत द्वारा प्राण्याग किया था। पर दर्जाम्बर लोग इन अनुभृति को विश्वसनीय नहीं मानते। इसी प्रकार के मर्विषद अन्य मौर्य राजाओं के विषय में भी इन बैन सम्प्रदायों में विद्याना है। पर इन मतमेवों के होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा, कि मीर्य इतिहास के मस्वय्य में जितनी सामग्री वेन साहित्य में वायो बाती है, उतनी पोराणिक या बौड साहित्य में नहीं है। विवाप-तया, राजा चन्द्रपुर्त्व और सम्प्रति के विषय में वेन कहारों व्यत्यत्त विद्यार्थ में उपार्ट्ट है। चाणक्य के अभिजन, कुल तथा प्रार्टीमक जीवन के विषय में पोराणिक व बौड साहित्य में कोई उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर जैन साहित्य में न केवल पाणक्य के बात्यकाल तथा प्रार्टीमक जीवन के विषय में अनेक निर्देश विद्यान है, अपितृ यह भी किवा गया है, कि इस आचार्य ने अपने जीवन का जितम समय एक जैन सुनि के रूप में व्यतित किया गा

दिगम्बर साहित्य में हरिषेण कृत बृहत्कपाकोप, प्रमाचन्द्रकृत आराधनासत्कषाप्रबंध, श्रीचन्द्रकृत क्याकोध और नीमदत्तकृत आराधनासत्कषाप्रबंध, श्रीचन्द्रकृत क्याकोध सोर नीमदत्त के क्याकोध सम्कृत पद्म से है, जिनमें बाणक्य और चन्द्रपृत की कथा पर्याप्त विकाद रूप से दी गई है। इनमें हरिपेण और नीमदत्त के क्याकोध सम्कृत पद्म में है, श्रीर श्रीचन्द्र का कवाकोध प्राकृत यह में है। प्रमाचन्द्र का आराधनासत्कवाप्रवन्ध सम्कृत यह में है। इन चारों कथा-अन्यों में हरिपेणकृत बुह-त्क्याकोध सबसे प्राचीन है, और उसका काल दसवी सदी के पूर्वार्थ में माना जाता है। नीमदत्त का आराधना कथाकोध सोल्द्रवी सदी की मृति है, और अन्य दो कथाकोधों का काल दसवी और सोल्द्रवी सदी के सम्बन्ध में है। दिगचन्द रपन्परा का ही एक अन्य कथाकोध में है, कि पुष्पाथवक्त में कहते हैं, और विसके रचिया रामचन्द्र मृत्यु में । इसे मी सोलहवी सदी का ही माना बता है। इन सब कथाकोधों में चट्यपुत के मन्वन्य में कथाएँ विद्यमान है। विजयनात हरिपेणकृत बृहत्कपाकोण के अन्तर्गत 'ग्रह-वाहुक्कपाकम्' मीय इतिहास के लिखे अस्यत्य महत्त्वपुत्त है, क्योंक उसमें चट्यपुत्त के मम्वन्य में कथा दिवाद देश में होते हुम्याप्त के मन्वन्य में कथा विद्याद स्थान है। विद्याप्त महत्त्वपुत्त के स्थान विद्याप्त कथा विद्याप्त कर स्थान के श्रीवक्ष स्वत्यपुत्त के मृत्य दा द्यार कथा के इतिक्ष स्वत्यपुत्त के मृत्य वर प्रकृत करने और दक्षिणायध में जाकर राम के बार विद्याद स्थान है। विद्याप्त स्वत्यप्त के स्थान व्यवद्य स्वतं है। विद्याप्त करने की कथा विद्याद स्थान है। विद्याप्त स्वत्यप्त करने की स्वतं क्या विद्याद स्थान है। विद्याप्त स्वतं करने की स्वतं क्या विद्याद स्थान है। विद्याप्त करने की स्वतं क्या विद्याद स्थान है। विद्याप्त स्वतं क्या विद्याप्त स्वतं स्व

जिन कयाकांधों का इसने ऊपर उल्लेख किया है, वे बहुत प्राचीन नहीं है। पर उनमें जो कमाएँ पायी जाती है, वे प्राचीन जैन अनुभूति पर आभारित हैं। इन्हें कियायं द्वारा प्रणोन 'मनवती आराधना' से लिया माना जाता है। इस ग्रन्थ का प्रतिशाद विषय मुनियों का आचार था, जिनमे अपने मन्तव्य को न्एट करने के निये कवाओं का भी सकेत कर दिया गया था। बाद के टीकाकारों ने कथाओं के सकेतों को एल्लिवत किया, जिसके परि-गामत्वरूप आराधना कथा साहित्य का विकास हुवा। धिवायं के 'मनवती आराधना' का काल पहली सदी ई० पू० के नगमग है। हरियंगकृत बृहत्व्याकोय आदि जिन कथालों का हमने उपर उल्लेख किया है, उन में बैन अनुभूति की बड़ी प्राचीन कथाएँ सकवित्त हैं, जिन्हें मूत्र या सकेत के रूप में पहली मदी में शिवायं द्वारा अपने अन्य 'मनवती आराधना' में निर्दिष्ट किया गया था। पर कथाकोयों में संकठित अनुभूति का आदिकोत मणवती आराधना से भी अधिक पुराना है। बस्तुत, यह अनुभूति करता मांची है, और इसका सबसे पुराना रूप उन 'पहली' (मकीणों या प्रकीणके) में पाया जाता है, वो कि जैन आमास (यामिक साहित्य) के बंग है। पहन्न संस्था मे दस है, जो जैन आगम-साहित्य के परिधिष्ट रूप में है। इतमें से दो पहन्नों (मत्तपरित्ना सा अलगरित्ना और सवार सा सत्तारक) में चाणस्य की कथा बीजक्ष्य से विद्यमात है। इतमें चाणस्य को जैन मुनि कहा गया है, और उनकी कथा महाबीर द्वारा प्रतिपादित सर्मीवरण के समर्थन में दुप्टान्त रूप से दी गई है। पहन्नों का प्रना-काल मुनिध्यत रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पर पहनी सदी है (पूट के अवस्प हो उनकी दचना हो चुकी थी। इस प्रकार कथाकोयों से सक्तिन कथाओं का मूत्र कर से निर्देश उन प्रन्यों से भी विद्यमान है, जिनका निर्माण ईस्वी सन् के क्यारंग्यकाल सं भी पहले हो चका था।

दिगम्बर जैन साहित्य से कतियब अन्य भी ऐसे प्रन्य है, जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक प्रन्य तिलोयपण्याित (जिलोकप्रक्रांति) है, जिसका रखना-बाल सोसरी सदी ई० पू० के लगमम माना जाता है। इसके लेकक वृद्यानामार्थ ये। तिलोयपण्याित से चन्द्रमुप्त का एक ऐसे राजा के क्य में उत्तलेख है, जो जिन-दीकायुष्ण करनेबाले सुकूटचारी राजाओं से अन्तिम था। इसके अतिरक्त हरिकागुराण, उत्तरपुराण, जिलोकसार और पत्रजा को ये अन्तिम था। इसके अतिरक्त हरिकागुराण, उत्तरपुराण, जिलोकसार और पत्रजा क्षेत्र के महत्त्व कुर्ण निर्देश पाये जाते हैं। प्राचीन सारत के राजवशी तथा उनके काल के सान्त्रम्व से महत्त्वपूर्ण निर्देश पाये जाते हैं। प्राचीन सारतीय तिथित्रम के निर्मारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवस पुराण, वक्ता और ज्ञयाका आठवी सदी की रचनार्से हरी उत्तरपुराण नवी सदी की और ज्ञिलोकसार दमवी सदी की।

इवेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ मौर्य इतिहास के अनशीलन के लिये उपयोगी है। मल आगम-प्रन्यों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्य-क्तियाँ, भाष्य, चाँगयाँ और टीकाएँ लिखी थी, जिनमे प्रसद्भवश ऐसी कथाएँ भी दे दी गई है, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान में सहायक हो सकती है। प्राचीन आचार्य और मनि धर्मोपदेश करते हुए अपने मन्तव्यो की पृष्टि के लिये कतिपय उदाहरणो एव दप्टान्तो का भी सहारा लिया करते थे। इसीलिये मूल आगम नाहित्य मे भी उदाहरणो व दृष्टान्तों सं सम्बद्ध कथाएँ बीजरूप से विद्यमान है। पर उनको स्पप्ट करने तथा विशद रूप से निरूपित करने का कार्य उन विद्वानो द्वारा किया गया, जिन्होने कि मुख आगमो पर निर्यक्तियाँ, चुणियां आदि लिखी । निर्युक्तियो मे ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य है, पर अत्यन्त सक्षिप्त रूप से। निर्यक्तियों के लेखकों ने कथाओं का सार मात्र दिया है, उन्हें विशद रूप से निरूपित नहीं किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का कार्य चूर्णियों, भाष्यों और टीकाओं के े रुखको द्वारा किया गया है। इस प्रकार ब्वेताम्बर माहिन्य मे जो कथाएँ पायी जाती है, जनके चार स्तर है—सूत्र (मूल आगम के अग रूप), निर्युक्ति, चूणि तथा टीका या माप्य। जैनो के इस सम्पूर्ण कथानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नही है, और न उसकी आवश्यकता ही है। हम केवल उस साहित्य का उल्लेख करेंगे, जिसका सम्बन्ध मौर्य इतिहास के साथ है।

जैन आगम (धार्मिक साहित्य) में द्वादश अंग, द्वादश उपाङ्क, दस प्रकीर्ण (पद्म) चौदह पूर्व (पुट्य), छः छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध ग्रन्थ अन्तर्गत है। चार मूल सूत्रों मे से तीन के नाम निम्नलिखित है- उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र और दगर्वैकालिक सुत्र । छ: छेद सुत्रों में दो के नाम निशीय सुत्र और बहत्कल्प सुत्र है । इन पाँच सत्रो (जो जैन आगम साहित्य के अंगीमत है) पर जो निर्यक्तिया, चणियां तथा टीकाएँ या भाष्य लिखे गये हैं, उनमें वे कवाएँ विद्यमान है जिनका भीर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। मूल आगम-प्रन्यों पर जिन विद्वानों ने निर्युक्तियाँ लिखीं, उनमे भद्र-बाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह मद्रबाहु प्रसिद्ध श्रुतकेवली मद्रबाहु है या कोई अन्य-इस प्रश्न पर जैन विद्वानों में मतमेद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत यही है, कि निर्युक्तियों के लेखक भद्रबाह श्रुतकेवली मद्रबाह से भिन्न थे, और उनका समय छठी सदी के पूर्वार्घ में या। बहत्कल्प सुत्र पर मद्रबाह ने जो निर्यक्ति लिखी, उसमें मौर्य इतिहास की महत्त्वपूर्ण मामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगप्त, बिन्द्रसार, अशोक, कृणाल तथा सम्प्रति के सम्बन्ध में इसमे ऐसी सूचनाएँ सक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हे कि सघदास-गणिक्षमाश्रमण नामक विद्वान् ने अधिक विशद रूप से अपने भाष्य मे प्रतिपादित किया है। यह वृहत्कल्पसूत्र (मद्रबाहु स्वामी की निर्यक्ति और सघदासगणिक्षमाश्रमण के माध्य के के साथ) मौर्य इतिहास के सम्बन्ध मे ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सघदासमणिक्समाश्रमण का समय प्राय आठवी सदी मे माना जाता है।

उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक मूत्र, दसर्वकालिक सूत्र और निश्चीयसूत्र पर प्राचीन जैन विदानों ने जो निर्मुक्तियां, चूलियां एव टीकाएं लिखी, उनने सी एसी क्ष्याएं विदानात्र है, जिनका मीर्म इतिहास के अनुचीलिन के लिये बहुत उपयोग है। विता विदान के से उल्लिन्तित किया, जो निर्मुक्तियों पर टीकाएं लिखकर प्राचीन क्याओं को विदाद रूप से उल्लिन्तित किया, उन में आचार्य हरिमद्र का स्थान विदोय महत्त्व कि हो। उनका समय आठवी नदी से माना जाता है, जीर व स्वेताज्वर सम्प्रदाय के प्रतिद्व विद्वान् एव टीकाकार हुए है। आवस्यक मूत्र की निर्मुक्ति तथा चूलि में सी विद्यान विदेश के विदास की कथा सिर्माण्य के एवं सिर्माण्य के प्रतिकार ने उत्तर के उत्तर सी विदास को सिर्माण्य के इस सम्मापको का चूनात्त वहे विदाद रूप से दिया गया है। आचार्य हरिमद्र सी यह प्रचान, 'आवस्यक सुत्रवृत्ति' नाम से प्रसिद्ध है, और मीर्य इतिहास के लिये यह बहुत उपयोगी है।

आवश्यक सूत्र को निर्युक्ति, चूणि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति एवं टीका आदि में भी मौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कवाएँ सकलित हैं। इस सूत्र को जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसकी रचना देवेन्द्रगणि नामक विद्वान्

बहुतकस्य सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उद्धरण-योग्य है—"श्री भद्रबाहुस्वामिविनि-मितस्वोपक्रनिर्युक्तयुपेतं श्री संघवारुगणिक्षमा अमण सुत्रितेन रूपुभाष्येण भूषितम्।"

ने की थी, जिनका समय प्यारहवी सदी में माना जाता है। दशवैकालिक सूत्र और निशीष सूत्र की निर्मृक्तियो, चूर्णियो और टीकाओ (भाष्यो) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री विद्यमान है।

इबेतास्वर जैन सम्प्रदाय के यन्त्रों से परिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मीर्य इतिहास के लिये बहत महत्त्व है। इसके लेखक आचार्य हेमचन्द्र थे। उन्होंने त्रिपप्टिशलाकापुरप-चरित नाम से एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो दस पर्वो या खण्डो मे विमन्त था। इसी ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप से उन्होंने परिशिष्ट पर्व या स्थविरावली चरित को लिखा था. जिसमे महावीर के बाद के जैन आचार्यों या स्थविरों के साथ सम्बन्ध रखनेवालों कथाएँ सकलित है। त्रिपष्ठिशलाकापुरुपचरित मे ३४,००० श्लोक है, और उसमे २४ तीर्थकरो. १२ चक्रवतियो, ९ वासदेवो, ९ बलदेवो और ९ प्रतिबासदेवो के ब्लान्त सकलित है। ये सब (जिनकी कुल सख्या ६३ है) महापुरुप अन्तिम तीर्थंकर महाबीर स्वामी के समय तक हो चके थे। अतः स्वाभाविक रूप से त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित में महावीर के बाद के अर्हतो, आचार्यों व मनियों का बत्तान्त नहीं आ सकता था। इसीलिये हेमचन्द्र ने अपने महान ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में स्थितराविल्बरित या परिशिष्ट पर्व की रचना की, जिसमें महावीर के बाद के महापुरुषों के बुतान्त को उल्लिखित किया। क्योंकि जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य बन्न के अनेक राजा भी जैन धर्म के अनुयायी थे, अनुस्वामाविक रूप से हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी सकलन कर दिया है। वस्तृतः, इस युग के इतिहास के सम्बन्ध मे जो भी आख्यान, गाथाएँ व अन्य बृत्तान्त जैन साहित्य में विद्यमान थे, प्राय उन सबको हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में सगहीत कर दिया है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी मे था। उनमे पहले ही उम कथा-साहित्य का विकास हो चका था, जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है। आगम ग्रन्थों की निर्मिक्तियाँ। चिंगयों और टीकाओं में महावीर के समकालीन तथा बाद के ऐसे राजाओं के विषय में. ... जिनका जैन धर्म के महान् आचार्यों के साथ सम्बन्ध था, जो भी सूचनाएँ उपलब्ध थी, प्राय उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। इसी कारण ऐतिहासिक मामग्री की वृष्टि मे यह ग्रन्थ वहत महत्त्व का है, और भौर्य इतिहास पर भी इसमे बहुत प्रकाश पडता है। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल, सम्प्रति आदि सभी मौर्य राजाओं का वृत्तान्त इम ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी में था, और बह गजरात के शक्तिशाली राजा मिद्धार्थ (१०९४-११४३) और कुमारपाल (११४३-११७४) का समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने में भी उसे सफलता प्राप्त हई थी। हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी और जैन विद्वानों में उसका स्थान बहुत ऊँचा है।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'मद्रबाहुवरित्र' है, जिसके रचियता रत्ननन्दि ये। इसे सत्रहवी सदी की रचना माना जाता है। इम ग्रन्थ मे आचार्य मद्रबाह और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों की कथा दी गई है। क्योंकि जैन अनुभृति के अनुसार मद्रवाह का बन्द्रणूत के साथ सम्बन्ध था, और बारह वर्ष के भीर दुम्लिश की उनकी मेजिय्यवाणी को जानकर चन्द्रन्तुत ने मृतिजत बारण कर लिया था, अतः स्वामाविक रूप से मद्रवाहुचरित्र में इस मीर्थ राजा की कथा भी विद्यानत है।

जिनप्रमासूरि द्वारा विरचित 'विविध तीर्थकल्य' प्रत्य के भी मीर्थ इतिहास के सम्बन्ध में कतिस्य महत्वपूर्ण मुक्ताएँ आपते होती हैं। इस प्रत्य का एक भाग 'पाटिल्य नगर-कल्य' है, दिसमें वाणक्य हारा नव्यक विताश, व्यत्यपुर्त मीर्थ का राजा बतना आंर उसके बाग के उत्तर बित्तुमा, अशोकश्री, कुणात लास सम्प्रति का उल्लेख है। सम्प्रति हारा जैन समें के उत्तर्थ के लिये जो महान् प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस प्रत्य में दिया गया है। आवार्य वितप्रभामूरिका काल चौरहची सदी में है, और उन्हें पुगलक मुल-ता मुहस्मदसाह के ददावार से सम्मानास्यव स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्य प्रत्य भी देवाास्य र सम्प्रदाय का है।

मेरतुङ्ग (चोरहवी तदी का पूर्वाच) विरावित 'विचारश्रेणी' अन्य में भी मीसं इतिहास के माच मम्बन्ध रखनेवाली कतिषय सुचनाएँ विद्यमान है। महाबीर के परचात् जैन धर्म के जो प्रधान नेता व आचार्य हुए, व्येताम्बर मत के अनुवार उनका बृत्तात इस प्रत्य में निवास गया है। प्रमञ्जवता, कतिषय राजवसी तथा उनके काल का भी इस प्रत्य भे निवास गया है, जिनमें अत्यतम मौणेवता भी है। तिषिक्षम के निर्णय के लिये इस प्रत्य में भी सहायता मिलती है।

मीयें इतिहास के अनुशीलन में सहायक जैन साहित्य का विवरण देते हुए पट्टाविल्यां का उल्लेख करना मी आवश्यक है। जैन सुनियां एक आवायों के विविध सभा तथा गांधों में गुर शियप परम्परा चिरकाल तक विद्यमान रही, और अब तक मी वह नष्ट नहीं हुई है। पट्टाविल्यां में जैन स्थविदां, आवायों एव सुनियों को इस परम्परा की स्मृति को सुरिकात रखा गया है, और इनके अध्ययन से हम मही महीजाति जान सकते हैं, कि किस जैन सभ या गण में किस समय कीन व्यक्ति स्थित या आवायों के पद पर विराजमान या। अस्त अस्त उन पट्टाविल्यों में कही-कही उन राजाओं तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी वे विदेश से हैं, जितने किती जेन आवायों का विश्विद्ध सम्बन्ध या, या जी किसी आवायों के प्रति विश्वेध मिलत रखते थे। इसीलिये ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए भी जैन पट्टाविल्यों बहुत उपयोगी है। भीई दिहाहा की इृद्धि से तिषक्रम के निर्मय के लिये कर प्रदेश विराज्यों का बहुत सहस्त है। ये पट्टाविल्यों वहन अर्थ और वेतास्था—सेनों सम्प्रयायों की हैं, और इनमें से कुछ का प्रकाशन भी अब हिया जा बुका है।

जैन-साहित्य मे अन्य भी अनेक प्रत्य है, जिन्हें भीम इतिहास के अनुशीलन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। बस्तुत, भीम वश के बृतात्त के लिये जैन साहित्य पौराणिक और बौद---दोनों प्रकार के साहित्यों की तुलना ने कही अधिक समुद्र है। बयोकि मीर्य राजा विशुद्ध क्षत्रिय न होकर 'ब्रास्य' या 'वृषक' ये, ब्रत 'पोराणिक अनुशृति में उन्हें समुचित महत्त्व नहीं रिया गया। बोद क्रयों में राजा अशोक का वृत्तात्त बहुत विश्वद रूप से दिया गया है, बगोक उसने तथायत बुद्ध के अच्छानिक धमें को जपना छिया था। पर अन्य मीर्य राजाओं के विषय में बोद्ध साहित्य से अधिक क्रवांच नहीं पड़ता। वैत्र अनुशृत्ति के अनुनार चन्त्रमुप्त, विन्हुसार और सम्प्रति बैन यमें के अनुश्वायों थे, और आवार्य बाणक्य भी जैन में। वैत्र विद्वान पह मानते देहें, कि मीर्य राजाओं में सम्प्रति सबसे अधिक विक्तिशाली एवं महान्त्रम् राजा वह स्वार्ण प्रत्म हुआ। इसीलिये उन्होंने अपने प्रत्मे में मान्यति का बुद्धाने अपने उन्होंने अपने प्रत्मे सम्प्रति का बृद्धानिये उन्होंने अपने प्रत्मे में मान्यति का बृद्धाने अपने अपने हिन्स स्वार्ण से स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण स

## (६) प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य

पारचारय जगत् के साथ मारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सातबी सदी ईस्बी दूर्व से भी पहले मारत के व्यापारी जल और स्वल मार्गो से व्यापार के लिये परिचारी देशों में ज्ञाया-आया करते थे। उनकी अंतर्क बिरुयों में पाचार देशों में विद्यमान थी, और परिचार के लोगों को मारत के दार्शनिक एव धार्मिक विचारों से भी परिचय था। यही कारत है, कि पाइपोगोरस जैसे बीक दार्शनिक के विचारों पर उपनिवदों के मन्तव्यों का प्रमाव स्पट स्प से विद्यमान है। अरिस्टोबसेनस (३३० ई० पूर्व के लगभग) नामक एक श्रीक लेकक ने एक मारतीय दार्शनिक का उन्लेल किया है, जिसने एयेन्स को मात्रा की थी, ओर जिसने वहाँ मुकरात (सोक्टीज) के साथ दार्शनिक विद्यारी पर दिवार विचार्य का मात्र या। पास्त्रास्त्र जनत् और मारत के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि निकन्दर के आक्रमण में पूर्व काल के भी अनेक श्रीक लेककों ने अपने ग्रमों में मारत और उनके निवा-चियों के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बात लिखी है।

छठी सदी ई० पू० मे पशिया के गाजा कुरु या माइरम (५५८-५२९ ई० पू०) ने अपने माझाज्य का विस्तान करते हुए मारत पर मी आक्रमण किया, और सारत के उत्तर-परिवमी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। तित्य नदी के परिचम के प्रदेश इस ममय पित्यम ताझाज्य के अल्यान हो। यहें, और इसके कारण पाइचात्य जगन के माय भारत का सम्बन्ध और ती अधिक वह प्रया। पत्रियन साझा दारत्यहरू या डेरिस्स (५२२-१८ ई० पू०) के जिलालेकों मे मारत के इन प्रदेशों के पश्चिम ताझाज्य में मिमिलित हों जाने के कारण पाइचात्य लेक्सों के प्राच्य ताझाज्य में मिमिलित हों जाने के कारण पाइचात्य लेक्सों का ज्यान मारत की और विशेष कर से आकृष्ट हुआ, और इस कार के अनेक बालों में मारत के सम्बन्ध में अनेक बालें पायी जाती है, जिन्हें ऐति-हानिक दृष्टि से उपयोगी समझा जा मकता है।

करिआन्डा का स्काइलैक्स प्रथम ग्रीक लेखक या, जिसने कि मारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इसे पश्चियन सम्राट् दारयवहु ने इस प्रयोजन से समुद्रयात्रा के लिये भेजा था, कि सारत के समुद्र-तट का अक्याहत कर उन्नहे सम्बन्ध में झाँकर मिनती है। तीस मास जो यात्रा करे और यह पता काया कि सिम्ब मंदी कहीं समुद्र में आकर मिनती है। तीस मास की यात्रा के एक्सत् बहु समुद्र मार्ग द्वारा भारत पहुँचने में समर्थ हुना था, और उसने जो सूचनाएँ दारपकट्ट को प्रदान की थी, मारत के आक्रमण में पश्चियन सम्राट्ने उनका उपयोग किया था। स्काट्नेस द्वारा जिसित सारत-साम्बन्ध सन्य हम समय उपलब्ध नहीं है, पर उनका उपयोग बाद के थीक लेखकों ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस यात्री द्वारा प्रदस्त सुचनाओं का स्थान-स्थान पर उन्होंच किया है। स्काईलेसन ने अपनी मारत-यात्र का प्रारम्भ ५०९ ई० पू० में किया था। ५०० ई० पू० के लगमग मिलेटस् के हिकेटियस ने ससार के मुगोल पर एक बन्य जिसा था, पित्र में मारत का जी उन्होंच किया गया है। यह

प्राचीन ग्रीक लेकको में हीरोडोटस (४८४-४२५ ई० वृ०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने विदक्ष के इतिहास पर पुस्तक लिखी। और उनमे भारत का भी नृतान्त उस्लिखित किया। हीरोडोटस के अनुसार भारत मन्य समार के पूर्वी आप भी स्थित था। और भारतीय लोग उन प्राच्य के अन्तर्गत भारतीय कोग उत्तर होता है। स्वामाविक रूप से हीरो-डोटस को मारत के उस उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिक ज्ञान था। यो पंचियन साम्राच्य के अन्तर्गत था। पर इस ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख किया है, जो पंचियन साम्राच्य के अन्तर्गत था। पर इस ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख किया है, जो पंचियन साम्राच्य के अधीन नहीं थे। आरच्यक आध्यमों में निवास करनेवाले कृष्टि-मुनियों ने हीरोडोटस का ध्यान विवाय रूप से आग्रन्ट किया था। योजी की हिसा को यो पास समत्रत थे, और जंगल में उत्तरक होत्रों के कर, मूल, रूक और नीवार सख्य अस से ही अपना निर्वाह किया करते थे। दारयबहु के साम्राज्य में भारत के जो उत्तर-परिचमी प्रदेश सीम्मालत थे, उनके वियय में हीरोडोटस ने लिखा है, कि ये अपनर समृद्ध थे, और सुवर्ण की ३६० टेलेट मात्रा ग्रेट के रूप में प्रतिवर्ष पंधियन समाट् को प्रधान निवा करने जी है। इतनी अधिक आमरनी किसी अन्य प्रदेश से पंधियन समाट् को प्रधान निवा करते थे। इतनी अधिक आमरनी किसी अन्य प्रदेश से पंधियन समाट् को प्रधान निवा के होते होते होते थे।

हीरोडोटस के कुछ समय परचात् एक अन्य श्रीक लेखक हुआ, जिसने मारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इसका जान क्टीसस सा, और पश्चिय के समाद आटेजरसमीय की राजसमा में यह समझ वर्ष (४१६-२९८ ई० यू०) रहा था। यह सम्राद का
राजबैंद्ध था, और मारत के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करते का इसे अनुपम अवसर
प्राप्त हुआ था। इस डारा लिखित मारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है, पर
बाद के बीक लेखकों ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये हैं, जो अल्पन्त उपयोगी हैं।
मारत की विकित्सायद्वीत पर इनसे विशेष कर से प्रकाश पड़ता है। नवी सदी में कोन्स्टेन्टिनोपल के फोटियस (८५८-८८ ई० य०) नामक श्रीक लेखक ने बटेसियस के प्रनय का
सिन्नित विवरण प्रस्तत किया था, जो अब उपलब्ध है।

मीर्य काल से पूर्व के इन धीक लेखकों के प्रत्यों का मीर्य इतिहास के लिये विशेष उपयोग नहीं हैं। पर जिस प्रकार प्राचीन बोढ़ प्रत्यों से मीर्य युग के पूर्ववर्षों काल की आषिक व सामाजिक रंके स्मृद्यक में अनेक महत्वपूर्ण का तात होती हैं, वैसे ही एन प्राचीन प्रीक लेखकों के विवरणों से उम युग को परिस्थितियों एर कुछ-न-कुछ प्रकाश अवस्य पड़ जाता है, जिनमें मीर्यों ने अपने विचाल साम्राज्य का विकास किया था।

चौथी सदी ई० पू० में सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार कर उसने भारत के अनेक राज्यों को युद्ध में परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेशी पर अपना शासन स्थापित किया । यदापि उसका शासन देर तक इन प्रदेशो पर कायम नहीं रहा. पर उसके आक्रमण के कारण बीस और भारत का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ. और ग्रीक लोगों को भारत के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। सिकन्दर के साथ अनेक ग्रीक विद्वान व लेखक भी भारत आये थे। उन्होंने भारत के सम्बन्ध में अपने सस्मरण व बत्तान्त भी लिखे, जो दर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं है। पर बाद के ग्रीक लेखको ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थों में उनसे अनेक उद्धरण भी दिये। सिकन्दर के साथ आये हुए इन लेखको ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का बनान्त लिखा, वहाँ माय ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजों, प्रयाओं और शासन-संस्थाओं का भी उल्लेख किया, जिनपर कि सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी। इन लेखको में सर्वप्रथम स्थान निआकर्स का है। यह कीट का निवासी था, पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरबार मे हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैनिडोनियन सम्राट की विजय-यात्रा मे यह उसके साथ रहा था, और उसकी सामृद्रिक सेना का प्रधान सेनापनि था। नियार्कन का ग्रन्थ भी अब उपलब्ध नहीं है। पर एरियन और स्टेबो जैसे बाद के ग्रीक लेखकों ने उनकी मुल पुस्तक में अनेक उद्धरण दिये हैं, जो बहुत महत्त्व के हैं। ओनेमिक्रिटस भी सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापित था. और भारत की विजय यात्रा मे अपने म्वामी के साथ रहा था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डायोजेनस का वह अनयायी था. और स्वयं भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षशिला मे प्रवेश किया. तो वहाँ के चिन्तको बन्नाह्मणो से सम्पर्क स्थापित करने के लिये ओनेसिकिटस को नियक्त किया गमा। उसने सिकन्दर का एक जीवन व तान्त लिखा था, जो अब नष्ट हो चका है। पर अन्य प्रीक लेखको ने उसका उपयोग किया, और उसके मलग्रन्थ के अनेक अग्र बाद की ग्रीक पुस्तको मे विद्यमान है। अरिस्टोव्लम एक अन्य ग्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की विजय-यात्रा मे उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयों का विशद रूप से बत्तान्त लिखा था, जो अब प्राप्य नहीं है। पर एरियन और प्लटार्क ने बाद में मिकन्दर की विजय-यात्रा के जो विवरण लिखे, वे प्रधानतया अरिस्टोबलस के ग्रन्थ पर ही आधारित है। इसी प्रकार क्लाइटाकंस, यमेनस, कैलिस्थनीच, डायोग्नेटस, किसिलस, पालीक्लाइस आदि अन्य भी अनेक विदान एवं लेखक सिकन्दर की विजय-यात्रा में अपने स्वामी के साथ रहे थे, और उन्होंने उसकी विकयों के सम्बन्ध में अनेक धन्य लिखे थे। यद्याप ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है, पर इनके जो अंदा बाद के बीक लेखको हारा अपने प्रन्यों से प्रयुक्त सिंग के मार्च ने मौर्थ इतिहास के अध्यवन के लिखे बहुत उपयोगी है। सिकत्द का मार्च-आक्रमण उस समय हुआ था, जबकि मयथ के सम्राट् भारत के बडे माग को अपनी ब्रुटी-नता में ले आने में समर्थ हो चुके थे। मौर्थ बन्द्रगुप्त ने इसी मागथ साम्राज्य के सम्राट् को पदच्युत कर पाटलियुद का राजांसहासन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक विक्तार किया। गंगा-यमुना के परिचम में उस समय जो अनेक राज्य विद्यमान थे, उनके सम्बन्ध मे प्रायाणिक बातकारी प्राप्त करने के लिखे इन श्रीक लेखकों के विवरणों का बहुत अधिक महत्व है। मालब, सुदक, कर, शिवि आदि गण-राज्यों को सामनपढ़िन का परिचल इसे प्रधानतवा इन्हों के लेखों से प्राप्त होना है।

सिकन्दर और सैत्यकम के आक्रमणों के परिणामस्वरूप मारत का पाइचात्य जगत और विशेषतया ग्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गया। मौर्य राजाओं ने इन राज्यों में अपने राजदत नियुक्त किये, और सीरिया, मिस्र आदि के ग्रीक राज्यों ने भी मौर्य राजाओं की राजसमा में अपने राजदूतों की नियक्ति की। सीरिया के राजा सैल्यकस ने मैगस्थनीज को चन्द्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा मे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। वह चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा। वहाँ रहते हए उसने शासन-प्रबन्ध, सैन्य-संचालन समाज, राजदरबार, आधिक दशा आदि मब बातो का भली भाँति अनशीलन किया। पाटलिपुत्र में रहते हुए मैंगस्थनीज ने जो कुछ देखा व सुना, उसे वह लेखबद्ध करना गया। उसने भारत विषयक जो विवरण लिखा, वह मौर्य यग के इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के बाद इसी विवरण का स्थान है। दू ख की बात है, कि मैगस्थनीज का यह भारत विवरण भी अपने मल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं है। पर एरियन, स्टेबो आदि बाद के ग्रीक लेखको ने इसका समिवत रूप से उपयोग किया है, और उनके ग्रन्थों में मैगस्थनीज के भारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये हैं. मौर्य यग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व है। चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी मौर्य राजा बिन्दुसार था। सैल्युकस ने डायमेचस को उसकी राजसभा मे अपना राजदूत नियुक्त किया था। सैत्युकस के बाद एण्टियोकस सार्टर के शासन-काल मे भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र मे सीरिया का राजदूत रहा। सैत्युकस की जलमेना के सेनापित का नाम पेटोक्लीज था। उस इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा पर्व की ओर भेजा गया था. कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करें और उनके सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कैस्पियन सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाहन किया, और इनके सम्बन्ध में एक पुस्तक मी लिखी। ग्रीक लोग पेट्रोक्ली ज के इस ग्रन्थ को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। स्ट्रेबो ने इसकी मन्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मिस्र) के पुस्तकालय के अध्यक्ष एरोजोम्बनीच (२४०-१९६ ई० पू०) की दृष्टि में मी यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्णथा।

सिकन्दर की मृत्यु के परचात् टाल्मी फिळडेल्कस ने मिस्र मे अपने युवक् एवं स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। मिस्र के इस ग्रीक राज्य का भी भारत के साथ राजनियंक सम्बन्ध विद्यान था। टाल्मी फिळडेल्क्स ने डायोनीनियस नायक व्यक्ति को भारत (मीर्य सामाज्य) के राजा के दरवार मे अपना राजदुत नियुक्त किया था। उतने मारत के सम्बन्ध मे कोई प्रन्य लिखा या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। पर इसमे मन्देह नहीं कि यह बायोनीनियम भी पर्याप्त ममय तक मीर्य राजा चन्द्रपुत्व या अपित्रधात (बिन्दुसार) की राजसभा से रहा था। टाल्मी के जल-नेनापति का नाम टिमोस्थनीब था। उसे भी मारत आदि प्राच्य देशों ने परिचय प्राप्त करने के लिये संज्ञा गया था।

मीयें युन के अनिम माप में पोलिबिअन नामक एक अन्य प्रत्यकार हुआ, जिसने कि अपने 'इतिहास' में सैन्युकन के बशजों का वृत्तान्त लिखा था। इसके प्रत्य से सूचित होता है, कि सीरिया के राजा एथियोकन द ग्रंट ने सारत के राजा सोमागसेनस (मुमागसेन) के नाथ मैंनी सम्बन्ध स्थितिक किया था। यह मुमागसेन मीयें माझाज्य की बहित के विधिल होने पर उत्तर-पश्चिमी मारत से स्वतन्त्र रूप से शामन करने लगा था, आर सम्मवत मीयें बश का हो अन्यत्म राजकुमार था।

बाद के जिन लेखको के बंध इस समय उपलब्ध है, और जिनमें प्राचीन ग्रीक लेखको के विवरण उद्युत किये गये हैं, उनमें मुख्य निम्नलिबित हैं—

- (१) डायोडोरस सिल्युकस-इसका जन्म सिसली के अमीरीयम नामक स्थान पर हुआ या, और इसका काल प्रयम शताब्दि ई० पू० के पूर्वीर्ष मे था। उसने तीस साल तक निरत्तर परित्रम करके बिक्निओपिका हिस्टीरिका (ऐतिहासिक पुस्तकालय) नाम से एक विशाल प्रयम् की रचना की मी, जिससे ४० पुस्तकें सम्मिलत थी। इनमें से केवल १५ ही इस समय उपलब्ध हैं। इनमें सिकन्यर की विश्वय-सात्रा का विश्वक प्रसे कर्णन किया गया है, और साथ ही आरत के इम्बन्य मे अन्य भी कतियय बात उल्लिखत हैं।
- (२) ज्हुटार्क—अह श्रीस के एक छोटे-से नगर कैरोनिया का निवासी था, और इसका काल ४६ से १२० ई० प० तक था। इसकी विकार एकेस में प्राचीन एकेस्सी में हुई पी, और इसने मिल और इटली में हुर-दूर तक पर्यटन किया था। यह कुछ समय तक रोम में में रहा था, जहाँ इसे हेड़ियन वो बाद में रोस का सकाट बना था) के विकार के इस में नियुक्त किया गया। होड़ियन के वासन काल में इसे उच्च राजकीय परांप रिनयुक्त किया गया, और बाद में यह कुछ समय तक डेल्फाई में अपोलों के मन्दिर का प्रयान पुरोहित भी रहा। जुटाक ने बहुत-सी पुस्तकों की रचना की, जिनमें विकार की जीवनीं भी एक पी। जुटाक ने बहुत-सी पुस्तकों की रचना की, उसके परिवान के लिये इसकी यह पुस्तक भी अत्यन्त उपयोगी है। विकार द की विजय भी अत्यन्त उपयोगी है। विकार द की विजय में किया सकी उसके प्रयान और अत्यन राज्यों के सम्बन्ध में भी इसकी पुस्तक से महत्वपूर्ण कुचनाएँ उपलब्ध होती है।
- (३) स्ट्रेबो—इसका जन्म ६३ ई० पू० मे एशिया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर अमेतिया मे हुआ था। इसने मूगोल पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था। दिसे प्राचीन ग्रीक साहित्य मे अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डो में विमक्त है, जिनमे से पन्द्रहत्व खण्ड मे ईरान और मारत का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है। भारत के उत्तर-पण्डिमी माग के विषय मे ग्रीक लोगों को जो जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह खण्ड बहुत उपयोगी है।
- (४) फ्लिनी—यह एक रोमन विद्वान् था, जिसका काल २३ से ७९ ईस्वी तक था। इमने ३७ खण्डो में 'प्राकृतिक इतिहास' नाम से एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें मूगाल, प्राणिशास्त्र, नृवशास्त्र, नसल विज्ञान आदि अति विषयों का समावेश है। अन्य देशों के साथ-साथ प्लिनी ने मारत के मूगोल और यहाँ निवास करनेवाली विविध जातियों के सम्बन्ध में मी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते उत्लिखित की है।
- (५) टाल्मी—यह मिल्न का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० में माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और मूगोलवेता था, और इसने ज्योतिप और मूगोल विषयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रत्यों की रचना की थी। इसके मृगोल में मारत के सम्बन्ध में अध्याद है, उनमें अनेक स्थानों और नगरों की स्थिति को अक्षांत्र और देशासा द्वारा स्पष्ट किया गया है। मारत के प्राचीन मृगोल के परिचय के लिये टाल्मी का प्रत्य अन्यत्व उपयोगी है, यद्वार उसमें वर्णित अनेक स्थानों का सही-

सही परिज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। टाल्भी द्वारा बनाया गया भारत का नकशा भी इन समय उपलब्ध है, यद्यपि इने प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

- (६) किटयस—हसका काज पहली सदी ई॰ प॰ से बा, और यह रोमन सम्नाट् क्लाडियम का समकालीत था। इसका लिखा हुआ विकटर का डितिहाम नामक ग्रन्य इस मैंमिडोनियन आकाला को विजय-यात्रा और उसके समय के सारत पर अच्छा प्रकार डालजा है।
- (७) एरियन—प्राचीन ग्रीक लेलको में एरियन का स्थान अन्यन्त महस्वपूर्ण है। इसका जन्म १६ ई० ए० के लगमग इसा या, और यह १८० ई० ए० के लगमग इसा या, और यह १८० ई० ए० के लगमग इसा या, उत्तरा या। रोमन मझाट होईयन की अयोनता में इमने अनेक उच्च राजकीय पर प्राप्त किये, और अपने स्थामी की संवा में रहत हुए कलियद सैनिक आक्रमणों का सेनापितन्य मी किया। इमने मिकन्दर की जीवनी पर एक महत्त्वपूर्ण प्रत्य लिखा, प्रत्य में रिल्या प्रया है। इसने कर समय से लगाकर उसकी मृत्यु तक का बुत्तान विश्वद पर से लिखा प्रया है। इसने की प्रत्य का प्राप्त का को प्रत्य किया प्रया है। इसने की प्रत्य का हो हो प्रया था। के पुगने प्रयाशे के आधार पर लिखा गया है। ये रोनी मिकन्दर के ममक्तानि थे, और उसकी विजय-यात्रा से उसके साथ रहे थे। एरियन ने 'इण्डिक्त' नाम में एक अन्य प्रत्य की भी रचना की थी, जिसे मुख्यत्या मसस्यनीव और एरेटोम्बनीव डारा लिखन प्राचीन पत्यों के आधार पर लिखा गया था। एरियन के इन प्रत्यों को डारा लिखन प्राचीन पत्यों के आधार पर लिखा गया था। एरियन के इन प्रत्यों को उनके जाधार वे प्राचीन ग्रीक प्रत्य है जिल्हे विजय का जा जा का निर्माण के इन प्रत्यों के उनके जाधार वे प्राचीन ग्रीक प्रत्य है जिल्हे विजय करको निर्माण की जाकारी डारा लिखा था।
- (८) जस्टिन—यह एक रोमन ऐतिहासिक वा, जिसके काल के सम्बन्ध में बिहानों में बहुत मनसे हैं। पर जनने राजा किलिब (मिकन्दर का विता) के बराजों का लेटिन भाषा में जो इतिहास लिला, वह बहुत महत्त्व का है। वह इतिहास भी पुराने इतिबृश्तों पर आधारिन है, और इसके लिये अस्टिन ने पोम्पियस ट्रोमम (पहली मदी ई० ५०) ब्राग लिला पुरान इतिबृत्त का आध्य लिया था। सिकन्दर की विजय-यात्रा पर अस्टिन के ब्राग्य में अच्छा प्रकाश पडता है।

इन आठ लेखको के अनिरिक्त अन्य भी अनेक नेलक पाल्वास्य वयन् में हुए, जिल्होंने भीक और लेटन मापाओं के अपने ग्रन्थों में भारत के मध्यन्य में जिल्हा। पिछ्या के मम्प्राटों और निकरण डारा भारत के नाथ पाड़वास्य जगन् का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ सा, उसी के कारण इन्त लेखकों को भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, और इन्होंने इस जानकारी के अपने ग्रन्थों में सफलित किया। औक साहित्य में कतिषय अन्य भी ऐसे अन्य विद्याना हैं, जिसमें भारत के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण स्वताएँ पायी जानी हैं। इनमें से एक का नाम 'परिस्त्रम मारिन्स एरिस्प ई' (एरिस्प्रिय सावर का परिस्क्रम) है। इनके नेलक का नाम जात नहीं है। बिडानों ने इसे पहली सबी ई ० एक में

जिलित प्रतिपादित किया है। सम्मदतः, इसका लेखक मिल्ल का निवासी कोई ग्रीक विद्वान् या, जो स्वय भी सामृदिक व्यापार के जिये एरेपियन सागर मे आसा-जाया करता था। योक लोग परियास की लाही, लाल सागर और हिन्द सहासायर को एरेपियन सागर कहा करते थे, और इम यूच्य मे लेलक के उन नगरों जोर दिनयों का वर्णन किया है, जो इन सागरों के तट पर विद्यमान ये और जिनमे पाइनाव्य जगन् के व्यापारी व्यापार के लिये आया-जाया करने थे। मारत के ममृद तट पर स्थित वन्दरगाहों के परिचय के लिये यह ब्रग्च बहुत उपयोगे हैं। प्रमानक इसमें मारत के मम्बन्ध में अन्य भी बहुतनी बारे दे वी मई हैं, जो पहली सरी ईस्ती के भारत के विषय में प्रकाश डानती है। प्राचीन समय मे मारत और पाइनाव्य देशों के जीच में व्यापार का जो स्वरूप था, उसका परिचय प्राप्त करने के लिये यह प्रम्य महस्व का है। जिन इन का विदेशी व्यापार पहली सरी ईस्ती में विद्यमान था, उनका विकास मीर्य युग में भी हा चुका था, यह कल्पना कर मक्ता अस्तत नहीं है।

यीक माहित्य में एक अन्य बन्य है, जिसका मारत के प्राचीन-इनिहास के माथ सम्बन्ध है। यह अपीलोनियम नामक दार्थिनिक एव सन्त के जीवन वरिज के रूप में है, जिसे फिलोस्ट्रेटम ने जिला था। फिलोस्ट्रेटम का काल हुसरी सदी ई० प० में माना जाता है, पर उसने जिस ता दांचिक का जीवन चरित्र किला, उसका जन्म ईम्बी सन् के प्रारम्भिक काल में एशिया माइनर के अन्यतम अयर टयाना में हुआ था। अपोलोनियस ग्रीम के प्राचीन दोंनिक पेयांगोरस का अनुवायों था, और सन्त-सहात्माओं का-मा जीवन व्यतीन कराता था। न वह माम मक्षण करना था, और न गराव ही पीता था। बिवाह मी उसने नहीं किया था। माए के रूप में जीवन बिनाते हुए उसने हुर-दूर तक बावाएँ की थी, और विवक्त का पर्यटन करते हुए उसने हुर-इर तक बावाएँ की थी, और विवक्त का पर्यटन करते हुए उसने हुर-इर तक बावाएँ की थी, और विवक्त का पर्यटन करते हुए वह मारत मी आया था। मारत का प्रमण करते हुए उसने हुर-इर तक बावाएँ की थी, और विवक्त का पर्यटन करते हुए वह मारत भी आया था। मारत का प्रमण करते हुए उसने हुर के अनेक मुनियों और महात्माओं के मम्पक्त में जोने का अवसर मिला था। यही कारण करते हुए सह स्वास में अपीन भावता या यही कारण करते हुए सह स्वास में प्राचीन भावता में प्रपत्न स्वास थी। मुननाएँ प्राप्त की जा सकती है।

प्राचीन पाय्चान्य साहित्य के जिन श्रीक और लेटिन ग्रन्थों तथा उनके लेनको का कमने बहाँ परिषय दिया है. उन नक्का मोर्य इनिहान के माथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। इनमें से कुछ मीर्य यूग में पहले को मदियों पर प्रकच्य इन्तर्न हैं, और कुछ दा क्या का सिंप रा. विकास के का मार्य रा. विकास के साम प्रवास की विवययाता और सैमन्यनीन का मार्य निवयना महुत प्रत्यों का मीर्य इतिहास के माथ मीधा सम्बन्ध है। पर इन तथ्य ने इन्कार नहीं किया जा सकता, कि प्रोक और लेटिन माथाओं के अन्य प्रत्य भी मीर्य युग के भारत की दशा की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयोगी हैं, क्योंकि के उम काल पर प्रकाश डालते हैं, औ या तो मीर्यों से कुछ समय पहले का है या कुछ समय बाद का। इसी कारण हमने यहाँ उनका भी उल्लेख कर दिया है।

### (७) चीनी और तिब्बती साहित्य

चीन और भारत का सम्बन्ध भी बहुत पूराना है। महाभारत मे चीन देश का उल्लेख है, और कौटलीय अर्थशास्त्र में चीनपट के रूप में उस देश से आनेवाले रेशमी वस्त्रों का निदंश विद्यमान है। इससे सूचित होता है, कि भौयं युग मे मारत और चीन मे व्यापारिक सम्बन्ध की सत्ता थी। जब बौद्ध वर्म का विदेशों में विस्तार प्रारम्म हुआ, तो अनेक बौद्ध प्रचारक चीन भी गये। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पृत्र कुस्तन द्वारा चोन के लोगो को बौद्ध धर्म के साथ परिचय प्राप्त हुआ था। वीन के साहित्य के अनुसार भी २१७ ई० प० के लगमग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये बीत गये थे। रपर चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० मे हुआ। इस समय मिञ्ज-टी नामक राजा का चीन में शासन था। एक दिन उसे स्वयन मे भगवान् बुद्ध के दर्शन हुए। इस महापुरुप और उसके धर्म के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होंने भारत आकर बौद्ध पण्डितों के साथ सम्पर्क किया, और बौद्ध पुस्तको का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लौटते हुए ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान काश्यप मातञ्ज को अन्य अनेक पण्डितों के साथ अपने देश ले गये। चीन जाकर काश्यप मात क्र ने बाद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। अनेक बौद्ध ग्रन्थों का भी उसने चीनी भाषा में अनवाद किया, और इस प्रकार चीन में बौद्ध धर्म का सुत्रपात हुआ। इस समय से भारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे, और घीरे-धीरे मम्पूर्ण बीन बौद्ध धर्म का अनयायी हो गया। पाँचवी सदी ई० प० मे आचार्य कमार-जीव ने चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार मे विशेष तत्परता प्रदर्शित की । उसने बहत-सी बौद्ध पुस्तको का चीनी मापा मे अनवाद किया, और पॉचवी सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई . जिस द्वारा वहत-से मारतीय पण्डित चीन जाने लगे और बहुत-से चीनी मिक्षु अपनी धर्म-पिपासा को शान्त करने के लिये भारत आने लगे। बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप मे अब नप्ट हो चुके हैं, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे अवतक भी विद्यमान है। वौद्धर्म के इतिहास में मौर्य राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन बौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर उसके जीवनवृत्त तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध मे उसके कर्तत्त्व का वर्णन पाया जाता है। प्रसङ्गवर्श, अन्य मौर्य राजाओं के सम्बन्ध मे भी इन ग्रन्थों में उपयोगी सूचनाएँ दे दी गई है। यही कारण है, कि चीन मे विद्यमान बौद्ध ग्रन्थ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। चीनी ग्रन्थों में मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में किस प्रकार के इतिवृत्त विद्यमान है, इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 'फा-युएन-चू-

<sup>1.</sup> Rockhill : Life of the Buddha, Chapter VIII

<sup>2.</sup> Edkins: Chinese Buddhism p. 8

<sup>3.</sup> Ibid pp 87,88

लिन' नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा---"तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटिलिपुत्र) नगरी में 'यड्-ह' (संस्कृत अनवाद-चन्द्रगप्त) नाम का एक राजा होगा। उसका एक पुत्र बिन्द्रपाल नाम का होगा। इस बिन्द्रपाल के मुसीम नाम का एक पुत्र होगा। हमे ज्ञात है, कि सुसीम अशोक का बढ़ा भाई था, और बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मुसीम को मारकर ही अञ्चोक ने मौर्यसाम्राज्य पर अपना अधिकार किया था। फा-बुएन-बु-लिन में संकलित यह अनुश्रुति मौर्य वश के इतिहास के परिज्ञान के लिये सहायक है। क्योंकि अशोक मौर्य बंश का था. अत इस वश के सम्बन्ध में अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों में भी बहुत-से इतिवृत्त विद्यमान है, जिनका उपयोग मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण चीन और भारत का परस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक वढ गया था, कि छठी सदी के प्रारम्भ में चीन में निवास करनेवाले भारतीयों की संख्या ३००० से भी अधिक हो गई थी। चीन के अन्यतम राज्य वेई के राजा ने इन मारतीयों के निवास के लिये अनेक विहारों का निर्माण कराया था, जो प्रधानतया लो-याग नामक नगर मे विद्यमान थे। चीन मे निवास करनेवाले थे भारतीय बौद्ध-प्रस्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद करने मे व्यापृत थे। उन द्वारा जहाँ चीन मे भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ साथ ही उनके कारण भारत की ऐतिहासिक अनुश्रुति का भी चीनी लोगों को ज्ञान हुआ। इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और विशेषतया मीर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है।

मारत और चीन का वर्ष-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान व भिक्ष ही चीन नहीं गये, अपित बहत-से चीनी भी भारत आये। बद्ध का जन्म भारत में हुआ था, और इसी देश में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से . बद्ध का सम्बन्ध था, बौद्धो की दिष्ट मे वे पवित्र ये और उन्हें वे अपने तीर्थ-स्थान मानते थे। ृ इसी कारण जब चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, तो वहाँ से बहत-से यात्री इन तीर्थ-स्थानों का दर्शन करने के लिये मारत आने लगे, और सम्पूर्ण बौद्ध जगत की दिप्ट में भारत पृथ्यभिम व धर्मस्थली बन गया। साथ ही, चीन आदि के अनेक बौद्ध राजाओं ने मगवान बद्ध के 'शरीरो' (अवशेषो) की प्राप्ति के लिये भी अपने दूत-मण्डल भारत भेजे। बद्ध के शरीरों की उपासना तथा उन पर स्तुपों के निर्माण की प्रवत्ति बौद्ध लोगों में विकसित हो गई थी। ये 'शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते थे। अतः इन्हें लेने के लिये अनेक विदेशी भारत आये। बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को प्राप्त करने के लिये भी बहुत-से चीनी मिक्षु व बिद्वानु भारत आये। ये न केवल घार्मिक पुस्तकों को ही मारत से अपने देश छे जाने के लिये प्रबत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि-प्राय को समझने के प्रयोजन से अनेक मारतीय विद्वानों को भी उन्होंने अपने देश में ले जाने का प्रयत्न किया । मध्य काल में नालन्दा और विक्रमशिला बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्र थे। यहाँ के बिहारों में हजारों बिद्धार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, और इनके आचार्य अपनी

विद्या और ज्ञान के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। इन विद्यापीठों में बौद्धधर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी अनेक चीनी यात्री मारत आये।

राजा अशोक ने अपने साम्राज्य में बहुत-से स्तूपों, चैत्यो, संघारामो और बिहारों का निर्माण कराया था। ये इस समय नष्ट हो चुके है, और इनके मग्नावशेष ही कही-कही अब विद्यमान है। पर चीनी यात्रियों के मारत आने के समय इनमें से कतिपय अविकल रूप में विद्यमान थे। हचएन-त्साग सदश चीनी यात्रियों ने इनका विशद रूप से वर्णन किया है। अशोक का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतः उसके जीवनवृत्त तथा कृत्यो से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियों में उत्सुकता थी। भारत में स्त्रमण करते हुए इन यात्रियों ने अशोक की कीर्ति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी ऑखों से देखा. और अपने यात्रा-विवरणो मे उनका उल्लेख किया। मारत के मधारामो मे निवास करते हुए उन्होने अशोक के जीवन वत्तान्त के विषय में जो जानकारी प्राप्त की, उसे भी उन्होंने लेखबद्ध किया। यही कारण है कि मौर्य वश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणों का बहुत सहत्व है। इन यात्रियों मे तीन उल्लेखनीय है, फाहियान, सगयन और हचएन-त्साग। फाहियान का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त में ब-याग नामक स्थान पर हुआ था। जब वह तीन वर्ष का था, उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया, और उस समय की प्रथा के अनुसार शाक्यपुत्र फाहियान कहा जाने छना । चीन मे रहते हुए उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और अपने देश में अप्राप्य धर्मग्रन्थों की तलाश में उसने भारत की यात्रा का निश्चय किया। ३९९ ईस्वी में उसने भारत के लिये प्रस्थान किया, और १४ वर्ष तक वह इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, वह जहाँ गप्त यग की सामा-जिक, घार्मिक और राजनीतिक दशा के परिजान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, बहाँ साथ ही उससे मौर्य इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पडता है। फाहियान ने भारत की यात्रा करते हए अशोक द्वारा निर्मित बहत-से स्तुपो व सघारामो का अवलोकन किया था, और इस मीर्य वशी राजा के सम्बन्य मे जानकारी भी प्राप्त की थी। इनका उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में किया है। सुगयुन तुङ्ग-व्हा का निवासी था, और ५१८ ईम्बी में उसे बाई वश की साम्राज्ञी ने श्रमण हुई-साग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों की खोज के लिये भारत भेजा था। भारत से वापस लौटते हुए ये चीनी यात्री १७० पस्तके अपने साथ चीन ले गये थे। सङ्गयन हारा लिखित भारत यात्रा का विवरण भी भौये इतिहास के लिये उपयोगी है। चीनी यात्रियो मे हघएन-साग मबसे प्रसिद्ध है। वह होनान प्रान्त मे चिन-लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था (६०३ ई० प०)। १२ वर्ष की आय में उसने मिक्ष-वत ग्रहण किया, और २६ वर्ष की आयु में भारत यात्रा के लिये प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य बौद्ध धर्मका अध्ययन और चीन में अप्राप्य धर्मग्रन्थों को एकत्र करना था। चीन

<sup>1.</sup> Edkins: Chinese Buddhism, p 108

की पश्चिमी सीमा को पार कर हथ्एन्-त्सांग बंक्ष नदी की घाटी मे पहुँचा, जो उस समय बीद वर्म की महस्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पूर्वटन करते हुए इस चीनी यात्री ने हिन्दुक्वा पर्वतमाला को पार किया, और भारत की यात्रा प्रारम्भ की। पश्चिम से पुर्व और उत्तर से दक्षिण—सर्वत्र भारत में इसने स्त्रमण किया। सोलह साल वह भारत मे रहा, और इस समय का उपयोग उसने बौद्धधर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के सम्रह में किया। चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पुस्तको को अपने साथ ले गया। उसने अपनी भारत यात्रा का जो बत्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का है। इएन-त्साग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानों का उसने विशद रूप से वर्णन किया है। वहाँ कितने विहार है, उनमें कितने मिक्षु निवास करते है, वहाँ के स्तूपों व सघा-रामो का निर्माण किसने और कब कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनुश्रुति के माथ है-इन मब बातों का इस चीनी यात्री ने बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया है। क्योंकि राजा अशोक द्वारा बहत-से स्तुपो, चैत्यो आदि का निर्माण कराया गया था, अत स्वामाविक रूप से इस मौयं राजा तथा उसके वश का इतिवृत्त ह्यूएन्-त्साग के यात्रा विवरण मे पर्याप्त विशद रूप से विद्यमान है। ह्यूएन्-त्साग सातवी सदी में मारत आया था। तब अञोक की मृत्यु हुए ८०० साल से भी अधिक समय हो चुका था। पर उस द्वारा निर्मित बहुत-में चैत्य, स्तूप व संघाराम तब मी सुरक्षित दशा में विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी ऐतिहासिक अनश्रति और उसकी कृतियों की आँखों देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये ह्यएन-त्साग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है।

निक्यत के निवासी भी बीढ धर्म के अनुवायी है। चीन के समान वहां भी बीढ धर्म का प्रचार भारतीय आचार्यों हारा किया गया, और अनेक भारतीय स्थिवरों व विहानों ने वहाँ जाकर बीढ धर्म के ब्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। वो बहुत-से बीढ धामिक प्रन्य अब अपने मृत्र रूप में मारत में उपलब्ध नहीं होते, वे तिब्बती भाषा के अनुवारी के रूप में इस समय भी विद्याना है। इनमें कतिएय प्रन्य प्रे ऐमं भी हैं, जिनमें बीढ धर्म के साथ मन्द्रन्य खते वान्ती ऐतिहासिक अनुध्रति सकतित है। अपोक और उसके बदा का वृत्तान्त इन तिब्बती प्रन्थों में भी पाया जाता है, और मीथ इतिहास के न्यि उसका उपयोग किया जा सकता है। अकेक आधुनिक विद्यानों ने तिब्बती साहित्य का अनुशीलन कर उस अनुध्रति को सकतित है। के स्तर उसके उपयोग किया वा सकता है। अकेक अधुनिक विद्यानों ने तिब्बती साहित्य का अनुशीलन कर उस अनुध्रति को सकतित करने का प्रयत्न किया है. जिसका सम्बन्ध बीढ पर्म के साथ है। स्वामाविक रूप से इस अनुध्रति से राजा अशोक ईतिहास पर प्रकाश पढता है।

#### (८) उत्कीर्णलेख और अन्य अवशेष

मौर्य युग के बहुत-से उत्कीण लेख और कृतिया (Monuments) इस समय भी विध-मान हैं। राजा अशोक ने जिन सैंकड़ो स्तुपों, विहारो, चैत्यों और सघारामो का निर्माण कराया था, और जो सातवीं सदी तक भी मुरक्षित दशा में विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके हैं। पर उनके कतियम अवसेष व सण्डहर अवतक भी पाये बाते हैं। दशरण मीर्थ डारा बनवायी हुई कुछ गुहाएँ भी इस समय विद्यमान है। उन्हीणे लेखों को दृष्टि से मीर्थ मुग के अवदोष अत्यन्त समुद्ध है। हमने इस सकर दो पृषक् अध्यायों में विश्वद रूप से वर्णन किया है, बत. इतका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नही। निस्सन्देह, ये सब अवसेष मीर्थ इतिहास के अन्यीयन के लिये बड़े महत्त्व के हैं।

पर मीर्ष पुण के उत्कीण लेखों और अन्य अवशेयों के अतिरिक्त कतियय अन्य भी ऐसे सिलालेख आदि हैं, जो मीर्थ इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। किल्क्स के राजा लारिक का जो लेख हाथीगुरूका नाम की पर्वत गृहा पर उत्कीण है, उससे मीर्थ गुण के हास काल के सम्बन्ध में क्षित स्व में सुपण के हास काल के सम्बन्ध में में सुपण के हास काल के सम्बन्ध में के सिला के स्व में किल के सम्बन्ध मीर्थ राज अन्य हैं। जी के अनुभार कहानुष्त ने बन्धिरि पर्वत पर अनेक ऐसे लेखों की मत्ता है, जिनका सम्बन्ध मीर्थ राज बन्द्रमिरि पर्वत पर अनेक ऐसे लेखों की मत्ता है, जिनका मीर्थ राज काला प्राप्त किया था। इसी का बुत्तान्त इन लेखों में विद्याना है। सीराष्ट्र में पिरतार विला पर क्ष अवश्व बद्धाराय का एक लेखा उनकीण है, जिससे मीर्य समादों द्वारा वनवायी हुई मुद्दर्शन जील की मरम्मन की बात लिखी गई है। इसी प्रकार के अन्य मी अनेक उत्कीण लेख इस समय उपलब्ध है, जिनसे मीर्य सम्बन्ध में सुकारों पायों जाती है। हमने प्रमान प्रवत्य का स्व के उत्कीण के स्व स्व समय उपलब्ध है, जिससे मीर्थ सम्बन्ध में पूजारी पायों जाती है। हमने प्रमान प्रवत्य का स्व स्व के लेख के मीर्थ के अन्य स्व मी अनेक उत्कीण है। इसने प्रमान प्रवत्य का नवका इस प्रवत्य के उत्कि किया है, अत. उन पर रही पृत्त कुल में मुक्त स्व अवस्था डालने की आवष्यकाता हो है। हमें प्रवत्य है, अत. उन पर रही पृत्त कुल में में मार्थ की आवष्यकाता हो है। हमें

#### दूसरा अध्याय

# तिथिकम का निर्णय

# (१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिकम की आधारशिला

बतेमान समय मे मारत मे बनेक प्राचीन संबद् प्रचिलत हैं, जिनमें विकम संबद् और सक सबद प्रमान हैं। पर इन संबतों का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, यह पूर्यत्या स्पष्ट नहीं है। प्राचीन साहित्य और शिकालकों में के निष्य अपन सबतों को मी प्रयोग किया गया है। पर उनके आधार पर विविध राजवंदों और राजाओं के पीवांपर्य एवं काल का निर्मारण करने में अनेक किनाइयाँ हैं। बुद्ध और महावीर लेस प्रमंत्रवर्तकों का अन्य कद हुआ, कृष्ण किस समय में हुए, पानारत का युद्ध कब हुआ, और चन्द्रयूत मीरे, ममुनुयूत तथा विकमादित्य जैसे प्रताभा राजाओं का क्या काल था—वन सब प्रकार पर विद्यानों मे मतभेद हैं। वस्तुत; नारतीय इतिहान का निर्मिक्य एक विवादसत्त विषय है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा शिलालेकों के आधार पर उसका निर्मय कर सकता नृत कठिन है। मीर्थ साम्राज्य के इतिहास में भी इन कठिनाइयों का सामना करना

भारत के निकट सम्पर्क मे आकर पाण्यात्य विद्यानों ने जब संस्कृत साहित्य का अनुसीलन करना प्रारम्भ किया, तो उनका ष्याम पीराणिक अनुभूति के राजा चन्द्रगृत की
ओर आकृष्ट हुआ। प्राचीन श्रीक दितहास से वे मली मीति परिचित में। उन्हें बात या,
कि जब मीसंस्रोतिया के राजा पिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मारत पर
आक्रमण किया, तो उनकी मेट सेण्डाकोष्ट्रस नामक महत्त्वाकाशी व्यक्ति से हुई थी। वे
यह भी जातते थे, कि सिकन्दर ने उत्तराधिकारों सेल्युकत ने पालिशोधा के राजा सैक्युनकोट्टम के साथ एक सम्य की थी। चन्द्रगुत और भीण्डाकोट्टस से ध्वनिताय्य है, और
पालिबोधा तथा पाटिलपुत्र मों एक हो नगरी को सुचित करते हैं। निस्तरेह, मारतीय
निधिकम के निर्णय के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी। वसोंकि इसके आधार पर
राजा चन्द्रपूर्ण के काल को सुनिधित्त कथा से निर्धारित किया जा सकता था। मोक
स्तिहास के अनुसार सिकन्दर ने चौधा सदी ई० पू० मे मारत पर आक्रमण किया था, अतः
उसके समझालीन सैक्युकोट्टस (चन्द्रपूर्ण) का काल भी चौधी सदी ई० पू० मे ही होना
चाहिये। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर किन्द्रिय जोसस द्वारा किया गया। २८
फरवरी, सन् १७९२ के सित उन्होंने अपने इस 'आविष्कार' को बवाल की रोयल एशियादिय सोवायदी के सम्यक्त इन शब्दो थे प्रति हित्रा बीचा-

"हिन्दुओं और अरबों का विधानशास्त्र मेरी गवेषणाओं का प्रमुख विषय है। अत आप यह आज्ञा नहीं कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में मै कोई नवीन बात आपके सम्मल उपस्थित कर सर्कू। इस क्षेत्र में मैं कमी-कभी ही कोई बात प्रस्तुत कर सकता है। पर आज मै एक 'आविष्कार' आपके सम्मुख रखने लगा है, जो अकस्मात् ही मेरे ध्यान में आ गया है। इस पर मैं एक पथक निबन्ध में विश्वद रूप से प्रकाश आलंगा. जिसे मैंने सोमायटी के चतुर्घ कार्यविवरण के लिये रख छोड़ा है। मैगस्थनीज ने जिम पालिकोधा की यात्रा की भी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, इसका निर्णय कर सकना बहत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोध्या प्रयाग नही हो सकता, क्योंकि प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नहीं रहा। इसे कान्यकृष्ण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पालिबोधा और कान्यकुल्ज में घ्वनि साम्य नहीं है। इसे गाँड या लक्ष्मणावती भी नही समझा जा सकता, क्यांकि यह नगर बहुत प्राचीन नही है। यद्यपि पालिबोद्धा और पाटलिपुत्र में बहत कुछ साम्य है, और ग्रीक लोगो द्वारा वर्णित पालि-बोध्या की परिस्थितियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितिया मे बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, तथापि इनका एक होना अब तक सुनिश्चित नहीं माना जा मकता था। इसका कारण यह है, कि पाटलिपूत्र सोन और गङ्जा नदियों के सगम पर स्थिन था और ग्रीक लोगों की पालि-बोध्या नगरी की स्थिति गंगा ओर एरानेबोअस नदियों के मगम पर थी। श्री द एन्विल के अनुसार एरानेबोअस यमुना नदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पालि-बोध्या और पाटलिपुत्र को एक समझ सकना सम्भव नहीं था। पर अब यह समस्या हल हो गई है। इसका कारण यह है, कि दो हजार साठ पुरानी एक पुस्तक में सोन नदी की हिरण्यबाह लिखा गया है, और निम्मन्देह एरानेवाअम हिरण्यवाह का ही रूपान्तर है, यश्वपि मैगस्थनीज ने असावधानता या अज्ञान के कारण इन दोनो को पथक रूप में लिखा है। इस आविष्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाला जा सका है। यह है चन्द्रगप्त ओर मेण्डाकोड्स की एकता। सण्डाकोड्स के समान ही चन्द्रगप्त भी जो पहले एक साहमिक सैनिक था, बाद में उत्तरी भारत का राजा बन गया था आर उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजवानी बनाया था। उसके दरवार में विदेशी राजदत मी आते थे। निस्मन्देह, यह चन्द्रगुप्त वही सेण्डाकोड्रम है, जिसने कि सैन्यकम के साथ सन्धि की भी। !"

इस प्रकार सर विलियम जोन्न ने पोराणिक अनुश्रुति और प्राचीन भारतीय साहित्य के चन्द्रमृष्ट मीर्थ और श्रीक विवरणों में सेण्डाकाट्टन को एक ही व्यक्ति प्रतिपादित किया, और पार्लिबीया को पार्टलियुच का रूपान्तर निर्वारित किया। इस स्थापना को विल्हाई, मैक्समृलर आदि विद्वानों ने स्वीकृत कर लिया और अनेक प्रमाणी द्वारा इसकी पुष्टि की 1

<sup>1.</sup> Asiatic Researches, Vol. 1v. pp. 10-11

मैक्समलर ने इसे मारतीय तिश्विकम की आधारशिला मानते हुए यह लिखा कि "केवल एक ही साधन है जिससे मारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता है, और मारत के तिथिकम को सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मणो और बौद्धों के साहित्य में सिकन्दर के आक्रमण का कही उल्लेख नही है और सिकन्दर के साथियो द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को मारत के ऐतिहासिक इतिवत्त के साथ मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखको ने एक ऐसा नाम मुरक्षित छोड दिया है जो कि सिकन्दर की विजयों के तत्काल पश्चात की घटनाओं की सही-सही ध्यास्या कर देता है और जो पाश्चात्य तथा प्राच्य इतिहासों को मिलाने के लिये श्रावला का कार्य करता है। यह नाम है मेण्डाकोड्स या सेण्डोकिप्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगप्त।" इसी प्रमा में आगे चलकर मैक्समलर ने यह लिखा कि "जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, सिक्यलस. स्टेबो. क्विन्टस. करियम और प्लटार्क आदि प्राचीन लेखको द्वारा हमे ज्ञात है कि सिकन्दर के समय गङ्गा के पूर्व के प्रदेशों पर एक शक्तिशाली राजा का शामन था, जिसका नाम क्सैन्ड्रमस था । सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात शीध ही सेण्डोकोड्डस या मेण्डोकिप्टम ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की ।" इसके बाद मैक्समूलरने ग्रीक लेलको के विवरणो मे उल्लिखित सेण्डाकोटटस की चन्द्रगप्त के साथ एकता प्रतिपादित की है। विल्सन, लैस्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मन को स्वीकार कर लिया. ओर मेण्डोकोटम तथा चन्द्रगप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन मारतीय निथिकम की आधारशिला बन गई। पौराणिक, बौद्ध और जैन ऐतिहासिक अनश्वतियों मे प्राचीन राजवशो की जो वशाविलयाँ दी गई है, उनके राजाओ के काल का इसी स्थापना के अनुसार निर्णय किया गया। ३२५ ई० पुरु में सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया था. और ३२३ ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मोर्य पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। ये हो निथियों भारत के प्राचीन इतिहास से सनिश्चित सान ली गई, और इन्ही के आधार पर अस्य प्राचीन राजवंशो तथा राजाओं के काल का निर्णय किया जाने लगा। नन्द और गैदानाग आदि जिन राजवंशों का उन्लेख पुराणों में मोर्थ वंश से पहले किया गया है, उनका काल ३२३ ई० प० से पर्व निर्धारित किया गया, और शाह, कण्व, आन्ध्र आदि वशो का मौथों के पश्चान् । पोराणिक अनुश्रुति में विविध राजवशो और उनके राजाओ का कुल शासन-समय भी दे दिया गया है। अत ३२३ ई० पू० को एक सुनिश्चित तिथि -मान लेन के कारण भारतीय राजवशों के तिथिकम को निर्धारित कर सकता बहत सगम हो गया। वर्तमान समय मे भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए इसी तिथिकम को प्रामाणिक मान जाता है. और प्राय सभी विद्वान इसे तथ्य रूप से स्वीकार करते है।

<sup>1.</sup> Maxmuller: History of Sanskrit Literature, pp 141-143

### (२) स्वीकृत तिथिकम पर विश्रतिपत्तियाँ

निस्सन्देह, सर विख्यम जोन्स ने जो 'आविष्कार' बगाल की रायक एशियाटिक सोसायटी के सम्मुल प्रत्तुत किया था, वह प्रावीन सारतीय इतिहास के अनुशीलक के लिये एक महत्वपूर्ण कार्तित के रूप में था। विर काल तक प्राया मार्थ विद्वास दे हैं एक सत्य स्थापना के रूप में स्वीकृत करते रहे। पर वाद में कविषय विद्वानों ने दृस पर विश्वमितिया उठाई, और दृसे स्वीकृत करते रहे। पर वाद में कविषय विद्वानों ने दृस पर विद्वानों में थी. टी. एस. नारायण शास्त्री', थी एम. के. आचार्य' और श्री टी. मुख्वाराव के नाम उल्लेखनीय है। इसमे श्री. नारायणशास्त्री ने सर विजियम जोन्स के मत पर अत्यन्त विद्यान रूप से विचार-विमर्थ किया है। उनकी सम्मति में सर जोन्स के मत में निम्मलिखित दोष है—

(१) चन्द्रमुप्त मोर्च ने ३२३ ई० पू० में समय का राजीसहासन प्राप्त किया, यह मत प्राचीन मारतीय ऐतिहासिक इतिबृत्त के अनुकृत नहीं है। मारतीय अनुभूति के अनुसार अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व कलियुग का प्रारम्भ हुआ था। किन्युग में जिन राजवशी और राजाओं ने मारत में शासन किया, उन सबका काल पुराणों में दिया हुआ है। इस चुतानत के सुनार चन्द्रगुत के राज्यारोहण की तिथि १५३५ ई० पू० है. ३२३ ई० पू० नहीं।

(२) जिस समय सर विलियम जोन्म ने अपना 'आविष्कार' विद्वानों के सम्मुल प्रस्तुत किया था, तब केवल मीर्थ बंगी चन्द्रगुप्त का हो ऐनिहासिको को परिकान था। पर बाद में भिष्ठालेखों के आधार पर पुष्तवंशी चन्द्रगुप्त का भी पता लगा, और साहित्यिक अनुशति द्वारा भी इस चन्द्रगुप्त की सत्ता प्रमाणित हो गई। भारतीय इतिवृत्त के अनुशार गुप्तवंश के इस चन्द्रगुप्त का काल ३२८ ई० पू० के लगभग पडता है। इस दशा में यह अधिक उपयुक्त होगा, कि भीक विवरणों के सेण्ड्राकोट्टम को गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त माना जाए, न कि भीयवंशी चन्द्रगुप्त।

(३) मारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्रवण से पूर्व सारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए। चन्द्राएम मीर्य का कारू आन्ध्रवण से पहले है, और मुण्यवशी चन्द्रगुण का कारू आन्ध्रवण के बाद में। अतः त्वामांविक रूप में यह मानता अधिक मगत होगा, कि मैं स्थुकन डारा जिम मैं च्युक्तेष्ट्रम के माथ सा्चिय किये आने का उल्लेख सीक विदरणों में पाया जाता है वह मुण्य वशी चन्द्रमुण्य था, मोर्यवशी चन्द्रमुण नहीं।

Narayan Shastri: The Mistaken Greek Syncronism in Indian History (Appendix of the Λge of Shankar)

Acharya: The Basic Blunder in Orientists' Reconstruction of Indian History.

(४) मारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्र वंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्री था, जिसे राज्यच्युत कर चन्द्रगुप्त ने राज्यसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्रमस नामक राजा को मारकर सैण्डाकोट्स ने पालि-बोधा पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के जिस राजा का उन्मलन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्द था। नन्द और क्सैण्डमस मे ध्वनि साम्य नही है। यद्यपि ग्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नही है और उनमें परस्पर विरोधी बातें भी विद्यमान है, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्डाकोट्टस ने एक नये राजवश की स्थापना की बी, क्सेण्ड्रमस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेमन लिखा गया है। इस राजा को नन्द के साथ कदापि नहीं मिलाया जा सकता । जब सिकन्दर ने भारत पर आक्र-मण किया, तो गगा नदी के पूर्ववर्ती प्रदेशो पर जिस शक्तिशाली राजा का शासन था, कतिपय ग्रीक विवरणों में उसका नाम सेण्डाकोड्स लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगध के राजिसहासन पर नेण्ड्राकोट्टस विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्डमम का घात कर राज्य प्राप्त किया था। यह ग्रीक विवरण कलिय्गराजवृत्तान्त मे उल्लिखित अनुश्रृति के सर्ववा अनुकुल है। कलिय्गराज-वृत्तान्त के अनुसार एक पार्वत्य राज्य का अधिपति 'गुप्त' नाम का राजा था, जिसके पात्र चन्द्रगप्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाह कर अपने महत्त्व को बहुत बढ़ा लिया था। नेपाल के इस लिच्छवि राजा की सहायता से चन्द्रगप्त ने पाटलिपुत्र के आन्ध्रवशी राजा चन्द्रश्री के राज्य मे प्रवेश पा लिया, और वहाँ वह मेनापित के पद पर नियुक्त हो गया। बाद मे उसने चन्द्रश्री का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिम् (रीजेन्ट) के रूप में स्वय राज्य का सवालन प्रारम्भ कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक रार्जामहासन पर आरूढ नही रह सका । चन्द्रगुप्त ने पुलोमान की भी हत्या कर दी. और आन्ध्रवश का उच्छेद कर राजगही पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । विजयादित्य की उपाधि धारण कर चन्द्रगुप्त ने सान साल तक मागध गाम्राज्य का शासन किया। चन्द्रगप्त के पत्र का नाम समद्रगप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और म्लेच्छ सेनाओं की सहायना में चन्द्रगप्त को मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहामन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । यही बाद में 'अशोकादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।'

कांक्यूगराजबृतान्त मे बिद्यमान गुण बद्य की स्थापना का यह इनिवृत्त प्रीक विवरणों ने बहुत मिलता है। आन्ध्रवज्ञी राजा चन्द्रश्री को ब्रीक देवकां ने वसण्ड्रमस नाम मे लिया है, जो गर्वधा मगत है। क्षेण्ड्रमस और चन्द्रश्री में ब्लिनमास्य स्पट है। इसी की हत्या कर सेण्ड्राकोट्टम या चन्द्रगुप्त ने मगध का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजवज्ञ की स्थापना की सी। पर यह चन्द्रमप्त मी देरतक राज्यक्रसी का उपयोग नहीं कर नकत

१. कलियुगराजवृत्तान्त ३।२

षा। विदेशी म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से इसके पुत्र ने अपने पिता का षात कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। श्रीनारायण बालानी के अनुसार बीक विवरणों के सेखुम्लोट्टम और सेखुमिल्टस सं पित्र व्यक्तियों को मूनित करते हैं। सेखुम्लोट्टम वन्त्रपुत्त या, और सेखुमिल्टस समुद्रपुत्त । जिस सेखुमिल्टस ने तक्षित्राला में निकन्दर के साथ मेंट की थी वह समुद्रपुत्त था, अन्द्रपुत नहीं। इसी समुद्रपुत्त ने म्लेच्छ (बीक आदि) सेनाओं की सहायता से चन्द्रपुत्त की हत्या कर रावनिहासन प्राप्त किया था। यही वाद में अयोका-दित्य या अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुजा, और दिवस राजा अशोक के बहुत-से उत्करिण लेला इस समय पाये जाते हैं, और जिसने अपने समकालीन औक राजाओं का इन उत्करिण लेला इस समय पाये जाते हैं, और जिसने अपने समकालीन औक राजाओं का इन उत्करिण लेला में उल्लेख किया है, वह पूर्त वसी अयोकारित्य था, मीयंबशी अशोक नहीं। अत सर विजियम जोन्स आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित बीक समसामयिकता (Greek Synchronism) अगुद्ध व स्वामक आयारों पर आश्चित है। इसी के कारण मारतीय विधिकम का जिस दस से प्रतिपादन इन विदानों ने किया है, उसे स्वीकार्य नहीं माना जा

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नहीं है। भारत के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ उनमे विद्यमान है, वे प्राय अद्मृत तथा असगन प्रकार की है। विशाल आकार की सोना खोदनेवाली पिपीलिकाओ (चीटियो) और इसी प्रकार की अन्य असम्भव बातो पर कौन विश्वास कर सकता है। यदि भारत के तिथिकम के निर्घारण के लिये विदेशी इनिहास का सहारा लेने की आवश्यकना समझी जाय, तो वह पशिया के प्राचीन इतिहास मे विद्यमान है। श्री शास्त्री ने सर विलियम जोस्स की ग्रीक समसामयिकता के मकाबले मे एक पश्चिम समसामयिकता को स्थापित किया है. जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार भारत में विशाल मागध साम्राज्य का विकास हुआ था, वैसे ही हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों में सुविस्तृत पश्चिमन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस पश्चिम साम्राज्य का संस्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल ५५८ में ५२९ ई० पू० तक माना जाता है। छठी सदी ई० पू० में पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में तीन राज्यों की सत्ता थी--वैविलोन का राज्य, मीडिया का राज्य ओर अमीरिया का राज्य । इन तीनों में संघर्ष चल रहा था । पर इसी नमय एक नई राजधानित का प्राटमीं व हुआ, जिसने इन तीनों को जीतकर अपने अधीन कर लिया । यह शक्ति पश्चिमा के होटे-. से राज्य के राजा साइरस के रूप मे थी। बीरे-बीरे साइरस ने पश्चिमी एशिया के अन्य सब राज्यों को जीन लिया, और वह एक विज्ञाल साम्राज्य का निर्माण करने में समर्थ हुआ। अपनी विजय-यात्राओं में साइरस ने काबल के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी अपने अधीन कर लिया । हिन्दुकुण का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय भारत के अन्तर्गत था, और इसमे भारतीय भाषा, घर्म और संस्कृति की ही सत्ता थी । साइरस जो मीडिया, असीरिया आदि के पश्चिमी राज्यों को जीत सकते में समर्थ हुआ, उसमें गान्धार के भारतीय सैनिको का साहास्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० पू० तक साइरस ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था. अत. यह वर्ष पश्चिमा के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पश्चियन साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारम्म हुआ, अतः इससे पश्चिया में एक नये सबत् का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'शक सबत्' कहते है। हीरोडोटस ने लिखा है, कि पश्चिम के राजा काल की गणना के लिये इसी सबत का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि उत्तर-पश्चिमी भारत का इस पशियन साम्राज्य के साथ षनिष्ठ सम्बन्ध था. और साइरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलिन भी कर लिया था. अत. यह स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के भारतीय भी अपनी काल गणना इस नये पश्चिम (शक) संवत से करने लगे, और मारत मे भी यह प्रयक्त होने लगे। भारत के लोग इस सवत को 'शक काल' कहा करते थे। इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि मे पश्चिमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन भारतीय अनुश्रृति के अनुसार सप्रद्रीपो में एक द्रीप शकदीप था. जिसमे प्राय सम्पर्ण पश्चिमी एशिया सम्मिलित था। मन् ने शको को कम्बोजो, पहलवों, पारदो और यवनो मे विभक्त किया है। यद्यपि पश्चिमी एशिया के सब निवामी शक नहीं थे, और वहाँ पहलव, यवन आदि अनेक जातियों का निवास था, पर भारत के निवासी उन सबके लिये शक सज्जा को ही प्रयक्त किया करते थे। इसीलिये उन्होंने साइरस आदि पशियन राजाओं को 'शकनपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये सबतु का प्रारम्भ किया था, उसी को भारत में 'शककाल' या 'शकन्पतिकाल' कहा जाता था। यह 'शक काल' 'शालिबाहनशक-काल' से मिन्न था। पर आधनिक पाइचात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत के तिथिकम के निर्घारण में अनेक सयकर मुरू की है। प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहिमिहिर ने अपने ग्रन्थ पञ्चिमद्धान्तिका की रचना ४२७ बक काल मे की थी। बक काल को शालि-वाहन शाक मानकर विद्वानो ने वराहमिहिर का समय ५०५ ई० पू० माना, जो भारतीय अनुश्रति के सर्वया विपरीत है। क्योंकि वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक था, अत विक्रमादित्य का काल भी छठी नदी ईस्वी मे मान लिया गया है। अब यदि वराह-मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक सवत) मे माना जाए, तो उसका काल दूसरी सदी ई० पू० (५५०-४२७= १२३) मे पडता है, जो सर्वया सगत एवं भारतीय अनुश्रति के अनुरूप है। आमराज के अनुसार वराहमिहिर की मृत्य ५०९ शक (शक काल) में हुई थी। शक काल का प्रारम्म ५५० ई० पू० में मानने पर वराहमिहिर की मृत्यु की तिथि ४१ ई० पू० मे पडती है। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ से ४१ ई० पूर्व तक अवस्य जीवित थे। यही समय था, जब मारत मे राजा विक्रमादित्य

 <sup>&#</sup>x27;नवाधिक पञ्चशतसंख्य शके (५०९) बराहमिहिराचार्यो दिवं गतः ।' (लण्डलाद्य में भाउदाजी द्वारा उद्युक्त)

का शासन था। वराहमिहिर और विकमादित्य दोनों का यही काळ था। मारतीय अनुभूति के अनुसार यही बात तथ्य पर आधारित है, क्योंकि विकम संबत् का प्रारम्म ५७ ई० पू० में हुआ था।

आयुनिक विद्वानो ने इसी प्रकार की मूल प्रसिद्ध ज्योतिषी मास्कराचार्य के काल के सम्बन्ध में भी की है। भास्कराचार्य के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे १०३६ शकनृपति काल मे हुए थे। शकनृपतिकाल और शालिवाहन शाक को एक मानकर आधुनिक विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है, कि भास्कराचार्य का काल ११५० ई० पू० में था। पर इस मत मे कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों मे मास्कराचार्य और उसके सिद्धान्तो का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने ग्यारहवी सदी के प्रारम्भिक भाग मे भारत की यात्रा की थी, और वह प्रसिद्ध तुर्क आकान्ता महमुद गजनवी का समकालीन था। यदि भास्कराचार्य का काल बारहवी सदी (११५० ई०) मे माना जाए, तो अलबरूनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्मव ही नहीं हो सकता। अनेक पारचात्य विद्वानो ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया है। प्रो० वीवर ने लिखा है कि "मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ हूँ।" इसीलिये कतिपय विद्वानों ने यह माना है, कि भास्कराचार्य नाम के दो ज्योतियी हुए थे। अलबरूनी ने जिस भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह मत युक्तिसगत नहीं है। यदि शकन्पति काल या शककाल को शालिबाहन शाक से भिन्न मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वय हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० पू॰ में हुआ था। अत मास्कराचार्य का समय सातवी सदी मे पडता है, और उस दशा मे अलबरूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना सर्वथा युक्तिमगत हो जाता है।

शक काल द्वारा मारत में काल गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण वराहृमिहिर-सहिता में मी विद्यमान है। वहीं राजा गुर्थिषिटर के काल और शक काल में २५२६ वर्षों का अन्तर बताया गया है। 'नारतीय अनुश्रृति के अनुसार पण्डब गुर्थिष्टर का स्वर्गवास २०७६ ई० पूर में हुआ था। २०७६ में से २५२६ चटा देने पर ५५० शेप रह जाते है। वराहृमिहिर ने गुर्थिष्टर की मृत्यू और शक काल के प्रारम्भ में २५२६ वर्षों का को अन्तर बताया है, उसके अनुसार शक काल का प्रारम्भ ५५० ई पू. में माना जाना सर्वेषा उचित है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने पश्चिम साम्राज्य की स्थापना की थी।

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन भारत का प्रामाणिक इनिहास और तिथिकम विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति मे सुरक्षित हैं। सब भारतीय विद्वान् कलियून के प्रारम्भ को अब से प्राय ५००० वर्ष पूर्व (३१०२ ई० पू० में) मानते रहे हैं। पाण्डव राजा

 <sup>&#</sup>x27;आसन् मघासु मुनयः शासित वृषिवीं वृषिष्ठिरे नृपतौ । षट्द्विक् पञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च॥'

युधिष्ठिर के पश्चात् मारत में जिन राजवशों ने शासन किया, उनका और उनके राजाओं का सही-सही ज्ञासनकाल भी पूराणों में दे दिया गया है। इसे स्वीकृत न कर नये तिथिकम का निर्घारण करने का प्रयत्न सर्वथा अयुक्तियुक्त है। प्राचीन मारत में अनेक सवतों का प्रचलन था, जिन में मुख्य निम्नलिखित ये — (१) कल्यब्द या कलियुग सवत् — प्रारम्म ३१०२ ई० पू०। (२) झक काल या शकनुपति काल-प्रारम्स ५५० ई० पू०। (३) श्री हर्ष काल-प्रारम्म ४५७ ई० पू०। (४) विकम संवत्—प्रारम्म ५७ ई० पू०। (५) शालिवाहन शाक-प्रारम्म ७८ ई० पू०। प्राचीन मारतीय ग्रन्थों और शिलालेखों मे राज-वंशो और राजाओ के शासनकाल का उल्लेख प्राय इन्हीं संवतों मे किया गया है। इस तथ्य की उपेक्षा करने के कारण पाञ्चात्य विद्वानों को मारतीय राजाओं के काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वशा-बलियाँ इस समय उपलब्ध है। उनमे से अन्यतम पार्वतीय बज्ञाविल के अनुसार सूर्यवश के मताईसवे राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल २७६४ कल्पब्द के लगमग था। कल्पब्द का प्रारम्म ३१०२ ई० पू० मे मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० पू० मे होता है। पर राजा शिवदेव वर्मा का एक दानपत्र मी उपलब्ध हुआ है, जिसमे ११९ हम् सवत् का उल्लेख है। कन्नीज के राजा हर्षवर्षन का काल सातवी सदी में माना जाता है। यह राजा ६०६ ई० पू० के लगमग राजसिहासन पर आरूढ हुआ या। इस आधार पर डा० फलीट ने यह प्रतिपादित किया, कि हर्ष संवत का प्रारम्म ६०६ ई० प० मे होने पर शिवदेव वर्मा का काल ७२५ ई० पू० होना चाहिये, ३३८ ई० पू० नही । इसी कारण उन्होंने पार्वतीय वशाविल के कालकम को अस्वीकार्य माना, और शिवदेव वर्मा का काल आठवी सदी मे निर्धारित किया। पर प्रश्न यह है, कि चीनी यात्री ह्युएन्-सांग के समकालीन राजा हर्ष-वर्षन द्वारा किसी नये संवत् का प्रारम्म किया भी गया था या नही । चीनी या मारतीय किसी भी प्रन्य मे इस हर्ष द्वारा किसी नये सवत् के चलाये जाने का उल्लेख नहीं हैं। कवि वाणभट्ट ने हर्ष का जो जीवन चरित्र 'हर्ष चरितम्' मे विशद रूप से लिखा है, उमे मी इस राजा द्वारा किसी नये सदत् के प्रारम्भ किये जाने की बात नहीं लिखी गई है। बस्तूत., किसी अधिक प्राचीन हर्ष नाम के राजा द्वारा हर्ष सवत् का प्रारम्म किया गया था, जो विक्रम मवत की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हुए सबत् का प्रारम्भ विकम सबत् से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था, जो सर्वथा सही है। शिवदेव वर्मा के दानपत्र मे यही हर्प सवत् प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वशाविल में ठाकुरी वश के प्रथम राजा अंशु वर्मा का शासनकाल ३००० कल्यब्द (१०२ ई० पू०) मे प्रारम्म हवा था। इस राजा ने ६८ वर्ष (१०२-३४ ई० पू०) तक शासन किया। राजा विकमादित्य द्वारा अशुवर्मा के शासन-काल में नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पार्वतीय वंशाविल में विद्यमान है . राजा विक्रमादित्य पहली सदी ई० पू० में हुए थे, और उन्ही के राज्यारोहण के वर्ष से विक्रम सबत् का ५७ ई० पु० में प्रारम्भ किया गया था। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार शिवदेव वर्मा और अंगु वर्मा दोनों का जो समय पार्वतीय वंशाविल में दिया गया है, वह सर्वधा सही है। उसे अशुद्ध मानने का कोई कारण नहीं है।

भारतीय इतिवृत्त के अनुसार विविध राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण शास्त्री के अनुसार निम्नलिखित है—

```
प्रवोत वस्त्र २१३३ ई० पु० से १९९५ ई० पु० तक
सीम्ताम वस्त्र १९९५ ई० पु० से १६३५ ई० पु० तक
मार्च वंस १६३५ ई० पु० से १५३५ ई० पु० तक
मार्च वस १६३५ ई० पु० से १९१ ई० पु० तक
सम्बद्ध १९१ ई० पु० से ८३५ ई० पु० तक
आग्ध्र वस १३५ ई० पु० से ३५८ ई० पु० तक
```

इस तिथिकम के अनुसार जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर गप्तवशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों में मगध के जिस राजा क्सैण्डमस का उल्लेख है, वह गप्तवशी राजा चन्द्रगप्त ही था, जिसने कि आन्ध्रवश के राजा चन्द्रश्री की हत्या कर पहले चन्द्रश्री के पुत्र पुलोमान के प्रतिभ के रूप मे शासन किया, और फिर पुलोमान को भी मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजिसहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । जिस सेण्डोकिण्डस ने तक्षशिला मे सिकन्दर से मेट की थी, वह चन्द्रगप्त का पुत्र समुद्रगप्त था। इसी समुद्रगप्त ने बाद में विदेशी म्लेज्ल सेनाओं की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और अपने पिता का घात कर मागध साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह मत स्वीकार कर लेने पर ग्रीक विवरणो और भार-तीय इतिवत्त में संगति विठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विक्रम संवत का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा मे नहीं रह जाती, क्योंक मारतीय अनुश्रुति के अनुसार इस सबत् का प्रारम्भ राजा चन्द्र-गप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था । यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तवशी सम्राट्धा, और इस वश के सस्थापक चन्द्रगुप्त से मिन्न था। इसी कारण इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। गप्त वश के शासनकाल में जिन विविध विदेशी जातियों ने मारत पर आक्रमण करने प्रारम्म किये थे, और जिन्हे प्राचीन मारतीय सामृहिक रूप से 'शक' कहा करते थे, इस चन्द्रगप्त ने उन्हे परास्त कर 'शकारि' की उपाधि घारण की थी। निस्सन्देह, श्री नारायण शास्त्री की स्थापना को सर्वथा उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता।

#### (३) विवेचना

श्री नारायण शास्त्री ने प्राचीन भारतीय इतिहास के जिस तिथिकम का निर्धारण किया है. उसे स्वीकार करने में कतियय कठिनाइयाँ मी है। प्रथम कठिनाई राजा अशोक के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हुए है, उनमें अनेक यदन (ग्रीक) राजाओं का उल्लेख हैं। ये राजा अशोक के समकालीन थे, और इनके राज्यों मे अपने वर्मविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्रों की नियक्ति की थी। अन्तियोक (एण्टिगोनस), तुरमय (टाल्मी), अलिकसन्दर (एलेग्जैण्डर) आदि इन राजाओं का काल ग्रीक इतिहास के अनुसार सुनिश्चित है। ये ग्रीक राजा तीसरी सदी ई० पू० में हुए थे। अतः अशोक का काल भी तीसरी सदी ई० पू० में ही मानना चाहिये। यदि मौर्यवंशी अशोक का काल पन्द्रहवी सदी ई० पू० में माना जाए, तो इस दोष का निराकरण कर सकना सम्मव नहीं होगा, क्योंकि उस काल में पाश्चात्य जगत में इन नामों के कोई राजा नहीं हुए। श्री नारायण शास्त्री ने इस समस्या का हुल करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है. कि प्राचीन भारतीय इतिहास मे अशोक नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौर्य वश का था, जिसका उल्लेख पूराणी में विद्यमान है। दूसरा अशोक गुप्त वश में हुआ था, जो गुप्त वश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का पत्र था। यह समूद्रगुप्त भी कहाता था, और कलियुगराजवृत्तान्त मे इसे 'अशोकादित्य' भी कहा गया है। तीसरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरचित राजतरिक्रणी में मिलता है। यह अशोक गोनन्द वश का था, और इसके पितामह का नाम शकृति था। इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था. और बहत-से स्तुपों, चैत्यो, विहारों और संघारामों का निर्माण कराया था। काश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना भी इसी अशोक द्वारा की गई थी। इसके शासन काल में एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेच्छ जातियों के आक्रमण भी भारत के क्षेत्र मे प्रारम्भ हो गये थे, और इनसे अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन से इस अशोक ने 'मतेश' की आराधना कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक नाम के जिस राजा के उत्कीण लेख इस समय प्राय सम्पूर्ण मारत मे पाये जाते हैं, सम्भवत. वह यही अशोक था। राजतरिद्धणी मे इस अशोक द्वारा जिन (बद्ध) के शासन को स्वीकार कर लेने और बहत-से चैत्यों का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है. कि बौद्ध इतिवृत्त के अनुसार बौद्धधर्म का सरक्षक व प्रसारक अशोक मौर्य वश का था। पर इस सम्बन्ध मे बौद्ध इतिवत्त को पुर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। श्री नारायण शास्त्री के अनसार बौद्ध इतिवत्त में दो अशोकों को परस्पर मिला दिया गया है। जिस अञोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार में अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया या, वह वक्रवर्ती सम्राट नही या, और जिस अशोक का साम्राज्य अत्यधिक विशाल था वह बौद्ध नही था। पर इस यक्ति-परम्परा द्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समाधान नहीं होता। जिस अशोक के बहुत-से शिलालेख इस समय पाये जाते हैं, निस्सन्देह वह बौद्ध-धर्म का अनुयायी था और उसका साम्राज्य प्राय सम्पर्ण भारत मे विस्तत था। अशोक के शिलालेखों द्वारा उसके साम्राज्य की सीमाओ का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही है। उनमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्त पर विद्यमान राज्यों का भेद स्पष्ट

रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि बौद्ध धर्म का अनुवायी राजा अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी या । राजतरिङ्गणी मे जिस असीक का उल्लेख किया गया है. यदि उसे मौर्य अशोक से मिस्र समझा जाए, तो उसे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी मान सकना कदापि सम्भव नही होगा । गुप्तवशी समृद्रगुप्त (अशोकादित्य) का साम्राज्य अवश्य अत्यन्त विस्तृत था। पर वह बौद्ध नही था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष में अस्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो कोई बौद सम्राट कदापि नहीं कर सकता था। समद्रगप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख उपलब्ब हैं वे संस्कृत में है, जबकि बौद्ध अशोक के लेल पालि भाषा मे है। इस दशा में धर्म विजय की स्यापना के लिये प्रयत्नशील अशोक की गुप्तवशी समुद्रगुप्त से एकता प्रति-पादित कर सकता भी असम्भव है। राजतरिङ्गणी में जिस अशोक का उल्लेख है, वह वस्तुत: मौर्यवशी अशोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध में राजतरिक्रणी के व तान्त पर्णतया प्रामाणिक नहीं है। काइमीर मे जिन राजाओं ने पौर्वापर्य कम से शासन किया, उनका उल्लेख कल्हण ने क्रमश. कर दिया। जब काश्मीर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया. और वहाँ मौर्य वंश के राजा शासन करने लगे. तो इस वश के उन राजाओं को भी राजतरिकाणी में उल्लिखित कर दिया गया, जिनका शासन काश्मीर पर विद्यमान था। अशोक का शकृति के प्रपौत्र के रूप में उल्लेख सम्मवत. श्रमवश है। श्री नारायण शास्त्री के मन्तव्य मे जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तत होती है, उसका सतोषजनक रीति से निवारण कर सकना वस्तत. असम्भव है।

शी. नारायण शास्त्री द्वारा प्रतिपादित तिषिकम को स्वीकार करने में एक अन्य कठिनाई यह है, कि बीद और जैन जनुष्तियों के साथ उसकी वर्षात नहीं बंदती है। पुराणों के समान प्राचीन बीद और जैन साहित्यों में मी विविध राजकारों और राजाओं का इतिनृत्त कंकिन्छ है, और सन्मयत. यह पीरणिक अनुश्रृति की अपेक्षा अभिक पूर्ण प्रमाणिक है। जैन अनुश्रृति के अनुदार अवनित का राजा पान्न वर्षमान महाबीर का समकानीन या, और बहु उसी राजि में राजमिहासन पर आकड़ हुआ था, जिसमे कि सहाबीर का निर्वाण हुजा था। पान्न का सामक नात्रित कर यो, जोर उत्तर्ध रुप्ता १९ प्रमुख पंत्र पर प्रमुख से पान्न कर करनाय में में राज्य की प्राचित की । इस प्रकार महाबीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद वन्द्रपुत्त मोर्थ ने राज्य की प्राचित की । इस प्रकार महाबीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद वन्द्रपुत्त मोर्थ ने राज्य की प्राचित की । इस प्रकार महाबीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद वन्द्रपुत्त को सासनकाल का उल्लेख कर अन्त में वर्ष ने साहित्य में यह प्रतिपादित किया क्या है, के महाबीर के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चाल विक्रम संवत् का प्रारम्भ हुजा। विक्रम सवत् ५७ ई० पुत्र में सुरू हुजा या, और इस प्रकार महाबीर के निर्वाण के ६७५ वर्ष बाद स्वार प्रविचार होता है। स्वर प्रवाण को क्या है के निर्वाण के १०५ वर्ष बाद सवस राजित होता है। स्वर स्वर्ण के स्वर्ण वर्ष सवस्वर की प्रारम्भ हुजा था। इस स्वर्ण के ६०५ वर्ष बाद सवस राजित होता हुजा या, जीर इस प्रकार महाबीर के जनुसार महाबीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद सवस राज होता हुजा या, जीर हम सिक्त कि साक्ष सम्वर्ण का प्रवाण हुजा था। इस स्वर्ण के ६०५ वर्ष बाद सवस्वर और

ईस्वी सन में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महाबीर के निर्वाण वर्ष को शाक संवत्सर से ६०५ वर्ष पूर्व माना जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० प्र० ही निश्चित होता है। जैन अनुश्रुति में भी महाबीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतमेद विद्यमान है. पर ये भेद कुछ वर्षों के ही हैं। जो भी विविध मत इस विषय मे पाये जाते हैं, उन सबके अनमार महावीर का काल छठी सदी ई० पू० में निर्घारित होता है। केवल राजाओं की वशाविलयो द्वारा हो नहीं, अपित वामिक आचार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में उल्लेख है, उस द्वारा भी महाबीर के निर्वाण काल के विषय में इसी मत की पुष्टि होती है। महावीर के पश्चात जो केवली, श्रुतकेवली, दशपूर्व घर, एकादशाङ्गधारी, अंगधारी और एका ज्वारी जैन मनि हए, उन सबके बतान्त एव काल भी जैन साहित्य में उल्लिखित है। प्रसगवश इन मनियों के साथ समकालीन राजाओं का भी जैन ग्रन्थों में उल्लेख पाया जाता है। इस आधार पर जब महाबीर के काल पर विचार किया जाता है, तब भी यही परिणाम निकलता है कि महाबीर का काल छटी सदी ई० पू० में था। अब यदि महाबीर के काल को छठी मदी ई० पू० में स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि चन्द्रगप्त मौर्य का समय चौथी सदी ई० पू० में होना चाहिए । जैन अनुश्रुति के अनुसार अनेक मौर्य राजा जैन धर्म के अनुयायी बे,अत. इस वंश का जैसा विश्वद वत्तान्त जैन साहित्य में विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य में नहीं है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य के सम्बन्ध में यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नहीं है।

महात्मा बद्ध वर्धमान महाबीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य मे बद्ध का जो जीवन-बतान्त दिया गया है, उससे सुचित होता है कि जब बद्ध शाक्यों के राज्य में जा रहे थे तो उन्हें यह सचना मिली कि पावापरी में महाबीर का निर्वाण हो गया है। इसके कुछ समय बाद तक ब द जीवित रहे. और ४८ ६ ई० प० के लगभग उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की। बढ़ के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में भी अनेक मत है। कतिपय विद्वानों ने उनका निर्वाणकाल ५४३ ई० पू० मे प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पू० मे और कुछ ने ४८३ ई० पू० मे । इन मतो पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नही है। पर सब विद्वान इस बात पर सहमत है, कि बद्ध का काल भी छठी सदी ई० प० मे ही था। बौद्ध धर्म का साहित्य लका, चीन, बरमा आदि विदेशों में भी विद्यमान है। चीन में तो एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है. जिससे बिन्दुओ द्वारा बुद्ध के काल का परिगणन किया गया है। चीनी रिकार्ड के अनुसार बुद्ध का निर्वाण वर्ष ४८६ ई० पूर्व में ठहरता है, जो मत अधिक सगत है। क्योंकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत के अप्टाङ्किक धर्म के प्रचार के लिये अनुपम उद्योग किया था, अत बौद्ध साहित्य में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बद्ध के निर्वाण के कितने समय पश्चात मगध का राज्य प्राप्त किया। दीपवसो के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात् राज्य की प्राप्ति की थी, और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था। यदि बद्ध के

निर्वाण काल को ४८६ ई० यू० से माना जाए, तो अबोक की राज्यप्राप्ति का वर्ष २७२ ई० यू० निर्वारित होता है, और राज्यात्रियेक का २६८ ई० यू०। इस प्रकार यह न्यय्ट है, कि बीद और जैन अनुभूतियों के अनुसार मोर्य बंध के प्रारम्भ को चौची सदी ई० यू० से यूर्ष नहीं ले जाया जा सकता, और भी नारायण शास्त्री द्वारा इस बदा के काल को जो सोलहरी सदी ई० यू० से प्रारम्भ हुआ निश्चित किया यया है, वह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्वापित मत सर्वेषा उपेक्षणीय नहीं है, पर ऐति-हासिक शोष की वर्तमान दशा मे उन्ने मान्य समझ सकना कठिन है। इसी कारण इस मन्य में हमने विद्वानो द्वारा अभिमत मन्तव्य के अनुमार ही मीर्थ राजाओं के तिथिक म की स्वीकार किया है।

#### तीसरा अध्याय

# मागध साम्राज्य का विकास

# (१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति

प्राचीन काल में भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। मगय के प्रतापी और वित्यीपु राजाओं ने इन सबको जीत कर अपने अधीन किया, और मारत के बहुत कई माम में एक विधाल तथा शक्तित्वाली सामाज्य की स्थापना की। मीर्य वसे के शावन को माम का गहु सामाज्य अपने विकास की स्थापना की। मीर्य वसे का शावन को माम का गहु माम या । चन्द्रगण और बिन्दुमार जैसे मीर्य राजा अव्यन्त थीर थे, पर मगय के विधाल साम्त्राच्य के निर्माण का सम्पूर्ण थेय उन्हीं को नहीं दिया जा मकता। उनसे पूर्व भी मगय के बाहुंद्रय, शैयुनाग, नन्द आदि राजवधी के राजा अन्य राज्यों को जीत कर एक शक्तिशाली साम्राच्य के निर्माण के लिये तरार थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी। मगय के इन उत्कर्ष को भली मीति समझ के लिये मीर्यों से पूर्व के इतिहास का भी सक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा।

भारत के प्राचीनतम राजवद्यों में अयोध्या का ऐक्ष्वाकव (सूर्य) वश, प्रतिष्ठान का एैल वंश और हस्तिनापुर का भारत वश सर्वप्रधान थे। ऐक्ष्वाकव वश में मान्धाता नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पुराणो में 'चक्रवर्ती और सम्राट' कहा गया है। उसके सम्बन्ध मे पौराणिक अनश्रति मे कहा गया है, कि मुर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के शासन मे था। मान्धाता के बंश मे ही दिलीप, मगीरथ और रघु जैमे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे। रघु के दिग्विजय का विशद वर्णन महाकवि कालिदाम ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवश मे किया है। रामचन्द्र मी इमी ऐथ्वाकव वश मे उत्पन्न हुए थे। ऐल वश के राजाओं में कार्तवीर्य अर्जन महान विजेता था। पौराणिक अनुश्रृति के अनुसार उसने दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर में हिमालय तक विजय की थी। हस्तिनापुर के भारतवशी राजाओं में दुष्यन्त और भरत वडे प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट कहा गया है। पश्चिम में सरस्वती नदी से प्रारम्म कर पूर्व मे अयोध्या के समीप तक के सब प्रदेश भरत के सीधे शासन में थे, और उत्तर भारत के अन्य बहत-मे राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अनेक विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का मारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पड़ा है। इसमें सन्देह नही, कि प्राचीन काल में मारत मे बहत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि पड़ीस के अन्य राज्यों को जीत कर चक्रवर्ती और सम्राट के पद प्राप्त किये थे।

ऐतरेय ब्राह्मण में काषवेय तुर, साहदेव्य, सोमक, साञ्जय, सहदेव, वैदर्भ मीम, गान्धार नग्नजित्, बस्र, सुदास आदि बहुत-से राजाओ के नाम देकर उनके विषय में यह कहा है कि ये सब राजा सब दिशाओं ने बिल (कर, जेंट, उपहार) ग्रहण करते हुए आसुरादित्य के समान श्री से प्रतिष्ठापित थे। इसी प्रकार मैत्रावणी उपनिषद से सुद्यस्न, मूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुबलयाश्व, यौवनाश्व, अश्वपति, शश्विन्द्र, हरिश्चन्द्र, अम्बरीश, स्वर्याति, भरत आदि बहत-से राजाओं के नाम देकर उनके लिये 'महाधनुर्धर' और 'चक्रवर्ती' विशेषणों का प्रयोग किया है। इनमें से अनेक राजा ऐसे भी हैं, जिनके विषय में पौराणिक अनश्रति द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बाने जानी जा सकती हैं। प्राचीन भारत मे प्रत्येक शक्तिशाली राजा की यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, कि राजसूय, वाजपेय और अश्वमेष यझ का अन्ष्ठान कर चक्रवर्ती और सम्राट पढ़ों को प्राप्त करें। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—"राजा के लिये ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता है।" जो राजा सम्राट्का पद प्राप्त करना चाहे. उसके लिये बाजपेय यज्ञ का विधान था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार "वाजपेय से सम्राट् बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेट्ठ है। राजा सम्राट् बनने की कामना करे।" मार्वभीम और चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने के लिये अध्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस यज्ञ मे यज्ञीय अश्व को विविध आभूपणो द्वारा अलक्ष्त करके खुला छोड दिया जाता था। अक्ष्य के साथ-साथ सेना चलती थी। यदि कोई राजा इस अक्व की गति को रोकने का प्रयत्न करता, तो नेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती थी। जब यजीय अश्व सव दिशाओं का परिश्रमण कर वापस लौट आता. तो विजयी राजा ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा सार्वभोम व चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता था। दाद्राण ग्रन्थों से कुर, पाञ्चाल, कोशल आदि के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने . अश्वमेध यज्ञ के अनन्तर ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा यह मार्वभौम पद प्राप्त किया था । ऐतरेय बाह्मण के अनुसार कुरु के भारतवशी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजित, यधाश्रीष्टि और दौष्यन्ति भरत ने तथा पाञ्चाल के राजा पैजवन सुदास और दुर्मूख ने सार्वभौम पद की प्राप्ति की थी। जतपथ ब्राह्मण के अनसार परीक्षित के वशज जनमेजय, भीमसेन, उपसेन, श्रुतसेन तथा दौष्यन्ति सरत और शतानीक मत्रजित कुरुदेश के ऐसे राजा थे. जिन्होंने अध्वमेब यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वमौम चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कृष्ट के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ बाह्यण में पाञ्चाल (यथा कैव्य और संत्रासाह), मत्स्य (यथा द्वैतवन ब्वसन) और कोशल (यथा पुरुकुत्स) के भी अनेक राजाओं का उल्लेख है, जो अश्वमेध यज्ञ द्वारा सार्वभौम पद को प्राप्त करने मे समर्थ हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास मे भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभीम पद को प्राप्त किया था। प्राचीन साहित्य मे इन राजाओं के लिये प्रायः चक्रवर्ती और सार्वभीम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्राट्शब्द का नहीं । भारत के ये राजा अन्य राज्यों को

जीत कर अपनी सार्वभौम सत्ता को स्वापित करने का प्रयत्न बवस्य करते थे, पर परास्त राजाओं का मुलोच्छेद सही करते थे। वे जन्म राज्यों की स्वतन्त्र व पुषक् सत्ता को मध्य करना जाये मर्यासा के दिवस मानते थे, और उनसे अधीनता स्वीकृत करा लेना ही पर्याप्त समझते थे। आर्थ राजाओं के साम्राज्यवाद का यही रूप था।

पर मारत के कतिपय जनपदों में एक अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद का मी विकास हो रहा था। मयन, अम और बंग बहुव प्राच्य राज्यों के राज्ञाओं में वह प्रवृत्ति विकिशत होने लगी थी, कि वे जन्य राज्ञाओं से वह प्रवृत्ति विकिशत होने लगी थी, कि वे जन्य राज्ञाओं से अधीनता स्वीकृत कराके हो संतुष्ट न हो जाएँ, अपितु जनका मूलोच्छेद कर के उनके राज्यों को अपने साम्राज्य से सम्मिन्नत कर लें। महामारत के समय में मयन का जरात्वन्य इसी प्रकार का राज्य था, जो अन्य राज्ञाओं का मूलोच्छेद कर अपना विवाग साम्राज्य स्थापित करने में तलार था। महामारत में सक्तिल एक अनुभूति के अनुसार "विवाद प्रकार शिंद महाहिस्तयों को पक्त कर शिराज्य के सन्दर में नव्य कर रेता है, उनी प्रकार जरात्वन्य वे राज्ञाओं को पर त्या कर उन्हें सिरक्ष में कैद कर राज्या था। राज्ञाओं के इत्य या करने की हच्छा से (यह मे राज्ञाओं की विवाद कर उन्हें सिरक्ष में कैद कर राज्या था। राज्ञाओं के इत्य या करने की हच्छा से) उत्त जरात्वन्य ने अत्यन्त कठोर तप करके उमापति महादेव को मृत्युट किया था, और एक-एक करके राज्ञाओं को परास्त कर अपने यास कैद कर

जरासन्य का पूर्ववर्ती मागव राजा दीचें भी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने माम्राज्य का विकास करने से तत्पर था। महामारत से उसके सन्वन्य में यह रिक्सा है, कि उसने बहुत-में राजाओं को हानि पहुँचाची हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुकसान उठायें हुए थे, और इसी कारण उसे अपने बच्च का बहुत समय्व था।

मगम सद्या प्राच्य जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख एंतरेय साह्यण से भी विद्यासन है। नहीं लिखा है—प्राच्य दिशा से प्राच्यों के जो राजा है, जनका अभियंक साम्राज्य के लिखे ही होता है। अमिषिक्त होने पर ही वे समाद करता है। उनका अभियंक साम्राज्य के लिखे ही होता है। अमिषिक्त होने पर ही वे समाद करता है। सहामर तहने के समय के दीर्घ जीव उत्तर करता होने पर हो वे स्वाच्यास होने हिए साह साम्राज्य के समय के दीर्घ जीव पर वक्तवीं और सार्वभीम पद की प्राप्ति के लिखे तो मारत के माम्राज्य राज्य अपलचील रहा करते थे, पर सम्राट पद की प्राप्ति प्राच्य राज्यों की ही विशेषता थी। वस्तुत, सगम के राज्यां ने मारत के दिलहास में एक नये सजार के ही विशेषता थी। वस्तुत, सगम के राज्यां ने मारत के दिलहास में एक नये सजार के साम्राज्यवाद का प्रारम्भ किया था, जो कि आयं मर्यादा के विपरीत था। मगभ में यह प्रवृत्ति कित कारणों से विकसित हुई, इस प्रकार रहम इसी अच्याय से आये करकर विज्ञाय करें। पर यह सुनिश्चित है, कि जरासन्य और उसके समय से पूर्व हो सगम में साम्राज्य की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मोर्थ वंश्व के राज्या मारत में एक जत्यन्त विशाल और श्वित्वाली साम्राज्य के निर्माण में सफल हो सके थे।

## (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद

महाभारत के समय मे अन्यक-वृष्णि संघ के 'सघ-मुख्य' कृष्ण की प्रेरणा से इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो द्वारा जरासन्य की जन्ति का अन्त किया गया था। जरासन्य के भरते ही उसका चिन्तिशाली माम्राज्य लिख-मिछ हो गया. और इन्द्रप्रस्थ के राजा यधिष्ठिर का साहाय्य पाकर वे अबीनस्थ राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, जो पहले मगय के अबीन थे। महा-भारत के यद्ध के बाद कई सदियों तक मगुष की राजशक्ति विशेष प्रबल नहीं हो सकी। बौद्ध युग में एक बार फिर मगब की शक्ति का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, जो मौर्य राजाओ के शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। मगब के इस उत्कर्प को मली भाँति समझने के लिये बाँद यग के अन्य राज्यों को भी दिएट में रखना होगा। बीद साहित्य में अनेक स्थानो पर सोलह महाजनपदा का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत मे जो बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, उन्हे 'जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध युग तक भारत के बहुत-मे पूराने जनपदी की स्वतन्त्रता और पथक सत्ता का अन्त ही गया था, और उनका स्थान मोलह शक्तिशाली जनवदो ने ले लिया था. जो अब 'महा-जनपद' कहलाने लगे थे। बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-अग, मगय, काशी, कोशल, गृजि (बण्जि), मत्ल, बत्म, चेदि, पाचाल, कुरु, मत्स्य, शरसेन, अश्मक, अवन्ति, गान्बार और कम्बोज । इन महाजनपदी में से कुछ (जैसे अग, मगध, काशी, कोशल, बत्स, चेदि, कस्बोज और अवन्ति ) में वशकमानुगर राजाओं का शासन था, और कुछ (जैसे वृजि, मल्क, पाचाल, कुरू, कम्बोज आदि) मे गणतन्त्र शासनो की सत्ता थी। इनमे मगव, कोशल, बत्म ओर अवन्ति के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे। बीद युग के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह है, कि मगब के राजा इनमें से बहुत-में महाजनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस प्रकार उन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग को प्रशस्त कर दिया।

बोद्ध युग के इन संक्रिट महाजन नदां की भीवालिक स्थिति और उनकी राजनीतिक दशा का मिक्षत परिचय मागव साम्राज्य के विकास की प्रक्रिया को समक्षत के लिये उपयोगी है ।

(१) अक्क-जम महाजनपर की स्थिति नवय के ठीक पूर्व मे थी। मनय और अक्क के बीच में बला नदी बहुती थी, जो इन दोनों जनयां की सीमा का कार्य करती थी। अग की राज्यानी का नाम भी कथा था, जिने उस समय नारत के छ बड़े नगरों में पिना जाता था। चम्या नगरी पूर्वी देशों के खायार का बड़ा कंन्द्र थी। दिल्ल-पूर्वी एतिया के अके प्रदेशों में मारतीयों ने जो उपनिदेश बाद की सदियों में साथे थे, उनमें भी अग और चम्या के निवासियों का महत्वपूर्ण करूं हवा। दिल्ली जनाम के क्षेत्र में मारतीयों के एक उपनिवेश का नाम सी चम्मा था। निस्सन्देह जग जनवद की राज्यानी के नाम पर ही उनका यह नाम रखा गया था। मगष और अङ्ग जनपर्दों की सीमा मिलती थी, जतः उनमें परस्पर सपर्ष होना स्वाभा-विक मा। अङ्ग भी एक प्राच्य जनपद था, और उसमें भी साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति विद्यमान थी। वहीं भी जनेक ऐसे राज्य हुए, किन्होंने कि पड़ीस के राज्यों को जीत कर अपने अभीन करने का प्रयत्न किया। विश्वर पष्टित खातक में राज्याने का जनपर के अप्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया गया है। राजगृह मणव की राज्यानी था। उसका अङ्ग के अप्यतम नगर के रूप में उल्लिखित किया लाना यह सूचित करता है, कि किसी समय अङ्ग के राजाओं ने मगप को भी जीत दिया था। यह अङ्ग न देर तक मणय को अपने अभीन रहा सहा और न अपनी स्वतन्त्र सत्ता को ही कावम रहा सका। छठी सर्दी हैं-पूठ के मध्य तक अङ्ग मगप की जथीनता में आ चुका था। वहाँ का अन्तिम राजा बहुयरत या, मगप के युवराज अंगिक विनिक्तार ने जिसे मारकर चन्या पर अपना अविकार स्थापित स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर मका।

बाह्र्स्य बश का अन्तिम राजा रिपुञ्चय था। उसके अमात्य पुलिक ने अपने स्वामी के विरुद्ध विद्योह कर उसे मार डाला, और अपने पुत्र बालक को मयय के राज्ञंबहासन पर आमीन कराया। पुराणों में पुलिक को 'प्रजन-सामन्त' और 'नयवाँचत' विशेषणों से विमूचित किया गया है। निस्तन्देह, वह एक प्रक्तिस्तालों तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तित या, जो मगय के पुराने बाह्र्य वश का अन्त करने में समर्थ हुआ था। पर मगय में पुलिक के वश का सासन भी देर तक कायम नहीं रह सका। महिन्न नामक एक बीर पुत्र वे पुलिक के पुत्र बातक के विरुद्ध विद्योह कर दिया, और उसे मार कर मगब के राज्ञासहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। पुलिक हार प्रारम्स की गई परस्य शका समुसरण कर महिष्य भी स्वयं राजपही पर नहीं बैठा, अधिषु धयने पुत्र विम्बिसार को उसने राजा के पर पर अभिषक्त किया। आचीन साहित्य में महिष्य और विम्बिसार दोनों को 'श्रीणय' कहा गया है। मगय की सैन्य शिक्त में 'श्रीण-क' का बहुत महत्त्व था। उस काल में सैनिकों को 'श्रीणय' (Guilds) पृथक रूप से समिति होती थी, और हनमें स्पित्त सैनिकों को 'श्रीणय' (Guilds) पृथक रूप से समिति होती थी, और हनमें स्पित्त सैनिकों को प्रेया हो युक्त करना इना करता था। सम्मयतः महिष्य समी प्रकार को एक सित्तवाली सैनिक श्रीण का नेता था, और इसीलिय वह 'श्रीणय' कहाता था। महात्मा युक्त के समय में श्रीणय विम्वतार ही मण्य का राजा था। वह अत्यन्त प्रतापी और विजिगीय सा। अद्र अत्यन्त प्रतापी और विजिगीय सा। अद्र अत्यन को पृथक्त स्वन्य सत्ता का उत्तर कर सा साध्य-विह्तार की पृथक्त स्वन्य सत्ता को उत्तर विषय स्था और उत्तर, प्रविच्य तहाल पिशाओं में जी उत्तर अनेक राज्यों के विषय स्था ने विजित्तार का उत्तर प्रविच्य तहाल पिशाओं में जी उत्तर अनेक अनेक अनित के राजा के आक्रमण के मणा की रक्षा ही की, अपितु चिज्य-सच को परास्त कर उत्तरी विहार में अपनी शक्ति सा विद्यार का स्वत्त के राजा के आक्रमण के मणा की रक्षा ही की, अपितु चिज्य-सच को परास्त कर उत्तरी विहार में अपनी शक्ति सा विद्यार कि सा विद्यार स्व

- (३) कावी—दस महाजनपद की राजधानी वाराणसी नयरी थी। जातक कथाओं के अनुसार वाराणसी का विस्तार बारण थीं जाने मे था, और वह सारत की सबसे बडी नगरी थी। उसके राजा भी बडे प्रतापी और सहस्वकाक्षी थे। काशी जनपद के रडीस मे ही कोधल जनपद की स्थिति थी, जिसकी राजधानी आवस्ती थी। काशी और कोशल मे प्राथ संघर्ष होता रहता था। जातक कथाओं से सूचित होता है, कि अनेक बार काशो के राजा कोधल को जीतने मे भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजधानी आवस्ती पर उन्होंने अधिकार भी कर दिया था। सोननन्द बातक में तो यहाँ तक जिससे है, कि काशी के राजा मनोज ने कोशल, अप और ममथ—नीतों जनपदी को जीत कर अपने अधीन किया हुआ या। पर काशी का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रह सका। बाद में कोमल के राजाओं ने उसे जीन किया, और अपने राज्य के अन्तर्सत कर किया।
- (४) कोशल—इस महाजनपद की राजधानी आवस्ती थी। यह अचिरावनी (रान्ती) नरी के तट पर स्थित थी। कोशल को दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) वी। इस जनपद के पश्चिम से गोमती नहीं, पूर्व से सदानीय (गण्डक) नरी, उत्तर से नीया का जाय प्रसिद्ध ना स्थान की पत्ति की साथ का अवध प्रदेश प्राय वहीं है, जो प्राचीन समय से कोशल महाजनपद था। इस से एंटबाकज बंश के अधिय राजा राज्य करते थे। पुराणों में इस एंटबाकज बंश की तिक्ष राजा राज्य करते थे। पुराणों में इस एंटबाकज बंश की नशाय की सिंद है। छठी सरी है ० दूं के प्रारम्भ से कोशल का राजा महाजनपद ता, जिसकी कन्या का विवाह मामवाराज अंगिल विम्तिसार के साख हुआ था। इस स्थय तक काशी जनपद की सिन्त सीण हो चुकी थी, और उसके अनेक प्रदेश कोशल की अधीनता तथा स्वत्य से आ चुके थे। यही कारण है, कि जब महाकोशल ने अपनी कन्या का विवाह विभिन्नार के माख किया.

तो उसने उसके स्नान और प्रसाधन का खर्च चलाने के लिए दहेज के रूप में काशी का एक प्रदेश उसे प्रदान किया था।

महाकोशल के बाद उसका पुत्र प्रसेनजित् (पसेनदी) श्रावस्ती के राजसिहासन पर आरु हुजा! उसके शासन काल में न केवल समूर्ण काशी जगर कोशल की जांगता में जा तथा, अपितु जनेक शन-राज्यों की स्वतन्त्रता मी उस द्वारा समान्य की ग्रंगता में जा तथा, अपितु जनेक शन-राज्यों की स्वतन्त्रता मी उस द्वारा समान्य की गृह है। साथ गण और मस्काण को जीत कर उपने अधीन करना राज्या प्रसेनजित् का ही कार्य था। प्रसेनजित् का हुत कार्य कार्य के समान ही प्रताणी और महस्वाकाशी था। वास्थागण की स्वतन्त्रता का अनितम रूप से अन्त उसी द्वारा किया गया। प्रसेनजित् और विश्वक महास्ता बृढ के समकालीन थे। बृढ अनेक बार कीशल की राज्यानी आयस्ती में गये भी थे। इसमें सन्देह नहीं, कि बौढ वृण के जनपदी में कोशल अयमन प्रस्तिकाली था, और अन्य राज्यों को जीत कर अपने उस्कर्ष के छित्र मी प्रसन्ताण था। कार्यों को जीत लेने के कारण उसकी पूर्वी सीम मण के साथ आग लागी था। पर कोशक के राज्य माच की विस्तिक से मनी सीति परित्तित थे। इसीलिये उन्होंने उसके में में माव रजना ही हितकर समझा था। महाकोशल ने अपनी पुत्री का विश्वह मणपराज विस्तिकार के साथ किया था, यह अमी अपर लिखा वा चुका है। प्रतेनजित्न ने मो अपनी पुत्री वांका का विवाह सिम्बार के सुत्र अपने साथ कर दिया था, ताकि कोशल और मगय से साथ ने होने पाए।

मिषिला के बिरेह जनपद का शासन पहले राजतन्त्र या । वहाँ के वशकमानुगत राजा 'जनक' कहाते थे । पर छठी सदी ई॰ पू॰ तक इस जनपद से राजतन्त्र शासन का अन्त होकर गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी । शान्ति पर्व (महामारत) में लिखा है, कि विरेह का राजा जनक बहुग्जान में हतना लीन हो गया था, कि उसे मोल इंप्टिगोचर होने लगा था। इन्द्र से विहीन तथा विमुक्त दशा को पहुँच कर उसने राज्य कार्य की उपेका करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी कारण उसकी यह मनोबुत्ति हो गई थी—जब में सर्वेषा अकिञ्चन हो जाऊँ, जब मेरे पास कुछन रहे, तमी मुझे अननत वन की प्राणित होंगे। ।' विस् रिवाल अस्मि हारा अस्म भी हो जाए, तो उससे मेरा तो कुछ क्रस्म नहीं होता। ।' जिस राजा की यह मनोबुत्ति हो, वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यो का कमी पालन नहीं कर सकता। सम्मवत, इसी कारण प्रजाने उसके विच्ह विद्रोह कर दिया, और विदेह से राज्य तरण बासन का अन्त कर गणतन्त्र को स्थापना की। सम्भवत, विदेह के इस जनक राजा का व्यक्तियात नाम कराज्य था, विसके बण्यु-बाल्यों के साथ विनाश होने का उस्केष कोट-लीय अर्थवाल्य में विवाश होने का उस्केष कोट-लीय अर्थवाल्य में विवाश होने का उस्केष कोट-लीय अर्थवाल्य में विवाश होने का उस्केष कोट-लीय अर्थवाल्य में ने विद्यान है।' जिल्ला जिसका सम्थापक एक्याक बस के राजा नुण-विच्यालयों। सम्मवत, मिसला के समा वैचालों भी भी पहले राज्यतन्त्र की सत्ता थी, जीर बाद में बहुते का शासन गणतन्त्र के स्था में पतित्त हो गया था।

वैद्याली अत्यन्त मध्य और समृद्धिशाली नगरी थी। जातक कथाओं के अनुसार वैद्याली तीन प्राचीरों से पिरी हुई थी, और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गब्यूनि की इर्दे पर स्थित थी। इन प्राचीरों से तीन विद्याल प्रवेश द्वार थे, जो ऊने तोराणों और कुर्जों से मुशीमित थे। लिलित-विस्तार में बैद्याली का वर्षणन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, वेस्मवद्याली, पनशाय से मरपूर, अत्यन्त रमणीक, बहुत-से मनुष्यों से परिपूर्ण, विचय प्रकार की इस्तरातों से मुसरिजन, और बाग, पार्क, उद्यान आदि से समलकृत कहा गया है। वर्तमान समय के विद्यार राज्य के मुजयकरपुर जिले में बसाड नामक एक याँव है, जो गरक नदी के वर्षि तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में वैद्याली नगरी विद्यमान थी।

विज्ञि-सघ और उसके अन्तर्गत गणराज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त मगव के राजा अजानशत्रुद्वारा अपने अमान्य वत्सकार की सहायता में किया गया।

(६) मस्क—यह महाजनपद मी एक सघ के रूप मे था, जिसमे दो गण-राज्य सिम्म-जित ये—कुशीनारा के मन्न और वाबा के मन्न। इस संपराज्य की स्थिति बज्जि-सघ के टीन पश्चिम मे थी। पूर्वी गोरखपुर जितर प्रदेश) ने कविया के समीप एक विशाल प्रपूप में एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर '(परिंत) बाँचचैतो ताम्रपट्ट इति' शब्द उन्होंगे हैं। इममे अब यह मुस्पट हो गया है, कि वहाँ अब किसवा है, बहुं। पर प्राचीन ममय मे कुशीनारा की स्थिति थी, और यही कुशीनारा के मल्ल-नाच का प्रदेश था। पांचा की

१. 'अपि गाथा पुरा गीतां जनकेन बदन्त्यत ।

निर्दृष्ट्वेन विमुक्तेन मोक्षं समनुष्ययता ॥ अनन्तं वत मे वित्तं यस्य से नास्ति किञ्चन । मिपिकायां प्रवीप्तायां न से किञ्चित्रद्वद्वाते ॥' महाभारत, ज्ञान्तिपर्व १७।१८-१९ ।

स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतमेद है। पर यह नगरी भी योरवपुर के क्षेत्र मे ही बी, और बौढ युग का मल्ल-संघ इसी प्रदेश में विद्यमान था। मल्ल-संघ की स्वतन्त्रता का अन्त भी मगध के राजा अजातवाजु द्वारा किया गया था।

(७) वत्स-यह एक राजतन्त्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमना के तट पर कोसम नामक गाँव में उपलब्ध हुए हैं। पौराणिक अनुश्रति के अनुसार जनमंजय के वशुज (बौथी पीढ़ी मे) निचक्ष के समय में हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में बह गया था, जिससे विवश होकर राजा निचक्ष कौशाम्बी मे जा बसा या। निचक्ष के उत्तराधिकारियों ने कौशाम्बी में अच्छी स्याति प्राप्त की, और वहाँ अनेक प्रतापी व शक्तिशाली राजा हए। वृद्ध के समय मे कौशाम्बी (वत्स महाजनपद) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र था, और प्राचीन कौरव या भारत वहा में उत्पन्न हुआ था। संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तर संघर्ष रहा। इसी संघर्ष को लेकर महाकवि भाम ने 'स्वप्नवासवदत्ता' और 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' नामक नाटक लिखे थे. और कथा-सरित्सागर तथा बहत्कवामञ्जरी में भी इस सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान है। उदयन जहाँ उत्कट वीर था, वहाँ चतूर राजनीतिज्ञ भी था। वह मली माँति अनुभव करता था, कि अवन्ति और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर सकना सगम नहीं होगा। अत उसने इन दोनो राज्यो के साथ सन्धिया कर ली थी, और अपनी शक्ति का उपयोग काशी, बग आदि अन्य राज्यों को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनश्रति के अनमार उदयन ने पूर्व मे बग और कलिन्द्र की विजय की थी. और दक्षिण में चोल और केरल राज्यों की। कथासरित्सागर में उसकी दिग्विजय का जो वर्णन है, उसमें लाट देश (दक्षिणी गुजरात मे), सिन्ध, पारसीक आदि देशों के भी उदयन द्वारा जीने जाने का उल्लेख है। सम्भव है, कि इस वर्णन में अनिशयोक्ति से काम लिया गया हो। पर इसे पढ कर इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि उदयन एक शक्तिशाली और महत्त्वा-काक्षी राजा था। उसकी कीर्ति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक---सभी प्रकार के भारतीय साहित्य में उदयन-विपयक कथाएँ विशद रूप से उपलब्ध है। उसकी मत्य के सदियो पश्चात तक उसकी कथाएँ सर्वसाधारण जनता मे प्रचलित रही। कालिदास ने 'मेघदूतम्' मे मेघ से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहा उन ग्राम-वृद्धों से मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओं के जानकार है।

उदयन के पञ्चात् चार अन्य राजाओं ने कौशास्त्री में शासन किया। पर ये राजा पैर तक अपनी स्वतन्त्रना को कायम नहीं रख सके। सगय के सम्राटों ने बत्स देश को भी जीत कर अपनी अधीन कर लिया।

(८) चेबि---वर्तमान समय के बुन्देललण्ड का पूर्वी भाग ही प्राचीन काल में चेबि महाजनपद था। इसकी राजधानी शक्तिमती नगरी थी, जो शक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित थी। जातक कथाओं में इसी को सोल्यिवती नगरी कहा गया है। शैराणिक अनुश्रुति के अनुसार हस्तिनापुर के मारत बस में उत्पन्न राजा बसु ने चेदि को जीत कर अपने अधीन किया था, और उसके बसज बहां विरकाल तक सासन करते रहे थे। बौद्धकाल तक मी चेदि एक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य था, जो बाद में मण्य के विजिगीपु राजाओं हारा जीत लिया गया।

- (९) पांचाल-इस महाजनपद की स्थिति कोशल और बत्स के पश्चिम में तथा चेदि के उत्तर में थी। प्राचीन समय में यह जनपद दो मागों में विभक्त था, उत्तर पाचाल और दक्षिण पाचाल । वर्तमान समय का रुहेलमण्ड उत्तर-पाचाल को तथा कानपूर व फरेला-बाद के जिले दक्षिण पाचाल को मुचित करते हैं। उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी. और दक्षिण पाञ्चाल की काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला नाम का कसबा है, जिससे सात मील के लगभग दूर प्राचीन अहिच्छत्र के अवशेष अब भी विद्यमान है। काम्पिल्य गंगा के तट पर कन्नीज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पाचाल जनपदो को गगा नदी विभवन करती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कुरु और पाचाल भारतीय धर्म, सभ्यता और सस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विदेह के तत्त्वचिन्तक राजा जनक की राज-समा मे जो विद्वान व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमे कुरु-पाञ्चाल के ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। महामारत के समय मे पाञ्चाल का राजा द्वपद था, जिसकी कन्या द्वीपदी का विवाह पाण्डव अर्जुन के माथ हुआ था। बाह्मण ग्रन्थों में पाञ्चाल के अनेक ऐसे राजाओं का उन्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली थे और जिन्होंने दूर-दूर तक पृथिवी की विजय की थी। ऐसे एक राजा का नाम दर्मलाथा। छठी सदी ईस्बी पूर्व के प्रारम्भ तक भी पाञ्चाल मे राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र मे काम्पिल्य के राजा सञ्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजिमहासन का परित्याग कर मिन व्रत स्वीकार कर लिया था। पर बाद में बिदेह जनपद के ममान पाञ्चाल से भी राजनन्त्र शासन का अन्त हो गया, और वहाँ गणतन्त्र शासन स्थापित हुआ । कीटलीय अर्थशास्त्र मे पाञ्चाल की गणना 'राजशब्दोपजीवि' सघा मे की गई है।
- (१०) कुर--दम महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इस नगरी की स्थिति वर्तमान दिल्ली के समीप समुना नदी के तद पर थी। मेरठ, दिल्ली और उनके समीप के अद्देश इस जनपद के अल्मार्गत थे। आतक तद पर थी। मेरठ, दिल्ली और उनके समीप के अदेश इस कर कर में में अनेक नगरी का उत्तरेलय है, जिनमें इंटियनीपुर (हस्निनपुर), युल्लकोट्किन, कुण्डी और बाराणावन मुम्य हं। ब्राह्मण प्रत्यां और महाभारत के समय मे कुन राज्य जत्यन महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली था। महाभारत की कथा का सम्बन्ध कुछ देश के कौरवों और पण्डवों के साथ ही है। दुप्यन्त और मरत जैसे प्रतापी राजा कुछ देश के ही थे। पर बौद्ध युग में इस जनपद को प्रवित्त बहुन कम हो गई थी, और वहाँ राजतन्त्र सासन का अन्त होकर गणतन्त्र शासन स्थापित हो गया था।

- (११) मस्स्य—इस महाजनघर की राजवानी विराट् नगर या वैराट थी, जो वर्तमान समय के अयपुर (राजस्थान) क्षेत्र में है। यह जनपर यमुना के परिचम तथा कुरुके दिखान-परिचम में स्थित था, और जलबर, जयपुरतथा भरतपुर के प्रदेश इसके अन्तर्गत थे। अयस्त आचीन समय में इसमें मी अनेक ऐसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे और जिन्होंने अश्वयंध्य यज्ञ का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्माण के अनुमार ऐसा एक राजा ध्यसन द्वेतवन था। पर मत्स्य का राजनीतिक इतिहास प्राय. अज्ञात है। ऐसा प्रतित होता है, कि बौद्ध युग तक मी इस मत्स्य राज्य की पृथक् व स्वतन्त्र रूप से सत्ता कायम रही थी, और उत्तराप्य के अयर राज्यों के समान मगध के विजिनीषु राजाओं ने ही उसकी स्वतन्त्रता का मी अन्त किया था।
- (१२) शूरसेन—इस महाजनपद की राजधानी मधुरा थी, जो कौधान्यी और इन्द्रप्रस्य के समान समुना के तट पर स्थित थी। महामारत के समय का प्रसिद्ध अन्यक-बृष्णि
  सध्य इसी प्रदेश में स्थित था। हुष्ण इसी सथके 'सध्यमुक्त' थे। मनपके विजिनीयु राजा जरासध्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुण अनेक बार अन्यक-कृष्णि संस पर आक्रमण
  किये थे, और इन्ही आक्रमणों से परेसान होकर अन्यक-कृष्णि सध पुरसेन को छोडकर
  मुद्दर द्वारका में जा बसा था। अन्यक-बृष्णि सथ के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य में ऐसे
  निदंग नहीं मिलने, जिनने उसका क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास जात ही सके। ऐसा प्रतीत
  होता है, कि बाद में किसी ममय अन्यक-बृष्णि लोग पुन शूरसेन देश में आ बसे थे, और
  जनके जनपद से गणतन्त्र खासन का अन्त होकर दशक्रमानुस्त राजाओं का शासन स्थापित
  हो गया था। मज्जिम निकाय में शूरनेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, जिसका नाम
  अवित्तपुत्र था। यह शासक मृनि बुद्ध के अन्यतम शिष्य महाकच्छान का समझालोन था,
  और इमी द्वारा मधुरा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रदेश हुआ था। उत्तरी भारत के अन्य
  जनपदों के समान शरनेन की स्वतन्त्रता का भी माथ द्वारा अन्य किया गया।
- (१३) अस्मक—यह महाजनपद गोदावरो नदी के समीपवर्ती प्रदेश से या, और इसकी राजधानी पोतल द्या पोतिल नगरी बी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अस्मक के राजा ऐस्वाकव वश के थे, और अस्मक के नाम के एक ऐस्वाकव कुमार द्वारा ही इस राज्य की स्थापना की गई बी। बीढ साहित्य में अस्मक के अनेक राजाओं के नाम उल्लिखित है, जिससे सूचित होता है कि बीढ युग मे इस राज्य मे राजतन्त्र शासन की सत्ता थी।
- (१४) अबिल—चेदि के दक्षिण-परिचम का प्रदेश आजकल मालवा कहाता है, और मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्मत है। इसी को प्राचीन काल में अवित्त महाजनपर या अवित्त-राष्ट्र कहा आता था। इसकी राजवानी उज्जैनी नग्यों थी। बों इस एक में यह राज्य बहुत बीलसाली था, और उनके राजा पड़ीस के अन्य राज्यों को जीत कर साम्राज्य-निर्माण के लिये तत्पर थे। अवित्त का बुढ़ का समकालीन राजा महातेन प्रयोत था, जो

बरस के राजा उदयन को जीत कर जपने ज्ञचीन करने के लिये प्रयत्नधील था। बरस और अवन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगध के प्रतापी राजा शिशु-नाग नन्दिवर्यन ने आगे चलकर ज्ञचन्ति की स्वतन्त्र मत्ता का अन्त किया।

- (१५) गान्यार—इस महाजनपद की राजधानी तक्षतिला थी, जो बौढ कालीन सारत में बिया का मबसे बड़ा केट था। राजविष्णी, पेशावर और काश्मीर तथा हिन्दुकुश कह फेले हुए विश्वभानर सारत (अब पाकिस्तान) के प्रदेश इस महाजनपद से समितिलत थे। पौराणिक अनुभूति के अनुभार गान्यार के राजा हिन्दु के बत्त के थे। इहुसू प्रतिकान के ऐल बंधी राजा थयाति का पुत्र था, और उनमें यमुना तथा सरस्तानी निर्द्यों के मध्यवनीं प्रदेश से अपने स्वनन्त नाज्य की स्थापना की थी। इसी हुस्यू का एक बत्तव मान्यार था, वित्तने सारत (पाकिस्तान) के उनस्त्याचित्रमी प्रदेश में एक नये राज्य की स्थापना की थी। राजा गान्यार के नाम में ही इस राज्य का नाम शान्यार यहा था। इस अनयद के राजाओं के विषय से अनेक बात प्राचीन माहित्य में विकासन है, पर उन्हें यहाँ उल्लिवित करना उपयोगी नहीं है। छठी सदी ई० पूर्व के मध्य आप में याज्यार के राजीनहामन पर राजा पुक्तमाति विराजमान था, जो मनयराज विजित्तार का मक्कालीन था। गान्यार के म्वनन्ता का अन्त चहले पश्चिया (ईनान) के राजाओं डाया किया गया, और फिर सैनि-कोतियन आकाता मिकस्य डारा। बाद से चन्द्रमुन सीयें ने हमे माग्य माझाज्य से हरियन का रिवार विराज में
- (१६) कम्बोज—गान्यार के परं उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उनमें भी एरं का बदल्या का प्रदेश प्राचीन नमय में कम्बीज महाजनपर कहाता था। पर गव विज्ञान कम्बोज की इम मीमीलिक स्थित को स्वीकार नहीं करने। अनेक विज्ञानों ने कम्बोज को कारमीर के है इस क्षेत्र के स्थान व शिक्षण-पूर्व में रिख्त प्रतिपादित किया है। महाभारन के अनुमार कम्बोज की राजधानी का ताम राजपुर वा, जिनका उन्तेष क्षामुनामंत्र में अपने प्राणा-विज्ञान के किया है। किया मान स्वाप्त के स्थान प्राणा-विज्ञान के स्थान स्थान

इन सोजह महाजनपदों के जनिष्कित अन्य भी अनेक बनपदों की बीद्ध युन में पृथक् व स्वनन्त्र कप में सत्ता थी। कांग्रज्ज के उत्तर और मन्ज्यण के परिक्रमोत्तर में (आपूर्तिक नेपाल के तराई करेदम में) आवत्र वनपद या, विमकी राजधानी कपिलक्सनु थी। युद का जन्म इसी के बमोच लुम्बिनिवन में हुआ था। शास्त्र जनपद के उद्योक्त में ही कोंग्रिय मण (राजवानी—रामग्राम),मोरिय गण (राजवानी—पिप्पिजवन), बुलि गण (राजधानी— अल्लकप्प), माग गण (राजवानी—मुमुमार) और कालाम गण (राजवानी—केसमुत्त) की गान्यार और कुर जनपदों के बीच में केकय, मडक, निगर्त और योचय जनपद से। यही प्रदेश बर्तमान समय में पजाब (पिष्पों पंजाब और पूर्वी पंजाब) कहाता है। और अधिक दक्षिण में सिन्मु, शिवि, अन्यरु और सीवीर आदि अन्य जनपदों की सिद्धित थी। पर बौद साहित्य में मोलह महाजनपदों को जिस दंग से उल्लेख हुआ है, उसमें प्रतीव होता है कि उस समय में ये वब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शिक्तशाली महाजनपदों की किमी-न-किसी रूप में अपीनता स्वीकार करते थे। बस्तुन, बौद्ध काल में इन सोलह महाजनपदों में मी मापप, बस्त, कोशल और अर्जनिन—ये चार सबसे अधिक शिक्तशाली थे। ये जहां अपने समीपवर्ती जनपदों को जीनकर अपने अधीन करने के प्रयत्न में थे, वहाँ इनमें परस्पर सखर्य भी प्रारत्म हो कुका भी चूं कि स्वी

### (३) मगध का उत्कर्ष

श्रेण बल के सेनानी सिट्टिय ने मगयराज बालक के विरुद्ध पह्यन्त्र कर किस प्रकार अपने पुत्र विस्त्रिमार को गाटलिश्च के राजीमहासन पर विद्यार, इसका उल्लेक कर किया जा कुत्त है। सम्प्रवत, राजा बालक का दूसरा नाम कुमारसेन मी था। महाकदि बाण- मट्टिन हे प्रविद्यार के उत्पन्न में महामाम की विकी के कारण जो झगड़ा उठ खड़ा हुआ था, उससे लाम उठाकर श्रेणिय मिट्टिय की प्रेरणा ने सालक पा का प्रकार के उत्पन्न में महामाम की विकी के कारण जो झगड़ा उठ खड़ा हुआ था, उससे लाम उठाकर श्रेणिय मिट्टिय की प्रेरणा ने सालक नामक एक वैताल ने राजा कुमारसेन कर अकस्मान आक्रमण कर दिया और उने मीन के पाट उतार दिया। बाणमह ने कुमारनेन को 'जबस्मान किला है। यह सम्प्रव है, कि पुलिक के बवाज गृद्ध आर्यकृत के न होकर किसी आर्यिम नीच कुत के हो। इस काल में ममघ में आर्य-मिन्न मीनक श्रेणियों की प्रदल्ता थी और उनके साहसी नेता समय के राजीस्त्रानन पर अपना अधिकार स्वापित करने के लिये पहचलों में तत्तर रहने थे। बाईट्रय बा के राजीस्त्रिज्ञ को 'जबस्मा वें प्रवत्न ने मारा, और उनके (पुलिक कं) पुत्र बालक या कुमारनेन को बट्टिय ने सरवा दिया।

विम्बसार बहुन शक्तिशाली और महत्वाकाक्षी राजा था। उसका विवाह कोगल की राजकुमारी कोगलव्यों के नाथ हुआ था। इसी विवाह से देवने में नहान चुन्न मृन्यं के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विम्बसार को प्राप्त हुआ था। कोगल के साथ वंबाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मण्य को परिचय के दश शिवलाली महाजनपद से कोई मय नहीं रह स्थान आ और बहु निश्चित्त रूप मूं कुई की और माझाज्य-विवाहत से निष्ठ प्रयप्त कर सकता था। सब से पूर्व उनने अग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया, और उमे जीत कर अपने अभीन कर लिया। इससे कुछ समय पहले अग को बत्स के राजा (खातनीक और उसका पुत्र उदयन) अपने अवीन कर कुछ से एंगा प्रतित होता है, कि वस्स दे राक का अपनी अपीनता से नहीं रख सका था, और अचसर पाकर वह स्वतन्त हो गया था। पर अग की स्वतन्त्रता दे तक कायम नहीं रह सकी। पर अस की स्वतन्त्रता है तक कायम नहीं रह सकी। पर असर वह

विम्बिसार अंग से केवल अवीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु मगध की पुरानी परम्परा का अनुसरक कर उसने अंगराज बहारत को भारकर उसके राज्य की मागक साम्राज्य के साथ मिला लिया। अन को जीत लेने पर मगय की सांत्र बहुत बढ़ गई। अब वह साम्राज्य-विस्तार के उस थीर संचर्ष में प्रवृत्त हुआ, जिसका उग्र रूप विनिक्तार के पृत्र के प्रवृत्त के साम्राज्य-विस्तार के उस थीर संचर्ष में प्रवृत्त हुआ, जिसका उग्र रूप विनिक्तार के पृत्र वह जराधिकारी अज्ञातज्ञ के आसन काल में प्रयृत हुआ था।

सगक की पुरानी राजवानी गिरिजब थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित विज्ञ-संघ के आक्रमणो से सुरक्षित नहीं थी। इस पर विज्ञ्यों के निरन्तर आक्रमण होते रहते थे। इन्हीं के कारण एक बार गिरिजब में समकर अनिकाण्ड मी हो। गया था। विज्ञ्ञितार ने गिरिजब के उत्तर में एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। इसे एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि वहाँ से बज्जियों के आक्रमण का अनीमीति प्रतिरोध किया जा सके।

विम्मतार के परचात् अजातवाषु मणय का राजा बना। बोद अनुश्रुति के अनुसार वह वडे उदय्य स्वमाव का या, और उसने अपने पिता तथा वडे माई दर्शक की हत्या कर राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया था। विम्मतार को उसने कारामृह में डाल दिया था, जहाँ अम्म और जरू के विजा उन्होंने प्राप्त त्याय दिये थे। अजातवाषु के मय से उसके वडे माई दर्शक तथा शीलवन्त और विमल आदि छोटे माइयो ने मिलुवृत्ति व्रहण कर ली थी। राज-निम्हासन पर अधिकार कर लेने के अननतर अजातवाषु ने पदीन के अन्य राज्यों से युद्ध प्रारम्भ किये। पहुला युद्ध कोशल महाजनगर के साथ हुआ। विर काल के सपर्य के अननतर मान्य और कोशल में मिलि हो गई. और इन मिलि को स्विप्त करने के लिये कीशल के राजा प्रसेत्तित्व ने अपनी पुत्री बीजरा का विजाह अजातवाषु के साथ कर दिया। इसी प्रकार की सन्धिय एहले मी कोशल और मण्य ने हुई थी, जबकि प्रसेत्रित् के पिता ने अपनी पुत्री कोशल देवी का विज्ञाह माण्यराज विम्मिनार के साथ किया था। रर पितृषाती अजातवासु की उदय्वता से कोशल कर राजा प्रसेत्रित् हत उद्धिन था। इसी काल इन

बज्जि-सथ की स्वतन्त्रता का अन्त अजातराजु के शामनकाल की प्रधान घटना है। यह एट्टेल लिखा जा चुना है, कि बज्जिनस में आठ गणराज्य सम्मितिल से और उसकी शिना बहुत अधिक सी। यूज में उसे परास्त कर सकता मायराज के लिखे सम्मव नहीं था। जत उसने अपने मन्त्री वर्षकार के परास्त्र से में स्वतीति का आध्य किया। अजातराजु की राजसमा में राजा और मन्त्री में नकली लड़ाई प्रदक्षित की गई. और अजातशत्रु के वर्षकार को अपनात्रित कर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजगृह से विह्युक्त होकर वर्षकार ने विज्ञ्ज्य भीता वर्षकार की स्वत्र्य स्वत्र हो स्वर्धकार को स्वत्र्य स्वर्धकार के विश्वज्ञ स्वर्धकार के विश्वज्ञ से स्वर्धकार के विश्वज्ञ से प्रदान से उपायों से विज्ञ्ज्यों में पूट डाल दी। जब वर्षकार को वर्षवास ही गया कि अब विज्ञ्ज्यस में मलीमांत्रि कूट पड़ गई है, तब उसने अजातराजु के रास्त्र हो गया कि अब विज्ञ्ज्ञस्व में मलीमांत्रि कूट पड़ गई है, तब उसने अजातराजु के रास्त्र

पुरन्त आक्रमण कर देने के लिये संदेश मेज दिया। गण तथा संघ राज्यों की शक्ति का मुख्य आधार उनका 'संहत हिकार रहता ही होता है। पर वर्षकार की भेदतीत के कारण विज्ञ-सम की शक्ति अब शीण हो चुकी थी। इसीलिये जब अजातश्च के जप पर आक्रमण किया, तो वह उनके सम्मूल नहीं दिक सका। जैन अनुश्रुति के अनुसार काशी और सल्क जनपद ने इस युद्ध में विज्ञ्यों को सहायता की थी। सम्मवनः, विज्ञ-सघ के साथ ही काशी और मल्क जनपद भी इस समय मनथ के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, और अजातश्च ने उन्हें परास्त कर मांगव साम्राज्य में मम्मिलित कर लिया। ४५६ ई० पू० के लगमम अजातश्च के शामन का अन्त हुआ। तब तक अम, विज्ञ, काशी और सल्क महाजन-पद मनथ की अशीनता में आ चुके थे, और वह मारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य सन मया बी श

अजातराजु के बाद उदायोगड़, अनुरुद्ध और मुण्ड कमशः मगध के राजिमहासन पर आरूढ़ हुए। पर वे मगध के माम्राज्य का विस्तार करने के मम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सके। उदायोगड़ ने पारिन्युष्ठ की स्थापना की, और राजगृह के स्थान पर उसे अपनी जनवानी बनाया।

मण्ड के बाद नागदासक सगय का राजा बना। उसका प्रधान असात्य शिशनाग था। नागदामक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ मे थी। शिशु-नाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर वाहंद्रच वश के अन्तिम मागध राजा रिपुञ्जय का प्रधानामात्य पुलिक चला था । एक बार फिर मगन्न में राज्यकान्ति हुई । नागदामक को राजिमहासन में च्युत कर उसका अमात्य शिशनाग राजा बन गया। बौद्ध माहित्य के अनुसार पाटल्पित्र के पौरो, अमान्यों और मन्त्रियों ने नागदासक को राज-सिहासन से च्युत कर 'साधसम्मत अमात्य शिक्षनाग' को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। शिशनाग अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था । उसके शासनकाल मे मागध साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अवन्ति महा-जनपद का मागध माम्राज्य में सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इमीलिये प्राचीन अनुश्रुति मे उसके लिये 'चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी बीर व प्रतापी नहीं थे। अवन्ति का शिशनाग का समकालीन राजा अवन्तिवर्धन था। शिशुनाग ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवन्ति महाजनपद को मागध साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया । सम्भवन , शिश्नाग ने ही अवन्ति के साथ बत्स महाजनपद को भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातशत्र हारा मगध के उत्कर्ष के लिये जो महत्त्व-पूर्ण कार्य किया गया था, शिकनागने उसे और आगे बढ़ाया. और अब अवन्ति, वत्स, विज्ज और अंग महाजनपद मगध की अधीनता मे आ गये। शिशनाग का ही दूसरा नाम नन्दि-वर्षन था. और उसका शासनकाल चौथी सदी ई० पू० के प्रारम्भ में था।

धिमुनाय नित्दवर्षन का पुत्र काकवणं महानन्दी था। कुछ प्रत्यों में इसे ही कालाघोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके सासन-काल के दसमें वर्ष में महात्या बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्व हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का वर्ष ४८६ ई० पू० के लगमम माना जाता है। अत काकवणं महानन्दी का शासन-काल ३८६-३५८ ई० पू० समझना चाहिये। बौद्ध धर्म की द्वितीय धर्मसंगीति (महातमा) इसी के समय में बैशाली में सगरित की गई थी।

महानन्दी का अन्त भी एक पडयन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि बाणभट्ट ने 'हर्षचरितम' में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छुरी मोक देने से उसकी मृत्यु हुई। जिस पड्यन्त्र द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई, उसका नेता महा पद्मनन्द था। यह जाति का शद्र था. और अपने वाल्य तथा यवाकाल में इसे आजीविका के लिये अनेक कच्ट उठाने पड़ें थे। पर देखने में यह अत्यन्त सन्दर था। धीरे-धीरे महानन्दी की रानी उसके वश मे आ गई. और रानी के माध्यम से राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी की हत्या कर दी. और उसके पुत्रो के नाम पर बह स्वय राज्य का सञ्चालन करने लगा। महानन्दी के दस पुत्र थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय वे सभी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का कुपापात्र होने के कारण सब शासन-शक्ति महापद्म नन्द के हाथों में आ गई थी। बाद में इस महा-पद्म नन्द ने महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वय मगब का सम्राट बन गया। भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापद्म नन्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पुराणों में उसके नाम के साथ 'सर्वक्षत्रान्तक' (सब क्षत्रियों का अन्त करनेवाला) विशेषण का प्रयोग किया गया है. और नाथ ही उन राजवशों के नाम भी दिये गये हैं. जिनका उच्छेद कर उसने अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था। ये राजवदा निम्नलिखित है—ऐक्ष्वाकव, पाञ्चाल. काशी, हेहय, कलिजु, श्रमेन, मैथिल, अश्मक, बीतिहोत्र और कौरव। ऐक्ष्वाकव वश का शासन कोशल महाजनपद मे था, और कौरव वश का कुरु तथा बत्स महाजनपदो में । हैहय वश का शामन अनेक जनपदों में था। उस का मुख्य केन्द्र माहिष्मती नगरी मे था. और उसकी विभिन्न शास्त्राओं ने विदर्भ, चेदि आदि में अपने राज्य स्थापित किये थे। वीतिहोत्र बश भी हैहयवश की ही एक शाखा था। महापद्म नन्द द्वारा जिन राजवशो और राज्यों का उच्छेद किया गया, उनकी स्थिति भारत के मध्यदेश तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणापथ के प्रदेशों में थी। अश्मक जनपद को जीत छैने के कारण नन्द के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुंच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिशनाग निद्वर्धन जीत चुका था, और विज्जिसघ को अजातशत्रु । बिम्बिमार ने अग महाजनपद को मागव साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। अब महापद्म नन्द ने पश्चिम मे काशी, कोशल, पाञ्चाल, कुरु और शूरसेन महाजनपदो की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया, और पूर्व मे किछङ्ग महाजनपद की। पौराणिक अनुश्रुति मे महापद्म तन्द द्वारा जीते गये जिन राजवशो व राज्यों

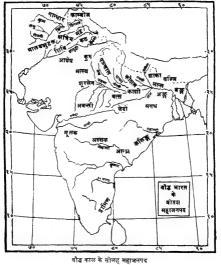

का उल्लेख है, उनमें से जनेक उससे पूर्व भी मगय की जयीनता मे आ बुके थे। काशी की स्वतन्त्र व पूर्क सत्ता कोशल द्वारा नष्ट की आ चुकी थी, और सैंसिल प्रदेश, जिससे विश्वन से पहले का जातावा है के समय में ही मगय की अधीनता में आ चुका था। अप गोराणिक अनुभूति वित्वाशीकित से पूर्व प्रतीत होती है। सम्मवत, पुराणों में उन सव जनपदी तथा राजवणी को परियणित कर दिया गया है, जो महापथ नन्द के अधीन थे। इसमें सन्देह नहीं, कि महापथ नन्द के प्रतिवार का प्रता वा पा। पुराणों में उसे 'अतिवार का गया है, और वीद साहित्य में 'उसतेन'। उत्करण वा या असे स्वाशिक्त का उपयोग करके ही उसने 'सब अत्रियों का अन्त कर' के पृथिवी पर अपने 'अनुलिधत शासन' की स्थापन की थी।

महापद्म नन्द के सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। कलिङ्ग (उडीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि कलिङ्ग को जीत कर वहाँ से नन्द जैन तीर्थ द्भर की एक बहमूल्य मूर्ति को उठवा कर अपनी राजधानी मे लिबा ले गया था। र गोदावरी के तट पर नान्देड या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्भवत.. महापद्म नन्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण मे उत्तरी कर्णाटक की भी नन्द ने विजय की थी. यह वहाँ के मध्यकालीन उल्कीण लेखो द्वारा सुचित होता है। इनमें कल्लल के प्रदेश पर नन्द का शासन होने का उल्लेख है। कुन्तल वर्तमान माइमुर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तर्गत था। कथामरित्सागर मे इस बात के निर्देश विद्यमान है, कि कोशल पर नन्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे समुद्र तक फैले हुए नन्द के राज्य का उल्लेख है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि महापद्म नन्द के शासन काल में मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था, और पश्चिम में यमना नदी में लगाकर पूर्व में अग और कलिङ्ग तक तथा उत्तर में हिमालय औरदक्षिण में गोदावरी और उसमें भी परे तक के सब प्रदेश इस 'सर्वक्षत्रान्तक' सम्राटकी अधीनता मे आ गये थे। विष्णुपूराण मे इस सम्राटके सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है--- "उसके प्रज्वात ग्रहा माना के गर्म से उत्पन्न उस महापद्म का गामन होगा, जो अतिलब्ध (अत्यन्त लालची), अतिबल (अत्यन्त शक्तिशाली) और दुसरे परशाराम के समान सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला होगा। उससे लगाकर सब राजा गुद्र होगे। वह महापदा अन्लिघितवासन (जिसके शासन का कोई उल्लेघन न कर सके) होकर एकच्छत्र रूप से पथिवी का भोग करेगा।" भागवत पुराण मे भी महानन्दी के पुत्र महापद्म नन्द को 'क्षत्रविनाशकृत्' 'द्वितीय इव मार्गव' और 'अनुरुघितशासन' सद्श

 <sup>&</sup>quot;मागयानं च वियुक्तं भयं जनेतो हथसं गंगाय पाययति । मागधं च राजानं बहुसतिमितं पादे बंदायपति । नंदराजनीतं च कॉलगजिनं सॅनियेस · · अंगमगथ-बसं च नयति ।" हाथीगुम्का शिकालेख (खारबेस) ।

विश्लेषणों से विमूधित किया गया है। कलियुगराबब्तान्त में बही महाषय नन्द द्वारा जीते संग्रे ऐस्वाकव, पाञ्चाल, हेहुय, कीरब्य (कुरु), सूरतेन, तीमल, कलिक्क आदि तृप-तियों व उल्लेल है, वहीं यह सी सूचित किया गया है विल्याचल और हिमाल्य के मध्यवीं सम्पूर्ण प्रदेशों पर उसका अनुलंधित शासन स्थापित था। साथ ही, उसके लिये (प्रकार) और 'एकल्ख्य' जैसे विश्लेषण भी वहा प्रयुक्त विश्ले ये हैं। इतने बढ़े मुमान को जीत कर महापय नन्द अपार मू-सम्मत्ति को भी सञ्चित करने में समर्थ हुआ था। मुदाराक्त और कथालरित्सागर मे उसे 'नवनवतिशादब्यकोटीश्वर' और 'नवाधिकनवतिकोटी-नामधिय' (९९ करोड का स्वामी) जिला गया है, बो उसके अत्यिषक धनी होने को सुचित करता है।

प्राचीन अनुश्रृति के अनुसार महापद्म नन्द के आठ पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थ महाबोधि-बंद्रा से इन आठ पुत्रों के नाम दिये गये है, जो इन प्रकार है—पण्डक, पण्डगति, भतपाल. राष्ट्रपाल, गोविशाक, दशसिद्धक, कैवर्त और घन । पुराणो से यह तो सूचित होता है, कि नन्द नौ हए थे, पर उनमे महापद्म नन्द के केवल एक ही पुत्र का नाम विद्यमान है। यह पत्र समाल्य या सुकल्प था। पुराणो के अनुसार नवनन्दो (महापद्म नन्द और उसके आठ पत्रों) ने कूल मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण मे महापद्म नन्द का शासन काल ८८ वर्ष लिखा गया है, और वायु पुराण मे २८ वर्ष। सम्भवत , मत्स्य पुराण मे अच्छाfanta मल से अच्टाशीति हो गया है। महापद्मनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के निधिक्रम के सम्बन्ध में मतभेद हैं। महावसों में उनका शासन काल केवल २२ वर्ष उन्लि-खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्द राजा अत्यन्त शक्तिशाली ओर समद्व थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो गंगा के पर्व में जिस राजा का हासन था. उसे ग्रीक लेखको ने अग्रमस ( Agrammes ) या वसैन्द्रमम (Xandrames) लिखा है। श्री राय चौघरी ने अग्रमम को औग्रसैन्य से मिलाया है, और यह प्रतिपादित कर कि महा-बोधिवश के अनुसार प्रथम नन्द (महापद्म) का नाम उग्रमेन भी था. उन्होंने महापद्म नन्द के पत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्रमेन्य माना है। उनके मन में इसी औग्रमेन्य को ग्रीक लेखको ने अग्रमस लिखा है। इसमें सन्देह नहीं, कि गंगा नदी के पूर्व के प्रेसिआई ( Prasu प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्न शक्तिशाली था। ग्रीक लेखको के अनसार इसकी सेना मे २०,००० अश्वारोही और २,००,००० पदाति सैनिक थे। इन के अतिरिक्त २००० रथ (जिनमें से प्रत्येक में चार-चार घोड़े जनते थे) और ३००० हायी भी इस अग्रमस की सेना मे थे। कटियस ने अग्रमस की सेना में हाथियों की सस्या . ३००० दी है, पर डायोडोरम ने इनकी सस्या ४००० लिखी है, और प्लटार्क ने ६०००।

Ray Chaudhutt: Political History of Ancient India, pp 233-336 Ibid pp 236-237

प्राच्य (मगघ) देश के राजा की सेना में हाथियों की सख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो. पर यह निर्विवाद है कि वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। साम्राज्य-विस्तार की जो प्रवत्ति चिरकाल से मगुध के राजाओं में विकसित हो रही थी, महापद्म नन्द और उसने पुत्र सुमाल्य (या औग्रसैन्य) नन्द के शासन काल मे उसे बहुत सफलता प्राप्त हो चकी थी। मिकन्दर जो भारत मे अधिक आगे नही बढा, उसका एक कारण मगध के इस राजा की प्रवल सैन्य शक्ति का मय भी था। पर मगव के इस उत्कर्ष का प्रधान श्रेय महापद्म नन्द को ही दिया जाना चाहिये, उसके पत्र को नहीं । सम्भवत , महापद्म का उत्तराधिकारी नन्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नही था। धन और शक्ति के गर्व मे चुर होकर वह प्रजा की परवाह नहीं करता था, और लोग उसे समुचित आदर प्रदान नहीं करते थे। साथ ही, ये नन्द राजा शद्र या शद्रप्राय भी थे। पुराणों में महापद्म नन्द को 'श्द्रागर्मोद्रमव' कहा गया है। वह महानन्दी की जिस रानी का पुत्र या, वह शद्र वर्ण की थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे उसे 'नापितस' (नाई का पुत्र) कहा गया है। इसकी पृष्टि ग्रीक लेखको के विवरण द्वारा भी होती है। कॉट्यस ने लिखा है कि "उस (अग्रमस) का पिता बस्तुत नाई था, और उसके लिये यह भी सम्भव नही था कि अपनी कमाई से पेट भी भर सके। पर क्योंकि वह कूरूप नहीं था, अतः रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में समर्थ हो गया । रानी के प्रभाव से लाम उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन गया, और बाद मे उसने घोखे से राजा की हत्या कर दी। राजपुत्रों का सरक्षक बनकर उसने शासन के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रों का भी बात कर दिया। वर्तमान राजा (अग्रमस) इसी का पुत्र है। " नन्द वश के कुल आदि के सम्बन्ध मे अनेक मत है। पर यह निविवाद है, कि नन्द राजा विशुद्ध क्षत्रिय नहीं ये। वे शुद्र या शुद्रप्राय ही थे। इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनुराग नहीं था।

नन्दों की प्रक्ति का अन्त कर कन्द्रगुन्त मौर्य ने मयध के रार्बसहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह वन्द्रगुन्त अत्यन्त बीर और साहसी था। इसने न केवल प्रीक (यवन) आक्रान्ता सैत्युक्स को परास्त किया, अपितु भारत के बडे माग में मागव साम्राज्य का विस्तार मी किया।

#### (४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण

बौद्ध युग में मारत में जो सीलह महाजनपद थे, उन पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदों में मगध, कोशल, वत्स और अवन्ति प्रधान ये। इन चारों में शक्तिशाली राजाओं का शासन था, और ये चारों ही अपने-अपने साम्राज्यों

१. 'नन्दस्य न नितं चकुरसौ नापितसूरिति ।' परिशिष्ट पर्व ६।२४४

<sup>7.</sup> Mccrindle: The Invasion of India by Alexander, p222

- के निर्माण के जिसे प्रयत्नशील से। स्वामाधिक रूप से यह प्रस्त उत्पन्न होता है, कि साम्राज्य-निर्माण के इस समर्थ में ममध की बयो सफल हुआ ? किन कारणों से ममध के राजा 'सम्प्रण पृथियों पर अपना अनुलियत शासन स्थापित कर सके ? सम्मयत, वे कारण निम्नलियित थे--
- (१) मगव के निवासियों में ऐसे लोगों की संख्या बहत अधिक थी, जो विश्रद्ध आर्य-जाति के नहीं थे। भारत में आयों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पञ्चनद. करु, पाञ्चाल आदि प्रदेशों मे आर्यों ने अपनी प्रारम्मिक बस्तियाँ बसायी थी। ज्यो-ज्यों वे पूर्व की ओर आगे बढे, उन्हें वहाँ के आर्यिमिन्न निवासियों से अनेक यद्ध करने पडे। आर्य इनका सर्वनाश नहीं कर सके, अपित् इन्हें अपनी अधीनता में ले आकर ही सनुष्ट हो गये। यही कारण है, कि मगब और अग जैसे प्राच्य जनपदो में आर्य-मिन्न जातियों के लोगों की बहसस्या थी। जब कोई विजेता जानि वहसस्यक विजातियों पर शासन करती है, तो शासनकार्य में निरकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगघ के राजा भी 'एकराट' व 'एकच्छत्र' शासक थे। जैसी स्वशासन सम्थाएँ कुरु, पाचाल आदि विशद्ध आर्य जनपदो मे विद्यमान थी, वैसी मगध मे नहीं थी। उसी कारण ब्राह्मण ग्रन्थों में यह कहा गया है कि प्राच्य देशों के जो राजा है, वे साम्राज्य के लिये ही ऑर्भापक्त होते हैं और सम्राट कहाते हैं। इन राजाओं की दृष्टि में आयों की प्राचीन मर्यादाओं और मान्यताओं का वह महत्त्व नहीं था, जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण प्रारम्म ने ही इनमे एक ऐने नाम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमे जीते हुए राजाओं का मुलोच्छेद कर दिया जाता था। मगघ की इस प्रवृत्ति पर इसी अध्याय मे ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है।
- (२) मगध के जिन सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार में अमाधारण सफलना प्राप्त की वे भी बिराद्ध बार्थ नहीं थे। महापय नन्द गृद या 'गृद्धप्राय' था। मगध के अन्य भी अनेक राजा गृद्धप्राय थे। पूर्व के प्रदेशों में जो आये बने थे, उन्होंने आर्य-भिग्न जानियों की स्थियों में भी विवाह किये थे। उनकी सन्तान वर्णस्कर थी। केवल सर्वसाधारण आर्थ ही नहीं, अपितृ गाजुलों के पूष्य भी अपनी रस्तानुद्धता को कायम नहीं रस सके थे। इस दशा में उनके लिये यह बहुत मुगम था, कि आर्थों की प्राप्तीन मर्योदा का अनिव्हमण कर अन्य राजाओं का मृत्रीच्छेद करने के लिये प्रवृत्त हो सकं।
- (३) मगद की जनता में आर्थ भिन्न लोगों की प्रचुरना थी, अत वहाँ मून मैनिको को प्राप्त कर मकता बहुत मुगम था। कंटलीय अवशास्त्र में मौल नेना के अर्तिरक्त मृत और आटिकर नेनाओं का भी उल्लेख किया गया है।' मृति (बेतन) प्राप्त कर जो मैनिक नेना में मगरी होने ये, उन्हें 'मृत' कहते ये, और अटबियां (बक्तो) के निवासियों की मेना को 'आटिकक' नेना। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की जैसी मुख्यां

१. की. अर्थ. ९।२

मगध में थी, वैमी बरल, कोशल आदि जनपदों मे नहीं थी। मगध के समीप ही महाकान्तार या, जहाँ बहुत-सी आटविक जातियाँ बसती थी। आर्य-भिन्न लोगों मे से मृत सैनिक भरती करना भी बहुत सुगम था।

(४) प्राचीन काल में युद्धों के लियं हाचियां का बहुत महत्त्व था। चाणवय ने लिया है— "राजाओं की विषय प्रधानतथा हाचियो पर ही आदित है। शबूबों की छावनी, हुएं आदि को कुचल डालने जोर तोट देने के लियं दन विश्वाल धारीर वाचे हाचियों का बहुत उपयोग है।" इसीलियं साणव्य ने विधान किया है, कि हायी का वच करने पर प्राणदण्ड दिया जाए।" ये हाथी प्राच्य जनपदों के ही श्रेष्ठ माने जाते थे। किलङ्ग और अङ्ग के हायी सर्वश्वक थे।" जब अङ्ग जनपद मगय के अन्तर्गत हो गया, तो बहा के राजाओं के लियं हाथियों को वही सख्या में प्राप्त करना मुगम हो गया। श्रीक लेखकी के अनुनार प्राच्य राजा अन्तरम की मेना में हजारी हाथी थे।

<sup>. &#</sup>x27;हिस्तप्रधानो विजयो राज्ञाम्। परानीक व्यह दुर्ग स्कन्धावार प्रमर्दना ह्यतिप्रमाण-शरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।' को. अर्थ. २।२

२. 'हस्तिधातिनं हन्युः।' कौ. अर्थ. २।२

३. 'कलिङ्गाङ्गगताः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति करूत्रजाः ।' कौ. अर्थः २।२

#### चौथा अध्याय

# चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन

### (१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त

मीर्य बद्या का सस्यापक बन्द्रगुल था। उसी ने नन्द बद्य के शासन का अन्त कर पार्टील-पुत्र के राजीसहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और गया के परिचम के विविध ननपदों को जीत कर हिन्दुकुश पर्वत माला तक मागय साम्राज्य का विस्तार किया था। यह चन्द्रमुल कीन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य में अनेक मत पाये जाते हैं, जो निम्नलिवित हैं—

(१) नन्द बंध के अन्तिम राजा सुमात्य नन्द (या बननन्द) की एक पत्नी का नाम मूरा था। वह जाति से शुद्ध थी। इसी से करमुग्त का अन्य हुआ। मूरा का पुत्र होने के कारण ही वह "मीर्थ" कहाया। विष्णुपुराण में जिल्हा है, कि "तब काह्यण कीट्य इन नव-करों का नाथ करेगा। उन (नन्दो) के अवाद में मीर्थ पृथ्वी का मीग करेगे। कीट्य ही 'उत्पन्न 'वन्द्रगुप्त को राज्य में अनिषिक्त करेगा।" श्रीधर स्वामी ने विष्णुपुराण की टीका करते हुए 'उत्पन्न 'वाद्य की व्याच्या इस प्रकार की है—"नन्द की ही मुरा नाम की मार्या से उत्पन्न।" पीराणिक अनुभृति के अनुसार चन्द्रगुप्त मीर्थ नन्द का ही पुत्र था, और उसकी मारा का नाम मूरा था।

विश्वासदत्तकृत मुद्राराक्षस नाटक के उपोद्शात मे टीकाकार ढुण्डिराज ने चन्द्रगुप्त की कथा विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है—

कलियुग के प्रारम्भ मे नन्द नाम के राजाओं का शासन था। इनमें सर्वार्थनिदि नाम का राजा अपने पीष्प के लियों विक्यात था। वह 'नक्कोटिशन' (नी सौ करोट यन) का स्वामी था, और चिरकाल से पृथ्विती पर शामन कर रहा था। इन राजा के वक्तास आदि कुली वाहाण अमाराय थे, जिनमें राक्षत नाम का बाह्यण बहुत प्रसिद्ध था। यह राक्षम दण्डनीति मे प्रवीण, पाइपूण्य का जाता, शृचि (मच्चिरण) और अव्यन्त हुए था। नन्द राजा इसका बहुत मान करने थे, और राज्य का सञ्चालन इसी के हाथों मे था। राजा की दो पिलपों थी, मुतन्दा और मुरा। सुनन्दा बडी थी, और मुरा छोटो। मुरा जाति से वृथ्यल (पुट) थी। वह अय्यन लावच्य से युक्त और शीलवती होने के कारण पित को बहुत प्रस्य थी। एक बार कांई तगीनिश्व (तपदी) जतिष्ठ राजा के घर आपों। पिलपों के साथ राजा ने अर्थ्य, गांव आदि हारा मिकायुक्त उनका सक्कार किया। पारील्यों के साथ राजा ने अर्थ्य, गांव आदि हारा मिकायुक्त उनका सक्कार किया। पारील्यों के साथ राजा ने अर्थ्य, गांव आदि हारा मिकायुक्त उनका सक्कार किया। पारील्य

(चरणोदक) के नी बिन्दु सुनन्दा के सिर पर जा पड़े, और एक बिन्दु मुरा के। मुरा ने इस बिन्दु को बड़े प्रनित्तभाव तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ ग्रहण किया। यह देख कर वह बाह्मण अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ।

ययोचित समय के पर्ववात् मुरा के एक पुत्र जरान्न हुआ, जो बहुत गुणी था। यही मीयं कहाया। सुनदा ने मांस के एक पिष्ट को जन्म दिया, जिनकी नौटुक्हें करा के राक्षम ने उन्हें तेक में रख्ता दिया। इन्हों से बाद में नव नन्द उरान्न हुए। राज्ञस ने इनका सलपूर्वक पालन किया। अब राजा बृद्ध हो नया, जो उसने राज्य-कार्य इन वन नदा को सीप दिया, और मीयं को सेनापित के पद पर नियुक्त किया। मोयं के सी पुत्र हुए, जिनमें बन्द्रपुत्त सक्त्य के अंदर था। ये मीयं पुत्र बृशा में में नव इनके प्रति ईच्यां का मान पत्र वे । उन्होंने मोयं पुत्र को किया। वे वह बहु व के बहे थे। नन्द इनके प्रति ईच्यां का मान पत्रते थे। उन्होंने मोयं पुत्र को किया। वे वहीं पर पञ्चत्व को प्राप्त हो गये, केवल चन्द्रपत्ता सिंह किया। वे वहीं पर पञ्चत्व को प्राप्त हो गये, केवल चन्द्रपत्ता साम

एक बार की बात है, कि सिहलद्वीप के राजा ने मोम का बना हुआ एक ऐसा शेर पिजरे में बन्द करके नन्दों के पास मेजा, जो देखने में बिलकूल जीवित प्रतीत होता था। मिहल के राजा ने इस जे र को भेजते हुए यह कहलवाया, कि जो कोई पिजरे को खाले विना ही इस शेर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही वस्तुत सुमृति (बुद्धिमान्) है। नन्द कुछ भी न समझ पाए, वे देखते ही रह गये। चन्द्रगुप्त अभी जीवित था। वह पिजरे मे बन्द होर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शलाका को गरम कर शेर को छआना प्रारम्भ किया। शेर मोम का बना हुआ था। गरम लोहे के स्पर्श से वह पिघल गया, और पिजरे से बाहर हो गया। यद्यपि नन्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नही रखना चाहते थे, पर क्योंकि उसने अपनी वृद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अत विवश होकर अब उन्होंने उसे मूमि के नीचे बने हए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चन्द्रगृप्त मे राजा के सब लक्षण विद्यमान थे। इमकी वाहए घटनो को छुती थी। यह औदार्य (उदारता), शोर्य, गाम्मीर्य और विनय का भण्डार था। ऐसे गुणी व्यक्ति को भी वे दूष्ट नन्द सहन करने को उद्यत नहीं थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बार फिर चन्द्रगुप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। वे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई उपयक्त अवसर आये और वे चन्द्रगुप्त का घात करा मके। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्दों ने उसे 'अन्नसन्न' का अधिकारी नियत कर दिया था। चन्द्रगप्त नन्दों के मनोमाबों से मलीमॉति परिचित था, और वह भी उनकी ओर से सावधान था।

एक दिन चन्द्रगुप्त ने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा, जो अत्यन्त कोची स्वभाव का था। उनके पॅर से कुशा का अभ्रमाण चुभ गया था। इससे वह इतना कुढ हुआ, कि उसने उस कुशा को जब से उक्काड फेकने का यल प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर चन्द्रगुप्त मीर्य ने मोचा, कि प्रविष्ठ ब्राह्मण मन्द्री पर कुढ हो जाए, तो उनका विनाख किये विना कभी नहीं मानेगा। यह विचार करके चन्द्रगुप्त उस ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित हुआ और उसकी सेवा करते लगा। इस ब्राह्मण का नाम विष्णुन्त्य था। औरतन्तर (कृष्णवार्य के सम्प्रदाय की एक्यांति अरे ज्योतिक्यासर का यह पारत्त विद्वान् वा। नीतिवारत्त का यह प्रयास प्रभाता था, और सब धर्मों का ताता था। चणक का पुत्र होने के कारण यह चालक्य नाम से भी विख्यात था। च्योकि चन्द्रगुप्त मी अत्यन्त गुणी था, अत. चाणक्य का उसके प्रति बड़ा पक्ष्मात हो। था। नन्तो ने उस (चन्द्रगुप्त) के प्रति जो व्यवहार किया था, उसका बृतान्त आतकर ब्राह्मण विष्णुग्त ने प्रतिज्ञा की, कि वह नन्दों का विनाश कर उनका राज्य चन्द्रगुप्त की दिला हैया।

एक दिन बाणक्य नन्दों को मुक्तियाला में गया, और बहुँ जाकर अग्रासन (प्रधान आसन) पर बैठ गया। नन्दों को जब मह बात हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई सावारण बहुक अग्रामन पर जा बैठा है। उन्होंने आदेश दिया, कि उसे अग्रासन से उठा दिया जाए। राजाजा के अनुसार बरु का प्रयोग कर चाणक्य को अग्रासन से उठा दिया गया। इस पर क्षेत्र से आपनी दिखा सोलकर यह प्रतिज्ञा की—सेरा अपना करने ते उत्तर करने के अग्रास करने को जब कर में उत्तर कर नहीं के के दूँगा, शिक्स को नहीं बायुया। यह पोषणा करके चाणक्य मुक्तिशाला के सह प्रतिज्ञा कर नहीं के के दूँगा, शिक्स को नहीं बायुया। यह पोषणा करके चाणक्य मुक्तिशाला से बाहर निकल ब्या, और पाटिलपुत्र से मी अन्यत्र चला गया। गर्व से उन्मस नन्दों ने उसकी कोई पत्वाह नहीं की, और उने मनाने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रगुत सी इसी ममय पाटिलपुत्र को छोड कर चाणक्य के वाम गया, और उनके आध्य में रहने लगा।

(२) सोमदेवकृत कथासरित्सागर (कथापीठलम्बक, तरङ्ग ५,६) मे चाणक्य और चन्द्रमुप्त के सम्बन्ध मे एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे सक्षेप के साथ इस प्रकार लिखा जा सकता है—

बररुचि, व्याहि और इन्द्रदत्त तीन सहपाठी थे। राजा तन्द्र कुछ समय के लिये अयोध्या आये हुए थे। तीनो सहपाठियो ने सोचा, गुरुदक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा अवसर है। क्यों न नन्द के पास जाकर मिक्षा माँगी जाए। मिक्षा की आशा से वे नन्द के मबन पर गये। पर ज्यो ही वे राजप्रासाद के समीप पहुँचे, राजा की मत्य हो गई। इन्द्रदत्त परकाया-प्रवेश मे प्रवीण था। योग-विद्या द्वारा उसने राजा नन्द के मृत शरीर मे प्रवेश कर लिया। परकाया प्रवेश से पूर्व उसने अपने साथी वररुचि से कहा, कि तुमने मिक्षा मागने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मैं नन्द के बारीर मे रहें, व्याहि मेरे शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पराने मन्दिर के एक कोने में छिपा कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्द के मृत शरीर में प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर में जीवित देख कर उसके अनुचर व पार्श्वचर बहुत प्रसन्न हुए। नन्द के मन्त्री का नाम शकटार था। वह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पुनर्जीवित होते ही नन्द ने शकटार को आज्ञा दी, कि वररुचि को एक करोड सुवर्ण मद्राएँ दे दी जाएँ। इस आज्ञा से शकटार को बहुत आश्चर्य हुआ। मृत राजा का पुनर्जीवित हो जाना, तुरन्त याचक का मिक्षा के लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सुवर्ण-मद्राओं का दान दे देना--ये बाते वस्तुत. आश्चर्य की थी। शकटार जॅसे बद्धिमान अमात्य को वास्तविक बात समझने मे कठिनाई नहीं हुई। शकटार ने राजा की आजा के अनुसार मिक्षा तो दे दी, पर मन मे यह विचार किया कि नन्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रुओं की कमी नही है। अत यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मुझे इस देह की रक्षा करनी ही चाहिये। यह सोचकर शकटार ने राजकर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि राज्य में जो भी मदें हो, उन्हें तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरों ने इन्द्रदत्त की देह का भी पता कर लिया, और उमे भी अभिन के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदत्त के लिये केवल यही मार्ग शेप रह गया, कि वह नन्द के शरीर को ही स्थायी रूप से अपना ले। क्योंकि अब नन्द का शरीर था और इन्द्रदत्त की आत्मा-अत वह योगानन्द कहा जाने लगा। योगानन्द या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामर्श करके यह विचार किया, कि शकटार सब बात जानता है. अतः स्वाभाविक रूप मे उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्द का पुत्र चन्द्रगुप्त बडा हो जाए, तो उसे ही राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए । अत इस अमात्य को अपने मार्ग से हटाना आवश्यक है। उसने शकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित ग्राह्मण को जलवा दिया है, उसे सन्तान सहित एक बन्द स्थान पर कैंद करवा दिया। अब योगानन्द निश्चिन्त हो गया था। उसने वरुष्चि को अपना प्रधान अमात्य नियक्त किया. और विधिनन रूप से राज्य करने लगा ।

योगातन्द (या इन्द्रदत्त) का असनी नन्द की रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हिरण्यगुप्त रखा गया। इस बीच में शकटार के सब पुत्रों की मृत्यु ही चुकी थी। कैंद्र में अकटार और उसकी सन्तान के लिये दिन मर में केवल एक बार मोजन में जा जाता था, और बहु भी इतना कम कि एक व्यक्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं होता था। इस दशा में शक्तर जीवित बन गया, यह भी आरन्यों की बात थी। वररुचि ने दया कर उसे बण्याना गार से मुम्त करा दिया। पर अकटार का मन बहुत अञ्चात्त था। उसने निरुष्य किया, गार से मुम्त करा दिया। पर अकटार का मन बहुत अञ्चात्त था। उसने निरुष्य किया, किया मार्ग में उसे एक ब्राह्म भिला। वह कोच से पृथिवी को बोद रहा था। अकटार ने उससे प्रमानिया— आप पृथिवी को इस प्रकार करों लोव रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया— मैं यहीं से कुआ को उस्ताइ रहा हैं, क्योंकि इसने मेरा पैर उस्मी कर दिया है। अकटार ने यह सुनकर सोचा, इस ब्राह्मण बारा मेरा करते किय है। में आप की निरुष्ण के उत्तर दिया— में यह सुनकर सोचा, इस ब्राह्मण बारा मेरा करते किय है। में आप की निरुष्ण के उत्तर दिया है। अकटार ने यह सुनकर सोचा, इस ब्राह्मण बारा मेरा करते किय है। से जाप की निरुष्ण के उत्तर है। विश्वाम में आपको एक लाल सुन्य में प्रार्थ प्रदान के अग्वेगी।

बाणक्य ने नियन्त्रण स्वीकार कर लिया, और अगले दिन यथासमय आढ मे मुख्य होता के स्थान पर बैठ प्रथा। मुक्चनु नाम का एक अन्य ब्राह्मण था, जो आढ में मुख्य होता बनवन्तु मुख्य होता का स्थान यहण करेता, दूलरा ब्राह्मण इस पर के योध्य नहीं है। यन से कापता हुआ शाकटार चाणक्य के पास गया, और सब बाते उसकी सेवा में निवेदन कर दी। शकटार की बात पुनते ही चाणक्य कोष से जल ठठा। शिक्षा बोल कर उसने प्रतिज्ञा की— सान दिन के अन्दर-अन्यर ही इस नन्द का विनाश कर के छोड़ गा। नन्द के विनाश के बाद ही मेरी यह बुली हुई शिक्षा वय पायगी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के छिन याणक्य ने अभिनार किया का आध्य क्या। शकटार को सहायता से प्रतिज्ञात दिन नन्द को मृत्यु हो गई। योगानन्द के पुत्र हिर्म्याच्या की भी शकटार हारा हत्या करा दी गई, और बास्तविक नन्द के पुत्र चट्चपुत को राजसिहायन पर आसीन कराया गया। शकटार ने बाणक्य से प्रार्थना की, कि वह चन्द्रपुत के प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करे। चाणक्य को मन्त्री और बन्द्रपुत्र को का बनाकर शकटार ने शान्ति की सास ली, और पुत्रशोक से पीडित वह बन को चला गया।

कथासरित्सागर की अन्य अनेक कथाओं के समान चन्द्रगुरत, चाणक्य और नन्द की हम कथा में मी अनेक असम्मव व अविश्वसतीय बाते विद्यमान हैं। हसका आधार ही परकाया प्रदेश हैं, जिसकी सचाई में विश्वमा कर सकता सम्मव नहीं है। क्यासरित्सागर के अनुसार चन्द्रगुरत नन्द का ही पुत्र था, और वही पाटिल्युत्र के राजसिंहासन का वास्तविक अविकारी था। वह दासी-पुत्र या जूदा माता का पुत्र न होकर नन्द की एकमात्र सन्तान था, और उत्तकी माना मामथ राज्य हो गानी थी। विष्णु पुराण और वृष्टिराज की कथा से हकत यही तारिक्त मेंद है।

(३) लका की बौद्ध अनुश्रुति में चन्द्रगुष्त मौर्ये के बका व जाति के सम्बन्ध में एक सर्वेषा मिल्र मत पाया जाता है। महावंसो में इस विषय में ये पिस्तयाँ आयी है—काला- स्रोक के दम पुत्र थे। इन दस माइयों ने बाईस वर्ष तक शासन किया। उनके परचाए नद-नत्यों ने कमदा: राज्य किया। इनके सासन का काल भी बाईस वर्ष ही था। इन दस नत्यों ने ने नवें नत्द का नाम धन नत्द था। चाकक (चाणक्य) नाम के बाह्मण ने चच्छ कोध से इस पनन्द का विनाख किया, और मोरिख खरियों (मोर्थ वित्रयों) के वस में उत्पक्त श्रीसम्पन्न चन्नापुत्त को सकल जम्बू डीप का राजा बनाया। (महाबसी ५)१४-१७)

चन्द्रमुर्त और चाणक्य का यह परिचय तुषक्य से है। पण हसमे यह सर्वधा स्पष्ट कर दिया गया है कि चन्द्रमुर्त का जन्म मोरिय क्षत्रियों के बंध में हुआ था। महाबंधों के टीकाकार ने चाणक्य और चन्द्रमुर्त के सम्बन्ध से अधिक विश्वद रूप से प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है-

"यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनो (चाणक्य और चन्द्रगुप्त) के विषय में लिखा जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक्क किसका पुत्र या और कहाँ रहता था, तो मै उत्तरदूगा कि यह तक्षशिला का रहनेवाला था और वही के एक बाह्मण का पुत्र था। वह तीनो वेदो का ज्ञाता, शास्त्रो मे पारगत, मन्त्रविद्या मे निपुण और दण्डनीति का आचार्य था । जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह कर्तव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करने लगा। यह बात जगविदित थी कि वह एक असाघारण व्यक्ति है । एक दिन की बात है, कि उसकी माता रो रही थी। चाणक्क ने अपनी माता के पास जाकर प्रश्न किया— 'मा, तुस रोती क्यों हो ?' माता ने उत्तर दिया—'प्रिय पुत्र, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है। तुम छत्र घारण करने और राज्यश्री से युक्त होने का प्रयत्न क्यो नही करते ? राज-कुमार प्राय अपने कुटुम्बियों को भूल जाते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम को मूल जाओगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बडी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। में इसी सम्मावना से रो रही हूँ।' यह मुनकर चाणक्क ने फिर प्रश्न किया—'मां, मेरे कौन-से अग पर श्री अकित है ?' माता ने उत्तर दिया-भेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर।' यह सुनकर चाणक्क ने अपना दाँत तोड़ दिया, और वह खण्डदन्त होकर अपनी माता की सेवा करने लगा। उसका केवल दाँत ही नहीं टूटा हुआ था, अपितु उसके अग भी टेंढ़े थें, ओर उसका शरीर कुरूप या।

"इसी बीच में बाणकक युष्पपुर गया। वहाँ का राजा धननन्द अब पहले के समान कृपण नहीं रहा था। धन को दबा कर रखने की प्रवृत्ति का परित्याग कर उसने अब दान-पुण्य करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसके कारण उसका मन 'मन्किरिय मन् 'से निर्दाहत हो गया था। उसने एक मुक्तिशाला जनवायी हुई थी, जिससे वह ब्राह्मणों को दान दिया करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक लाख दान में दिया जाता था, और संघ-ब्राह्मणों को एक कोटि। चाणकस्यी इस मुक्तिशाला में गया, और अय-ब्राह्मण या सम-ब्राह्मण के आवान पर जा बैठा। यथासमय राजा नन्द सुन्दर बस्त पहनकर और बहुत-में मृत्यों के साथन मृत्तिशाला में आया। प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि चाणकक पर एशी, जी अप्रासन पर असीन था। वाणक्क को देख कर उसके मन मे आया, निश्वय ही यह अयस्थान का अधि-कारी नहीं हो सकता। नन्द ने वाणक्क से प्रम्न किया— तुन कीन हो, जो अयामन पर वैठे हुए हो? ' वाणक्क ने उत्तर दिया— 'यह में हूं।' यह मुक्कर नन्द को कोच आ गया, और उपने कुछ होकर कहा— इस नीच ब्राह्मण को चक्के देकर बाहर निकाल दो, इसे यहाँ न बैठने दो। यदापि साधियो (राजपुर्यो) ने उसे बार-बार समझाया कि देव, ऐसा न कीर्त्रिये, पर राजा ने उनकी एक न मुनी। इन पर राजपुर्व्य वाणक्क के पास गये, और उससे बोकि— 'आचार्य' हम राजकीय आता से आपको यहाँ से उठने के लिये अयो हं, परन्तु हमे यह कहने का साहस नहीं हो रहा कि आचार्य, आप यहाँ से उठ जाइये। हम छाजत होकर आपके सम्मूल वाई हैं। 'तन्द पर कुछ होकर उठने हुए चाणक्क ने अपने कपण्ड को इन्छकील पर पटक कर जोर के साथ कहा— 'राजा बहुन उद्धत हो गये हैं, चारों समूचे से थियों हुई यह पृथिबी नन्द का विनाय देख के ।' राजपुर्व्यो ने यह जान पराज नन्द की सेवा में निवंदन कर दी, जिसे सुनकर नन्द कोच से तमतमा उठा। उतने परज कर कहा— पकडो, एकडो, इस दास को पकडो। मापता हुआ चाणक्क राजग्रसाद के एक पुण्य न्यान पर छिप यथा। पीछा करने वाले उने पकड नहीं सके। उन्होंने वापस छोट कर नन्द को मुचना दी, कि ब्राह्मण का कड़ी में पता नहीं मिला।'

"रात्रि के समय बाणका राजकुमार पब्बत (पर्वतक) के कुछ साथियों में मिला। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देशा। उनकी महायता से उसने राजकुमार मे भी भेट की। पर्वतक को अपने साथ मिलाकर और उसे यीच्र राज्य दिला -देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायो पर सोचना प्रारम्भ किया। अन्त मे राजकुमार की माना से चावी मगवाकर उसने गप्त मार्ग को खोल लिया, और राजकमार के साथ इसी गप्त मार्ग से राजप्रासाद से बाहर हो गया। वे दोनो विन्ध्या-चल के समीप के जगलों की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर चाणक्क ने धन एकत्र करना शुरू किया। एक काहापन (कार्यापण) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड कार्यापण एक प्रकर लिये। इस घन को गप्त कोषा में रखकर अब चाणक ने किसी ऐसे राजकुमार की हुँ प्रारम्भ की, जो जन्म से भी कुलीन हो । तब पूर्वकथित चन्द्रगुप्त से उसकी भेट हुई। यह चन्द्रगप्त मोरिय क्षत्रियों के बन्न में उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मीरिय नगर की रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता गर्भवती थी। अपने गर्भ की रक्षा करने के लिये रानी गप्त वेश मे अपने माइयों के साथ पूप्पपूर चली आई। भाइयो के सरक्षण में वह पूष्पपुर में ही निवास करती रही। गर्भ का समय पूरा होने पर उसने एक पूत्र रत्न को जन्म दिया। पर शत्रओं से उसकी रक्षा करना कठिन जान माता ने उसे उक्खली में डालकर एक घोष-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार राजकुमार घोष की रक्षा चन्द नामक वयम द्वारा की गई थी, वैसे ही इस राजकुमार की रक्षा भी चन्द नामक वृथम ने की। बाद में एक गोपालक ने राजकुमार की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि प्रारम्भ में इसकी रक्षा भी चन्द द्वारा की गई थी, अनु इसे 'चन्द्रपुर' नाम दिया गया। जब चन्द्रपुर्त की आयु स्वय चुनराने के योग्य हो गई, तो उस गोपालक के अन्यसम शिकारी मित्र ने उसे अपने पास रख लिया। वह शिकारी चन्द्र-गप्त की अपने साथ ले गया, बोर यह उसी के पर पर पहने लगा।

"एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त अन्य लडको के साथ पशु चरा रहा था। लडको ने एक खेल खेलना प्रारम्म किया। इसे वे 'राजकीय खेल' कहते थे। खेल मे चन्द्रगुप्त ने राजा का पद ग्रहण किया, और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाधीश आदि के अन्य राजकीय पद । कुछ को चोर और डाकू बनाया गया । इस प्रकार अपने साथियो को विविध व्यक्तियों की मिमकाए प्रदान कर चन्द्रगप्त 'राजिमहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मख चोरी और डकैती के अमियुक्तों को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और अभियुक्त दोनो की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनो पक्षो हारा यिनत्याँ प्रत्यक्तियाँ प्रस्तुत की गई। न्यायाधीशो ने निर्णय किया कि अभियुक्तो के विरुद्ध चोरी और डकैती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हें हाथ तथा पैर काट दिये जाने का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये 'राजा' चन्द्रगृप्त ने आजा दी, कि अमियुक्तो के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर 'राजपुरुषो' ने कहा-'देव ! हमारे पास कुल्हाडे तो है ही नहीं।' यह सुनकर चन्द्रगुप्त ने कहा-'यह राजा चन्द्रगप्त की आजा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कुल्हाडे मही है, तो लकड़ी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सीग लगाकर कुल्हाड़ा बना लो।' राजपुरुषो ने यही किया। कुल्हाडा बना लिया गया, और अभियक्तो के हाथ तथा पैर काट डाले गये। अब चन्द्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी—'इनके हाथ पैर फिर जड जाएँ।' यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड़ गये।

''चाणकक लड़ा हुआ सह ट्रस्थ देल रहा था। वह बहुत आदक्यांन्वित हुआ और चन्द्रगुप्त से प्रमावित भी। वह बालक चन्द्रगुप्त के साथ गाँव मे गया, और शिकारी के मम्मुल एक हवार कार्याण रलकर बोला— अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो। उसे भैं मब क्षित्राएँ हुँगा। किकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणकक चन्द्रगुप्त को अपने माथ ले गया। उस के ताथे को सुवर्ण मूत्र के माथ बट कर उसने चन्द्रगुप्त के गले में डाल दिया।

"वाणक्क ने इसी प्रकार का मुजर्णसूत्र कुमार पर्वतक के गंले मे मी डाल रखा था। जब ये दोनों कुमार (बन्द्रगुप्त और पर्वतक) आणक्क के साथ रह रहे थे, दोनों को एक-एक सुपना आया। दोनों ने अपने-अपने सुपते वाणक्क को सुनाए। उन्हें सुनकर वह जान गया कि पर्वतक राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा, और चन्द्रगपुत होन्न ही जम्बुद्दीप का मझाद वनेता। पर उन्नने यह बात कुमारों से नहीं कहीं। "एक दिन की बात है कि वे तीनो एक न्योते मे और लाकर एक वृक्ष के नीचे छेटे हुए थे। उन्हें बही नींद जा गई। जाजक की नींद सबसे पहले लूली। उजने पर्वतक को जापाया और उत्तकी परीक्षा छेने के प्रयोजन से उसे एक तन्वार देकर कहा— चन्द्रनपुत्त के तले मे औ सूत्र बड़ा हुआ है, उसे मेरे पास ले जाजो, पर यह ध्यान रखता कि न सूत्र टूटने पाए और न उसकी गाँठ ही खुंठ। पर्वतक को कोई उपाय न सूखा और बहु लाली हाय बापस सा यया। ऐसे ही एक अन्य दिन चाणकक ने वन्द्रमुप्त की परीक्षा ली। चन्द्रमुप्त को मी एक तल्वार दी गई, और उसे भी यह कहा गया कि पर्वक के तले में जी सूत्र बढ़ा हुआ है उसे इस बस से निकाल लाओं कि न वह टूटे और न उसकी गाँठ ही खुछ। चन्द्रमुप्त ने सोचा, पर्वतक का सिर काट कर ही सुत्र इस कप मे प्राप्त किया जा सकता है, कि न बह टूटने पाए और न उसकी गाँठ ही खुछ। उसने यही किया और सूत्र लाकर चाणकक के हाम मे दे दिया। इस्ते चालक क्यान्य प्रयान हवा।

"वाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छ या सात साल अपने पास रखा। इस काल मे उसने उसे सब प्रकार की विद्याएँ सिखायी। सैन्य-सञ्चालन और यद्ध विद्या की शिक्षा पर उसने विशेष घ्यान दिया। चाणक्क ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगप्त सेना का सञ्चालन करने के योग्य हो गया है। उसने कोश में सञ्चित धन बाहर निकाला, और सेना एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया । चन्द्रगुप्त को इस सेना का सेनापति बनाया गया, और ग्रामी तथा नगरों को जीत कर अपने अधीन करना शरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खडे हुए, और उन्होने सेना को चारो ओर से घेर कर नष्ट कर दिया। अब चाणक्क और -चन्द्रगप्त ने माग कर जगल मे शरण ली. और यह विचार किया कि अब तक यद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला है, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है, क्यों ने हम चलकर लोगो के विचारों का पता करे। यह निश्चय करके उन्होंने वेश बदल कर घमना प्रारम्म किया। दिन भर वे घुमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर मे विश्राम कर लोगो की बातचीत को सूनने का प्रयत्न करते । एक गाँव मे एक स्त्री पूर्व बनाकर अपने लड़के को खाने के लिये दे रही थी। लडका पूर्वा का चारो ओर का किनारा छोडता जाता था और बीच का भाग ला लेता था। यह देखकर उसकी माता ने कहा—'इस लडके का व्यवहार चन्द्रग्प्त जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था। यह सुनकर वालक ने प्रश्न किया---'मां, मैं क्या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?' माता ने उत्तर दिया---'मेरे प्रिय पृत्र ! तुम चारो ओर का माग छोडकर केवल बीच का माग खा रहे हो। चन्द्रगप्त की आकांक्षा सम्राट् बनने की थी। उसने सीमान्तो को अपने अधीन किये बिना ही राज्य के मध्यवर्ती ग्रामो और नगरों को आकान्त करना प्रारम्भ कर दिया । इसी कारण लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हए. और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नस्ट कर दिया। चन्द्रगुप्त की युद्धनीति मुर्खतापूर्ण थी।"

"चाणक्क और चन्द्रगुप्त माता और पुत्र का यह वार्तालाप सून रहे थे। उन्होंने इससे

शिक्षा ब्रहण की, और एक बार फिर सेना एकत्र की। इस बार उन्होंने पहले सीमान्त के प्रदेशों पर अपना आधिपत्त स्वापित किया, और बही से वे देश के मध्य मागों में स्थित नारी से प्रदेशों पर अपना की नीतते हुए आये बढ़ते परे। धीर-सीरे वे पार्टालपुत्र तक बढ़ आये, और धननर का विनाश कर उन्होंने राज्य प्राप्त कर किया।

"यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर बाणका ने चन्द्रगुप्त को तुरन्त राजगही नहीं दी। उसने पहले धननन्द के कोश का पता ज्याने का प्रयन्त किया। इस प्रयोजन से उसने एक मिछ्यारे को अपने साथ मिछाया। और उने राज्य प्रदान कर देने का छालच देकर राजकीय कोश का पता लगा छिया। किर उस मिछ्यारे को मार कर चाणका ने चन्द्रगुप्त को राज-सिंहासन पर विठाया।

"चन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर बिहार के श्रवणों की अट्ठकबा में लिखी हुई है। जो अधिक विस्तार से जानना चाहे, वे वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ यह कथा सक्षिप्त रूप से से दी गई है। चन्द्रगप्त का पुत्र बिन्दुसार हुआ।"

चन्द्रगुप्त मीयं के यूर्व जीवन के मान्यत्व में जो कथा महार्चता की टीका में दी गई है, ऐतिहासिक दृष्टि से वह तथ्य पर आधित प्रतित होती है। बौक युग में 'मीरिय' नाम के एक गणराज्य की सत्ता बौक साहित्य हारा सूचित होती है। महापरिनिब्बानसुत (६१३१) के अनुसार जब नमनान बुक का निर्वाण (स्वर्गवाच) हो गया, तो पिप्पिछिन के भीरियों ने कुशीनारत के मत्त्वों के पास यह तदेश सेवा बा—" "बगवान (बुक) अधिका थे, हम भी अधिब है। अत हमें भी मनवान के शरीर के माग को प्राप्त करने का अधिकार है। हम मीरियों का यह तन्देश कुशीनारा राईचा, मगवान बुक के परिर के बाम विस्वत्त हो कुशे थे। कोई भी यों व नहीं रहा था। केवल अवारे ही बच रहे थे। उन्हें ही प्राप्त कर मीरियों को मत्त्रीय करता पड़ा। वे उन्हीं को ले ये। महात्ता बुक की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। वहीं उनके अनिस सस्कार हुए थे। महापरित्वानसुत्त में 'बरीर' शब्द का प्रयोग 'अस्थि' के अपो में हुआ है। मीरिय गण के लोगों ने मी बुक की अस्थ (फुल) प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, यदाधि उनमें वे सफल रही हो सके थे।

बौद्ध अनुभूति के अनुभार मोरिय गण का ब्रादुमाँव शाक्य गण से ही हुआ था। दूसरे गाव्यों मे यह कहा जा सकता है, कि मोरिय बाक्य गण की हो एक शाक्षा थं। महावसों के टिकाकार ने लिखा है, कि जब मगवान बृद्ध जीवित थे, राजा विदृह्म (कोशाल महाजन-पद का राजा विरुद्धक, जो प्रसेनीवृद्ध का उत्तराधिकारी था) ने शाक्य जनयद पर आजमण किया। इस आक्रमण के कारण शाक्य गण के कुछ लोग जपने देश को छोड़ कर हिमबन्त प्रदेश में जा बसे। बही उन्होंने एक अयनन सुन्दर तथा रमणीक स्थान को देखा। यहाँ युद्ध जल का एक जलाश्य था और यह स्थान सक्य नुक्षों से आच्छादित था। उन शाक्यों की इच्छा हुई, कि इसी स्थान पर वस जाएँ। इस प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर जहाँ कि

अनेक मार्ग आकर मिलते थे. उन्होंने अपना नगर बसाया जो सम्यक प्रकार से सुरक्षित था। इस नगर के भवनों की रचना मयरगीवा के समान कम से बनायी गई थी। मयरो की केकाध्यनि से भी यह नगर सदा प्रतिध्यनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम ही 'मयुर नगर' पड गया । इस नगर के निवासी और उनके वशज जम्बुद्वीप में मारिय (मौर्य) नाम से प्रसिद्ध हए। मोरिय गण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कथा कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है, यह निर्घारित कर सकना कठिन है। मौर्य वंश के राजा अशोक का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद्ध धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ, और लंका में इस धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा को है. जो अशाक की मन्तान थे। इस दशा में यदि लका की प्राचीन अनश्रति में महेन्द्र, सघ-मित्रा और अशोक के कुल का सम्बन्ध मगवान बद्ध के कुल के साथ जोडने का प्रयत्न किया गया हो, तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं । बद्ध शाक्य क्षत्रिय थे, और शाक्य गण के अन्यतम 'राजा' शद्धोदन के पुत्र थे। बौद्धों की दिष्ट में साक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अन अशोक के कल की महत्ता को बढ़ाने के लिये उसे शाक्य कल के साथ सम्बद्ध करना स्वामाविक था। मोरिय गण का चाहे शाक्य गण के साथ सम्बन्ध न भी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि छटी सदी ई० प० और उसके समीपवर्ती काल में मोरिय नामक एक गण उत्तरी विहार के प्रदेश में विद्यमान था। इसकी राजधानी पिप्पलियन नगरी थी, जिसकी स्थिति कशीनारा के मल्ल-गण और रामनगर के कोलिय-गण के समीपवर्ती प्रदेश में ही कही थी। ह्या एल्साग ने अपने यात्रा विवरण में न्यग्रीय वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप भी विद्यमान था। कितिपय ऐतिहासिको ने पिप्पलिवन को ह्याएन्त्साग के न्यग्रीय वन के साथ मिलाया है।

बौद्ध साहित्य के समान जैन नाहित्य में भी मीरिय या भीर्थ जाति की मला के निर्देश विद्यमान है। परिशाट पर्व में लिखा है, कि जिम ग्राम में गंजा नन्द के मयूरपोषक लोग रहते थे, एक दिन चाणक परिवाजक का बंग बनाकर मिक्षा के लिये वहीं चला गया। मयूरपोषकों के सरदार की एक लडकी गर्मवती थी। इसी से चन्द्रमुख तराश्व हुआ था। जैन ग्रन्थ आवस्यक मूत्र की हिरिस्प्रीया टीका में भी राजा नन्द के मोरपोमयो (मयूरपोषकों) के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल में चन्द्रमुख की उत्यत्ति का उल्लेख है। सम्मवन,

<sup>1</sup> Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II, pp. 21-22.

<sup>2</sup> Ray Chaudhuri: Political History of Ancient India, p. 194

३. परिशिष्ट पर्व ८।२२९-२३१

नन्तस्स मोरपोसमा । तींस गामे गाओ परिव्यायगालि गेणं । तींस च मयहर पूपाए चंद पियणं मि दोहलो । सा समुवाणि बो गओ । पुच्छींत सो भगइ । इमं दाणं देह । तीणं पाणिम चंद ... इत्याहि ।

भोरियों या मौर्यों को ही बैन साहित्य में 'ममूरपोक्क' नाम से उल्लिखित किया गया है। ऐसा प्रतित होता है, कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मीरिय क्षत्रियों का भी एक अपना गणराज्य पर, क्षित्रकी राजवानी रिप्पांचन्त्रन थीं। विज्ञ, लिंदेह, लाक्य, मल्क आदि अत्याग राज्यों के समान मौरियाण भी कोशक और भया जे से शिक्तवाली महाजनपदी के आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकते में असमर्थ रहा। शाक्ष्य गण की स्वतन्त्रता का अन्त कोशक के राजा विज्ञक हारा किया गया था। सम्मत्तन, भोरिय गण की स्वतन्त्रता का अन्त कोशक के ही किसी राजा ने किया था। यर इस मन्त्रन्य में कोह निर्देश प्राचीन साहित्य में नहीं पाया जाता। पदील के किसी विज्ञियों पाता हारा जब विप्यांवन आकान्त कर रिज्या गया, तो उसके अन्यतम 'राजा' की पत्नी ने अपने माइयों के साब पाटिलपुत में आकर आध्या बहुण किया। उस समय वह गमंत्रती थी। पाटिलपुत्र में मिनस करते हुए ही उसने कन्द्रपुत्र को अन दिया। महाबसों के दीकालत हारा सकति जो के प्यांत पाता हो की स्वति होता है कि पाटिलपुत्र में मी चन्द्रपुत और उसकी माता का जीवन निरायद नहीं था। उनके हुट्वी लोग प्रच्छात रूप से ही बहुरी अपना जीवन विता रहे थे। इसीलिय वन्द्रपुत्र का पालन पोषण पहले एक पोषालक (ग्वाले) हारा किया गया, और रिल एक विकारी होता?।

मौर्यवश की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्मागर और मुद्रा-राक्षम के उपोद्घात मे दिये गये हैं, उनके अनुभार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द वश मे ही हुआ था। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शूद्रा या वृषल बी, पर नन्द की पत्नी थी। कथा-मरित्मागर मे चन्द्रगुप्त ही राजा नन्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को शूटा या वृषल नही कहा गया । मुद्राराक्षस को भी यही मत अभिप्रेत है, कि चन्द्रगुप्त नन्द वश का था। मुद्राराक्षम के चनुर्थ अक मे मलयकेत को बहकाते हुए भागुरायण ने यह कहा है, ''ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का वैर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नहीं है। यदि कही चाणक्य के अतिशय प्रमाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को) अपना मन्त्री बना ले, और वह राक्षस भी नन्द कुल के प्रति सक्ति के कारण 'यह नन्द के बश का ही हैं यह सोच कर चन्द्रगुप्त के साथ मुलह कर ले, और चन्द्रगुप्त भी यह समझ कर कि यह (राक्षम) पिता के समय से चला आ रहा है, उसके साथ उस सुलह को स्वीकार कर " मुद्राराक्षम के पॉचवे अक मे भी मलयकेत् ने कृद्ध होकर राक्षस से इस प्रकार कहा है--- 'यह मौर्य (चन्द्रग्प्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत मैं आपके मित्र का पुत्र हूँ।" निस्सन्देह, विशाखदत्त की दिष्ट में चन्द्रगप्त राजा नन्द का ही पुत्र था, यद्यपि मुद्राराक्षस मे भी उमे बार-बार 'बुपल' कहा गया है। विशाखदत्त ने उसी अनुश्रुति का प्रयोग किया गया है, जो विष्णुपुराण को स्वीकार्य थी।

 <sup>&</sup>quot;मौर्योऽसौ स्वामिपुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहम् ।"

सम्भवतः, ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध अनुश्रुति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय है। उसमें कोई मी ऐसी बात नही पायी जाती, जो अयुक्तियुक्त हो। परकाया-प्रवेश और गर्म को अनेक खण्डो मे विभक्त कर उनसे सन्तान की उत्पत्ति जैसी असम्भव बातो का इस कथा मे सर्वथा अभाव है। उत्तरी बिहार मे वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक गणराज्य विद्यमान ये, वे 'राजशब्दोपजीवि' थे । कौटलीय अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीवि सघो का जल्लेख करते हुए लिच्छविक, वृजिक और मल्लक गणो को उनमे परिगणित किया गया है। 'ये तीनो गण या सघ उत्तरी बिहार मे ही स्थित थे। इनकी शासन पद्धति के सम्बन्ध में अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य मे पाये जाते हैं। लिलतिवस्तार मे लिला है, कि वैशाली (बज्जि की राजधानी) के निवासियों में उच्च, मध्य, बृद्ध, ज्येष्ठ आदि के मेद का विचार नहीं किया जाता। वहाँ सब कोई अपने विषय में यही समझते हैं, कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हैं। कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता। एकपण्ण जातक के अनुसार वैशाली मे राज्य करनेवाले राजाओ की सख्या मात हजार सात मौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के मुखियाको राजा कहा जाताथा। इसके विपरीत शाक्य गण मे राज्य के मुखिया (गणमुख्य) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। बुढ के पिता शुद्धोदन शाक्य राज्य के वशक्रमानुगत राजा नहीं थे। उन्हें कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ था। इसी कारण बौद्ध साहित्य मे जहाँ अनेक स्वलो पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशे-षण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल मे ही उनके मतीजे महिय को राजा कहा गया है, और उन्हें केवल "शाक्य शुद्धोदन ।" मोरिय गण में शाक्यों के ढग की शासन पद्धति थी या विज्जियो जैसी, यह निर्धारित कर सकना सम्भव नही है। पर यह कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त का पिता भी मोरिय गण मे 'राजा' की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ का वशकमानुगत शासक नही था।

चन्द्रपुल और उसके बकाब को मौर्य या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय क्षित्रयों के कुल मे उत्पन्न होना ही था। इस सम्बन्ध मे बीद अनुभूति की कथा पुराण, कथामिरिसायर और मुद्राशस्त्र की कथाओं की तुल्ला मे अधिक प्रामाणिक और दिवस्म-नीय प्रतीत हीती है। मुन्न नाम की बुद्र माता की। चत्तान होने के कारण चट्छपूल मौर्य कहाया, यह युक्तिसगन नहीं है। विशासदत ने मुद्राराक्ष्म मे चन्द्रपुल के लिये चाणक्य से अनेक बार बुंगले विशास का प्रयोग कराया है। प्राचीन काल में बूंगले या तो शुर्रों के लिये प्रयुक्त होता था, और या वर्ष में च्युत व्यक्तियों के लिये। महाभारत के अनुमार 'बुंग का अब चर्म होता था, और दा वर्ष में च्युत व्यक्तियों के लिये। महाभारत के अनुमार

 <sup>&#</sup>x27;लिच्छविक बृतिक मत्लक मद्रककुकुरकुरुपाञ्चालादयो राजशब्दोपजोविनः संघाः ।" कौ. अर्थ. १३।१

२. 'बुधो हि भगवान् धर्मो यस्तस्य कुरुते द्यालम्।' महाभारत १२।९०।१५

चन्द्रगुप्त सनातन वैदिक या पौराणिक धर्म का अनुयायी नही रहा था, और बौद्ध या निग्रंन्थ सद्श नये धार्मिक आन्दोलनों के प्रभाव में जा गया था। इसी कारण उसे 'बषल' विशेषण से सुचित करना सर्वया उपयक्त था। पर विशाखदत्त ने चन्द्रगप्त को जो वषल कहाया है. उसका कारण उसका शद्ध क्षत्रिय न होना भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य मे प्राच्य भारत के क्षत्रियों को प्राय. 'क्षत्रियबन्धु' और 'ब्रात्य' कहा गया है। इसका कारण यह था, कि आयों की दृष्टि मे प्राच्य जनपदों के अनेक राजवश शद क्षत्रिय नहीं थे। मगध, अग, बंग, वर्जिज आदि प्राच्य जनपदो में आर्य-भिन्न जातियो का बडी संख्या में निवास था। जिन आयों ने इन आर्य-भिन्न लोगों को जीत कर इन प्रदेशों मे अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वे अपनी रस्त-शुद्धता को कायम नहीं रख सके थे। साथ ही, आर्यों की पूरातन मर्या-दाओं व मान्यताओं का अविकल रूप से पालन कर सकना भी उनके लिये सम्भव नहीं रहा था। यही कारण या, जो प्राच्य देशों के शासक कूलों को आर्य लोग शद्ध क्षत्रिय न मान कर 'बात्य' समझते ये। मन्स्मति मे मल्ल और निच्छवि (लिच्छवि) सद्दा जातियों को 'बात्य' राजन्य की सज्ञा दी गई है। मोरिय लोग भी मल्लो और लिच्छवियो के पडौसी ही थे। यदि आर्य लोग उन्हें भी बात्य समझते हो और उन्हें विशुद्ध क्षत्रिय न मानकर नीची दिष्ट से देखते हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पर मौर्य वश का पिप्पलिवन के मोरियो से सम्बद्ध होना और उनका शुद्र न होकर क्षत्रिय (चाहे वे ब्राल्य क्षत्रिय ही क्यों न हो) होना सर्वथा सम्मव है। दिव्यावदान से भी मौर्य राजाओं का क्षत्रिय होना सूचित होता है। चन्द्रगुप्त के पुत्र विन्दुसार के मल से एक कमारी को दिव्यवदान में यह कहलवाया गया है---तु नापिनी (नापित कन्या) है. और मै मर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूं ितेरा और मेरा समागम कैसे हो सकता है<sup>3</sup> इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी तिष्यरक्षिताको यहकहाथा—देवि! मै क्षत्रिय हैं। मै पलाण्डु (प्याज) कैसे खासकता हूँ <sup>? १</sup> माइसूर के एक उत्कीर्ण लेख मे भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। <sup>\*</sup> इन सब युक्तियों को दृष्टि में रक्षकर यही स्वीकार करना होगा, कि मौर्य राजा क्षत्रिय थे और उनका वश पिप्पलिवन के मोरियगण के साथ सम्बन्ध रखता था। ग्रीक लेखको ने भी मोरिई (Morieis) नामक एक जाति का उल्लेख किया है. जो मोरिय या मौर्य से अभिन्न धी।

भारतो मस्लाच राजन्यात् वात्यान् निच्छिवरेव च । नटश्च करणश्चैव ससोद्राविङ् एव च ॥' मनुस्मृति १०।२२

२. 'त्यं नापिनी अहं राजा कत्रियो मूर्याजिषिक्तः कर्यं मया सार्थं समागमो भविष्यति ।' विष्यावदान प्० ३७०

३. 'देवि अहं अत्रियः कमं पलाण्डुं परिभक्षयामि ।' दिव्यावदान प० ४०९

V. Rice: Mysore and Coorg from the Inscriptions p. 10

## (२) विदेशी आक्रमण

महापद्म नन्द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी मागध राजा की विजयो के कारण मगघ का साम्राज्य पश्चिम मे गगा नदी तक, उत्तर में हिमालय तक तथा दक्षिण मे विन्ध्याचल तक के सब प्रदेशों में विस्तीर्ण हो चुका था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। चन्द्रगप्त मौर्य द्वारा इस मागध साम्राज्य का पश्चिम मे हिन्द्रकुश पर्वतमाला तक विस्तार किया गया । पर मग्ध के इम उत्कर्ष में कतिपय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हुए । गगा से पश्चिम के भारत में प्राचीत काल में बहत-से छोटे-बड़े जनपदों की सत्ता थी। उनमें से कुछ मे बशाकमानगत राजाओं का शामन था, और कुछ में गण-शासन विद्यमान थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के इन जनपदों में ऐसी जातियों का निवास था, जो अत्यन्त बीर और यद्भकुशल थी। इनकी स्वतन्त्र सत्ता को नष्ट करने में विदेशी आकान्ताओं का महस्वपूर्ण कर्त त्त्व था। जब मिकन्दर जैमे विजेता द्वारा एक बार इनकी स्वतन्त्रना का अपहरण कर लिया गया, तो चन्द्रगप्त के लिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकता सम्भव हो गया। वस्तृत , चन्द्रगुप्त ने ही विदेशी शामन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वनन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हें प्रान्मा-हित और प्रेरित किया था, और बाद में इन्हीं की महायता से उसने मगध से नन्दों के शासन का अन्त किया था। गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में मागध साम्राज्य के विस्तार के बत्तान्त को मुली माँति समझने के लिये उन विदेशी आकान्ताओं के आक्रमणों का सक्षेप के -माथ उल्लेख करना उपयोगी है. जिन्होने कि पाँचवी और चाँधी सदी ई० पू० मे भारत पर आक्रमण किये थे। मीर्य यग के इतिहास के साथ इन आक्रमणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

वर्तमान समय में किस देश को डैरान या परियाग कहते हैं, उनके निवासी मी आयं जाति के ही है। जैसे प्राथित मारत में अनेक छोटे-खेर राज्य थे, वैसे ही दिरान में भी थे। इंटरान के ये विवाद राज्य मी परस्पर समर्थ में स्थापून रहते थे, और उनमें मी यह प्रवृत्ति विद्यमान थी विश्व राज्य में परस्पर समर्थ में स्थापून रहते थे, और उनमें मी यह प्रवृत्ति विद्यमान सी विश्व कर अपने विद्याल माम्राय्य का निर्माण करें। सातवी सदी ई० पू० में डेरान का अस्पतम राज्य, जिसे पार्स कहते थे, बहुत शिक्त- सार्या हो गया, और उनके राज्य हसामनी ने अपनी शिक्त को बहुत वहा लिया। छठी सदी ई० पू० में हलामनी के वहा में एक अन्य महत्त्वकाशों राज्य हुआ, जिसका नाम कुत (Cyrcu या काइरन) था। कुत ने न केवल सम्पूर्ण डेरान को जीत कर अपने अभीन किया, अतिनु पूर्व दिशा में आये वडकर वास्त्री (वैक्ट्रिया), जकस्थान (सीस्तान) और महरान को मी जीन लिया। हिन्दुकुश पर्वतमाला के परिचय के सब प्रदेश इस पार्स- राज्य हुक की जरीना में आ ये वे थे. और इनके साम्राय्य की पूर्वी सीमा भारत के माय आ लगी थी।

कुरु के वशजो ने ईरानी साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमे दारयवहु (डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१४८५ ई० पु० था, ब्रोर बह मण्य के प्रवाधी राजा विमित्तमार बोर अवावश्य कु सामकारोज था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोत, रिक्यमी साम्यार और मिन्य का मी विषय विषया। इनका सामन करने के लिये उसकी और में 'अपन' (प्रान्तीय शासक) मी नियुक्त किये गये। भारत के सध्यदेश से जो कार्य समय के तथाट कर रहे थे, मुदूर उत्तर-पश्चिमी भारत के अंत्र में यही ह्वामनी तथाट् दारव्युव द्वारा किया गया। कम्बोज, गानात और सिन्य मणन को अध्येशा पांत्र के अधिक सामें थे। अत. यह नवंया स्वामार्थिक था, कि वहाँ का राजा दारववहुं (दारवचुश) उनको जीत कर अपने अधीन करते का प्रयत्न करे। भारत के आये राजाओं के समान देरान के ह्वामनी बश के राजा मी आर्थ थे, और दारववुत ने अपने शिकालेखी में अपने को 'एं पेंपुंत्र' (आर्थ आर्थपुत्र) कहाँ है।'

दारयसुन का उत्तराधिकारी क्यामं (Xerxes) या, विसका शासनकाल ४८५-४६५ ई० दू० या। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये पहित्तम की और अनेक आक्रमण किये, और श्रीम को भी आक्रमल किया। उसनी सेना में गान्यार और सित्य के सारनीय सैनिक भी सीम्मिलत में, जिनके मुनी बस्त्रों को देख कर श्रीम के लोग अयस्त्रा आस्पर्य अनुमक करने थे। यह पहला अवसर था, व्यक्ति श्रीक लोगों में मुनी दिन्हों को देखा था। उत्तर-पश्चिमी भारत के जिन करपदों को दारववहुं ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, वेदर कर ईना के अश्रीन नहीं रहे। सम्भवत, पौचनी मरी ईन्यू भे में ही उन्होंने स्वतन्तन प्राप्त कर ली थी। चौची सदी ई० दू० में वब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण किया. तब ये ईरान के अश्रीन न होकर स्वतन्त्र भी

यधिप भारत का बहुत थोडा-सा माग ईरान के हलामनी माझाज्य के अधीन हुआ था, परने अनेक मक कार से मारत के इतिहास की प्रमावित किया। इसके कारण भारत का परिचमी समार से भारत के इतिहास की प्रमावित किया। इसके कारण भारत का परिचमी समार से भारक अधिक दृढ़ हो गया। वारायवह ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपने जरू-सेनापित स्काईलैक्ट को इंगान के समुद्रनट के साथ-साथ अल्पागे हारा निस्थ नदी के मुतने तक के पारत का पता करने के लिये मेडा था। स्काईलैक्ट ने भारत के पिचमी समूद्र नट का मणीमीति अवगाहत किया, और उसके इस प्रमन्त से भारत और इरियत के सामुद्रिक व्यापार को बहुत तहायता मिली। इस समय से भारत के ब्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा दूर-दूर तक परिचमी देशो में जाने लगे।

१. पात्रं के राजा दारयनुत्र का जो उत्कीर्ण लेख नकताए-क्स्तम (ईरान) में मिला है, जसमें उस द्वारा शासित प्रदेशोंमें वाहिज (वेष्ट्रिया) और सुगृव (सोपिव्याना) के साथ गादार (गान्यार) और हिंदुझ (सिन्यु) को भी अन्तर्यंत किया है। क्यादां के पिसाणिल (ईरान) सिलालेख के प्रदेश हिंदि स्वयादां के पांच्यांतिक प्रदेशों में सिन्यु और गान्यार का परिणमन किया गया है। (Sen. S.: Old Persian Inscriptions, pp. 96-98 तथा pp. 148-149)

ईरात का हुखामती साम्राज्य देर तक कायम नहीं रहा। प्राचीन काल में ग्रीस में अनेक छोट-छोट जनपदों की सता थी, जिल्हें ग्रीक लोग 'शिक्षि 'कहते थे। हुखामती सम्राट् क्यायों ने हीयवन सागर को पारकर इन्हीं ग्रीक राज्यों को जीतने का उपकम किया था। यदिन येग्रीक राज्य ईरान के अधीन होने से बच्चे रह गये, पर बे देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। जिस अकार उत्तरी बिहार के बिज्ब आदि गण राज्यों की स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। जिस अकार उत्तरी बिहार के बिज्ब आदि गण राज्यों की स्वतन्त्रता को मागथ के विजियों पुराबाओं होरा अन्त किया गण, वैसे ही मैसिडोनिया (वो ग्रीक जनपदों के उत्तर से पा) के राज्यों ने ग्रीक से विचिच राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया। विज्ञ में बिहारीनियन राजा ने समूर्ण ग्रीस को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उत्तका नाम फिल्म (चीणों सदी है १०) था। बहु मणब के नन्दं नंदी। पाता में साम्राज्य का विस्तार किया था, उत्तका नाम फिल्म (चीणों सदी है १०) था। बहु मणब के नन्दं नंदी। पाता भी साम्राज्य के स्वतन्त्र में प्रतिक्रिय राज्यों के समझालीन था। पूर्वी मारत में जो कहां त्व सहारप्यनन्त ने प्रदर्शित किया। पा, पात्रपात व्यंत में फिल्म ने उत्तर का अधीन कर किया।

फिलिय के पुत्र का नाम सिकल्दर (अलेक्बेण्डर) या। अपने पिता की मृत्यु के बाद ३६ ई० पूर से वह मैसिडीनियन ताम्राज्य का अधिपति बना। फिलिय द्वारा साम्राज्य सिलार को जो प्रक्रिया प्रारम्भ की वह थी, सिकल्दर ने उसे आरी (खा। उस समस मिस्र, एविया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हसामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठी सर्दी ई० पूर में निव विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण युक्त हुआ था, अब डाई सी वर्ष के लगमम अलीत हो जाने पर वह बहुत कुछ निर्वल हो गया था। थन, शक्ति और वैमव की प्रमुख्ता ने उसके सम्राज्य और अपने मों निव स्वत वना दिया था। निकल्दर ने हम विशाल पर निवर्ण इरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बात की बात में एशिया माइ- नर को जीत लिया। बहु से उसने मिस्र प्रमुख्ता ने उसके सम्राज्य अप आक्रमण किया, और बात की बात में एशिया माइ- नर को जीत लिया। बहु से उसने मिस्र में प्रवेश क्या, और नील नती के मुहाने पर अपने नाम से सिकल्दरिया (अलेक्बेण्ड्या) नामक नपरी की स्वापना की। ३२२ ई० पूर तक बहु सिस्र पर अपना आविष्यत्य स्थापित कर मुका था। असले वर्ष उसने ईराक पर आक्रमण किया, और विकलेग, निनेवा आदि प्रचित नपर पर सक्त मान कर वर वेह ईरान में प्रविच्य हुता। उस समय ईरान के रार्बाव्हास प्रचीन नपर पर साक्त मान कही कर सकत, और अपने प्राणो की रक्षा के किये बास्त्रों की और मान परार । ईरान के राज्यात स्थापना मां। वह सिकल्पर का सामना नही कर सकत, और अपने प्राणो की रक्षा के किये बास्त्रों की और मान परार । ईरान के राज्यात स्थापना स्था किया के विस्ता की और मान परार । ईरान के राज्यात इसिकल्पर का सामना नहीं कर सकत, और अपने प्राणो की रक्षा के किये बास्त्रों की और मान परार । ईरान की राज्यानी परिवार से स्थापन की स्थापन की स्थापन की साम परार । ईरान की राज्यानी विद्या होता वही स्थापन की स्थापन की साम परार की स्थापन की साम स्थापन की सकत की स्थापन की स्था

ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकते पर सिकन्दर मारत की दिखा मे आगे बडा। ३३ ई पू॰ के समाप्त होने से पूर्व ही वह मारत की पश्चिमी सोमा पर स्थित शक्त्यान में आ पहुँजा। इसे अपने अधीन कर उस ने पश्चिमी गान्यार पर आक्रमण किया, जिसकी राजवानी उस समय हरउबती नगरी थी। पश्चिमी गान्यार को अपने अधिकत से लेकर सिकन्दर काबुल नदी की चारों में मिलट हुजा। इस घाटो में जहा आवकाल चरीकर है, सिकन्दर काबुल नदी की चारों में मिलट हुजा। इस घाटो में जहा आवकाल चरीकर है, नीति भी कि जिन प्रदेशों को जीत कर वह जपने जभीन कर लेता था, वहाँ सैनिक दृष्टि से महत्त्पूर्ण स्थानों की किलाजनी कर देता था, और वहाँ जपने स्कन्याबार मी स्थापित करता था। नीत करी के मुहाने पर जिस इंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी बसायी थी, वैसी ही जन्म भी नगरियों उस द्वारा जीते हुए प्रदेशों में स्थापित की यह थी।

बास्त्री (बैक्टिया) का प्रदेश भी हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। परिसपोलिम पर आक्रमण के समय दारयवह ततीय ने बास्त्री में आकर ही आश्रय ग्रहण किया था। काबल की घाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बास्त्री में ईरानी साम्राज्य की सेना का पुन सगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण करने की तैयारी में है। इस दशा में सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले हिन्दुका पर्वतमाला को पार कर बास्त्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई. और सीर ( ]axartes ) नदी तक के सम्पर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया। सीर नदी तक विस्तीणें इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुग्ध था, और ग्रीक लोग इसे सोग्डिआना (Sogdiana) कहते थे। वर्तमान समय में समरकन्द और वोखारा इमी प्रदेश में है। बास्त्री और सुग्ध देशों के बीच में वंक्ष (Oxus) नदी बहती बी, जो इन दोनों देशों को पथक करती थी। उस युग मे बाल्त्री और सुग्ध मे ईरानी और मारतीय दोनो प्रकार के आर्यों का निवास था, और दोनों की अनेक बस्नियाँ व नगर-राज्य वहाँ विद्यमान थे। हलामनी सम्राट्बास्त्री और सुग्ध दोनों को अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुए थे। अब जब कि मिकन्दर ने हिन्दुक्श पारकर बास्त्री में ईरानी सेना को परास्त कर दिया, तो सीर नदी तक के सम्पर्ण प्रदेश उसकी अधीनता में आ गये। बास्त्री और सन्ध को जीत कर मिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार किया, और काबल नदी की घाटी में स्थापित सिकर्न्दरिया तगरी में प्रवेश किया। हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों के विद्रोहों के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये मारत पर आक्रमण कर सकना सम्मव हो गया था।

सिकन्दर ने मारत के विविध जनपदों को किस कम से आकान्त किया, और इन जनपदों की सियान कहाँ थी, इस सामन्य में श्रीक लेकारों के विवरण स्पष्ट नहीं है। इसी कारण मारतीय इतिहास की किन्हीं भी दो पुस्तकों में इस बवन आक्रमण का बुत्तान्त एकसदुश मारत हों सकता किन्हीं भी दो पुस्तकों में इस बवन आक्रमण का बुत्तान्त एकसदुश मारत हों सकता किरते हैं। यहाँ हम इस आक्रमण का बुत्तान्त अयस्त सक्षेप के साथ जिल्लावत करेंगे। काबूल की घाटों में आकर सिकट्यर ने अपनी जेता को दो भागों में विषमक किया। हैकिस्तयन और पाँडक्कस नामक के दो सेनापतियों को यह कार्य सुपूर्व किया गया, कि वे पूर्व की ओर आने बढते हुए सिक्य नदी तक पहुँच आएँ और वहाँ नदी को पार करने की अयस्या करें। सिकन्दर ने स्वय एक बढी लेता को साथ लेकर काबूल नदी के उत्तर को ओर प्रस्थान किया और उन विविध वनपदों की विवर्ध का उपक्रम प्रारम्भ किया, जो इस पावंत्र्य प्रदेश में स्थित थे। इस युन में वे जनपद जी उंस प्रेप्ता मारतीय थे, जैमे कि सामारा,

केकय आदि उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य जनपद थे। ग्रीक लेखको ने इन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलीकाग और कृतार नदियों की घाटी में निवास करने वाली जाति को ग्रीक लेखको ने अस्पस (Aspasioi) कहा है। इस के साथ सिकन्दर को घोर युद्ध करना पडा। ग्रीक विवरणो के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४०. ००० व्यक्तियों को कैदी बनाया, और २,३०,००० पशु लुट में प्राप्त किये। अस्पस के आगे गीरी और वास्तु नदियों की घाटी में अस्मकेन (Assakenoi) जाति का निवास था। उसने भी सिकन्दर का डटकर मकाबला किया। अस्सकेन जनपद की राजधानी मस्सग थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। यह दुर्ग न केवल प्राकृतिक दृष्टि से अभेद्य था, अपित इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिखा भी विद्यमान थी। इसे जीतने में मिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मस्सग की रक्षा के लिये जो सेना दुर्ग मे विद्यमान थी, उस मे बाहीक देश के ७,००० 'मृत' सैनिक भी थे। प्राचीन समय मे पजाब को ही वाहीक देश कहा जाना था। घनघोर यद्ध के बाद जब अस्सकेन लोगों ने यह अनमव कर लिया कि यद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने निकन्दर के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि की एक शर्त यह भी थी, कि वाहीक देश के इन भत सैनिको को बिना किसी रुकावट के अपने देश वापस लौट जाने का अवसर दिया जायगा । पर सिकन्दर ने इस शर्त का पालन नहीं किया । जब वाहीक सैनिक अपने परि-बारों के साथ मस्सग के दर्ग से बाहर निकल कर है रा डाले पड़े थे. तो ग्रीक सेना ने अकरमात उन पर हमला कर दिया। बाहीक सैनिको ने वीरतापूर्वक उसका मुकाबला किया। न केवल पुरुष, अपितृ स्त्रियाँ भी बडी वीरता से लडी। जब तक उनमे एक भी व्यक्ति जीवित रहा, वे युद्ध करते रहे । सन्धि की शर्तों की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो विश्वासमात किया, ऐतिहासिको ने उसकी कटु आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखको ने भी इसे बहत अनचित माना है।

मस्सग पर सिकन्दर का कब्जा हो जाने के साथ ही अस्सकेन लोगों ने पराजय स्वीकार नहीं कर्राष्ठी । उनके जनपद में अप्य भी अनेक दुर्ग ये । उन्हें केन्द्र बनाकर उन्होंने सिकन्दर के विरुद्ध पद्ध को जारी रखा । पर अन्त ने ब पराम्न हो गये, और अस्सकेन पर सिकन्दर का प्रभून्व स्थापित हो गया । अस्सकेन जनपद की स्थित गोगी नदी के पूर्व में थी । पर इस नदी के परिचय में एक अन्य जनपद या, जिसे श्रीक रुखकों ने 'नीमा' कहा है । सिकन्दर ने उसे भी अपने अधीन कर लिया । इ भास तक निरन्तर युद्ध करके सिकन्दर उन जातियों व जनपदों को अपनी अधीनता में जाने में समर्थ हुआ, वो काबुल नदी के उत्तर के पार्वेद्य प्रदेश में विद्यान थे । करिपय ऐतिहासिकों के मद से 'अस्पस' और 'अस्पक्त' के मारतीय नाम 'अस्वायन' और 'अस्वकायन' थे । इन्हें 'अस्वक' और 'अस्पस' से मी मिलाने का प्रयत्न किया है । महाभारत में अन्यक नामक एक जाति का उन्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों में की गई है। सम्मवत्त, इसी अरवक के लिये ग्रीक लेखकों ने 'अस्पस' अब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय के उत्तर-पित्रमी सीमाग्राल (वाकिस्तान) में पठानो के जो अनेक कबीले बसे हुए हैं, उनमें से एक युमुक्ताई भी है, जिसके लिये पत्ती मात्रा में 'असिप' या 'इस्प' प्रयुक्त होता है। यह इस्प या असिप स्पन्दत्वा अस्पस वा अवद्यक अपभ हो।' पाणिन को अप्टा-प्रयायों में मी 'अस्पक' अब्द आया है, जो अदबक को को मी सूचित कर सकता है। वौद युग्ने सोलह महाजनपदों में एक अस्मक भी या, पर उसकी स्थित दिशागापत्र में गोदावरी के क्षेत्र में थी। सम्मवत, कावुल नदी के उत्तर के अस्मक या अदबक लोगो की ही एक शाला कमी पूर्व काल में दिशाग्य में मी जो वा सा थी। वाणिन ने अस्प 'अदबायन' और 'अदबकायन' को स्थान की है। सम्मवत के ति उत्तर है। अस्मक या अदबक लोगो की ही एक शाला कमी पूर्व काल में दिशाग्य में मी वा सा थी। वाणिन ने अस्प 'अदबायन' अर्थ अस्पक सो मूचित करता है, जी' 'अदबकायन' अस्पक्ते को प्रवासन की मां सा अस्पित करता है, जी' 'अदबकायन' अस्पक्ते को 'मां अस्पक्त की 'मां अस्पक्त की 'मां मां किया मां मी विद्यान है।

हैिक्तिस्तयन और पिंडक्कस के सेनापितस्य में सिकन्दर ने जिन सेनाओं को सीघे सिन्ध्य नदी की ओर बढने का आदेश दिया था, उन्हें मी अनेक जनपदी से युद्ध करना पड़ा। इनमें गान्यार जनपद प्रधान था। उन मुंग में गान्यार जनपद सिन्ध नदी के दिये और नाथे दोनों तटों पर दिस्तीण था। सिन्ध के पिंडम में जो गान्यार का, उसे पिंडमी गान्यार कहा जा मनना है, और उनकी राजधानी पुष्ककावतों या पुक्करावती थी। औक लेखकों ने इसी को प्यक्रणाविनम् (Peukelaous) व्लिला है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के राजा का नाम अस्तम ( $\Lambda$ sics) था, जिसे सम्कृत में हुन्ती या अप्टक कहा जा सकता है। अन्सत को परास्त करने में सिक्कर्य के नेनापिती को एक मास के ल्यामस लग मया। इसमें मुचित होता है कि पुष्करावती का पहिचारी को पर स्वत्य हुन्त होता है कि पुष्करावती का पिंडमी गान्यार जनपद बहुत बत्तिवाशी था, और उमें अपने स्वर्ण विवर्षाण में कि विवर्ष में सिक्कर के स्वर्ण में सिक्कर के स्वर्ण के सिक्कर के सिक्कर के स्वर्ण के सिक्कर के स्वर्ण के सिक्कर के सि

मारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपनी अधीनता में छे आने के अनन्तर मिकत्वर ने मिन्य नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। सिल्यके पूर्वी तट पर उस समय पूर्वी गान्यार जनपद की सता थी, जिसकी राजधानी तक्षियिला नवरी थी। उस युग में नश्चीशला मारत का मकंप्रधान शिक्षात्त जाचार्य कही निकास करने थे, जिनके जान और यश से आकृष्ट होकर मारत के विविध्य जनपदी के विद्यार्थी उच्च विश्वार के किये तक्षियला जाया करते थे। ज्यापार की दृष्टि से भी इस नवरी का बहुत महत्व था। पूर्व ने पश्चिम की और जानेवाला राजमार्थी तक्षियला होकर जाता था, और पूर्व तथा पश्चिम के व्यापारी स्वार्थ वहाँ अपने पष्ट का आदान-प्रदान किया करते थे। सिक्तदर के आक्रमण के नामय पूर्वी गाल्यार का राज्ञ ऑफिस (Omphis) था, विसे सम्बद्धत में 'आफिम' के इस्पादण कहा जा सकता है। पाणिन की अपराध्यायों में आफिम

<sup>1.</sup> Nılakanta Sastrı; A Comprehensive History of India Vol II p 118

शब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'आम्मीया.' का राजनीतिशास्त्र के अन्य-तम सम्प्रदाय के रूप मे उल्लेख हुआ है। इस आम्भीय सम्प्रदाय का तक्षशिला के राजा आस्मि के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नहीं है। जब सिकन्दर सम्ध देश पर आक्रमण कर रहा था, तमी तक्षशिला के राजदतों ने उसके माय भेंट की थी। सान्धार के राजा ने स्वेच्छापर्वक सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। पडिक्कस और हेफिस्ति-यन के नेतत्त्व मे जो मेसिडोनियन सेना पूष्करावती और सिन्ध के पश्चिम के अन्य दुर्गी को जीतने में तत्पर थी, गान्धारराज ने उसकी महायता भी की थी। आम्मि ने जो इस हम से विदेशी आकान्ता की सहायता की, उसका कारण सम्मवत यह था कि वह बाहीक देश के अन्य जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस यग में राजनीतिक दिष्ट से मारत में एकता का अभाव था. और उस के विविध जनपद बहुया आपस में संघर्ष करते रहते थे। उन दिनों केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पूर्व मे) बहुत शक्तिशाली था, और पड़ोस के अनेक जनपदों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था। पूर्वी गान्धार की सीमा केकय के माय लगती थी। पूर्वी गान्धार की स्थिति सिन्ध और जैहलम नदियों के बीच के प्रदेशों में थी, और केकय की जैहलम नदी के पूर्व में। सम्भवत . केंक्य जनपद का राजा पोरु तक्षशिला को भी अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नज्ञील था, और इस दशा मे आस्मि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्दर की सरक्षा में आकर केकय राज की माम्राज्य लिप्सा में अपनी रक्षा की जाए। सिन्च नदी के तट पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओ द्वारा एक पूल का निर्माण किया। आस्मि न उस पूल को बनाने में मैसिडोनियन सेना की सहायता की। इस पुल से मिन्य नदी को पार कर . सिकन्दर ने अपनी सेना के साथ तक्षशिला मे प्रवेश किया। आस्मि ने अपनी राजधानी मे उसका उत्माहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहमन्य उपहार उसकी मेवा मे अपिन किये। इन उपहारों में ५६ हाथी, ३००० बैल, बहत-सी भेड बकरियाँ और प्रचर मध्या में सुवर्ण तथा रजन मदाएँ भी सम्मिलित थी। तक्षज्ञिला में कुछ समय तक विधाम कर सिकन्दर भारत के अन्य जनपदों की विजय के लिये प्रवत्त हुआ।

विनम्ना (जेहलम) और असिक्नी (चनाव) नदी के बीच हिमालय की उपत्यक्षा में जहाँ आजकल मिम्मर और राजीरी (काश्मीर राज्य के अन्तर्मन) के प्रदेस है, उस सुग में अमिमार जनपद की म्यिनि वी। अमिमार के दिल्ला में (जितन्ता नदी के पूर्व में) केकय जनपद या, जो उने समय बाहीक रेण का सबसे अनिक स्वस्तिवाली राज्य था। मिकन्दर समझता था कि अमिसार और केकय भी पूर्व गान्यार के समान युढ के बिना ही उसके सम्झत सम्मत्य कर रहेंगे। अन उसने अपने दूत केकयराज पीर (Porus) की सेवा में इस उद्देश्य से भेजे, कि वे उसे यवनराज की अभीनता स्वीकार कर लेने के लिये कहें।

पर राजा पोरु न केवल आत्माभिमानी था, अपित अपनी शक्ति में भी उसे विश्वास था। उसने सिकन्दर के दुतों को उत्तर दिया-मैं रणक्षेत्र में यवनराज से भेट कहुँगा। केकयराज पोरु के समान अभिसार का राजा भी सिकन्दर से यद करने की तैयारी मे व्यापत था। जब सिकन्दर अस्सकेन के विरुद्ध यद्ध कर रहाथा. तब भी अभिसार की सेना सिन्ध नदी को पार कर अस्सकेन की सहायता के लिये गई थी। अब अभिसार केकय की सहायता के लिये तत्पर था। यदि इन दोनों जनपदी की सेनाएँ परस्पर मिल जाती, तो सिकन्दर के लिय उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन हो जाता । अत उसने निश्चय किया, कि तुरन्त ही वितस्ता को पार कर केकब पर आक्रमण कर दिया जाए. और अभिसार की सेनाओं के केकस पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाए। पर सिकन्दर के लिये बितस्ता नदी को पार कर सकना सुगम नहीं था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हए शत्र के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अत. सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी. सिकन्दर अपनी सेना के एक माग को अपनी मरूप छावनी से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच मे एक द्वीप था, जिसके कारण मैसिडोनियन मेना की गतिविधि पर दृष्टि रख सकना कैकय की सेना के लिये सम्भव नहीं था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिकों के साथ रात्रि के अन्धकार में सिकन्दर ने इम स्थान से वितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोरु को यह समाचार मिला, तो उसने अपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिये मेजा। केकय के दो हजार सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिको का मकाबला नहीं कर सकते थे। वे परास्त हो गये। पर इस बीच में पोठ ने अपनी सेना को यद के लिये तैयार कर लिया था। ब्युहरचना करके वह सिकन्दर का सामना करने को उद्यत हो गया। ग्रीक लेखक डायोडोरस के अनसार पोरु की सेना मे ५०,००० पदाति, ३००० अस्वारोही, १००० से ऊपर रथ और १३० हायी थे। यह विशाल सेना भी देर तक सिकन्दर की विश्वविजयिनी सेना के सम्मख नही टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओ में जम कर यद हुआ। पोरु और उसके सैनिक बडी वीरता के साथ लड़े, पर अन्त मे उनकी पराजय हुई। घायल पोरु को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया, तो सिकन्दर ने उससे पछा--आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोरु ने उत्तर दिया—जैसा राजा राजाओं के प्रति करते हैं। सिकन्दर ने पोरु से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन जमने जमी को मौप दिया, और उसे अपनी सेना में ऊचा पद दिया । सिकन्दर मली भाँति समझता था, कि पोरु जैसे शक्तिशाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने में ही हित है। भारत के अन्य जनपदों को जीतने में उसे पोरु की सेनाओं से बहुत सहायता मिली। केकय की पराजय के पश्चात सिकन्दर ने इस जनपद में दो नये नगरों की स्थापना की । जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था, वहाँ बकेफला नगर बसाया गया। जिस रणक्षेत्र मे पोरु परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया नगर की स्थापना की गई। केक्य के परास्त हो जाने पर अधिसार जनपद ने भी मिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली । सिकन्दर ने उसके प्रति सी उदारता का बरताव किया। बहु कि राजा का न कैवल उसके अपने जनपद पर शासन कायम रहने दिया गया, अधितु असंकस् (Arsakes) का जनपद सी उसी के शासन मे दे दिया गया। जिसे धीक लेखकों ने असंकम् (लाहा है, उसका अस्कृत नाम 'उरशा' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, वहीं आज कर हहारा जिला है। उरशा और अमिसार पडोमी जनपद थे, और अब एक शासन में आ गये थे।

केन्द्रय जनपद को म्यिति विनस्ता (जेहलम) और अमिक्सी (चनाव) निदयों के मध्य-वर्ती प्रदेश में थी, और वर्ष्ट्र का राजा गोंक (Porus) या, यह उत्तर लिक्सा जा चुका है। प्रीक लेक्सो ने एक जन्य गोंक या गोर सका मी उल्लेख किया है, जिसका राज्य चनाव नदी के पूर्व में था। सम्मवन , चनाव के परिचम और पूर्व—टोनो ओर के ये दो जनपद प्राचीन गौरत या पुरु लिखे हैं। केक्यराज गोंक की पराज्य के मामाचार से यह दूसरा पौरव वशी राजा अप्यन्त चितित हुआ, और अपने पाज्य को छोंड कर गडेरिडेंड (Candatula) आति के प्रदेश में चला ज्या या। योंक लेक्को ने किने गडेरिडेंड लिखा है. वह किम जाति या प्रदेश का नाम था, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। यह नाम्यार भी हो सफता है, और गगा नदी द्वारा सिण्चित प्रदेश मी, जिमे भींक लेक्को ने अन्यत्र गयेरिडी (Gangandac) रूप से लिखा है। यह दूसरा पुढ़ या गोंक लेक्को ने अन्यत्र गयेरिडी (Gangandac) स्प से लिखा है। यह दूसरा पुढ़ या गोंक सीसनी नदी के पूर्ववर्ती विस्त जनपद का राजा या, उसका नाम सम्मवन 'मद्र' था। इनको राज्यानी साकल नवरी थी, जिमे वर्तमान समय का नियालकोट मीचन करता है।

पीरव वजी राजाओं के जनपदी (केंकय और मह्र) को अपने आधिपत्य में हे आने के पहचात् मिकन्दर ने पूर्व की ओर आम बदकर म्हणैयिनिवाई (Glauganikar) पर आक्रमण किया। इसकी स्थिति चनाव नदी कें पूर्व में थी, और टमकी सीमा केंकर जनपद के साथ लगती थी। श्रीक लेंजकों के जनुसार उन जनपद में ३० नगर थे, जिनमें से प्रशास की जनतक्या (५००० में १०,००० तक थी। वहाँ बहुन-में प्रामां की मी मत्ता थी, जो मन ममूड और जनसमूह से पिर्णूण थे। मिकन्दर ने म्हणैयिनिवाई को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसे भी वामन के लिये अपने मित्र व महूयोगी पोर के मुदुर्द कर दिया। भी काशीप्रसाद जायनवाल के अनुसार स्लीयानिवाई समुक्त के 'म्हणूकायन' का श्रीक कर लानतर है। पाणिनि की अपटायायी की काशिसवाटी से स्लुकुकायन वाम स्लोचकायन वाम का पराज्य की सन्ता प्रसिव्द होती है। इस जनपद में पण-वासन विद्यास था।

मठौगिनकाई या ग्लुचुकायन गण को जीतकर मिकन्दर ने कठहजोई (Kathaioi) पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। बीक लेखको के अनुसार कठहजोई गण में यह प्रयाधी, कि जब कोई बच्चा एक माम की आयु का होता था, तो राजकमंचारी उनका निरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्वट पाते थे, उसे थे मरवा देते थे।

कठइओई को सस्कृत के कठ का ग्रीक रूपान्तर माना गया है। कठोपनिषद का निर्माण सम्भवतः इसी गण राज्य के तत्त्वचिन्तको द्वारा किया गया था । कठोपनिषद मे बालक निवकेता को आचार्य यम के मुपूर्व करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखको ने किया है। इसी ढग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टी जनपद मे भी प्रचलित थी। कठ लोगों में सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राज-पुरुषों का चुनाव करते हुए भी वे सीन्दर्य को सबसे बड़ा गण मानते थे। कठ स्त्री-पुरुष अपने विवाह स्वेच्छापुर्वक करते थे. और उनमे सती प्रथा भी विद्यमान थी। कठ लोग न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, अपित उद्घट बीर भी होते थे। मृत्यु से वे जरा भी भयभीन नहीं होते थे। वे हसते-हंसते अपने प्राणों की आहति दे दिया करते थे। ग्रीक लेखकों ने कठ राज्य की राजधानी का नाम 'मागल' लिखा है। सम्भवत , यह सागल उस 'साकल' का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनमार बाहीक देश का एक नगर था। इसकी स्थिति सम्मवतः वर्तमान समय के गुरुदासपूर जिले में थी। वृतिपय लेखको ने सागल या साकल का वर्तमान प्रतिनिधि सियालकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नहीं हे. क्योंकि सियालकोट उस शाकल नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद की राजवानी थी। कठ गण उस प्रदेश में विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहाँग, अमतसर और गरुदासपुर के जिले हैं।

कठो ने सिकन्दर का सामना बड़ी बीरता के साथ किया। अपनी राजधानी साकल की रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कमर उठा नहीं रखी। मिकन्दर की यवन सेना के लिये कठो को परास्त कर सकना सूगम नही था। जब केकयराज पोरु ५,००० भारतीय सैनिको को माथ लेकर उसकी महायता के लिये साकल आया. तभी वह कटो की इस राजधानी को जीत मकी । इस यद्ध मे १७,००० के लगभग कठ बीरो ने अपने जीवन की बलि दी । सिकन्दर इस युद्ध में इतना अधिक उद्विग्न और आऋष्ट हो गया था, कि साकल के परास्त हो जाने पर उसने उसे ममिसात करने का आदेश दिया। ईरानी साम्राज्य की राजधानी प्रिंसपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी ढग से भमिसान कराया था। इस नीति का अनुसरण सिकन्दर तभी करना था, जबकि वह अपने शत्रु की शक्ति से हतप्रभ हो जाता था। निस्मन्देह, मिकन्दर का मामना करने हुए कठ लोगों ने अनुपम शौर्य प्रदक्षित किया था। इस प्रमग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र में भी विविध जनपदों में संघर्ष जारी रहता था। जिस प्रकार संगध के विजिगीप और महत्त्वाकाक्षी राजा बज्जि-सघ मदश गण-राज्यो व मघो को अपने आधिपत्य में ले आने के लिये प्रयत्नदानित्र थे. वैसे ही केक्य के राजा बाहीक देश के विभिन्न गणराज्यों तथा राजतन्त्र जनपदो पर अपना प्रमुक्त्व स्थापित करने के प्रयत्न मे लगे थे। ग्रीक विवरणो से जात होता है. कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ गण ने केक्य राज की शक्ति का मफलतापूर्वक सामना किया था, और इस अवसर पर आक्सिड़ेकेई (क्षुद्रक) तथा

मल्लोई (मालव) गणो का सहयोग मी कठो को प्राप्त हुआ था। कठो का कैक्य से जो विरोध पहले से ही चला आ रहा था, उसी के कारण शायद केकयराज पोठ ने साकल के आक्रमण में सिकन्दर की मक्तहस्त से सहायता की थी।

कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूर्ववर्ती प्रदेश में थी। उसके समीप ही (इरावती बीर विषाशा या व्यास नदियों के मायवती प्रदेश में) एक अन्य राज्य विद्यमान या, जिसे प्रीक लेककों ने फेरेल्स (Phegelas) लिखा है। इसे पाणितिक गणाट में आये हुए 'मारु' के साथ मिलाया गया है। फेल्यम या अगल लोगों ने युद्ध के बिना ही विकारद की अधीनना स्वीकार कर ली, और युव्याम के साथ उसका स्वागत किया।

करों को परास्त कर और फेन्नेलम दारा जारीनता स्वीकृत कर लिये जाने पर विपाशा (व्याम) नदी के पश्चिमी तट तक सिकन्दर की सेनाओ का प्रमत्त्व स्थापित हो गया था। सिकन्दर चाहता था, कि विपाशा को पार कर भारत मे और आगे बढ़ा जाए। पर उसकी सेना हिम्मत हार चकी थी। सिन्ध नदी के पश्चिम में जो आर्य जनपद थे, उनसे यवन सेना को घोर यद्ध करने पड़े थे। केकयराज पोरु ने भी यवनो के विरुद्ध अनुपम बीरता प्रदर्शित की थी। कठ गण ने जिस ढग से सिकन्दर का सामना किया था. वह तो शीर्य और साहम की दृष्टि से अद्वितीय था। अभी यवन मेनाएँ विपाशा नदी तक पहुँची भी नही थी, कि उन्हें यह ज्ञात हुआ कि व्यास नदी में तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृषि-कार्य में बहुत प्रवीण है, रणक्षेत्र मे वे अनुपम वीरता प्रदक्षित करते है, और उनकी शासन-पढित अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कूलीनतन्त्र (Anstocracy) के रूप में है, और उसके कुलीन शासक अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय्य तथा समुचित ढग में करते हैं। प्रीक लेखक स्टेबों के अनुमार इस राज्य का शासन ५,००० समासदों के हाथों से था. जिनमें से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रदान किया करता था। श्री. जाय-सवाल ने यह प्रतिपादित किया है, कि व्यास नदी के पूर्व में स्थित जिस रूण राज्य की सचना सिकन्दर को दी गई थी. वह यौधेय गण था। मारत के प्राचीन इतिहास मे यौधेय गण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पजाब के पूर्वी क्षेत्र मे थी. और मौयों की शक्ति के निर्वल पडने पर इसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पून स्थापित कर लिया था। इसके बहत-से सिक्के भी वर्तमान समय मे उपलब्ध हुए है, जो दूसरी सदी ई॰ प॰ से लगाकर चौथी सदी ई॰ प॰ तक के हैं। ग्रीक ब्तान्तों में उल्लिखित यह नाम-विहीन राज्य यदि यौधेय गण ही हो, तो यह सर्वथा सम्भव है। सिकन्दर को यह भी सचित किया गया कि इस गण राज्य के परे गंगेरिडी (Gangaridae) और प्रासिओई (Prassor) के प्रदेश हैं, जिनका राजा अग्रसम (Agrammes) अत्यन्त शक्तिशाली है। उसकी सेना मे २,००,००० पदाति, २०,००० अक्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० हाथी है। यहाँ जिस राजा अग्रसम का ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह प्राच्य देश या मगध का राजा नन्द था. जिसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा गंगा नदी या

उससे मी बाएँ यमुना तक थी। यंशा-यमुना का प्रदेश (जिसे श्रीक विवरणों में मंगरिद्धी कहा नया है) भी उसके राज्य के अनतंत्र सा थींघर गण और मागय साम्राज्य की वितर के साम्यन्य में मुक्तर प्रीस्तीनियन तेता का उत्साह मण हो गया, और उसने विपाला नों को पार कर पूर्व की ओर आमें बढ़ने से ह्नकार कर दिया। सिकन्दर ने अपनी सेना को अनेक प्रसार से उत्साहित करने का प्रयत्न विद्या , उसने सम्मुक अनेक व्याव्या दिये, पर उसे अपने प्रयत्न में सफ्लता प्राप्त नहीं हुई। मैसिडोनियन सेना अपने दिविनयपी नेनानी व समाह है सिद्ध विद्याह तक कर देने के लिये उखत हो गई। अपने प्रयत्न में सिफल होल समाह के सिद्ध विद्याह तक कर देने के लिये उखत हो गई। अपने प्रयत्न में सिफल होल सिकन्दर अपने शिविर में जा बैठा, और कई दिन तक उससे बाहर नहीं निकला। अन्त में उसे अपनी सेना की इच्छा के सम्मुख सिंह सुक्ता देने के लिये विवस होना पड़ा। व्यास नती के परिवस्ती तर पर अनेक वेदिकाएँ बनवा कर सिकन्दर ने उन पर देवताओं को बिल अर्थित की, तीर किर साथन लिट करने की आशा प्रदान की।

विपाशा (ब्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विघ्न बाघा के वे वितस्ता (जेहलम) के तट पर जा पहुँची। यहाँ पहुँच कर मिकन्दर ने एक बड़े दरवार का आयोजन किया, जिसमे उसके अधीनस्य विविध भारतीय जनपदो के शासक सम्मिलित हए। सिकन्दर की यह इच्छा थी. कि मारत से वापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सृव्यवस्था कर है। विपाला और वितस्ता नहियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केक्यराज पोरु के सुपूर्व किया, जो सिकन्दर का मित्र व परम सहायक था। मगध के राजाओं के ममान पोरु मी विजिगीष और महत्त्वाकाक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकाक्षा की पूर्ति वह स्वय अपनी शक्ति से नहीं कर सका था, उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक होकर पुरा किया । उसका शामन-क्षेत्र अब केक्य जनपद से बाहर सुदूरवर्ती विपाशा नदी तक विस्तीणं हो गया था, और मद्र, कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन मे आ गये थे। अभिसार और उरशा के राज्यों को मिलाकर उनका शासन अभिसार के राजा को मृपुर्द किया गया, और वितस्ता तथा सिन्ध नदियों के बीच के सब प्रदेश तक्षशिला के राजा आस्मि की अधीनता से दे दिये सये । सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति फिलिप्पस को नियत किया गया। भारत के जिन प्रदेशों पर मिकन्दर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरो मे मैसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गई, ताकि ये प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों के शासन की मुव्यवस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को वापस लौटने का उपक्रम किया। उसकी यह वापसी यात्रा ३२६ ई० पु० के अन्त मे प्रारम्भ हुई।

वापनी यात्रा करते हुए जिस जनपद से सबसे पूर्व मिकन्दर का सामना हुआ, प्रीक लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितस (Sophytes) लिखा है। सम्भवतः, यह सौमृति का बीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी मम्भवत सौमृति हो वा। यह नाम पाणिन के गणपाठ में विद्यमान है, और इस की गणना जिन अन्य नामों के साथ की गई है, उनकी मिसति भी उत्तर-परिवसी भारत के क्षेत्र में थी। एरियन के अनुसार यह राज्य वितस्ता (खेहलम) के तट पर था, और एक अन्य प्रीक लेकक ने यह लिखा है कि नमक की पहाड़ी बेही राज्य के क्षेत्र में भी। ब्युडा की नमक की पहाड़ी बेहिल सो होत्य तक फेनी हुई है। अत. सौमूर्ति की स्वित्ती के नयन्य में यही मन्तव्य संगत प्रतीत होता है कि यह राज्य वितस्ता के परिवसीतट पर उस प्रदेश में था, जहीं आवकल मेरा, नृन मियानी आदि बस्तिया विद्यमान है। श्रीक लेककों ने सौमूर्ति के निवासियों की बहुत प्रशास की है, और उसकी शासनपढ़ित, सामाजिक व्यवस्था आदि को भी बहुत सप्तास है। स्पार्ट और कठ लगों के समान मोमूर्ति में भी कुछ तथा निवंज कच्ची को वचपन में ही मरदा देने की प्रया विद्यमान थी। सौमूर्ति के लोग भी सौन्यर्य को बहुत महत्त्व देते थे। श्रीक विवरणां से सूर्यन होता है, कि सौमूर्ति ने निवस्तर से युद्ध नहीं किया, और उसकी अधीतता स्वीकार कर ली। तिकस्तर ने मी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अधुल्या स्वतार कि ति होता है। कि सौमूर्ति ने सिक्टर से युद्ध नहीं किया, और उसकी अधीतता स्वीकार कर ली। तिकस्तर ने मी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अधुल्या स्वतिया स्वीकार कर ली। तिकस्तर ने मी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अधुल्या स्वितार कर ली। तिकस्तर ने मी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अधुल्या स्वीकार कर ली। विकस्तर ने मी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अधुल्या स्वीतार कर ली।

सौमति को अपने आधिपत्य में लाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापस लौटना प्रारम्म किया। पर बापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। वितस्ता नदी में बहत-से जहाजो और नौकाओं को एकत्र किया गया, जिनकी संस्या टालमी के अनुसार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बैटा जलमार्ग से जा रहा था. और स्थल-. मेना नदी के दोनो तटो पर । सिकन्दर की यह मेना बिना किमी विघ्न-बाधा के उस स्थान तक आ गई, जहाँ वितस्ता (जेहलम) और अभिकृती (चनाव) नदियो का सगम होता है। इस सगम के समीप के प्रदेश में एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी. जिसे ग्रीक विवरणो में सिबोई (Siboi) लिखा गया है। सिबोई 'बिवि' या 'शिव' का रूपान्तर है। ऋग्वेद में 'शिव' नामक एक 'जन' का उल्लेख है, जिसे नदास ने परास्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में 'शैव्य' उल्लिखित है। जातक कथाओं में न केवल 'सिवि' जनपद का उल्लेख है. अपित् अस्टिठपुर आदि उसके अनेक नगरों का भी वर्णन है। पतञ्जलि ने 'शिवय' रूप से शिवि जनों का बहबबन में प्रयोग किया है. और पाणिनीय व्याकरण में 'शिविपर' नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थिति उत्तरापय के क्षेत्र में थी। पजाब के शोरकोट नगर में एक शिलालेख मिला है, जिसमें शिविपुर नामक नगर का उल्लेख है। इसमें यह परिणाम निकाला गया है. कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्नी के सगम के समीप उस प्रदेश में थी. जहाँ आज कल झग का जिला है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में शिवि जनपद बहुत महत्त्वपुर्ण था। उसके अनेक सिक्के भी मिले हैं, जो बाद के समय के हैं। पंजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान शिवि गण भी वाद में अपने प्राचीन अभिजन को छोड़ कर राजस्थान की मरुमिम में जा बसा था, और वहाँ उसने चित्तौड़ के समीप माध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि लोग बहुत वीर थे, पर सिकन्दर



बौली मेप्राप्त शिला काट कर बनाया गया हाथी

का सुकबला कर सकता उनके लिये सुगम नहीं था। बिना किसी विशेष युद्ध के उन्होंने सवनराज की अधीनता स्वीकार कर ली।

असिक्की (चनाब) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर बार्ये और इरावती (रावी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति थी, जिमे ग्रीक विवरणों में मल्लोई (Malloi) लिखा गया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर है। मालव गण के पड़ोस में ही पूर्व की ओर क्षद्रक-गण था, जिसे ग्रीक लेखको ने ओक्सिड़ा-केई (Oxydrakai) कहा है। महामारत में मालवीं और खद्रको का उल्लेख मिलता है। कुरक्षेत्र के यद में इन दोनों झुदक और मालव जनपदों ने कौरवी का साथ विया था। पाणिनि ने मालवों का आयवजीवि संघों में परिगणन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि मालव और क्षद्रक वाहीक देश के अत्यन्त शक्तिशाली गणराज्य थे। ग्रीक लेखक कटियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना मे ९०,००० पदाति, १०,००० घुड़-मवार और ९०० रव थे। यद्यपि इन गणराज्यों में चिरकाल से विरोध चला आ रहा था. पर विदेशी शत्र का सामना करने के लिये इन्होंने मुलह कर ली थी। डायोडोरस ने लिखा है, कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवों ने अपनी १०,००० अविवाहित कमारियों का विवाह क्षुद्रक कुमारो के साथ कर दिया, और क्षुद्रको ने भी इतनी ही कुमारियों का विवाह मालव कमारो के साथ। जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ, कि अभी उन्हें भारत की दो अत्यन्त बीर जातियों से यद करना है, तो वे वहत घवराये, और एक बार फिर सिकत्यर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गये। पर सिकत्यर ने उन्हें यह कह कर समझाया, कि अब तो यद के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है, क्यों कि क्षद्रकों और मालवो का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है।

यद्यपि मिकन्दर का सामना करने के लिये लुद्धक और मालव परस्पर मिलकर एक हो गये थे, पर इससे पूर्व कि लुद्धकों को सेना मालव गण की सहायता के लिये जा सकती, सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालव लंग अभी युद्ध के लिये तैया ने मीसिडोनियन विश्वक ने उनके नगरों और प्रामो पर अचानक हमजा कर दिया, और बहुत- से मालव कुषक अपने खेतों मे ही लटते हुए मारे गये। मालवों से युद्ध करते हुए ही सिकन्दर की छाती पर बह प्रयक्तर बोट लगी, जो मिक्स्य में उसकी मुत्यु का कारण यिद्ध हुई। इन चोट के कारण सिक्तर दला कुद्ध हो गया, कि उतने मर्सहाहा का आदेश दिया। क्ष्मी-पुरूष और बाल-बुद्ध किसी को भी मवन विश्वकों ने परवाह नहीं की, और हजारों मालव सिकन्दर के कोष के शिकार बने। इस बीच में श्रुटकों की सेना मालव गण की सहासता के लिये आ गई थी। मालवों से युद्ध करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया पा, कि उतने उसने आप सामाजी कर ले में ही अपना हित समझा। बुद्धकों और मालवों में मूं करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया पा, कि उतने उनके आप सामाजी कर रोज में ही अपना हित समझा। बुद्धकों और सालवों में मी युद्ध जनुम्ब किया, कि सिकन्दर जैसे दियाज्यों बारे के सा कड़ाई को और सालवों निर्मंत है। सुद्ध हो को भीर सुद्ध ने मी युद्ध जनुम्ब किया, कि सिकन्दर जैसे दियाज्यों बारे के साल कड़ाई को और राजवां निर्मंत है। हम डाम में रोनों पक्षों में सिच्च हो गई। मालवों और सुद्ध को और सुद्ध को और सुद्ध निर्मंत हम सुद्ध हम सा में रोनों पक्षों में सिच्च हो गई। मालवों और सुद्ध को और सुद्ध को अपनु

पुरुष सिकन्दर की सेवा में उपस्थित हुए। सिकन्दर ने उनका बढ़ी घूमघाम के साथ स्वागत किया। उनके सम्मान में एक मोज की व्यवस्था की गई, जिबसे शुद्रकों और मालवों के नेताओं के बैठने के लिये बुवर्णजटित आसन रखे गये। सुद्रकों और मालवों ने कहा— हम आज तक स्वतन्त्र रहे हैं। पर सिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेच्छापूर्वक उसकी अधोनता स्वोकार करते हैं। यद्यार प्रोक विवरणों के अनुसार शुद्रकों और मालवों ने सिकन्दर को अपना अधिपति स्वीकृत कर लिया था, पर भारत की प्राचीन अनुधृति स्वके विवरति है। और आवसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि सस्कृत के व्याकरण-प्रत्यों के अनुसार शुद्रक लोगा अकेले ही गिकन्दर को परास्त करने में समर्थ हुए थे। महानाप्य ने 'एकाविमि शुद्रके किया भं लिकेले ही गिकन्दर को परास्त करने में समर्थ हुए थे। महानाप्य ने 'एकाविमि शुद्रके किया मुंत्रके ही गुक्त को नेता लिया) लिखकर उस प्राचीन अनुधृति को बोह्रता है, वो शुद्रकों की विवय के सन्वत्य ने सरियो तक विद्या था, उमे दृष्टि में रखते हुए यह करपना करता अनुवित नहीं होगा कि सिकन्दर उन्हें परास्त करने में अमर्थ रहा सुए यह करपना करता अनुवित नहीं होगा कि सिकन्दर उन्हें परास्त करने में अमर्थ रहा था, और उनने सलक कर लेने में ही उनने अपना दित समसा था।

मालबो और सुदकों से समझौता कर लेने से ही सिकन्दर की समस्या हुल नहीं हो गई। इनके पड़ीम से ही किंग्रिय अप गण-राज्यों की स्थिति थी, जिनमे अस्वण्ट (Abastanoi या Sambastai), कामू या शित्रप (Xathroi) और बसाति (Ossadioi) विशेष रूप से उन्लेखनीय है। अन्वण्ट ने वीरतापूर्वक मैसिडोनियम सेता से युद्ध किया, पर अन्य दो गण-राज्यों ने युद्ध के बिना ही सिकन्दर की अधीनता स्वीकृत कर ली। महामारन में 'अम्बण्ट' का उल्लेख मालब के साथ किया गया है, जिससे सुस्तित होता है कि बहु पयाब का ही अन्यन्त प्रतप्य या। पाणिन के एक सुष्त पर माल्य लिखते हुए पतन्त्रवित ने भी अम्बण्ट का एक देश या जनपद के रूप में उल्लेख किया है।' ग्रीक लेखकों के अनुसार अम्बण्ट जनपद की सेता में ६०,००० पदाति, ६००० अस्वारोही और ५०० रूप ये।' निकन्दर का सामना करने के लिये अम्बण्टों ने तीन सेनापति चुने ये, जो बीरता और युद्धनीति में निपुणता के लिये प्रसिद्ध वे। सिकन्दर के अम्बण्टों से सिव कर लेना ही उचित ममझा। अम्बण्टों के बूढ़ी या अप्येण्डों की में यही सम्मति थी, कि सिकन्दर से देर तक युद्ध को जारी रखना निर्मेख होता। अन उन्होंने अपने पचास हुत यवनराज की सेवा में भेबे, जिन्होंने उनके साथ मीस्व रूणे। अम्बण्ट पा की स्थित असिकनी नदी के समीपवर्ती प्रदेश से ही थी। सम्भवत ,बहु मालबों के दक्षिण में विद्यान था। अस्वल्य गण की स्थित असिकनी नदी के समीपवर्ती प्रदेश से ही थी। सम्भवत ,बहु मालबों के दक्षिण में विद्यान था।

ग्रीक विवरणों में एक अन्य जनपद का उल्लेख है, जिसे वहाँ क्सप्रोई (Xathroi) कहा गया है। यह 'क्षत्रिय' सच का रूपान्तर है, जिसका परिगणन कोटलीय अर्थशास्त्र

१. 'द्ब्यज् मगघ कलिङ्गसूरमसादण्' (पाणिनिसूत्र ४।१।१७०) पर पातञ्जल भाष्य।

<sup>2.</sup> McCrindle: Invsion of Alexander, p 252

द्वारा 'वार्ताघारभोपनीचि' संघों में किया गया है।' श्रीक केलकों के जोसिटजोई (Ossadioi) को संस्कृत के 'वतार्ति के ताम फिछाया गया है, विसका उल्लेख महामारत में सुद्रक-मालवों' और सिन्यु-सोबीर के ताम किया गया है।' पाणिति के गणपाठ में भी वसाति नाम राजन्याधियण में परिणित्तत है, और पतञ्चित ने महामाण्य में कसाति का उल्लेख शिवि के साम किया गया है। निस्सन्वेह, इत दोनों (क्षत्रिय की पत्रमाति) जनपदों की स्थिति मी मध्य पत्राब के चनाव और राखी नहिंदों के मध्यवतीं प्रदेश में थी।

शिवि, मालव, क्षद्रक और अम्बष्ठ जनपदो ने सिकन्दर की सेनाओ का मुकाबला करने का प्रयत्न किया था. यह ऊपर लिखा जा चका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशों में एक अन्य शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी. जिसे ग्रीक विवरणों में अगलस्सि (Agalassi). अगिरि ( Agiri ) व अगिसनई ( Agesinae ) लिखा गया है। पर इनमे अधिक प्रचलित नाम अगलस्सि ही है। ग्रीक लेखको के अनुसार इस जनपद की सेना मे ४०,००० पदाति और ३००० अध्वारोही सैनिक थे। अगलस्सि सैनिक बडी वीरता के साथ लडे. पर मिकन्दर को परास्त नहीं कर सके। जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकना सम्भव नहीं है, तो उन्होंने स्वय अपनी नगरी को मस्मसात कर दिया। उनकी स्त्रियों ने जौहर व्रत लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके पृश्य युद्ध द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्थ काशीप्रसाद जायसवाल ने अगलस्सि को 'अग्रश्लेणि' के साथ मिलाया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'बार्ताशस्त्रोपजीवि' संघो का परिगणन करते हुए 'श्रेणि' को भी इन संघो की सचि में सम्मिलित किया है। इससे जायमवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 'श्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय मे विद्यमान था. जिसके एक से अधिक भाग थे। उनमें जो प्रधान 'श्रेणिगण' था, उसे 'अग्रश्रेणि' कहते थे। पर यह मत युक्तिसंगत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत में 'श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी, जिसकी वर्तमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगलस्सि शब्द का प्रयोग जिस गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्भवत: वह आग्नेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत के कर्ण विजय पर्व में हुआ है" और जिसकी मुद्राएँ भी अगरोहा (जिला हिमार) की खुदाई में उपलब्ध हुई है। इस गण का मल प्रवर्तक अग्रसेन था, और इसकी राजधानी 'अग्रोदक' नगरी थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलज नदी के दक्षिण-पूर्व में थी, पर यह असम्भव

१. की. अर्थ. ११।१

२. 'वद्मातयद्य मौलेयाः सह क्षुड्रकमालबैः।' महा. सभा पर्व

३. 'गान्धाराः सिन्धुसौवीराः सिवयोऽय वसातवः।' महा. ६।५१।१४

<sup>4.</sup> McCrindle: Invasion of Alexander the Great, p 232

भंद्रान् रोहितकांच्चैव आग्नेयान् मालवानिय ।
 गणान् सर्वान विनिजित्य नीतिकृत प्रहसन्निव ।"। महाभारत, सभापवं

नहीं कि इस अनपद का विस्तार परिचय से पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी परिचयी सीमा
शिवि, मालव और खुडक अनपदों के समीण तक हो। महामारत के अनुमार भी आधि मण
माजवगण के पड़ीस में था। कणें ने पूर्व से परिचय की ओर विजय यात्रा करते हुए एक्ते
आध्यों को जीता था, और फिर साजवों को। सिकन्यर उत्तर-पिचय की ओर से पूर्वदिक्षण की ओर वड़ रहा था। अत स्वामाविक रूप से उसने पहले लुइक-माजवों से गुड़
किये, और फिर दिक्षण-पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर आध्येय या अवलिस की परास्त किया।
किया, और फिर दिक्षण-पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर आध्येय या अवलिस की परास्त किया।
के कारण यह गण सम्मवतः अग्रसेतियां में कहाता था, और इसी कारण ग्रीक लेखकों ने इसे
अयसिनेई मी जिला है। कतियय ऐतिहामिकों ने अगलिस को आर्जुनायन से सी मिलाया
है। यह मही है, कि आंकुनायन नायक एक गण राज्य आर्जुनायन से सी मिलाया
है। वह मही है, कि आंकुनायन नायक एक गण राज्य आर्जिन समय में इस क्षेत्र में

आग्रेय (अगलस्मि) जनपद्यको अपने अधीन कर मिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर चलता गया। जहाँ वितस्ता (जेहलम) और शतदि (मतलज) नदियों का सगम होता है. और जहाँ ये दोनो परस्पर मिली हुई नदियाँ मिन्य नदी के माथ आ मिलती है, वहाँ तक के सब जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य में आ गये थे। अब मेसिडोनियन सेनाओं ने सिन्ध के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। इस क्षेत्र में उसे जिन जनपदी का सामना करना पडा, उनके सम्बन्ध में ग्रीक विवरण वहत अस्पष्ट हैं। पर इस क्षेत्र के जन-पदों में सबसे पूर्व सोग्दी (Soeds) या मोद्रण (Sodras) का उल्लेख हुआ है, ओर फिर मस्सनोई (Massanos) का। जायमवालजी न मोडए को पाणिनि के गणपाठ के मौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐतिहासिकों का यह मत है, कि गद्र नाम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी. ओर ग्रीक लेखको को मोद्रए से वहीं अभिप्रेत था। महाभारत में इस बाद जनपद का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि भारत में आयों के प्रवेश में पूर्व जो लोग निवास करने थे, उनके विभिन्न जनो (कबीलो) को सामृहिक रूप मे जहाँ 'दाम' कहा जाता था, वहाँ उनके किमी 'जन' की शुद्र सज्ञा भी थी। इसी गुद्र जन का एक जनपद सिन्ध के उत्तरी क्षेत्र में शेष था। मन्सनोई को मसीन (Musarni) के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख टाल्मी ने जिड़ोसिया के एक नगर के रूप में किया है।

सोद्रए और मम्मनोर्ड के बाद ग्रीक लेनको ने तीन जनपदो का उल्लेख किया है, जिनके नाम क्रमश्च मूमिकनोर्ड (Mousskanoi), सैम्बम (Sambos) और आक्सीकेनम (Oxykanos) थे। जायमवाल जी ने ममिकनोर्डको 'मुक्किय' का रूपान्तर

<sup>1.</sup> Nılakanta Sastrı: A Comprehensive History of India Vol. II p 129

<sup>2.</sup> McCrindle · India as described by Ptolemy p. 322

माना है। पाणि नि के एक सूत्र की काधिका वृत्ति से मुण्यिक मं का उल्लेख मिलता है।
एक अन्य सूत्र के पातञ्जल माध्य में 'मीधिकार' नाम आवा है। औक छिस्को का मूसिकनोई सम्मवतः यह मुण्युक्त में सीधिकार ही था, यद्यिष कतिपय अन्य विडानो ने मुसिकनोई
को 'मूषिक' का रूपाल्य पाना है। इस मुज्युक्त या मृषिक जनपद की औक छेस्काने ने वृद्धत्त प्रसंसा की है। उन्होंने छिला है, कि इस जनक्यर के निवासी दीर्घाय होते हैं। उनकी आयु
प्राय १३० वर्ष को होती है। यद्यिष उनके जनपद में सब पदार्थ प्रमुत परिमाण मे उत्पन्न
होते हैं, पर वे समय का जीवन बिदाते हैं और माण्यिक मोजन करते हैं। वे सोने जोर
वादी का उपयोग नहीं करते, यद्यिष उनके जनपद में इन चातुओं को बाने विद्यान हं।
वे एक साथ बैठ कर मामूहिक रूप से मोजन करते हैं। दास प्रया का उनमे अमाव है, और
सबके प्रति एक सद्या व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या

मूनिकनोई के पहोस में ही एक जन्म जनपद था, जिसे ग्रीक विवरणों में सैन्यस (Sambus) फिला था है। इस सैम्बम की राजवानी सिनिदमन (Sindimana) मी, जिसका मारलीय नाम पहचाना नहीं जा मका है, यदाप करिया बढ़ानों ने इसे सेहजन में मिलाया है, जो मिन्य के तट पर रिपत एक नगर है। "सैम्बम को "पाम्य" का कपात्तम माना जा सकता है। आक्सीकेनस (Oxykanos) की स्थित सिन्य नदी के पश्चिम में उस को में भी, जहाँ आजकरू रूपलाना है। मूनिकनोई और तक्षत्रिका से पित्म में अम को में भी, जहाँ आजकरू रूपलाना है। मूनिकनोई और तक्षत्रिका के राजा आम्मि में थी। मैंस्यस ने निकट्य की अधीनता स्वीकार कर नते, और मूक्तिकनोई ने उससे युक्त की नैयारी की। पर जब मूनिकनोई ने देखा, कि निकट्य ने अकस्मात् उस पर चढ़ाई कर दें है, ती उसने मी यवनराज का अधीनता स्वीकार कर नेने में ही हित नमसा, और बहुमूच्य उत्तहार प्रदान कर सिकट्य के प्रवास किया कि स्वतर्य के उत्तहार प्रदान कर सिकट्य का अधीनता स्वीकार कर नेने में ही हित नमसा, और बहुमूच्य उत्तहार प्रदान कर सिकट्य के प्रवास किया हो कि स्वतर्य के उत्तर सिकट्य के प्रवास की स्वतर्य के सिकट्य के सिकट्य के प्रवास किया सिक्त रोशक नगरी थी। वर्तमान समा की छावनी कायस कर दी। मुसिकनोई क्रयद का राजधानी सम्यवत रोशक नगरी थी। वर्तमान समस का रोडी नगर इसी रोशक का उत्तर प्रवासी है। मूसिकनोई, सैम्बस और आसमीकेनस-नीनो के प्रदेश क्लिक्ट के अधीनता में आ गरी थे।

उत्तरी सिन्य के विविध जनपदो को अपने आधिपत्य मे छे आने के परबात् सिकन्दर दक्षिण की ओर और आगे बढ़ा। वहाँ उसे एक अन्य जनपद से युद्ध करना पड़ा, ग्रीक विवरणों के अनुसार ब्राह्मणों का जहाँ निवास था। इसे ग्रीक लेखकों ने 'त्रचमनोई' की सजा दी है। इसे 'ब्राह्मणक' जनपद के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पतञ्जिल

<sup>1.</sup> McCrindle: Ancient India as descriped in Classical Literature p 41

<sup>2</sup> Raychaudhuri : Political History of Ancient India p. 259

ने पाणिनि के एक सूत्र का बाध्य करते हुए किया है। पतञ्जलि ने 'ब्राह्मणक' को स्पय्ट रूप से एक जनपद लिखा है। 'ब्राह्मणक जनपद ने बीरता के साथ सिकन्दर का मुकावला किया, यद्यपिय ने उसे एक्ता कर सकते में कामप पहें। पिकन्दर के कूरता से ब्राह्मणक के निवासियों का वच किया, बीर बहुतन्से ब्राह्मणों की लाशों को मार्ग पर लटकवा दिया, ताकि क्या कोंग उन्हें देक्कर में सिक्षीनियन नेता के विरुद्ध हाथ उठाने का साहस न करें।

सिन्ध प्रान्त में सिन्ध नदी जहाँ दो धाराओं में विश्वस्त होकर समुद्र की ओर आगें बढ़ने कराती है, प्राचीन समय में बहाँ पातानप्रस्व नामक जनरद की स्थिति थी। प्रीक लेखकों ने इसी को 'पातालेल' (Patalene) लिखा है। श्रीक विजरणों में इस जनपद के बासन की तुलना स्थार्टी के बासन के साथ की गई है। बायोडोरस ने लिखा है, कि पाता-लेन की शासन पढ़ित उसी बंग की है, जैसी कि स्थार्टी की है। यहाँ सेनापतित्व दो मिन-भिन्न कुलों में बशान्गत रूप से स्थित रहता है, और बढ़ी या ज्येटठों की एक कौसिल होती है जिसे मम्पूर्ण जनपद पर शासन करने का अधिकार है। 'पाणित के गणपाठ में पाताल-प्रस्य का उत्लेख हैं, और श्रीक लेलकों का पातालेन यह पातालप्रस्य ही था। पातालप्रस्य के निवासी सिकन्दर का मुकाबला कर मकने में अममयं रहे, और अपनी स्वतन्तता की रक्षा के प्रयोजन से अपने प्राचीन अध्वन का परित्याल कर अल्यन करें यह

सिकन्दर अब सिन्य नदी के मुहाने पर पहुँच बया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो मापी में विमन्त किया। जरू-नेनापित निवार्यक्त को जहाजी बेड़ के साथ समुद्र मार्ग से बापस लौटने का आदेश देकर वह स्वम मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश का यापस लौटने का आदेश देकर वह स्वम मकरान के किनार करण उद्यादा हुआ बहु अपनी सेना के साथ देश ई. है पूर में वैविलोन पहुँच गया। न केवल उसकी सेना निरक्ता सुद्धों के कारण बहुत थक गई सी, अपितु बहु स्वय मी आत्ति अनुमव करने लगा था। मालवों से मुद्ध करते हुए उसकी छाती में वो सक्कर बांट लगी थी, बहु अमी तक मी पूर्णतया ठीक नहीं हुई सी। इस दया में आत्ति अनुमव करने लगा था। मालवों से मुद्ध करते हुए उसकी छाती में वो सक्कर बांट लगी थी, बहु अमी तक मी पूर्णतया ठीक नहीं हुई सी। इस दया में आपने दक्ष को मार्ग पहुँचने में पूर्व हो विकलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का काल २२२ ई. पूर्ण माना आता है।

सिकन्दर एक महान् विजेता या। दिनिवय द्वारा उसने एक विद्यान साम्राज्य की स्थापना की थी। पर इस साम्राज्य को स्थायी रूप से एक मूत्र मे बाय सकने की न उसमे क्षमना थी, और न उसके सहयोगियों में । यही कारण है, कि सिकन्दर के सरने ही उसके साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके विभिन्न सेनापित अपने-अपने पृथक् राज्य

 <sup>&#</sup>x27;बाह्मणकोणिके संबोधाम्' (पाणिन अष्टाध्यायी ५।२।७१) सूत्र पर पातञ्जल भाष्य में 'बाह्मणको नाम जनपदः ।'

<sup>2.</sup> McCrindle: Invasion of India by Alexander the Great, p 296

३. पाणिनि, गणपाठ ४।१।१४

स्थापित करने में तत्पर हो गये, और विशाल में सिझोनियन साम्राज्य अनेक खण्डों में विमक्त हो गया। ये खण्ड तीन वें, मैं विडोनिया, मिस्र और सीरिया। सिकन्दर मैंसि-डोनिया का निवसी था। वहाँ सेनापति एष्टीयोनत ने अपने पृथक् राज्य की स्थापना कर ली। प्रीय इनी राज्य के अन्यनंत था। टाल्मी नामक सेनापति ने मिस्र में अपना पृथक् राज्य कायम किया। मारत से लगाकर एधिया माइनर तक के विशाल मूखण्ड पर संतापति मैं त्युक्त ने अधिकार कर लिया। इसी कां सीरिया का राज्य कहा जाता है। मारतीय डोतहाम के साथ सीरिया के इन राज्य का धनिष्ठ माक्य है, बयोकि सिकन्दर द्वारा मान्य के जी प्रदेश जीते गये थे, में मी इसी राज्य के अन्तर्गत थे।

## (३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव

दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह उसकी मृत्यु होते ही खण्ड-खण्ड हो गया । एशियन प्रदेशों में सैल्युकस द्वारा जो राज्य कायम किया गया, वह बस्तुत पुराने हलामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी या। इसी प्रकार टाल्मी द्वारा मिस्र मे जिम पृथक् राज्य की स्थापना की गई, कुछ ही समय प्रवात वह मैंसि-डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पुराने मिस्री राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका ग्रीक राजवश पुराने फैरोहा-सम्राटो का स्मरण दिलाने लगा । वस्तुत , सिकन्दर आधी की तरह आया था, और आधी की ही तरह वापम चला गया था। उसने कितने ही पुराने राजवशो और राजकुलो का उच्छेद कर दिया, पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी व्यवस्था का मूत्रपात नही कर सका, जो इतिहास मे चिरस्थायी रहती । उसकी दिग्विजय का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह अवस्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पू० की तीन उन्नत व सभ्य जातियाँ--- ग्रीक, ईरानी और भारतीय--- एक दूसरे के निकट सम्पर्क मे आ गई और उनमें ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये। सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों से अनेक नई नगरियां बसायी थी। इनमें मैं सिडोनियन या ग्रीक सैनिको की छावनियां भी स्थापित की गई थी । भारत में ऐसी तगरियों में मुख्य पाँच थी-अलेरजेण्ड्रिया (काबुल के क्षेत्र मे), बुकेफला (जहाँ ग्रीक सेना ने वितस्ता नदी को पार किया था), नीकिया (जहाँ केकयराज पोरु को परास्त किया गया था), अलेग्जेण्डिया (अभिक्नी ओर सिन्ध नदियों के मगम पर) और एक अन्य अलेम्बेण्डिया जो कि वितस्ता और इरावती (रावी) निर्दयों के सगम के दक्षिणी प्रदेश में थी। इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियों में जिन ग्रीक (यवन) लोगों को आबाद किया गया था, वे स्थायी रूप से मारत में ही वस गये थे और घीरे-धीरे पूर्णतया भारतीय ही बन गये थे। मौर्यं साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हें शासन में भी स्थान प्राप्त हुआ। अभोक द्वारा यवन तुषास्य की राजकीय पद पर नियक्ति इसका प्रमाण है। वहत-से यवन मौर्यो की सेना से 'भृत' सैनिको के रूप से भी भरती हुए। चन्द्रगृप्त की जिस सेना ने नन्द के शासन का अन्त करने के लिये मगध पर आक्रमण किया था, मुद्रा-

राक्षत के अनुसार पारसीक और म्हेच्छ सैनिक भी उसमें सम्मिलित से। सम्भवत, में विदेशी सैनिक सिकन्दर की उन सेनाओं के अवशेष से, बिन्हें वह मारत में ही छोड़ गया था। सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और मारत के सब प्रदेश मीसिशेनियन आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी सैनिकों की सिकन्दर भारत में छोड़ गया था, उन्हें अपने देश में वापस जाने का अवसर ही नहीं मिल उसना था। इस दया में यदि वे मृत सैनिकों के रूप में चन्द्रगृत मीर्य की सेना में सीमिलित हो गये हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है।

पश्चिमी ससार के साथ भारत के सम्बन्धों में धनिष्ठता और दृहता आने में भी सिकन्दर के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थीं। इससे पूर्व भी भारत का पास्चात्य जगत के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षों के लिये विद्याशा नदी से मूमण्य साथ रतक के सुविस्तृत हुन हो स्वार्ध में पर क्षासन स्थापित हो जाने के कारण सहस्वन्य और अधिक इह हो गया। मारत के व्यापारी अब बड़ी सस्या में ईराक, मिस्न और ग्रीस आने जाने लगे, और परिचमी देशों में मारत का माल बड़ी मात्रा में विक्रम के लिये में बा जाने लगा।

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि हिमालय से समद्र पर्यन्त विस्तीणं भारत मिम में राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने में इससे बहुत सहायता मिली। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में जो बहत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे. सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई। उसकी प्रवल शक्ति के सम्मृख वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सके। गगा के पूर्व के भारत मे प्राचीन काल मे जो बहुत-से छोटे-बडे राज्य या जनपद विद्यमान थे, वे मगध की साम्राज्यविस्तार की प्रवत्ति और प्रवल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। बार्हद्रथ, शैंश्-नाक और नन्द बशो के प्रतापी सम्राट भारत के मध्यप्रदेश और प्राच्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे, और नन्दवशी राजा महापद्म नन्द हिमालय से विन्ध्याचल तक और गगा-यमना से बगाल की खाडी तक विस्तीण एक विशाल माम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। जो कार्य पूर्व में मगध के राजाओं और विशेषतया महापद्म नन्द ने किया था, वही वितस्ता नदी के पश्चिम के मारत में सिकन्दर द्वारा किया गया। सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के कार्य में इसमें बहुत सहायता मिली। चन्द्रगप्त मौर्य जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने एकच्छत्र शासन में ले आ सका, उसका बहुत कुछ थेय सिकन्दर की दिखित्रजय को दिया जा मकता है। मैसिडोनियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का वल बहत क्षीण हो गया था। चन्द्रगप्त जो उन्हें इतनी सुगमता से अपनी अधीनता में ला सका. उसका यही मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इनने विशद रूप से उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत

में जो राज्य विद्यमान थे, उनकी संख्या ३० के लगमग थी। इनमे गान्घार, केकय, अभिसार, मद्रक, पृष्करावती और मचिकणं के राज्य राजतन्त्र राज्यों में मुख्य थे, और कठ, मालव, क्षद्रक. आग्नेय, ग्लचकायन और वसाति मणतन्त्र राज्यों में । गान्धार, केकय और अभिसार की स्थिति प्रायः बही भी, जो कि गमा के पूर्व में मगध, बत्स, कोशल और अवन्ति के राज्यो की थी। मध्य पजाब के क्षद्रक, मालव आदि गणराज्यों की स्थिति को उत्तरी विहार के विजन, शाक्य, मल्ल आदि गणराज्यों के सदश समझा जा सकता है। इन सब राज्यों को जीत कर एक शासन में ले आ सकना सुगम कार्य नहीं था। गान्धार और केक्य के राजाओ का यह प्रयत्न रहा था. कि वे अन्य जनपदों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। उन्हें आशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता. तो शायद केक्य या गान्चार के लिये सम्पूर्ण वाहीक देश मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकना कदापि सम्भव न होता। साम्राज्य-विस्तार द्वारा भारत भिन के अधिक से अधिक भाग को एक बासन में ले आने की जो प्रवत्ति चिरकाल से विकसित हो रही थी. सिकन्दर के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला, और कुछ वर्ष पश्चात ही मौर्य साम्राज्य के रूप में इस प्रवृति ने अनुपम सफलता प्राप्त कर ली। सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पृश्चिमी भारत की राजनीतिक दशा में जो परिवर्तन हो गया था. उसी से चन्द्रगप्त ने लाम उठाया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया।

## (४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार

चन्द्रगुप्त और चाणक्य की जो कथा महावसी मे पायी जाती है, और जिसका हमने इती अच्याय के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया है, उसके अनुसार नन्द बश का नाश करते के प्रयोजन से पहले उन्होंने माण के नगरी और ग्रामो पर आक्रमण करता प्रारम्म किया या। पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो गकी थी। फिर वे माण्य-साम्राज्य के सीमान्त पर गये, और उसे अपने अधीन कर उन्होंने मण्य पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल हुए, और नन्द वश का विनाश कर पार्टाल्युत्र के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।

महावसों की यह कया एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। सिकन्दर के आकरण के कारण मागध-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमों सोमान्त में उचक-पुबल मच गई थी, और ग्यों ही मैसिडोनियन सेनाएँ मात्त से तिबा हुई, इन सोमावर्ती प्रदेशों में बिद्रोह हो गया। निकन्दर द्वारा नियुक्त सेनापतियों और क्षत्रमां के लिये इन प्रदेशों को अपनी अधीनता में एक सकना सम्मव नहीं रहा। यही समय था, जबकि चाणक्य और चन्द्रगुप्त नन्दबश के बिनाश की आकाशा को लेकर इस सीमान्त प्रदेश में आये, और नहीं की राजनीतिक गरिस्थित से साम उठा कर उन्होंन उत्तर-पश्चिमों मात्त को सिकन्दर को अधीनता से मुक्त किया। २२२ ई० पू० से बब सिकन्दर को मृत्यु हो गई, तो पत्राब में यदन सासन के विरुद्ध विद्रोह अत्यन्त प्रवण्ड रूप धारण कर गया, और वन्द्रगुन्त तथा चाणक्य ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। पत्राव और उत्तर-पित्रमी सीमान्त को यवनो की अधीनता से मुक्त कर चाणक्य और वन्द्रगुन्त ने उन्हे एक शासनमृत्र में संगठित किया, और फिर इस क्षेत्र की सोनाओं को साथ लेकर गगय पर अक्रमण किया। नन्द का घात कर वन्द्रगुन्त स्वय पाटिलपुत्र के राजसिहासन पर आरूड हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत में उसमे एकष्ट्य शामन की स्थापना की।

चाणक्य और चन्द्रगप्त के इस कर्तन्य को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है---"सिकन्दर के भारत से वापस लौटने के एक साल पश्चात उस द्वारा विजित प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्भ हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था. जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य शास्त्र में पारगत था। उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चन्द्रगप्त नाम का एक शिष्य था। मैनिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला में ही था। सम्भवत , चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परन्तु व्यास नदी के तट पर अपनी यरोपियन सेना के विद्रोह कर देने के कारण वह और आगे नहीं बढ सका। सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का घात कर दिया था. यद्यपि पोरस सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करता था। इस हत्या के कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष फैल गया । एक अन्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी घान कर दिया गया, और क्रान्ति के लिये अब विद्रोहियों को केवल एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चन्द्रगप्त ने इन घणित यनानी लोगों को निकाल कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदला लेने के इस सुवर्णावसर को हाथ से नहीं जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पजाब की जातियों को भड़का दिया, और सिकन्दर की सेनाओं को पराजित कर उन्ही सेनाओं की सहायता से पाटलिएत्र पर आक्रमण किया। मगध के राजा को गदी से ब्यत कर और ग्रीक लेखको के मतानसार मारकर वह राजगही पर आरूढ हुआ।""

सिकन्दर की वापसी के बाद को भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं का हैवल ने जिस बग से प्रतिपादन किया है, वह चीक विवरणों पर आधारित हैं। सिकन्दर ने भारत के नये जीते हुए प्रदेशों को शासन की दृग्टि से छ मागों में विभक्त किया था, और इनके शासन के छिये छः शासकों को नियुक्त किया था। ये छः विभाग निम्मलिखित थे—(१) सिन्य, जिसका शासक या क्षत्रप (Satrap) पाइषोंन (Peithon) को बानाया या था। (२) पश्चिमी गान्यार, जिसको राजधानी प्युक्ताओतिन (Peucelactis) या पुष्कावाती थी, और जिसको सिन्य नदी के पश्चिम से लगाकर कानुक की घाटी से पूर्व तक के सब प्रदेश अन्तर्गत थे। इसका क्षत्रय निकनीर (Nicanoz) को नियुक्त किया

<sup>1.</sup> Havell E.B.: The History of Aryan Rule in India, Chapter 5

गया था। (३) पैरोपनिसदी (Paropanisadae) या कावल की घाटी का प्रदेश, जिसका क्षत्रप आक्स्यार्टेस (Oxyartes) था। (४) सिन्य और वितस्ता (जेहलम) नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षशिला के राजा आस्मि के सुपूर्व किया गया था। (५) वितस्ता और विपाशा (ब्यास) नदियों का प्रदेश, जिसका शासक केकय-राज पोरु को नियक्त किया गया था, और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का वह सब उत्तरीय प्रदेश जो सिन्ध और व्यास नदियों के बीच में विद्यमान था। इस पार्वत्य प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सपर्द कर दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है. कि अपने विजित मारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर द्वारा की गई थी, उसमे मारतीयों और विदेशियों को एक समान स्थान दिया गया था। तीन प्रदेशों का शासनाधिकार मारतीयों के हाथों में या. और तीन का विदेशियों के। सिन्ध नदी के पश्चिम के सब प्रदेशों के शासक ग्रीक नियुक्त किये गये थे, और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशों के मारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में भी अनेक ग्रीक या मैसिडोनियन छावनियाँ स्थापित की गई थी, और उनमे विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बडी संख्या मे रावा गया था। सिकन्दर की सेना में केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नहीं थे। ग्रीस, ईरान, मिल आदि जो अन्य अनेक देश उसकी अधीनता में थे. उनके भी बहुत-से भत सैनिक उसकी सेना में सम्मिलित थे। भारत के विविध नगरों में स्थापित इन विदेशी सेनाओं का प्रधान कार्य मारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता में बनाये रखना और उन्हें स्वतन्त्र न होने देना ही था।

पर सिकन्दर देर तक मारत को अपनी अधीनता मे नही रख सका। उसके पातालप्रन्य से खिदा होने ही उस हारा जीते हुए मारतीय प्रदेशों में दिवोह प्रारम्भ हो गया, और
विवांन ने उसकी मृत्यु होते ही मारतीयों ने पराधीनता के जुए को अपने कच्चो से उतार
फेका। यह सब किल प्रकार हुआ, रस सम्बन्ध में बीक लेखकों के कतियय विवरण उदर्शियो
है। अस्टिन ने लिखा है, कि "सिकन्दर की मृत्यु के प्रकार मारतीय ने पराधीनता के जुए
को अपने कन्मे से उतार फेका और उस (सिकन्दर) द्वारा नियुक्त शासकों की हत्या कर
दी। (मारत की) इस स्वाधीनता का सस्थापन सैनुष्कोहुस (Sandracottus) द्वारा
तिया गया था। इस (सैनुविकोहुस) का जन्म एक हीन कुल से हुआ था, पर अलिकरूप में प्रोत्साहन प्राप्त कर उसमें राजधीनता के अधिमत कर लेने की महत्वाकाक्षा प्राप्तुर्भत
हों में सी। उसने सिकन्दर से डिठाई से बातचीत की थी, जिससे अपमानित होकर सिकन्दर
ने उस (सैनुवाकोहुस) के बच की आज्ञा प्रदान की थी। पर मानकर उसने अपने प्राणो की
रसा की। मानने से यककर उसे नीद बा गई। जब वह सोधा हुआ था, तो वहाँ एक सिह
आमा और उसके पसीन के अपनी बीम से वाटने लगा। इस अपने

और उसने लूटेरो की टोलियाँ सर्वाठत कर बारतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करना प्रारम्म किया कि वे पीक शासन को पलट दे। कुछ समय परवात् जब वह (सेन्हांकेट्रम) सिकन्यर के सेनापतियों के विचद्ध लड़ाई के लिये जा रहा था, एक विशालकाय अंगठी हायी स्वय जबके सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने एक पालतू हायी के समान उसे उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी सैन्डांकोट्ट्स का प्यत्रवर्शक हो गया और युद-क्षेत्रों में इसने बहुत कर्नृत्व प्रदांशत किया। विस समय सैन्युक्स अपनी मादी महत्ता की गीब बाल रहा था, चम्बुण्य ने इस इन से राजांसहमान प्राप्त किया और भारत में अपना आधिकप्य स्वाधीत विद्या।

जस्टिन का यह विवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमे निम्नलिखित बाते घ्यान देने योग्य है--(१) चन्द्रगुप्त का जन्म किसी राजा के घर में न होकर एक ऐसे परिवार मे हुआ था, जो हीन दशा मे था। (२) जब सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो चन्द्रगुप्त (जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक लेखको ने सेन्डाकोटस लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगप्त का ही ग्रीक रूपान्तर है) उत्तर-पश्चिमी भारत में था. और सिकन्दर से उसकी मेट भी हुई थी। सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताव किया था. और उसे समचित आदर प्रदान नहीं किया था। विजिगीय व साम्राज्य निर्माता वीर व्यक्ति में जो एक विशेष प्रकार का उद्दण्ड साहस होना बहत उपयोगी होता है. वह चन्द्रगप्त मे था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो विद्रोह भारत मे हुआ, चन्द्रगुप्त ने उसका नेतृत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहुत-से सैनिक एकत्र किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत के बहुत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वशाक्रमानुगत वृत्ति का अनुसरण कर सकना भी अब उनके लिये सम्भव नहीं रहा था, और जीवन-निर्वाह का कोई समुचित साधन न होने के कारण वे लुटमार के लिये विवस हो गये थे। यह भी सम्मव है, कि बाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा ध्वस कर दिया गया था. उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन विताने लगे हो, जिसे ग्रीक लेखको ने लुटेरी का जीवन कहा है। चन्द्रगप्त ने इन्हीं को एकत्र कर उस शतिशाली सेना को सगठित किया, जिसने कि न केवल भारत से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया, अपितू मगव की प्रदल सैत्यशक्ति को परास्त करने में भी सफलता प्राप्त की ।

सिकन्दर ने जिन जनयदों को जीत कर अपने अधीन किया था, युद्ध में यद्यपि वे परास्त हो गये थे पर वे विदेशी आधिपत्य को स्वीकृत करने के किये उद्यत नहीं थे। इसी का यह परिणाम था कि उनमें निरुत्तर विद्रोह होते रहते थे। चन्द्रगृप्त ने इस परिस्थित से भी लाभ उठाया। जब सिकन्दर भारत में हो था जौर पजाब के गण-राज्यों को जीतने में ब्यस्त पा, अस्सकेन (अस्वकायन) लोगों ने पुन्तन्वावती (यान्यार) के क्षत्रप निकनोर की हत्या कर दी थीं। इस निकनोर की अधीनता में अस्कायन जनपद के शासन के किये एक भारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम ग्रीक लेखकों ने सिसिकोट्टस (Sisicottus) लिखा है। यह सम्भवतः शशिगप्त का रूपान्तर है। अञ्बकायन लोग इसका भी अन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील थे, पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के लिये अन्य प्रदेशों से सेनाएँ मेजी, जिनकी सहायता से ही शशियुन्त अपनी रक्षा कर सकने में समर्थ हुआ । गान्धार के क्षेत्र में भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विख्य बिद्रोह हुआ था. जिसका नेतृत्व करने वाले बीर का नाम ग्रीक विवरणों में दमरैक्सस (Damaraxus) लिखा गया है। ये विद्रोह तो उस समय में हए थे, जबकि सिकन्दर भारत में ही था। जब उसने पातालप्रस्थ से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया, तब स्थिति और भी अधिक बिगड गई। पुष्कलावती मे जो मैसिडोनियन सेना स्थापित की गई थी, उसका सेनापित फिलिप था। वह न केवल एक सेनापति था, अपितु शासन-सम्बन्धी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। निकनोर की हत्या के पश्चात पूष्कलावती के क्षत्रप का पद भी सम्भवत: उसे ही प्रदान कर दिया गया था। ३२५ ई० प० मे फिलिप की मी हत्या कर दी गई। सिकन्दर अभी जीवित था। फिलिप की मत्य के समाचार से वह बहुत कृद्ध हुआ। उसने तत्काल यह आदेश दिया, कि तक्षशिला का राजा आम्मि फिलिप का स्थान भी ग्रहण कर ले. और सिन्च नदी के तट पर स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापित युदेमस (Eudamus) शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने मे आम्मि की सहायता करे। पर यदेमस के पास पर्याप्त सेना नहीं थी। चन्द्रगप्त और चाणस्य जैसे वीर और चाणाक्ष नेताओं के नेतत्त्व में विद्रोहियों की शक्ति दिन दूनी और रात चौग्नी वढ रही थी। इस दशा में युदेमस को अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के परचात् उसके सुविधाल साम्राज्य में उत्तरा-िषकार के सम्बन्ध में सगढ़ प्रारम्म हो गये थे। मैसिझीनेयन साम्राज्य के एधियन प्रदेशों (विपाशा नदी से मुमध्य साधर तक विस्तीण प्रदेशों) के विषय में ये सगड़े सिक्न्दर के दों सेनापतियों के बीच में थे, जिनके नाम सैन्युक्त और एष्टियोनस थे। ऐसी स्थित में युदेसस का कार्य और भी अधिक कठिन हो गया। अब वह यह आशा नहीं कर सकता था, कि उत्तर-परिचमी भारत में मैमिझीनेयन आधिषस्य को स्थापित रखने के लिये परिचम से कोई नहीं सेना आ सकेगी। चन्द्रगुल और साणक्य के नेतृत्व में निकन्दर द्वारा विजित प्रदेशों से सर्वत्र विद्वाह आरी थे, और इन विद्वाहियों की शतिब निरन्दर वहती आ हरी थी। ऐसी दशा में यूदेसस ने यही उचित समझा, कि अपनी बची-बुची क्षेत्र को कार्य एकिया की आर चला आया आए, ताकि वहीं आकर वह सैन्युक्त और एष्टियोंनस के युद्ध में एष्टि-गोनस की सहायता कर सके। ३१७ ई० पूर्व यूदेसस के भारत से प्रस्थान कर देने के साथ इस देश से मैसिझीनियन शासन का पूर्ण एक से अन्त हो गया था। पर चन्द्रपूष ने इससे यहले हो पार्टिलपुत्र के राजीहहासन पर अपना आधिकार प्राप्त कर लिया था, और उत्तर-परिचमी मारत मो तब विष्वाहन पर अपना आधिकार प्राप्त कर लिया था, और

केवल चाणव्य ही नहीं, अन्य भी अनेक बाह्यण व आचार्य सिकन्दर के शासन के विरुद्ध अपना रोध प्रगट करने से ततरर बे। श्रीक विवरणों में इन प्रकार के अनेक निरंध विवयनते हैं। एक बार एक ऐसे बाह्यण से वो सिकन्दर के विन्द्ध विवयनते हैं। एक बार एक ऐसे बाह्यण से वो सिकन्दर के विन्द्ध पठ कातों हो? बाह्यण ने उत्तर दिया — मैं चाहता हूँ, यदि बहु जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, अन्यवा सम्मानपूर्वक मर आए। एक अन्य बाह्यण सन्यासी ने सिकन्दर से कहा था— नुन्हारा राज्य सूची हुई खाल के समान है, जिसका कोई मुख्ता केन्द्र नहीं होता। अब निकन्दर राज्य के एक पार्ट्य पर सहा होता है, जिसका कोई मुख्ता केन्द्र नहीं होता। अब निकन्दर राज्य के एक पार्ट्य पर सहा होता है, हैं सहारा पार्ट्य उसके विरुद्ध ठठ लड़ा होता है। तक्षणिका के एक वृद्ध रण्डी (Dandanis) को सिकन्दर के सम्मुल यह दर दिखा कर लाने को कोशिया को गई कि सिकन्दर तो संसार के स्वामी थीं (Zeus) का पुत्र है। यदि तुम उत्तके सम्मुल प्रस्तुत नहीं होंगे, तो बहु तुम्हार सिर को यह से अलग कर देवा। यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षा-जनक होंसी हता है हुए कहा—मैं भी उसी प्रकार थी क्यान कर देवा। यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षा-जनक होंसी हता है एक सुन व्यक्ष पूर्वक कर सि है। उसी रण्डा ने व्यक्ष पूर्वक कर सुन कहा निर्मा तो पर पालन करती है। उसी रण्डा ने व्यक्ष सुर्वक कर सुन कहा—पित ही कहा अभी सार सिसार का पर सार प्राची ने वा सुन कर हों। तो दिल्ह अभी कि तम के स्वाम ने पर पालन करती है। उसी रण्डा ने व्यक्ष सुर्वक कर सुन कहा—पित की कि तम की सार के पार के प्रदेश से वाचरा, तो (नन्द की सेता) उसी दिवसा दिला देशों कि वह अभी सार सिसार का स्वामी नहीं बना है।

सिकन्दर के विरद्ध भारत मे जो विद्रोह हुआ, वह बस्तुतः जनता का विद्रोह था। उसमे उन गणराज्यो के निवासियो ने विश्वेष रूप से भाग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का मैसिडोनियन सेना द्वारा अन्त कर दिया गया था। गणराज्यो को अपनी स्वतन्त्रता से

 <sup>&</sup>quot;बैराज्यं तु जीवितः परस्याच्छिन्न "तैतन्यम" इति मन्यमानः कशैयस्यपवाह्यति, क्यां ता करोतिः विरक्तं वा परित्यक्य अपलब्धनीति ।" कौ अर्थः ८।२

वहत अधिक प्रेम था। वे विदेशी आकान्ता के प्रमुख्य को कदापि सहन नहीं कर सकते थे। गणराज्यों की तो बात ही क्या, सम्भवत , राजतन्त्र राज्यों के राजाओं के लिये भी मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना से अपने को पथक रख सकना सम्भव नहीं रहा था। इसी कारण केकयराज पोरु (जो वितस्ता और विपाशा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का सिकन्दर द्वारा नियुक्त शासक था) और यवन सेनापित युदेसस में विरोध हो गया था, और युदेससने पोरु का घात करा दिया था। चाणक्य और बन्द्रगुप्त ने इस परि-स्थित से पूरा-पूरा लाम उठाया और विपाशा (व्यास) नदी के पश्चिम के सब भारतीय प्रदेशों में मैसिडोनियन जासन का अन्त कर दिया। इन प्रदेशों के जनपदों ने स्वामाविक रूप मे अपने को विदेशी आधिपत्य से स्वतत्र कराने वाले चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली । इसीलिये ग्रीक लेखक अस्टिन ने लिखा है--- 'सिकन्दर के लौट जाने पर सेन्डा-कोट्रस (चन्द्रगुप्त) ने भारत को स्वतन्त्रता दिलायी। पर अपने इस कार्य मे सफलता प्राप्त कर चकने पर शीझ ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप मे परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियों के जए में स्वतन्त्र किया था, उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया।' उत्तर-पश्चिमी भारत को अपनी अधीनता में ले आने के पश्चात चन्द्रगप्त ने किस प्रकार मगब से नन्द बद्य के शासन का अन्त कर पाटलियुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध में महावसों की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है-सीमान्त देश से वे (चाणक्य और जन्द्रगप्त) पूर्व की ओर बढ़ते गये। नगरों और ग्रामो को अपने अधीन करते हुए वे निरन्तर आक्रमण करते हुए चले। एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर उन्होंने पाटलिपत्र को आकान्त किया, और धननन्द को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया।

विशालतत्त के प्रसिद्ध नाटक मुदाराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। जसके अनुसार चाणक्य और चन्द्रगुप्त को जिन सेनाओं ने पाटिलपुत्र को आकाल किया था, जममें शक, यबन, किरात, काम्बोज, पारनीक, बाहू लीक आदि की सेनाऐं सिम्मिलित थीं, विन्हें चाणक्य ने अपनी बृद्धि द्वारा कश में कर रखा था। इस प्रस्त में अमान्य राक्षम और विरावणुत्त को यह बातों उल्लेखनीय है—

"राक्षस—सन्ने ! चत्रगुप्त के नगर (पाटलियुत्र) मे प्रवेश कर चुकते के अनन्तर क्या कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वध के लिये नियुक्त तीक्ष्ण विषदायी गुप्तचरों ने क्या किया, यह सब प्रारम्भ से ही सुनते की हमारी इच्छा है।

विरायगुप्त — प्रारम्भ से ही कहता हूँ। चाणक्य अपनी बृद्धि द्वारा वश से करके शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, बाह लीक आदि की सेनाओं को ले आया और चन्द्रगुप्त तथा पर्वतक की सेनाओं के साथ इन्होंने प्रलय के समुद्र के समान कुमुमपुर (पाट-लिपुत्र) को घेर लिया।"

<sup>?.</sup> Cambridge History of India Vol. I, p. 429

मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार वाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को समय का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उन्तर्भ में नहाय का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उन्तर्भ है, और दह भी अपने देताने के साम वर्षार कर पहुंचा । बौढ अनुभूति के अनुसार पर्वतक काय के राजकुरू का हो? वा, यह उत्तर किसा जा चुका है। पर्वतक की स्थित के सम्बन्ध में साम होते हुए मी प्राचीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हैं, कि नन्द बंध का अन्त करने किसे किस से साम विवर्ध होते हुए मी प्राचीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हैं, कि नन्द बंध का अन्त करने के किसे किस साम होते हुए मी प्राचीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हैं, कि नन्द बंध का अन्त करने के किसे की से साम समिति हों हों हों हो से साम से अनुसार ये राज किमानित के अन्य अने कर राजा की तैनाएँ मी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा किस नित्र के अन्य अने कर राजा की तिनाएँ सी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा किस किसे के अन्य अने कर राजा की तिनाएँ सी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा किस किसे के अन्य अने कर राजा किस किसे हों के साम सिक्स के अनुसार ये राजा किस किसे के अन्य अने कर राजा किस किसे हों के साम सिक्स के अनुसार के साम किस के साम किस के साम किस के साम की साम के साम की साम के साम की सिक्स कर के आप की साम की सिक्स कर के अपने साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम सिक्स के अनुमूल और साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम की साम की साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर के अपने की साम की सिक्स कर की साम की सिक्स कर की साम की साम की सिक्स कर की साम की साम की सिक्स कर की सिक्स की सिक्स की सिक्स की सिक्स कर की सिक्स कर की सिक्स कर की सिक्स कर की सिक्स की सिक

कतिपय विद्वानो ने मुद्राराक्षस में दिये हुए राजाओं के इन नामों को ग्रीक विवरणो में बिद्यमान नामों से मिलाने का प्रयत्न किया है। टामस ने पर्वतक को पोरस या पाँछ के साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चन्द्र-गप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्भव नहीं था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग रह जाते है, या तो पोरस ने स्वयं इस आक्रमण मे भाग लिया और वही नाटक के चन्द्रगप्त का मित्र पर्वतक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी है। एक विद्वान ने पारसीका-धिपति मेघाक्ष को मैगस्यनीज के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशाखदत्त ने मूल से बैलाक्ष का मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सैल्युक्स का ही सस्कृत रूपान्तर है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आधार पर आश्रित है, और न उनका कोई विशेष लाम ही है। तात्त्विक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चन्द्रगप्त ने मगध पर आक्रमण किया था, उसमे पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत के बहुत-से सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकुल भी इस आक्रमण में चन्द्रगुप्त की सहायता कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वतक की तो पहले ही हत्या हो गई थी, और मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेतु की सेना में खश, मगव, गान्धार, यवन, शक, चीण, हण और कुलत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सुचि मे मगध के अतिरिक्त अन्य सब नाम ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पश्चिमी भारत तथा उससे भी परे के प्रदेशों के साथ है। मुद्राराक्षस की कथा के अनसार पर्वतक बाद में राजा नन्द और उसके अमात्य राक्षस के पक्ष में हो गया था, अत. चाणक्य ने कुटनीति द्वारा उसका वध करा दिया गया था। पर्वतक का पुत्र मलयकेत् था, जो स्वामाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अत. यदि उसकी सेना में विशास्त्र दत्त ने मगध के सैनिको का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

माग्रध साम्राज्य से नन्दर्वत के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बद्धि द्वारा जिन सेनाओं का संगठन किया गया था. विशाखदत्त के अनुसार उनमे शक, यवन, किरात. कम्बोज, पारसीक और बाह लीक आदि सैनिक थे, और कुलुत, मलय, काश्मीर, सिन्ध तथा परिशया के राजा चन्द्रगप्त के विरोध में थे। पर्वतक के पुत्र मलयकेत की सेना में भी खश, गान्यार, यवन, शक, चीण, हण और कलत के सैनिक सम्मिलत थे। यद्यपि मद्राराक्षस के इस विवरण पर अविकल रूप से विश्वास कर सकना सम्मव नही है, पर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्दर की भारत से बापसी के बाद उत्तर-पश्चिमी प्रदेशो में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमें न केवल चाणस्य और चन्द्रगृप्त के लिये अपित उनके विरोधी पक्ष द्वारा भी उनसे मृत सैनिको को बड़ी संख्या मे मरती कर सकना सर्वया सगम हो गया था। प्राचीन भारत में 'यवन' शब्द का प्रयोग ग्रीक लोगों के लिये किया जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सैनिक भारत मे रह गये थे और जिनके लिये अपने देश को वापस लौट सकना कियात्मक नहीं था. वे यदि चन्द्रगप्त और मलयकेत्-दोनो की सेनाओ मे मत सैनिका के रूप मे भरती हो गये हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। सिकन्दर के साम्राज्य में पशिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत या। एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वामाविक रूप से बहत-से पारसीक सैनिक भी उसकी सेना मे भरती थे। दिग्विजय करता हुआ सिकन्दर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियों के यवक भी उमकी सेना में भरती हो गये हो। बाह लीक बास्त्री या बैक्टिया को कहते थे। इससे परे के प्रदेशों में उस समय शकों और हुणों का निवास था। यदि कतिपय शक और हुण युवक भी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र में आने पर उसकी सेना में सम्मिलित हो गये हो. तो यह असम्भव नहीं है। खश जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशाख-दत्त ने मलयकेत के सैनिकों में 'बीणो' का भी उल्लेख किया है। मद्राराक्षस की यतिपय पाण्डुलिपियों में 'चीण' के स्थान पर 'चेदि' पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० पू० मे चीन के सैनिका ने भी चन्द्रगुप्त और नन्द के सघर्ष में भाग लिया हो, यह सम्भव नही प्रतीत होता । विशाखदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था, शक लोग मारत में प्रविष्ट हो चके थे, और हणो के आक्रमणों का भी सुत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी उस समय तक भारत का धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चका था। इस दशा मे यदि विशाख-दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियों का उल्लेख करते हुए शको, हुणों और चीनियों को भी उनमें सम्मिलित कर दिया हो. तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं।

सिकत्यर के आक्रमण के परचात् मारत के सीमान्त क्षेत्रो से अनेकविष जातियों के युवकों को मृत सैनिकों के रूप में बरती कर सकता बहुत सुवम था। उस समय इन प्रदेशों

में तेसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं रह गया था, और जो चोरी या लूटमार करने मे भी सकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने इन्हीं को 'लूटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का एक निर्देश महत्त्व का है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हो और उसे सैन्य शक्ति संगठित करनी हो, तो वह 'उत्साहहीत श्रेणीप्रवीरपुरुषो, चोर-गणा, आटविको, म्लेच्छ-जातियो और परापकारी गढ पुरुषों को सेना में भरती करे। प्राचीन मारत में शिल्पियो. कमंकरों और सैनिको आदि की 'श्रेणियाँ' ( Guilds ) सगठित थी। 'श्रेणिबल' को भी अन्यतम प्रकार का सैनिक बल माना गया है । सैनिको की श्रेणियाँ वृत्ति प्राप्त कर युद्ध में किसी एक का पक्ष लेकर मम्मिलित हो जाया करती थी। श्रेणियो में सगठित शिल्पियो के समान श्रेणि के सैनिक भी नियन्त्रण में रहते थे, और 'श्रेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण नहीं कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों में संगठित) सैनिकों को कोई विजिगीषु अपनी सेना मे भरती नहीं कर सकता था। पर जब कोई मैनिक-श्रेण उत्साहहीन हो जाए. तो उसके प्रवीर (बीरता और साहस से परिपूर्ण) पूरुष अपनी श्रीण से असतुष्ट होने के कारण किसी नई सेना में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर लेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही लोग अमिप्रेत हैं, जिन्हें जस्टिन ने 'लटेरा' कहा है। अटवियो (जगलो) में निवास करने वाली जातियों की 'आटविक' सजा थी। इनके यवको को भी मेना मे भरती किया जा सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात उत्तर-पश्चिमी भारत में म्लेच्छ जातियों की कोई कमी नही रह गई थी। कितने ही ग्रीक, मैसिडोनियन, पारमीक आदि जातियों के सैनिक जो सिकन्दर के साथ मारत आये थे. उस द्वारा इस देश में स्थापित छावनियों में रह गये थे और सिकन्दर के मारत मे लौट जाने और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अव्यवस्था के कारण बेकार हो गये थे। ऐसे ही लोगों को कौटल्य ने 'म्लेच्छजाति' कहा है। 'पराप-कारी' का अर्थ दूसरो को क्षति पहुँचानेवाला है। जो लोग दूसरो को क्षति पहुँचाने का सामर्थ्य रखते हो, उन्हें भी भरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढाया जा सकता है। निस्स-न्देह, चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने जिस सेना की सहायना से मगध के नन्द वश का विनाश किया था. उसका सगठन उत्तर-पश्चिमी भारत के इनी प्रकार के लोगो द्वारा किया गया था। ऐसी सेना को ही विशाखदत ने 'चाणक्यमनिपरिगृहीन' का विशेषण दिया है।

मारत से मैसिडोनियन आधिपत्य का अन्त कर चन्द्रमुख ने मगय की ओर प्रत्यात किया। इस तम्बन्ध में लका की बौद अनुभूति का इसी अध्याय में उसर उनलेख किया जा चुका है। जैन मन्य परिशिष्ट पर्व की कथा भी उससे मिलती-जुलती है। वही लिखा है कि जैसे कोई बालक लोभ के मारे अपना हाथ गरम सीर से आल देता है और उससे उसका

 <sup>&#</sup>x27;तेवामलाम...उत्साहहीनश्रेणीप्रवीरपुष्ट्याणां चोरगणाटविकम्लेच्छजातीनां परायकारिणां गृडपुरवाणां च यवालाभमुषचयं कुर्वीतः ।' कौ. अयं. ७।१४

हाय जल जाता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे किनारे की ओर से खाना सुरू करता चाहिये क्योंकि किनारे ठम्में होते हैं, इसी प्रकार जाणकर ने यहले तीमानों के प्रदेशों को जीति विना साम के केन्द्रीय स्वलां पर आक्रमण प्रारम्ण कर दिया वा और इसीकियं उसे पराजित होना पड़ा था। पर बाद में जाणक्य हिम्सवनकूट गया और वहीं के राजा पर्वतक के साथ सन्धि की। उन दोनों (चाणक्य और पर्वतक) ने सीमानों को जीत लेने के परचात् फिर मगच पर आक्रमण किया और पाटलिश्तर को जीत लिया। पर्वतक के सम्बन्ध में ओ मन सहावसों की देशकों पंचास जाता है और विन्ते हमने उसर उस्लिखत मी किया है, परिसियटपर्व के मत से बहु मिन्न है। पर जैन जनबूति का मत अधिक मुन्तिसंगत है, और मुझरासल द्वारा भी उसी को पुल्ट होती है। पर्वतक और उनके पुत्र मलकरेतु की सहायता के लिये जो राजा अपनी सेनाएं केकर आये थे, विशासद के विवयण से सुचित होता है कि

पर मागघ सम्राट नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम कार्य नहीं था। जैसा कि पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है, ग्रीक विवरणों के अनुसार नन्द की सेना मे २,००,००० पदाति. २०,०००, अस्वारोही. २,००० रच और ३,००० हाथी थे। कॉटयस ने तो नन्द की नेना के पदाति सैनिको की संख्या दो लाख के बजाय छ: लाख लिखी है। इस शक्ति-गाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगुप्त को विकट युद्ध की आवश्यकता हुई थी। बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्दपन्हों' के अनसार इस यद्ध मे १०० कोटि पदाति, १० हजार -हाथी, १ लाख अस्वारोही और ५ हजार रखकाम आये थे। इस विवरण मे अवस्य ही आतिशयोक्ति से काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और तन्द के युद्ध की विकटता और उसमें हुए धन-जन के विनाश की स्मृति चिरकाल तक कायम रही थी, और जनता उसकी भयकरता को मूल नहीं सकी थी। मिलिन्दपन्हों के अनुसार नन्द के सेना-पति का नाम मदसाल था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि युद्ध करते-करते जब नन्द की सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बृद्धि भी नष्ट हो गई, तो उसे चाणक्य और चन्द्र-गुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पड़ा । परास्त हए नन्द का चाणक्य ने घात नहीं किया, अपित उसे अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति भी उसे अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ मे आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुश्रुति में चाणक्य और चन्द्रगप्त द्वारा नन्द के विनाश का उल्लेख है।

पर नन्द का नाश कर देने के साथ हो चन्द्र गुप्त और चाणक्य का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। राजा नन्द के अनेक मन्त्री थे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से बाह्मण था। और रण्डनीति का प्रकाण्ड पण्डित था। मुद्राराख्य को कथा के अनुसार राजा नन्द की मृत्यू के पत्चात् अमात्य राज्यस ने उसके साई सर्वार्थितिह को राजा घोषित कर दिया। यदाप पार्टालपुत्र पर चन्द्रमुत्त का अधिकार हो यया था, पर मगध की जनता नन्दकंश के प्रति प्रस्ति रखती थी। अभी मगय की लेना पूर्णतया परास्त भी नहीं हुई थी। इस दशा में वाणक्य के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि अमात्य राखस को वश में लाए और उसे सर्वार्थितिह का पक्ष छोड़ कर चन्द्रणुत का सहयोगी होने के लिखे तैयार करे। दूसरी और असार्य राध्यक्त सा प्रदास कर प्रदास कार्य कर कर प्रशास कर पर नन्द वश का आधिपत्य स्थिर रहे। जीतिशास्त्र के इन दो आवार्यों (वाणक्य और राखस) में जो समर्थ हुआ, मुद्राराक्त में उसी का बड़े जुन्दर कर से वर्णन किया गया है।

## (५) सैल्युकस का आक्रमण

समय के सम्राट् नन्द के बिनाश के वश्वानु चन्द्रगुन मौये एक विश्वान साम्राज्य का स्वामी ही गया था। महाप्य नन्द ने जिल विश्वान साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका उन्नेल पिछले अध्याय में किया वा चुका है। श्रीक लेकको के अनुसार नन्द राजा गये-रिशी (Cangatudae) और प्राप्तिकों हैं (Prasso) का स्वामी था। गयोरिशी से यान्य समुना की वाटी का प्रदेश अभिन्नेत, है और प्राप्तिकों हैं (प्राची) से प्राच्य भारत का ग्रहण किया जाता था। किल्क्ष मी नन्दों के आधिपत्य में था, यह लारतेल के हाथोपूरण शिला-लेक्ष हारा सूचित होता है। दक्षिण में कर्णाटक तक के प्रदेश नन्दों के शासन में थे, इस सम्बन्ध में वी निर्देश विलालेकों में व अन्यत्र पाय जाते हैं, उनका उन्लेख बहुले किया जा चुका है। इसमें मन्देह नहीं, कि नन्दवत्य के विनाल के साम्रा हो एक मुविशाल साम्राज्य वन्द्रपुत के अधिकार से आ गया था, जो हिमालख से दोलागय और उनके मी पर तक त्या बाता स्वाध से प्रमुन विज्ञ किया जा प्रमुत्त के अपिकार से आ गया था, जो हिमालख से दोलागय और उनके सही भी पर तक त्या बाता साम्रा के साम्राज्य से अधिमाल के साम्राज्य से अधिमालित हो गये थे। मारती व्हित्त से सम्भवत- यह पहला अवसर यह, ब्राक्ट के साम्राज्य से अधिमालित हो गये थे। मारतीच इतिहास से सम्भवत- यह पहला अवसर यह, ब्राक्ट होता सिन अधिना में अध्या या, और उनके शासन का सम्भवत- तम इतिहास के साम्राज्य से अधिमालित हो गये थे। मारतीच इतिहास से सम्भवत- यह पहला अवसर यह साम्राज्य से अधिमालित हो गये थे। मारतीच इतिहास से सम्भवत- यह पहला अवसर यह सम्भवत- यह स्वराल मुख्य प्रकार का स्थानना से आया था, और उनके शासन का सम्भवत- एक केन्द्र से किया जाता था।

जिस समय चन्द्रगुत अपने नवे प्राप्त किये हुए साम्राज्य के शासन को सुदृह करते में स्थापुत था, उसी समय सिकन्दर का अन्यवस सेतापित संत्युक्तन मी मीमशीनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों में अपने शासन की नीव को सुदृह करने में व्यस्त था। मिकन्दर की मृत्यु के परचात् उसका साम्राज्य किया प्रशासन अर्थेक मार्था में विमन्त हो गया था, इसका उत्स्कृत इसी अच्याय में अगर किया जा चुका है। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित करने के किये सिक्ट करे दो सेनापतियों में प्रमुख रूप से संपर्य हुआ। में सेनापतियों से प्रमुख रूप से संपर्य हुआ। में सेनापति सैत्युक्त और एल्टिजोनस था, और चह सिकन्दर के पता का ताम एल्टिजोनस था, और चह सिकन्दर के पता फिलिंग के प्रमुख नेनापतियों में एक था। सैत्युक्त की गणना मी सिक्ट स्था सेनापतियों में स्था तो सेन्द्र के सुख्य सेनापतियों में स्था नोनापतियों में एक था। सैत्युक्त की स्थान मी

गोनस में लड़ाई जारी रही। कभी सैल्युक्स की विजय होती, और कभी एल्यिगेनस की।
प्रारम में विजयभी ने एल्यिगेनस का साथ दिया। पर ३२ ई० पू० में सैल्युक्त ने दींवलोग जीत लिया। तब से युद्ध की गति बदल नई। घीर-धीर सैल्युक्त ने एल्यिगेनस
को पूर्ण रूप से परस्त कर दिया, और उसे मिस्र में जाकर सरण लेगे के लिये विजय किया।
अब सैल्युक्त ने सम्राट् पद ग्रहण किया, और ३०६ ई० पू० में बड़ी धूमधाम के साथ उसका
राज्यामियेक हुआ। इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि धारण की।
सैल्युक्त की राज्यानी सीरिया के कोन में थी, इसी कारण वह सीरियन समाट के नाम से
प्रसिद्ध है। पर उसका साम्राज्य पश्चिम में मूमध्यसायर व एशिया माडनर से लगा कर
पूर्व में मारत की मीमा तक विस्तृत था।

पश्चिमी एशिया मे अपनी स्थिति को सुदढ बनाकर सैत्युकस ने यह विचार किया, कि एशिया के जो प्रदेश मिकन्दर द्वारा जीत लिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात् स्वतन्त्र हो गये थे, उन्हे फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, और फिर मारत पर। बैक्टिया की विजय में उसे सफलता प्राप्त हुई, पर मारत को वह नहीं जीत सका। इस सम्बन्ध में ग्रीक लेखक जस्टिन का यह विवरण उल्लेखनीय है--"उम (सैल्यकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के वीच साम्राज्य के बँट जाने के पश्चात पर्व में बहत-सी लडाइयाँ लडी। पहले उसने वैबि-लोन को अधिकृत किया, और फिर बैंक्ट्या की विजय की । इसके पश्चात वह मारत गया, जिसने निकन्दर की मृत्यु के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जुआ हटा फैकने के विचार से शासको को मार दिया था। सैन्डाकोइस ने उसे स्वाधीन किया था। किन्तु जब विजय उसे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाधीनता को दासत्त्व के रूप मे परिवर्तित कर दिया। वह उन्हींको दासत्व से पीडित करता था. जिन्हें कि उसने विदेशो आधिपत्य से मुक्त किया था। ''इम प्रकार राजमुक्ट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी बन गया था, जबकि सैत्युकस अपने भावी महत्त्व की नीव रख रहा था। सैत्युकस ने उससे समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत के सब मामलो का निबटारा कर वह एन्टिगोनस के विरुद्ध युद्ध में तत्पर हुआ (३०२ ई० पू०)।"

जस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैत्युक्त और चन्द्रपुत्त के युद्ध का उल्लेख किया है। उसने खिला है, कि "उस (मैत्युक्त) ने सित्य नदी को पार किया और प्रार-तीयों के राज्य सैन्द्राकोट्टन से खडाई ठानी। पर जन्त में उसने मुल्ह कर ली और उसके साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया।"

स्ट्रेबो के अनुसार सैत्युक्स ने सैन्ड्राकोष्ट्रस को एरिआना का बड़ा मान प्रदान किया था, और इस समय से एरियाना के बड़े मान पर मारतीयों का आधिपत्य हो गया था। बदले में सैत्युकस ने पाँच सो हाची प्राप्त किये वे, और सैन्ड्राकोट्टस से वैवाहिक सम्बन्ध मी स्वयपित कियाया। इसी बात की पुष्टि प्लूटार्कबादि अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणो ढारामी होती है।'

चीक लेखको के विवरणों के अनशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सैत्यकस ने भारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण से वह भारत मे कितनी दूर तक आगे बढ़ आया था, इस विषय परग्रीक लेक्कों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सैत्युकस भारत को आकान्त करता हुआ मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोधा (पाटलिपत्र) को जीत कर गगा के महाने तक वला गया था। पर यह मन्तव्य सर्वया निराधार है। लैसन, श्लेगल, श्वानवक आदि विद्वानों ने इस मत का यक्तिपूर्वक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है, कि सैत्यकस केवल सिन्ध नदी तक ही आ सका था और वही पर उसको चन्द्रगप्त का सामना करना पडा था। बस्तुत , ग्रीक लेखको ने सैल्युकस के मारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल आनपद्भिक रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्यकस सिकन्दर के समान वाहीक (पजाब) देश तक भी भारत में अग्रसर हुआ होता, तो ग्रीक लेखक उसके भारतीय आक्रमण की इतनी उपेक्षा कदापि न करते । अधिक सम्भव यही है कि चन्द्रगप्त की सेनाओं ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कहीं सैल्युकस का मुकाबला किया था, और वह भारत में इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सका या। सिकन्टर के भारतीय आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के प्रदेशों में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। वहाँ बहत-से छोटे-बड़े जनपदों की सत्ता थी, जो परस्पर यद्धों में व्यापत रहते थे। इस दशा में सिकन्दर के लिये उन्हें जीत कर विपाशा नदी तक बढ आना सम्भव हो गया था। पर अब चन्द्रगप्त मौर्य के नैतत्व में भारत में एक विशाल और संसंगठित साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इस दशा मे यदि सैल्युक्स सिन्च नदी से आगे नही बढ सका, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है।

युद्ध के परचात् नन्द्रमुप्त और सैन्युक्स से जो सन्य हुई, उसका सुन्य शर्ते निमनिक्तिस्त सी— $(\xi)$  जन्द्रमुप्त सैन्युक्स को ५०० हासी प्रदान करे।  $(\xi)$  बदले में सैन्युक्स नन्द्रमुप्त को ये नार प्रदेश है—परीपनिसरी (Paropanisadae), आक्रीशिया (Archosia), आरिया (Aria) और जड़ीसिया (Gedrosia)।  $(\xi)$  हस सन्यिको स्थायों मैंनी के रूप में परिवर्तित करने के प्रयोजन से सैन्युक्स अपनी कन्या का विवाह चन्द्रमप्त के साथ कर है।

श्रीक लेखकों के ये उद्धरण McCrindle: Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian की भूमिका से लिये गये हैं।

२. McCrindle: Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian की भिमका में लैसन, उलेगल और स्वानबक की पश्तियों का सार बिया गया है।

इस सन्त्रिय के परिजायस्वरूप बन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की परिवर्गी सीमा हिन्दुकुष पर्वत्रमाला के परिक्षम से भी कुछ दूर तक विस्ताण हो नह थी। स्वयुक्त के साम्राज्य के बारा प्रदेश अब मागय साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। परोपनिसदी का अभिप्राय वर्तमान अफगानिस्तान के उस पहाडी प्रदेश से हैं जो हिन्दुकुष पर्वतमाला के समीप में स्थित है। काबुल का प्रान्त इसी के अन्तर्गत है। आकॉशिया से आज कल के कन्द्रहार का ब्रह्मण होता था। आरिया आधुनिक हेरात का पुराना नाम था। बड़ोस्यिय का अभिप्राय बर्तमान समय के मकरान (बलोचिस्तान) के प्रदेश से हैं। इस प्रकार संस्पृक्त के आकृषण के परि-प्तामस्वरूप काबुल, कन्द्रहार, हेरात जीर बलोचिस्तान के प्रदेश मागय साम्राज्य में साम्प्रान्त लित हो गये थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बी ए. स्मिथ ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि दो हुआर साल से भी अधिक हुए, जब मारत के प्रथम सम्राट् ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर जिया था, जिसके लिखे उसके विदेश उत्तराधिकारी अर्थ में ही आहे मरते रहे और नियो सा , जिसके लिखे उसके विदेश के मुगल सम्राट् भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं कर सके थे।

यह सन्यि २०१६० पू० में हुई थी। इसके बाद शीघ्र ही सैल्युक्स ने मैगस्यनीय को अपना राजबूत बनाकर चन्द्रमूल की राजबस्मा में मुंजा, और वह चिरकाल तक मौर्य साझाज्य की राजबानी पाटिलेश्वर में रहा। उसने अपने समय का उपयोग मारत की भीगोलिक स्थिति और आर्थिक तथा राजनीतिक द्या आदि का अनुसीकन करते और उन्हें लेजबढ़ करने में किया। मैगस्यनीय के इस विवरण के जो जक इस समय उपलब्ध है, वे मौर्यकालीन मारत के परिजान के लिये अत्यन्त प्रामाणिक नमझे जाते हैं और उनसे बहुन-सी महत्त्वपूर्ण वाते जानी जा सकती हैं। पाटिलेश्वर में नियुक्त होने से पूर्व मैगस्यनीय आकॉशिया के अत्रन्य सिविट्यम (Subyrtius) की राजवस्मा में सैल्युक्स का राजबूत था। उसे कूटनय का जच्छा अनुभव था। बयोकि अब आकॉशिया चन्द्रगुल को प्राप्त हो गया था, अत सिविट्यस की राजवस्मा में किसी राजवूत की आवश्यकता नहीं रह गई थो। मैगस्यनीव कितने वर्ष तक पाटिलेश्वर में रहा, यह कह सकता कितने हैं। पर उसका यह काल २० ई ० पूर्व से २९८ ई० पूर्व तक माना जाता है।

सैत्युकस और चन्द्रगुप्त मे हुई सिच्च की शर्तों के सम्बन्ध मे कतिपय बाते विचारणीय हैं। इस सिच्य के परिणामस्वरूप सैत्यकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस यग की

 <sup>&</sup>quot;The first Indian emperor, more than two thousand years ago, thus
entered into possession of that scientific frontier sighed for invain
by his English successors and never held in the entirety by the
Moghul Monarchs of the sixteenth and seventeenth centuries."
Smith V.A., Early History of India, p. 126

युद्ध कला में हाथियो का बहुत महत्त्व या। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में सफलता प्रधानतया हस्तिसेना पर ही निर्भर करती है। सैत्युकस जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एन्टि-योनस को परास्त कर सकने मे समर्थ हुआ था, उसका एक बड़ा कारण उसकी यह हस्ति-सेना ही थी। इप्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बरी तरह पराजय हुई थी. वहाँ भारत से भेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे। सैल्युकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मौगोलिक स्थिति सर्वया स्पष्ट है। इन प्रदेशों में ऐसी जातियों का ही निवास था, जो सम्यता, सस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य भारतीय जातियों के समान थी। पहले इन प्रदेशों में भी अनेक जनपदों की सत्ता थी. जिन्हें जीत कर सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगप्त की अधीनता में आ गये, और मागध साम्राज्य के अग बन गये। चन्द्रगुप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ हुआ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद हैं। एप्पिएनस के विवरण से केवल इतना जात होता है कि सैल्यकस ने चन्द्रगप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था। पर इस मम्बन्ध का क्या रूप था, इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नहीं डाला। चन्द्रगप्त सैल्यकम का जामाता था. या सैल्यकस चन्द्रगप्त का-एप्पिएनस के विवरण हारा यह स्पष्ट नही होता। पर सन्धि की शर्तों के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रमुप्त द्वारा प्राप्त किया जाना यह मुचित करता है कि युद्ध में सैल्युकस को नीचा देखना पड़ा था। इस दशा में ऐतिहासिको को यही मत अभिन्नेत है, कि विजेता चन्द्रगुप्त ने यवन कन्या को विवाह मे प्राप्त किया था और उसके साथ मे परोपिसदी आदि चार प्रदेशों को भी। जो ५०० हाथी चन्द्रगप्त द्वारा सैल्यकस को प्रदान किये गये थे, वे एण्टिगोनस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के प्रयोजन से ही दिये गये थे।

#### (६) चन्द्रगुप्त का शासन

सैत्युक्त को युद्ध में परास्त करने के अननार चन्द्रणुप्त ने अपनी शक्ति को स्थिर रखने या अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अप्य मी कोई दुद्ध किये थे या नहीं—इस विषय में भी ऐतिहासिकों में मताबंद है। प्लुटार्क ने िल्ला है, कि मैत्युक्त में मिश्व कर चुकने पर चन्द्रगुप्त ने ६,००,००० सैनिकों को साथ लेकर सारे भारत को अपने आधिपत्य में कर निया। 'सारे मारत से प्लुटार्क का क्या अभिप्राय है, वह राप्ट नहीं है। महाप्य नन्द द्वारा स्थापित माथय साम्राज्य नन्द क्य के शासन के विषद्ध हुई कालि के समय किन अधा तक अक्षुष्ण रह सका था, इस विषय में भी सुनिद्धित रूप से कोई मत प्रयट नहीं किया जा सकता। कलिक्क नन्द के अधीन था, यह सारवेल के हाथो-मुम्मा लेला द्वारा सुवित्त होता है। इस राज्य की विजय कर नन्द बही से जिन की एक मूर्ति मी पाटिलगुत्व के गया था। 'पर बाद में कलिक्क मथय के साम्राज्य में सीम्मिलित नहीं रह

गया था। तभी राजा अशोक को उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी। सम्मद है, कि कलिञ्ज ने उसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, जबकि चन्द्रगुप्त की सेनाओ ने मगध पर आक्रमण कर वहाँ से नन्दवश के शासन का अन्त किया था। यह भी सम्भव है, कि उस समय की अव्यवस्था से लाम उठाकर दक्षिणापय और कर्णाटक आदि के अन्य भी अनेक प्रदेश, जो नन्दों के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गये हो, और उन्हें पून: मागध साम्राज्य में सम्मि-लित करने के लिये चन्द्रगप्त को यदो की आवश्यकता हुई हो। सम्मवत , प्लटार्क ने चन्द्र-गुप्त की इन्ही विजयो की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सौराप्ट (काठियाबाड) चन्द्रगप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। गिरनार मे उत्कीर्ण शक रुद्रदामन के एक लेख में सूचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगुप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था। उस समय सौराष्ट का 'राष्टिक' (प्रान्तीय शासक) पूष्पगप्त था, जिसे चन्द्रग्प्त द्वारा यह आदेश दिया गया था. कि गिरनार की नदी के सम्मख एक बाध वाधकर उसे एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, और उससे नहर्रे निकालकर उस प्रदेश मे . मिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम 'सदर्शन'रखा गया। मौर्यों के दक्षिण-विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाये जाते हैं। ये विजय चन्द्रगुप्त द्वारा की गई थी या बिन्द्सार द्वारा, इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय मे विचार करेंगे। पर यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैत्यकम की पराजय के पश्चात भी चन्द्रगप्त को अनेक युद्धों की आवश्यकता हुई थी। ये युद्ध पूराने मागध साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने के लिये भी हो सकते हैं, और साम्राज्य विस्तार के लिये भी।

सन्मततः, इन्ही युद्धो के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोधा में घन की कमी हो गई थी और उसकी पूर्ति साधारण करो द्वारा नहीं की जा सकती थी। पतञ्जिल ने महामाय्य में लिखा है, कि सुवर्ण की इच्छा से मीयों ने पूजार्थ मूर्तियों बनाकर घन एकत्र किया। यह कार्य शायद चन्द्रगुप्त मीयं के समय में ही हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त ने ८० करोड़ घटिया मुद्दाएँ बनाकर जमने कोश की पूर्ति की थी। इस सब की आवश्यकता शायद निरन्तर युद्धों के कारण ही हुई थी।

जीवकार्यं वापव्ये (पाणिति ५।३।९९) पर भाष्य—"अपव्ये इत्युच्यते तत्रेवं
न सिव्यति । शिवः स्कन्वो विशास इति । कि कारणम् । मौर्येहिरच्याचिभिरच्याः
प्रकल्पिताः, भवेतासु न स्यात् ।"

#### पाँचवौ अध्याय

# चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था

## (१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था,

मागप साम्राज्य के विकास से पूर्व मारत में बहुत-से छोटे-बड़े जनपदी की सत्ता थी, जिनमें अनेकियब शासन-पद्धतियाँ विद्यमान थी। कुछ जनपदी में राजतन्त्र शासन थे, और कुछ में गणतन्त्र। चन्द्रमुख मीर्य का साम्राज्य बनाल की खाड़ी से शुरू कर पश्चिम में हिन्दुकुष पर्वतमाला में भी परे तक विन्तृत था। इस विद्याल साम्राज्य की शासन-प्यावस्था जन जनपदी की शासन-पद्धति के सुदूष नहीं हो मक्ती थी, जिनका स्वरूप नगर-राज्यों (Civ States) के समान था। मत्य के साम्राज्य के विकास के साथ-गय एक ऐसी शासन-पद्धति का भी विकास हुआ, जो विशाल साम्राज्यों के लिये उपयुक्त थी।

चक--यद्यपि सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कम्बाज, वग और आन्ध्र तक विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य का सूचारु रूप से शासन नहीं किया जा सकता था। अत जामन की दृष्टि से मोर्थों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को अनेक भागी मे बाँटा गया था। अशोक के समय में इन भागों की संख्या पाँच थी. और इनकी राज-धानियाँ कमशः पाटलिपुत्र, तामाली, उज्जयिनी, तक्षश्चिला और मुवर्णागरि थी। तोमाली किल इ की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अशोक द्वारा की गई थी। विन्ध्याचल से दक्षिण में स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्दसार ने मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, और इन मुविस्तत प्रदेशों का शासन करने के लिये सवर्णगिरि को राजधानी बनाया था। कलिञ्ज ओर दक्षिणापय के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। अन उसके शासनकाल में मोर्थ माम्राज्य तीन भागों या चको में विभक्त था---(१) उत्तरापय--जिनमं कम्बोज, गान्यार, काश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब आदि के प्रदेश अन्तर्गत थे। इस चक्र की राजवानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र-इसमे सीराष्ट्र, ग जरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे । इसकी राजधानी उज्जयिनी थी । . (३) मध्यदेश–इसमे कुरु, पाञ्चाल, काशी, कोशल, मत्स्य, अग, बग आदि अन्तर्गत थे, और इसकी राजवानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्को का शासन करने के लिये प्राय राजकूल के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे । कुमार अनेक महामात्यो की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कृणाल राजा बनने स पूर्व उज्जयिनी, नक्षशिला आदि के 'क्रमार' पद पर रह चुके थे।

चकों के उपविषाण—इन वकों के अन्तर्गत अनेक मण्डल में, जिनमें 'कुमार' के अधीन महामात्य शासन करते थे। सम्बद्धता, इन मण्डलों की संज्ञा दिशं 'थी। उज्जयिनी के अधीन सीराष्ट्र एक पृषक् 'दिशं 'था, सिसका शासक वन्तपुत के समय में वहीं आधान शासन अपने प्राप्त के अधीन था। मात्र सम्राद की आते से जो आते के समय में वहीं का शासन यवन तुपात्प के अधीन था। मात्र सम्राद की ओर से जो आताएं प्रचारित की जाती थी, वे चकों के 'कुमारों के महमात्यों के नाम हो होती थी। उन्हीं के द्वारा वे आताएं प्रचारित की जाती थीं, वे चकों के 'कुमारों के महमात्यों के नाम हो होती थी। उन्हीं के द्वारा वे आजाएं प्रचारित की आति थीं। पर मध्यदेश (राजवानी—वाटलियुव) के चक्क आत्र को शासकों की मित्रुक्त नहीं होती थी, उसका शासन सीचे सम्राद के अधीन था। कोटलीय अर्थवास के अध्ययन से साम्राय के इन प्रमाती और उनके शासन के सम्बन्ध में कोई निर्देश उपलब्ध मही होती। होती साम के प्रचार को प्रचार माहित्य द्वारा ही होती होती है। अतः इनके सम्बन्ध में कोई आत्र अपने साहित्य द्वारा ही होती है। अतः इनके सम्बन्ध में में हीत अर्थवान के सम्बन्ध में में हीता है। अतः इनके सम्बन्ध में में हीता है। अतः इनके सम्बन्ध में में हीता है। अतः इनके सम्बन्ध में में हीता अर्थवान की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए अधिक विस्तार से लिखेते।

जनपद और प्राम— चन्द्रपूत मीर्यं का साम्राज्य तीन वको मे विमस्त या, और यं वक अनेक मण्डलो वा देवा मे विसस्त ये। प्रत्येक मण्डल में बहुत से जनपद होते थे। सम्मत्तत', ये अनपद प्राचीन काल के उन जनपदों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें नगम के सम्राटों ने विजय कर अपने 'विजित' या साम्राज्य में हाम्मिलित कर लिया था। महत्त्वाकाकी विजितीय मम्माटों द्वारा विजित हो जाने पर मी शासत की दृष्टि से इन जनपदों की पृष्क सत्ता अमी विद्यमान थी। कीटलीय अथंशास्त्र के अनुवीलन से जनपदों की शासत-व्यवस्था का नलीमीति परिचय प्राप्त होता है। मायथ साम्राज्य के अथीन हो जाने पर मी इन जनपदों की आनतिरू प्राप्त होता है। मायथ साम्राज्य के अथीन हो जाने पर मी इन जनपदों की आनतिरू स्वतन्त्रता अभी अलुष्य थी, और इनमे पीर जानपद आदि पुरानी रामन-स्वता मी अभी विद्यमान थी। सब जनपदों की शासत-स्वति मी एक सदृश नहीं थी।

शासन की मुविधा के लिये जनपदों के मी अनेक विभाग होते ये, जिन्हें कीटलीय अर्थ-शासन में स्थानीय, प्रीयमुख, लार्बटिक, सबहण और प्राम कहा याया है। शासन की सबसे छोटी इकाई प्राम थी। दस बामों के समृह को सबहण कहते थे। बीस समर्हण (या२०० प्रामों) से एक सार्विटिक बनता था। दो लार्बटिको (या ४०० प्रामों) से एक द्रोणमुख और दो द्रोणमुखो (८०० ग्रामों या ८० संगहणों) से एक स्थानीय बनता था। ' सम्भवत, स्थानीय, द्रोणमुख और लार्बटिक शासन की वृध्वित से एक ही विभाग को सुचिन करते हैं। स्थानीय मे प्राप्त, ८०० के रूपमण ग्राम द्राम हुआ करते थे। य द कुछ स्थानीय बाकार से छोटे होते थे, या कुछ अरेशों में सपन आवादी न होने के कारण 'स्थानीय' में गांवो की संस्था कम रहती थी। ऐसे ही स्थानीयों को द्रोणमुख और लार्बटिक कहा जाता था। स्थानीय, द्रोणमुख

द्विशतप्राम्या लार्बटिकं, दशप्रामीसंग्रहेण सङ्ग्रहणं स्थापयेत् ।' कौटलीय अर्थशास्त्र २।१

१. 'अष्टशतप्रास्या मध्ये स्थानीयं, चतुश्शतप्रास्या द्रोणमुखं,

और सार्वटिक मे मेद एक अन्य बाघार पर भी था। जिन पट्टणो (पत्तर्नो) मे बल और स्वस्त दोनों प्रकार के मानों से बल और स्वस्त दोनों प्रकार के मानों से ब्राया-जाया जा सके, ने डोणमूख कहाते थी', जीर जो पत्तर छोटे ही, जिनके प्राकार सुव्यवस्थित न हों, उन्हें आर्वटिक कहते थे। वस्तुतः, जनपदों के जो छोटे उपविज्ञाग होते थे, उनमे प्रामी की सच्या और उपविज्ञागों के सायन-केन्द्र पत्तर को दिस्स के हो होट में एकार उन्हों 'सानोंग', पोणमुख या 'सार्वटिक' कहा जाता था।

ग्राम का वासक ग्रामिक, सग्रहण का शासक गोप और स्थानीय (या द्रोणमुख या खार्बिटक) का ग्रामिक स्थानिक कहाना था। सम्पूर्ण जनपद के शासक की संज्ञा समाहतीं थी। समाहतीं के ऊरर महामाव्य होते थे, जो चक्कों के अन्तर्गत विविध सण्डलो या देशों का शासन करने के लिये पाटलिपुक की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इन सण्डल-महामाराथी के अपर कुमार और उनके सहायक महामाराथ रहते थे। सबसे ऊरर सम्राट की न्यिति थी।

शासकवर्ग— शासनकार्य में सभाद की सहायता के लिये एक मनिवरिषद् होती थी। कौटनीय अर्थशास्त्र में इन मन्त्रिपरिषद् का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेकों में भी उनकी परिषद् का वार-बार उन्लेख है। क्यों के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की नहायता से शामन का संवालन करते थे, उनकी भी एक परिषद् होती थी। कैन्द्रीय नरकार की ओर से जो राजकर्म बारी सामात्र्य में शासन के विविध पदी परिमुक्त थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुष्प उत्तम, मध्यम और हीन—इन तीन वर्गों के होते थे। जनपदों के मसूरों (मण्डलों या देशों) के अपर शासन करने वाले महामात्यों की सज्ञा मन्मवत 'प्रादेशिक' या 'प्रदेष्टा' थी। उनके अधीन जनपदों के शासक 'समाहती' कहाते थे। ये। निस्मत्वेत, ये उत्तम हुण्य होते थे। इनके अधीन 'युक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम ओर हीन वर्गी में रखे आते थे।

स्थानीय स्ववासन—जनपदो के शासन के लिये जहां केन्द्रीय सरकार की ओर ने ममाहती नियन ये, वहां जनपदो को अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी अशुण्ण रूप में कायम थी। कोटलीय अयंशास्त्र में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनपदो, नगरों और ग्रामों के घर्म, चरित्र और व्यवहार को अञ्चुण्य रचा आप्। इसका अभिग्नाय यही है, कि इनमें अपना स्वानीय स्वतामन पुरानी परस्परा के आप्। इस जनपदों में एक हो सपूश स्वानीय स्वतामन हो यो। मागव साम्राज्य के विकास में पूर्व कुछ जनपदों में वलक्रमात्मन राजाओं के शासन वे, और कुछ में गर्मा के सासन की सत्ता थी।

ब्रीणमुखं जलांनावप्रवेश पट्टणिससर्थः ।' रायपरीणीसूत्रष्याख्याने ।
 वीणमुखानि जलस्थलपर्योपेतानि ।' प्रश्नव्याकरणसूत्रष्याख्याने । शामशास्त्री
 डारा कौटलीय अर्थशास्त्र (२।१) की टिप्पणि में उद्धत ।

२. 'क्षुत्लकप्राकारवेष्टितं लवंटम् ।'

उनके घमें, चरित्र और व्यवहार श्री पृषक्-पृथक् थे। जब वे सागव साम्राज्य के अधीन ही गये, ती भी उनसे अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार स्थानीय स्ववासन कायम रहे, और ब्रामों में प्रामकमाएँ तथा नगरो (पुरी) में पीर समाएँ विश्वमान रही। प्रामों के समृहों या जनपदों में मी जानपद समाजों की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की और से भी विचित्र करों को एकत्र करने तथा शासन का सञ्चालन करने के लिये 'पुरुष' नियुक्त होते रहे।

चन्द्रगुप्त मौर्य की शासनव्यवस्था की यही रूपरेखा है। अब हम अधिक विस्तार से इसका निरूपण करेगे।

# (२) विजिगीषु सम्राट्

विविध जनपदो और गणराज्यों को जीत कर जिस विद्याल मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसकी शासन-शक्ति स्वामाविक रूप से राजा या सम्राट मे केन्द्रित थी। चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अगो मे केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य (देश) की। प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अग माने जाते थे — राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजीन काल में मारत में जब बहुत-से छोटे-छोटे जनपदो की सत्ता थी, और उनमे प्राय एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमे राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नहीं होती थी। इसी कारण आचार्य भारद्वाज की दिप्ट मे राजा की तलना मे अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्त्रफल की प्राप्ति अमात्यो द्वारा ही होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियो का प्रतीकार करते है और उनके अभाव में राजा सर्वथा अशक्त हो जाता है, अत राजा की अपेक्षा अमात्यों का महत्त्व अधिक है, यह भारहाज का मत था। अाचार्य विशालाक्ष की सम्मति में अमात्यों की तलना में भी जनपद अधिक महत्त्व के होते हैं, क्योंकि कोश ओर सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्भर रहती है। यदि जनपद निर्वल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते हैं ? इसी प्रकार पाराशर, पिशन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यों ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता का प्रतिपादन किया है। पर चाणक्य ने इन सबके मनो का खण्डन कर राज्य संस्था में राजा को सबसे अधिक महत्त्व का मिद्ध किया है। "यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि विविध जनपदों को जीत कर जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, वे किसी

३. 'राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेपः ।' कौटलीय अर्थशास्त्र ८।२

V. 'स्वास्यमात्य जनपद वृर्गकोञ्ज दण्ड मित्राणि प्रकृतयः ॥' कौ. अर्थ. ६।१

५. 'स्वाम्यमात्पव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः ।' कौ. अर्थः ८।१

६. कौटलीय अर्थशास्त्र ८।१

एक महत्त्वाकांश्री व यक्तिशाली राजा की ही कृति थे। उनमें राजा की ही स्थिति कृत्व्याकांश्री व शक्ति तु वो। उसी ने कोश, तेना, दूर्व आदि की युव्यवस्था कर अपनी सांक्ति का विस्तार किया था। कोटल्य के शक्तो में 'मनती, पुरोहित आदि मृत्य वर्ष की तौर शास्त्रके विविध अध्यक्षों व अमान्यों को निवृक्ति राजा ही स्वरता है; यदि राज-पुरुषों, कोश तथा जनता पर कोई विपत्ति आए, तो उसका प्रतीकार मी राजा द्वारा ही किया जाता है; इन चकती उस्ति में राजा के ही हायों मे होती है, यदि अमान्य शिक न हों, तो राजा उन्हें हटाकर नये अमान्यों की निवृक्ति करता है; यूव्य लोगों की पूजा करता है; यूव्य लोगों की पूजा कर तो है; यदि राजा समझ हो, तो उसकी समृद्धि ने प्रजा मी सम्पन्न होती है, राजा का जो शील हो, यही शील प्रजा का मी होता है, यदि राजा उसमान्य हो जाती है, अत राज्य मे राजा हो सुदृद्धानीय (केन्द्रीमून) है। (बी० अर्थ० ८११)

छोटे-छोटे जनपदो के युग मे इस प्रश्न पर मतमेद की गुञ्जाइस थी, कि उनमे राजा की महत्ता अधिक है या अमान्यों की, या जनपद की या सेना आदि की। राजतन्त्र जनपदों में मी राजा 'समानों में ज्येंप्ट' ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति की शक्ति व प्रतिमापर आधित नहीं थे. अत प्राचीन आचार्य यदि राजा को तुलना में अमाप्य, जनपद, कोश आदि को ऑफिन महत्त्वपूर्ण माने, तो यह सर्वथा स्वामाधिक था। पर साम्राज्यवाद के युग में 'विजिशीप' राजा की महत्ता सर्वथा निर्ववाद थी।

जब साम्राज्य का निर्माण व स्थिति राजा पर ही निर्मर हो, तो उमे भी एक आदर्श आलि होना चाहिंहे । कोई साम्रारण व्यक्ति राजा पर है। कोई साम्रारण व्यक्ति राजा में कुटल्यानीय 'स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता । चाणक्य के अनुसार राजा में निर्माणिकत गूणों का होना आवश्यक है— 'यह केंचे कुछ का हो, उसमें देवी बृद्धि और देवी शक्ति हों, वह बुद्धज्यों (cldcs) की बात को मुननेवाला हो, शामिक हो, बदा सत्य मायण करनेवाला हो, परस्यर-विरोधी बाति न करे, इतका हो, उसका बुद्ध वाते मुननेवाला हो को अपने वहा में स्वाप्त को उसमें भी स्वाप्त हो, उसकी बुद्ध वुद्ध हो, उसकी बुद्ध को अपने वहा में स्वाप्त हो अपने वुद्ध हुं हुं उसकी परिपर छोटी न हो, और वह विनय में (नियत्रण में) रहेनेवाला हो । 'उनके अतिरिश्त अपने में अनेक गुणों का चाणक्य ने विवाद कर से वर्णन किया है, जो राजा में अवस्य होने चाहिंग । चाणक्य के जनुमार राजा की बुद्धि अपन्यत तीश्यल होने पानिंहं। स्मरण्यात उस, अपने क्रार को राज्य कें अपने क्षत्र स्वाप्त हो । इसमें साहिंश । वह अपन्य उस, अपने क्रार का कु इस हो को साहिंश । वह अपन्य उस, अपने क्रार का कु इस हो साहिंश । वह अपन्य उस, अपने क्रार का कु इस हो साहिंश । वह अपन्य उस, विवाद का साहिंश । का माहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश । का माहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश हो साहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश हो साहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश हो साहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश । वह अपने सहन हो हो साहिंश । वह अपने हो साहिंश । वह अपने साहिंश । वह वह अपने साहिंश । वह अपने साहिंश । वह अपने साहिंश । वह अपने

मुयोध्य व शक्तिशाली हो, तो वह राज्य के अन्य अयों की निर्वेलताओं को दूर कर सकेगा। अन्यया, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देगी। (की० अर्थं० ६।१)

चाणक्य इस तथ्य को मली माँति समझते थे कि इस प्रकार का आदर्श राजा सुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। पर शिक्षा और विनय द्वारा ये गण उत्पन्न व विकसित किये जा सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, तो उसे आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व विनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये यह आवश्यक है कि बह काम, कोघ, लोम, मोह, मद और हर्ष-इन छ शत्रओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतया विजय स्थापित करे। उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन मे तो उमे विलक्त ही विश्राम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घण्टे से अधिक विश्राम नहीं करना चाहिये। रात और दिन के उनके सारे समय का कार्यक्रम चाणक्य ने अर्थकास्त्र मे दिया है। भोग-विलास, नाचरग आदि के लिये कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है। वाणक्य का राजा एक राजींप है, जो सर्वगृण-सम्पन्न आदर्ज पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह पडोम के सब जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चात्-रन्त माम्राज्य के आदर्श को उसे कार्यान्वित करना है। उसका मन्तव्य है, कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमे हिमालय से लेकर समद्र पर्यन्त सीधी रेखा खीचने से जो एक सहस्र योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह मारतभिम (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन होनी चाहिये। इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कटस्थानीय' होकर पुरा करना हो, वह यदि सर्वगुण-सम्पन्न न हो, यदि वह राजीय का जीवन व्यतीत न करे, और काम कोघ आदि शत्रुओं को यदि उसने अपने वश में न किया हुआ हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? अत. चाणक्य के 'विजिगीय को आदर्श' पुरुष बनने का प्रयत्न करना ही चाहिये।

मोयों ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी सफलता के लिये राजा को अवस्य ही अनुपम शांकिशाली और गुणी होना चाहिये था। मपाव के राजा विस्काल से साम्राज्य कितनार के लिये तत्तर थे। विस्वतार, ज्वातवाजु और महायद नन्द जैसे साम्य राजा जो अन्य बनपढों को जीत कर अपना उल्कर्ष करने में समर्थ हुए थे, उसमें उनकी व्यक्तिनत कमता व खांतिन मी महत्त्वपूर्ण कारण थी। निस्तन्देह, मण्य

१. कौटलीय अर्थशास्त्र १।२ और १।१६

दीशः पृथिबी । तस्यां हिमबस्समुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस्त्रपरिमाणमितर्यक् चकवितक्षेत्रम् ।' कौ. अर्थः ९।१

में राजा ही कुटम्यानीय हुजा करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निर्वेत वा अमीय्य हुजा, तो उसके विकट विद्रोह उठ लडे होते थे और साम्राज्य की शक्ति श्रीण होने कलती थी। मनम के बाहुँदम बक्त के राजा रिष्टुरूज्य को पुण्कि ने मरला दिया था, और उसके पुण्क कुमारसेन की हत्या निष्टुन ने करायी थी। प्रताणी मागम राजा बिनिक्सार के बंदा कर उजके अमारस विद्याना ने क्यमें पाटिलपुत्र के राज-विद्यान को अधिक कर दिया था। मगम में वह एक पुरानी परम्परा थी। जतः यदि आचार्य चायक्य ने राजा के अधिकत कर दिया था। मगम में वह एक पुरानी परम्परा थी। जतः यदि आचार्य चायक्य ने राजा के अधिकत प्रता हो। तो वह सर्वेषा स्वामार्यिक है। मोर्च राजा भी तमी तक जपने साम्राज्य को कायम रल तके थे, जब तक कि वे शक्तिशाली रहे। भीरता भी तमी तक वपने साम्राज्य को कायम रल तके थे, प्रता तम में संब के वे शक्तिशाली रहे। भीरता भी तमी तक वपने साम्राज्य को कायम रल तके थे, प्राच तक कि वे शक्तिशाली रहे। भीरता भी तमी तक वपने साम्राज्य को हत्या कर तेनानी प्राचीकत्र में संब के वे शक्तिशाली रहा अन्त कर दिया था।

क्योंकि राज्य में राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और शासन की स्थिरता के लिये राजा का सर्वगृण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवार्य है, अत आचार्य चाणक्य ने उन उपायों का विशद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा की आदर्श बनाया जा सकता है। इसके लिये चाणक्य ने 'इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जोर दिया है। काम, क्रोघ, लोग, मान, मद और हर्प-इन छ शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये। चाणक्य की सम्मति मे इन्द्रियो पर विजय ही सब शास्त्रों का सार-तत्त्व है। वो राजा इन्द्रियजयी नहीं होगा, वह न केवल अपना विनाध कर लेगा", अपन उसके बन्ध-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए विना नहीं रहेगे । पर इन्द्रियजय के लिये साधना की आवश्यकता है। जबतक राजा को समस्ति शिक्षा न दी जाए, बचपन से ही उसे नियन्त्रण से न रखा जाए, उसे 'विद्याविनीत' न किया जाए, वह कभी आदर्श राजा नहीं बन सकता। पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐमे व्यक्ति में ही उत्कृष्ट गण विकसित किये जा सकते हैं, जिसमे बीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हो। जिस प्रकार अच्छे घट के निर्माण के लिये अच्छी मत्तिका की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे राजा के लिये भी उत्कृष्ट 'द्रब्य' अपेक्षित है। जिम व्यक्ति का व्यक्तित्व-रूपी 'इव्य' उत्कच्ट प्रकार का न हो. उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कच्ट बनाया जा सकता है। विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे मनष्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमे श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो। ' ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्यपूर्वक

१. 'तस्मादरिषडवर्गत्यागेनेन्द्रियजयं कवीत ।' कौ. अर्थ. १।३

२. 'कृत्सनं हि जास्त्रमिन्द्रियजयः ।' कौ. अर्थ. १।३

३. 'तद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विमश्यति।' कौ. अर्थ. १।३

 <sup>&#</sup>x27;किया हि इब्बं विनयति नाइब्यम् । झुकूवा श्रवकप्रहण भारण विकानोहापोहतस्वा-मिनिविष्टबर्दि विद्या विनयति नेतरम ।' कौ. अर्थ. ११२

विधाध्ययन करा के और अनुभवी विद्वानों के सत्संप में रखकर इस प्रकार प्रीश-क्षित किया जा सकता है, कि वह राजा के अपने कर्तव्यों का मलीमीति पालन कर सके।

क्योंकि मौर्य राजा एकतन्त्र शासक या एकराट थे, और राज्य में उनकी स्थिति कट-स्यानीय थी, अतः उनकी बैयक्तिक रक्षा का प्रश्न भी इस युग में बहुत महत्त्व का था। इसी कारण शत्रुओं से राजा की रक्षा करने के उपायों का कौटलीय अर्थशास्त्र में बढे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अपने शब्दागार में राजमहिषी के पास जाते हुए भी राजा निश्चिन्त नहीं हो सकता था। शय्या के नीचे कोई शत्र तो नहीं छिपा हआ है. कही रानी ने अपने केशो या वस्त्रों में कोई अस्त्र या विष तो नहीं छिपा रखा है, इन सब बातों पर सचार रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिथी के कक्ष में छिपकर उसके भाई ने ही बदसेन की हत्या कर दी थी। मौं की शय्या में छिप कर पुत्र ने अपने पिता कारूश को मार दिया था। अपनी वेणी में शस्त्र छिपा कर रानी ने विदूरण की जान ले ली थी। (कौ० अर्थ ० १)१७) अतः आवश्यक है कि राजा की रक्षा के लिये सचेष्ट होकर रहा जाए । राजा को न केवल बाह्य शत्रओं से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहना चाहिये, अपित् अपनी रानियो, राजपुत्रो और निकट सम्बन्धियो से अपना बचाव करने के लिये भी जागरूक रहना चाहिये। राजा को अपने पृत्रो तक से सय रहता था। वे कसी भी उसके विरुद्ध घडयन्त्र कर सकते थे। वह भोजन तक भी निश्चिन्त होकर नहीं ला सकता था। कोई उसके मोजन में विष न मिला दे, यह आशका सदा उसके सम्मुख रहती थी। इस सबका कारण यही था, एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्भर थी. और वह उसी दशा में अपने पद पर रह सकता था जबकि वह सब प्रकार के मयों के प्रतीकार के लिये सचेष्ट हो। चन्द्रगप्त मौर्य जैसे सम्राट जो चिरकाल तक मागध साम्राज्य का शासन कर सके, उसका कारण यही था कि कौटल्य के शब्दों से वे 'विद्याविनीत' थे. और उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी।

## (३) मन्त्रिपरिषद्

चाणक्य के अनुसार राजबृत्ति तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुसेय। जो अपने सम्मुल हो, वह प्रत्यक्ष है। वो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किये हुए कमं से न किये दुए कमं का अन्दाज कर लेना अनुमेय कहाता है। सब काम एक साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत-से होते हैं, और बहुत-से स्थानो पर होते है। बतः एक राजा सब काम अपने-आप नहीं कर सकता। इसी कारण उसे अमात्यों की तियुक्ति की आवस्यकता होती है। इसीलिये यह मी आवस्यक है कि मन्त्री नियुक्त किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध में राजा की परामर्श देते रहे और उसकी और से राजकार्यों का सम्यादन भी करते रहें। राज्यकार्य सहायता के बिना सम्पादित नहीं किये जा सकते। एक पहिये से राज्य की बाड़ी नही चलती। बतः राजा सचिवो को नियुक्त करे, और उनकी सम्मति को सुने। रे यह तो स्पप्ट ही है, कि अकेला राजा स्वय शासन-कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता । छोटे-छोटे जनपदों के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायको व राजकर्म-**चारियों की आव**श्यकता होती बी,क्योंकि जैसा चाणक्य ने लिखा है, राजवित्त प्रत्यक्ष.परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, और जहाँ राजकीय कार्य बहुत-से होते हैं, वहाँ वे बहुत-से स्थानो पर मी होते हैं। जब जनपदो तक का शासन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी. तो विशाल साम्राज्यों का शासन तो कोई एक व्यक्ति (बाहे वह कितना ही योग्य व किन्नजाली बयो न हो) कर ही कैसे सकता था। इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित किया, कि राज्यकार्य में सहायता करने और परामशंदेने के लिये अमात्यों या सचिवा को नियक्त करना अनिवार्य है। पर सभी अमात्य (सचिव) मन्त्री भी हो, यह आवश्यक नहीं था। चाणक्य ने लिखा है, कि "अमात्यों के विभव ( Functions ) को देश, काल और कर्म के आधार पर विभक्त किया जाए, और सब विभवों के लिये अमात्यों की नियमित की जाए । ये सब राजकर्मचारी अमात्य तो होगे, पर मन्त्री नहीं।" (की० अर्थे० १।४) इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि अमात्य-विभव (राजकीय कार्यो) को तीन बातों को द दिट में रखकर विभक्त किया जायगा---(१) देश---राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर राज-कर्मवारी को नियुक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्मवारी की नियक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकर्मचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सुपूर्द किया जाना है। यह स्पष्ट है, कि विविध स्थानों के लिये, विविध समयों के लिये और विविध कार्यों के लिये बहत-मे अमात्यों या सचिवों की नियुक्ति की जायगी। पर ये सब अमात्य मन्त्री नहीं होगे। अमात्यों में से कतिपय प्रमन्व व्यक्तियों को ही मन्त्री की स्थिति प्रदान की जायगी, सबको नहीं। अमात्य या सचिव एक व्यापक सज्ञा है, जिससे राज्य के सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मन्त्री का पद कतिपय विशिष्ट अमात्यों को ही प्राप्त होता था।

राज्यकार्य के सम्पादन के लिये राजा को केवल महायक ही नहीं चाहिये, अपितु ऐसं मन्त्री मी चाहिये जो महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों के मध्वत्य में उसे परामर्श दें। इसी कारण कोटलीय अर्थशान्त्र में मन्त्रिपरियद की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियों

 <sup>&#</sup>x27;प्रत्यक्षपरीक्षानुमेवा हि राजवृत्तिः । स्वयं दृष्टं प्रत्यक्षम्, परोपदिष्टं परोक्षम् । कर्ममु कृतेगाकृतावेकमामनृत्येवम् । अयोगयद्यात् कर्मणामनेकस्वादनेकस्यवाच्य देशकालस्ययो मा भूत् इति परोक्षमसार्यः कारयेत् अमात्यकमं ।' की. अमं. ११५ २. 'तहावसाम्यं राजस्व' चक्रमेकं न करते ।

कुर्वीत सचिवस्तिस्मात्तेवां च शृणुयान्मतम् ॥ कौ. अर्थ. १।३

की उपयोगिता राजशास्त्र के पूराने आचार्य भी स्वीकार करते थे। पर मन्त्रिपरिषद के मन्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। चाणक्य ने लिखा है-"मानव सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यों की मन्त्रिपरिषद बनायी जाए। पर बाई-स्पत्य सम्प्रदाय का मत है-सोलह की। औशनस सम्प्रदाय का मत है-बीस की। पर कोटल्य का मत है---यथासामर्थ्य।" कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद् में कितने मन्त्री हो, यह निश्चित करने की आवश्यकता नहीं । जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, उसके अनुसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये। साथ ही, चाणक्य के अनुसार बड़ी मन्त्रिपरिषद को रखना राजा के अपने लाम के लिये है, क्योंकि इससे उसकी मन्त्रशक्ति में बिद्ध होती है। सब समारम्भों की सफलता 'मन्त्र' पर ही निर्भर है। 'इन्द्र की मन्त्रि-परिषद में सहस्र ऋषि थे, जो इन्द्र की बक्ष के समान थे। इसीलिये दो आँखोंबाला होने पर भी उसे हजार आँखोवाला कहा जाता है। वडी मन्त्रिपरिषद का यही लाम है। उससे राजा की मन्त्रशक्ति बढ जाती है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनशीलन से इस बात में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता कि चन्द्रगप्त मौर्य के समय में मन्त्रिपरिषद की सत्ता थी. पर उसमें कितने मन्त्री थे इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हिमालय से समद्र पर्यन्त सहस्रयोजन विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद् मे यदि मन्त्री अच्छी बडी संख्या मे हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है।

मोर्यों की मिन्निपरिषद् का क्या स्वरूप था, इस विषय में बिडानों ने अनेक कल्पनाएँ की है। श्री रमेशवन्द्र मनुस्पार ने लिखा है—"एसा प्रतीत होता है कि बैदिक समिति की नण्यों प्रतिनिधि यह मन्तिपरिषद् (प्रियों कोसिल) थी, विक्रका उल्लेख कैटिस्परी अपने अर्थशास्त्र में किया है। यह मिन्निपरिषद् (प्रायों कोसिल) थी, विक्रका उल्लेख कैटिस्परी अपने अर्थशास्त्र में किया है। यह मिन्निपरिषद् सामान्य मिन्नियों की समा से स्पय्तया मिन्न है। कि वाक्यक कार्य के लिखे मन्त्रियों और मन्त्रिपरिषद् के बुलाया आए। किसी समय इनके सदस्यों की बहुत अधिक संख्या हुआ करती थी, यह चाणक्य के इस कथन से स्पय्ट है कि इन्द्र की मन्त्रिपरिषद् में एक सहस्र ऋषि सदस्य होते थे।" आगे चल कर भी मनुनदार ने लिखा है, कि 'यह बात प्रायान स्वायान कि सामा है कि पार तो मेंगी सामन-वस्त्राओं का विकास इन्नुलैण्ड के ही सदृष्ट बात है। जिस प्रमार इन्नुलेण्ड लेगों की निमानक कीसिल' से परमोन्ट कीसिल' का प्रायुनांच हुआ और प्रमार इन्ने को लोगों को निमानक कीसिल' से परमोन्ट कीसिल' का प्रायुनांच हुआ और प्रमार वहां से 'प्रियंत्र लोसिल' का माहमी किस राजा

१. 'मन्त्रपूर्वास्समारम्भाः ।' कौ. अर्थः १।११

२. 'इन्ह्रस्य हि मन्त्रिपरिषद् ऋषीणां सहस्रम्। तच्चक्षुः। तस्मादिमं इपसं सहस्राक्षमाहः।' कौ. अर्थ. ११११

<sup>3</sup> Mazumdar R. C. Corporate Life in Ancient India (Second edition) pp 126-127.

अपने विश्वस्त मन्त्रियों को चुनते रहे और मन्त्रिमण्डल (कैविनेट) का निर्माण हुआ, इसी तरह मारत में भी बैदिक काल की समिति बाद ने मन्त्रिपरिषद् के रूप में परिणत हो गई और इसी परिषद् से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनते रहे।"

श्री काशोप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रशिद्ध अन्य 'हिन्दू पोलिटी' में मनिजपरिपद् का स्वरूप और स्थिति पर विश्वद रूप से विवार-विश्वर्श करते यह परिणाम निकाला है कि मनिजपरिषद् का स्वरूप एक राष्ट्रसा (Council of State) के सदृष्य था, निसमें विमिन्न प्रकार के मन्त्री व जन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कौटलीय अर्थ-शास्त्र के अनुपोलन में यह जात नहीं होता कि मनिजपरिपद् प्राचीन काल की सीमित की उत्तराधिकारी सस्या थी, या इनका स्वरूप राष्ट्रसमा के सदृष्य था। मण्य के विशाल मान्नाज्य के लिये यह सम्मव सी नहीं था, कि उसमें किसी ऐसी मंत्र्य की सत्ता हो जो कि पूराने समय के छोटे-छोटे जनपदो की 'सिमिति के मदृष्य हो। मौर्य युग को मनिजपरिषद् विजियोग समाद को अपनी हति थी, विसके सदस्यो की नियुक्त वह मन्त्रशास्त्र की प्रारो के लिये अपनी आवस्यकता के अनुसार कर लिया करता था। मन्त्रिपरिषद् का प्रयोजन यही था, कि महत्वपूर्ण राजकीय विषयो पर विचारविमर्थ करने के लिये राजा को ऐसे व्यक्तियों का साहाय्य आगर हो सके, जो कि 'बुंडिवृद्ध हो। कोई व्यक्ति अपने अधिकार मन्त्रियो की निवस्त्य किया करता था।

कौटलीय अर्थशास्त्र के निम्निलिनित सदमं ते यह बात स्पष्ट हो जाती है—"गृष्ट विषयी पर अकेला ही मन्त्रणा करे, यह माराह्य का मन है। मन्त्रियों के भी मन्त्री होते हैं, और उनके मी अन्य मन्त्री होते हैं। मन्त्रियों की उम परस्परा के कारण मन्त्र पूल नहीं रह सकता ... पर विद्यालाख का मत है कि अकेले मन्त्र की सिंद्ध सम्मय नहीं है। स्वोक्ति राजवृत्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुसंय तीन प्रकार की होती है, अन. बृद्धिबृद्धों के साथ मन्त्र करना चाहिए। किनी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात मुनी जाए। यदि बालक भी कोई साथ कर ता कहें, यो गम्प्रदार आदमी को उनका भी उपयोग करना चाहिए। पर पराशर की सम्पित में इस प्रकार मन्त्र का बात तो सम्मत्र है, मन्त्र को रक्षा इसमें नहीं हैं। सकती। अत बात की पूगा फिरा कर मन्त्रियों से बन्त किये जाए। पर पिशृत इससे यहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि घुमा फिरा कर बात पूछने पर मन्त्री उसे समुचित महत्त्व नहीं देते। वे अनादर के माथ उनका उत्तर देने हैं। बता जिस कार्य का जिसके साथ सन्त्रव्य हो, उससे उनके विषय में मन्त्रणा की जाए।... एर कौटल्य को यह भी स्वीकार्य को दृष्टि में रख कर एक दो या बैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियों से को दृष्टि में रख कर एक दो या बैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियों से

<sup>8</sup> Mazumdar : Corporate life in Ancient India pp 128-129,

मन्त्रणा को जाया करे ।...मन्त्रियो से एक-एक करके भी परामर्श किया जाए, और सामू-हिक रूप से मी।' (कौ० अर्थं० १।११)

इस सदमें के अनुधीनन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौये युग को मन्त्रिमरियद् कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जिसकी तुलना हक्क्लण्ड की प्रियो कोसिल या वर्तमान समय की राष्ट्रसभाओं से को जा सके। बस्तुत, बहु राजा की अपनी हृति थी, जिसके सदस्यों की नियृक्ति वह समय की आवश्यकता को दृष्टि में रककर स्वय किया करता था।

जिस मन्त्रिपरिष्क की एचना राजा ने स्वय मन्त्रबल की प्राप्ति के लिये की हो, उसके लिये यह सर्वेषा स्वाभाषिक था कि राजा भन्त्र की गुन्ति पर विशेष व्यान है। जाणका के अनुसार इसके लिये एक ऐसा स्वान चुनना चाहिये, विकार पर पीक्षा जेक की दृष्टि न परं, जहीं से कोई मी बात बाहर का आदमी न सुन यहे। कहते हैं कि शुक्त, सार्तिका व अन्य जीवजन्तुओं तक से मन्त्र का भेद चुल गया था। अत मन्त्ररक्षा की पूर्ण व्यवस्था किये विना इस कामें में कुल में या यदि कोई मन्त्र का भेद लोले, तो उसे जान से मार दिया जाए। (को० अर्थ ० ११११)

किन विषयों पर राजा को मनिजयों भे परामशें की आवश्यकता होती है, इसपर भी कोटलीय अर्थनास्त्र सेप्रकाश पडता है। ये विषय निम्नितिस्तित है—(१) राज्य द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाने हो, उनकी प्रारम्म करने के उपाय, (२) उन कार्यों को सम्पन्न करने के लिये कितने वृषयों और कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण, (३) राज्यकार्यों के मम्पादन के लिये यह निश्चय करना कि उन्हें किस प्रदेश में सम्पादित किया जाए, और उनके लिये समय की अविधि निर्धारित करना, (४) विचनियां का प्रतीकार, और (५) कार्यमिदि के साधनों पर विचार। (की॰ अर्ष॰ ११११)

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने निजा है— भन्त्री राजा के स्वपक्ष और पर्यक्ष का चिन्तन करें। जो कार्य अब तक नहीं किये गये हैं उनको आरम्भ करें। जो कार्य आरम्भ हो चुके हो उनको और अधिक आपे बढाएँ, और राजकीय आदेशों का समृचित रूप से पालन कराएँ। '(की अर्थ के शिश्ट) मन्त्रियों को जिस स्वपक्ष और पालक कराएँ। '(की अर्थ के शिश्ट) मन्त्रियों को जिस स्वपक्ष और परप्तक का चिन्तन करना है, उसे हम आवक्रक तो साथा में राज्य के आयम्बर कार्य (External Affairs) और वाह्य कार्य (External Affairs) कह सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि भीष युग में मन्त्रिपरिषद् के अतिरिक्त एक छोटो उपसमिति भी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्त्री होते थे। कोटफोर अर्थशास्त्र मे दर्भ 'मन्त्रिण', कहा गया है। आरयिक (जिनके सम्बन्ध में तुरत्त निजयं करना हो) विषयो पर 'मन्त्रिण' 'मन्त्रिण' 'मन्त्रिण' 'मन्त्रिण' के वेटक भी से परामर्थ किया जाता था, और फिर आवश्यकतानुसार कम्पूणं मन्त्रिपरिषद् के वेटक भी बुलायी जाती थी। राजा प्राय. अपने 'मन्त्रिण', और मन्त्रिपरिषद् के परामर्थ में हो राज्य-कार्य का संवाचल किया करता था। वह मन्त्रीमंति समझता था, कि मन्त्रीसिंड अकेले कमी नहीं हो सकती। जो बात जात नहीं है उसे जात करना, जो जात है उसका यथायं कर से तिनवय करना, जिस बात में संवय हो उसके सवाय को दूर करना, जो बात आधिक रूप से तिनवयं करना, जिस बात में संवय हो उसके सवाय को दूर करना, जो बात आधिक रूप से जात हो उसे पूणींच में जानना—यह सब मन्त्रियर्पय हैं निर्वारित सन्त्र द्वारा हो सम्मन्न है। अतः जो व्यक्तित्र बुढिवृद्ध हो, उन्हें सचिव व मन्त्री बनाकर उनके साथ परामणं करना चाहिये। मन्त्रियर्पय से मूचिय (बहुसंस्थक) जो बात कहे, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये। मन्त्रियर्पय हो मूचियर्प की बात 'कार्यिसद्धिकर प्रतीत न हो, तो जो वहीं बात सामनी चाहिये, जो उसकी दृष्टियं कार्यिद्धिकर हो। जो मन्त्री उपस्थित न हो, उनकी सम्मत्ति पत्र द्वारा प्राप्त की जाए। (की. अर्थे० ११११)

मनिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कौटलीय अर्घशास्त्र से कुछ
निर्देश प्राप्त होते हैं। यह अपर जिला जा चुका है कि सब अमात्यों को मन्त्री को स्थिति
प्राप्त नहीं होती थी। चाणक्य ने कित्रप्य ऐसी क्सीटियों या जोचों (उपधानों) का वर्णन
किया है, जिनमें लरा उतरने पर हो किसी व्यक्ति को अमात्य कनाना चाहिय। जो व्यक्ति
स्पर्य पैमें के मामले में बरे हो (अर्घोषचायुद्ध हो), उन्हे समाहतों और सिप्तधाता जैते पदो
पर नियुक्त किया जाता था, क्यांकि राजकीय आय व अ्थय के साथ इनका मम्बन्ध होता
या। इसी प्रतार निप्पल व्यक्ति चर्मस्थीय और कष्टकक्षोधन न्यायालयों के त्यायाधीश
नियुक्त कियं जाते थे। पर नम्त्रों केवल ऐस अमात्य हो हो सकते थे, वो 'सर्चोषचात्रु'
हो, जो यमं, अर्थ, काम, मय आदि को परलां में बरे उतरे। जो घन की जलक में न आर्ए,
जो इनरें से डर कर कोई काम न करें, जो काम के बंदी मृत होकर अपने कर्ज्य से ख्युत न हों,
और चामिक मात्रान को उनाक कर जिल्दे अम्म मार्थ प्रवृत्त न किया जा सके, ऐमे
'सर्वोषचायुद्ध' व्यक्तियों को ही मन्त्रिपरिष्ट का सहस्य बनाया जाना था। मन्त्रियों के
नियुक्ति करते हुए राजा मन्त्री और पुरोहित मजा के दो प्रधान अमात्यों से परामसं लेता
या, और उन्हों को सम्मात के अनुसार राज्य के सब प्रधान अमात्यों की नियुक्ति की जाती
थी।'

मीयों के श्रासन मे मन्त्रिपरियर् का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह सर्वथा अस-न्दिय्य है। पर यह परियर् किसी प्राचीन सस्था का प्रतिनिधित्त्व करती हो और राजा को अनिवार्य कथा के इसके निर्णयों के अनुसार हो काय करना पडता हो, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है। बत्तुत, कीटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित मन्त्रियरियर् एक ऐसी सस्था है, जिसकी उथ्योगिना केवल इस कारण से हैं, क्योंकि शासन मे मन्त्रवरू का बहुत महत्त्व है। राजकोय विषय जत्यन्त जटिल होते हैं विधावृद्ध मन्त्रियों से परामधं करके हो। को उनके विषय मे कोई निर्णय करना चाहिये। मन्त्रियों और मन्त्रियरियर् को आवश्यकता

 <sup>&#</sup>x27;मिन्त्रपुरोहितसक्तस्सामान्येस्वधिकरणेषु स्थापियत्वाऽमात्यानुषद्यामिक्कोचयेत्।' कौ. अर्थ. ११६

इसीन्त्रिये हैं। "यदि बटिल (बर्षकृष्ण्क) मामलो पर केवल एक से परामस्त्री किया जाए, तो किसी निरुष्य पर पहुँच सकता कठिन होता है। एक मन्त्री यसेट रूप से आवरण करता है, और वह मर्यादा नहीं रखता। यदि दो मन्त्रियों से मन्त्रपा की जाए, और वे दोनों मिल जाएं, तो राखा उनके सम्मूल असहाम हो बतात है। यदि उन दोनों मन्त्रियों से सन्त्रणा की हो, तो यह स्थिति यी नाशकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा की जाए, तो कोई एसा महारोध उत्पन्न नहीं हो सकता। इस दशा में राजा किसी निरुष्य पर पहुँच सकता। यदि मन्त्रियों की सस्या इससे अधिक हो, तो निर्णय करते में कठिनाई ही उपस्थित होती, और मन्त्रणा को गया एक सकता सी सपन नहीं देखा। ""

जब मन्वियों और मन्त्रिपरियर् का प्रयोजन केवल राजा को परामर्श देता ही हो, और उसे यह मी अधिकार हो कि वह स्विविक के मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर जिसे वह कार्यमित्र हमा अधिकार हो कि वह स्विविक के मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर जिसे वह कार्यमित्र हमा के प्रयोज को अपने वक्ष में किस प्रकार एक सकती है? बन्तृत, भीये युग में राजा को स्थित कुरुत्यानीय थी और शासन कर अप अप का कम मन्त्रियों के अधीन रहे, यह राजा और उसके मन्त्रियों के अधीनतर व सोम्पता पर निर्मर था। वाणव्य जैने मुगाय मन्त्री राजा को अपना वशवतीं बनाकर र सा सकते थे। ऐसे मन्त्रियों के नेतृत्व में शामन राजायत (राजा के अधीन) ने होकर सिवधायता (सिविय या मन्त्री के अधीन) हो जाता था। इस मान्यत्य में मुगायस्य के मूख से यह कहलजाया मार्य है—'वृष्णा मुनी, अर्थाना के बणीत नी प्रकार की सिवियों का अर्थन करने करते हैं— राजायत्तिविद्ध , मिकवायत्तिविद्ध हो, अर्थात् नुमहारा शामन तो मविव के अपीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने को स्था आववता है? इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था

एक अन्य स्थान पर विशासदत्त ने अभात्य राक्षम के मुख मे चन्द्रगुप्त के विषय में यह कहलवाया गया है—''हाँ, असमर्य है। क्यों ? क्योंकि यह तो उन्हीं राजाओं के लिये सम्मव

१. 'मन्त्रयमाणो ह्रोकेनार्यकुच्छे पु नित्त्वय नाधियच्छेत् । एकस्व मन्त्री प्रयेष्टमनय-प्रदुत्वरति । हाम्यां मन्त्रयमाणो हाम्यां संहताम्यासवगृहति । विषृतितान्यां विनाध्यते । त्रिषु चतुर्व वा नैकान्ते कुछु णोषप्यते सहावोषम् । उपपर्त्रे तु मर्वात । ततः परेषु कुच्छु जार्षात्वस्ययो गम्यते । मन्त्रो च रक्षते ।' की. अर्थे. ११११

 <sup>&</sup>quot;व्यक ! श्रूयताम्, इह सत्ववंशास्त्रकारास्त्रिवायां सिद्धिमुपवर्णयन्ति—राजायतां सिववायत्तामुभयायतां चेति । ततः सिववायत्तिसिद्धेस्तव कि प्रयोजनमन्वेवणेन । यतो वयमेवात्र नियक्ता वेत्यामः ।" महाराक्षस—ततीय अंक ।

है, जो स्वायत्तिसिद्ध हों। यह दुरात्मा चन्द्रवृप्त तो सिववायत्तिसिद्ध है। जिस प्रकार विकल चक्षु वाले मनुष्य के लिये लोकव्यवहार अग्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्द्रवृप्त के लिये भी है। वह कैसे स्वयं कोई कार्य कर सकता है।""

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्द्रभुष्त मीयें स्वायतसिद्धिन होकर तिचवायतसिद्धि या। वह अपने होते पुराहित चालक्य की सम्मति में हो राज्य कार्य का संचालन करता था। वाणक्य के सम्मुख उसकी स्थिति सर्वचा अवण्य थी। पर इसका कारण्य महान नहीं था, कि वाणक्य के सम्मुख उसकी स्थिति सर्वचा अवण्य थी। पर इसका कारण्य महान नहीं था, कि वाणक्य का शिष्य पा, और उत्हीं के साहाय्य के उसने नार्यों का विवास कर समय के राजसिहासन पर अधिकार स्थापित उत्हीं के साहाय्य के उसने नार्यों का विवास कर समय के राजसिहासन पर अधिकार स्थापित किया था। वाणक्य चन्द्रपुत्त के केन प्रनश्च होते होते थें, असितु दुर्शहित मी थें । दुर्शिहित के विवय में कोटलीय अवंशास्त्र का यह कमन उत्हल्तकीय है— "वो उच्च कुल ने उत्पस्त हुआ हो, दिसका घील (चरित) उच्च हो, सो बेदो, वेदा क्लें), दैवविद्या, निर्मित्तविद्या और पर्यग्नीति में निष्णात हो, जो असिविजीत (प्रविज्ञम हारा सर्यादित जीवन बाला) हो, और जो आवर्षण उपायों हारा देवी और मान्यी आपत्तियों के निष्णक्य में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर निवृक्त किया आए। जैसे शिष्य आचार्य का, पुत्र पिता का, और मुख्य स्वामी का अनुवर्ती होकर रहता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर रहता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर एता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर एता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर एता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर एता है, वेंद हो राजा दुरीहित का अनुवर्ती होकर एता है के स्वाय न चा विद्यमान थे।

मीर्य मुग के राजा शासन में क्ट्यानीय होने के कारण वर्षी अल्यन्त शक्तिशाली थे, पर सुरोग्य मन्त्री उन्हें अपने बश में रख सकते थे, यह निविवाद है। अपने पुरोहित और मनियाँ को उपेक्षा कर सकना उनके लिखे सम्बन नहीं था। केटिय ने ठीक ही लिखा है, कि जो राजा बाह्यण पुरु द्वारा मुखान रूप से विद्याविनीत किया बया हो, मनियां को मन्त्रणा को जो समुचित महत्त्व देता हो और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हो, बह अजित होकर सर्वेन विजय प्राप्त करता है। शास्त्र के आदेश ही उसके लिये संबर्धण्य

 <sup>&</sup>quot;वाडमसमर्यः । कुतः स्वापत्तसिद्धिषु तसंभवति । चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्यं सचिवायत्तसिद्धावेव स्थितवक्षृविकल इवाप्रत्यक्रलोकव्यवहारः कपमित्र स्वयं प्रतिविधातं समर्थः स्यात् ।" मुत्राराक्षस—चतुर्यं अंक ।

 <sup>&</sup>quot;पुराहितमुदितादितकुण्यालं बङङ्गं बेढे वेढे निमित्त वण्डनीत्यां च अभिविनीत-मापदां वैवमानुषीणां अववंशिष्पायेत्व प्रतिकर्तारं कुर्वति । तमाचार्यं शिष्टः पितरं पुत्रो मुत्यस्वामिनमिव बानुवर्तते ।" की. अर्थ. १/५

३. "ब्राह्मणेनेषितं क्षत्रं मन्त्रिभन्त्रामिमन्त्रितम् । जयस्य जितमस्यन्तं शास्त्रानुगम शस्त्रितम् ॥" कौ . अर्थः १।५

#### (४) केन्द्रीय शासन का संगठन

कीटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से नीर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में विश्व रूप से परिचय प्राप्त होता है। मौर्य यूग में शासन के विविध अधिकरणों (महक्सों) की संग्रां 'तीर्य' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अधीन होता था। इन तीर्यों की संस्थ्या अठारह थी। 'इन अठारह तीर्थों (अधिकरणों) और उनके विविध कार्यों को संस्रोप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(१) मन्त्री और पुरोहित-यद्यपि ये दोनों पथक पद थे, पर सम्मवतः चन्द्रगप्त के शासन मे आचार्य चाणक्य मन्त्री और पूरोहित दोनो पदो पर विद्यमान थे। बाद मे राधा-गप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवतः मन्त्री और पुरोहित दोनो पदो पर रहे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन दोनो पदो का उल्लेख प्राय. एक ही साथ आया है। राजा इन्ही के परा-मर्ज मे विविध अधिकरणों के अमात्यों की नियक्ति करता था. और उनके जीच (शचिता) व अशीच (शचिहीनता) की परीक्षा लेता था. प्रजा की सम्मति और गतिविधि को जानने के लिये गप्तचरों को नियत करता था, अरेर विदेशों में राजदतों की नियक्ति व परराष्ट्रतीति का सचालन करता था। 'शिक्षा का कार्य भी इन्हों के अधीन रहता था। ' राज्य के अन्य सब अधिकरणो पर भी मन्त्री और परोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा इन्ही के परामर्श से राज्यकार्यों का सम्पादन करना था। इन पदो पर प्रायः ब्राह्मण ही नियक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये ब्रह्मशक्ति का प्रतिनिधित्त्व करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों मे ब्रह्म और क्षत्र तत्त्वों के सहयोग को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन भारतीय समाज में इन्ही दो तत्त्वों की प्रमखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि वह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन करे। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे बडा साधन यही था. कि वह देश के धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नहीं कर सकता था। पर धर्म क्या है, इसका

 <sup>&#</sup>x27;तानराजा स्विवचये मन्त्रिपुरोहित सेनापति युवराज वीवारिकान्तर्वीक्षक प्रशास्तु-समाहतुं सिन्नयात् प्रवेष्ट्रि नायक पौर व्यावहारिक कार्मान्तिक मन्त्रिपरिचवध्यक्ष वण्डहर्गान्तपालाद्यिकेषु. " कौ. अर्थ. ११८

२. कौ. अर्थ. श६

भित्त्रपुरोहितसलस्सामान्येस्विकरणेषु स्थापियत्वाऽमात्यानुपर्वाभिः शोवयेत्।
 कौ. अर्थः ११६

४. 'मन्त्री चैवां वत्तिकर्मम्यां वियतेत ।' कौ. अर्थ. १।७

५. की. अर्थ. १।१२

६. कौ. अर्थ. १।६

प्रतिपादन सास्त्र द्वारा ही किया जाता था, और शास्त्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त करना ब्राह्मण पुरोहितो का ही कार्य था।

(२) समाहता—साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपरों के शासन के लिये नियुक्त अमार्त्यों (राजपुरुषो) को बहाँ समाहताँ करने थे, वहाँ केन्द्रीय शासन का मी एक अधिकरण (तीर्ष), समाहताँ नामक अमार्त्य के अधीन था। राजकीय करो को एकत्र करना इस अधिकरण का सर्वप्रयान कार्य था। समाहताँ के जयीन अनेक जन्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने समाप्त के राजकीय करो को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का सम्ब्रालन करते थे।

राजकीय आय के सात मूख्य स्रोत थे—दुगँ, राष्ट्र, स्नित, सेतु, बन, बज और विणक्-पय। 'दुगँ, राष्ट्र आदि वारिमाधिक शब्द है, विवन्ते कोटलीय अर्थवास्त्र में विशिष्ट अर्थ है। राजकीय आय-अय्य पर प्रकाश डालते हुए इन शब्दों का विश्वाद रूप से विवेचन किया जायगा। यहाँ समाहतों के कार्यों को स्पष्ट करने और यह प्रसंधित करने के लिये कि उसके अधिकरण के अर्थोंन कोन-कोन से विमाग वं, इन शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट करना उपयोगी होगा। 'दुगै' से शुक्त, दण्ड, पौतव, नागरक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुरा, मूना, सुत्र, तैल, पृत, क्षार, मौर्बाणक, पण्यसस्या, वेच्या, बूत, वास्तुक, कारविल्यिगण, देवताध्यक्ष, द्वारदेव और बाहिरिकादेव का प्रकृण होता था। 'दुगै' के अन्तर्यंत जो शुक्त, रूप्ड आदि है, वेसब मी विशिष्ट अर्थों का बोग करानेवाली संजाएँ है, और ये सब शब्द राजकीय आमदनी के विशिक्ष स्नोतों के लिये स्वयुक्त किये गये हैं। इनका सम्बन्ध प्रमानतया दुगौँ या नगरों के साथ है, इसी कारण इन्हें 'दुगे' के अन्तर्यंत किया गया है।

'राष्ट्र' से सीता, भाग, बलि, कर, बणिक्, नदीपालस्तर, नाव, पट्टन, विवीत, वर्तनी, रुज्य और चोररज्ज का ग्रहण होता था।

'खनि' से सुवर्ण, रजत, वजा, मणि, मुक्ता, प्रवाल, शंख, लोह, लवण, मूमिप्रस्तर, रस तथा अन्य घातुओं का प्रहण होता था।

'तेतुं से पुष्प, फल, बाट, षण्ड, केदार, मूल और बायं का ब्रहण किया जाता था। 'खज में मो, महिए, अजा, अबि, लर, उष्ट्र, अब्द और अस्वतर प्रहण किये जाते थे। 'बन' से पशु, मृम, हिस्त और अन्य वाङ्गालिक हत्यों के बतो का बहण होता था। 'विणक्त्य' में म्बल्यस और जल्मस दोनों का जनतर्माव था।

१. 'समाहती हुगें राष्ट्र' लिंग सेतुं वनं वजं विणक्षयं चावेक्षेत्र।' की. अर्थ- २।६ २. 'सुन्ते वण्डः पीतवं नागरको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः खुरा सुना सुत्रं तेलं पूर्व सारं सीवींगकः पण्यसंत्या वेदया धुनं वास्तुकं कालश्चितित्याणी वेबताध्यक्षो द्वार-वाहिरकावेर्यं च कृतंत्र ।' की. अर्थ. २।६

कीटलीय अर्घशास्त्र मे हुगै, राष्ट्र, लिन जादि को 'लायकरीर' कहा है।' राजकीय आमदनी के विमिन्न साधनो को इन विविध वर्षों मे विमस्त कर जाणक्य ने यह सी लिला है, कि राज्य को जो आय प्राप्त होती है, उसके 'मुख' तात हैं—मूल, नाव, व्याजी, परिष, कुलूरा, रुपिक और अत्यय।' राजकीय जाय-व्यय का विवरण देते हुए इन सब पर विशर कप से प्रकाश डाला जायगा।

जर्षसास्त्र में विश्व प्रकार राजकीय आय के विविध्य माधनों को दुर्ग जादि सात प्रमुख बगों और इसमें से प्रत्येक वर्ष को बहुत-से उपवर्षों में विश्ववत किया गया है, बेसे ही राज-कीय व्याय के निम्मतिश्रीलत को प्रतिपादित किये क्ये है—देवपूजा ऐत्पूर्जा, दान, स्वस्ति-वाचन, अन्त पुर, महानस, इराजवित्यम, कोष्ठागर, आयुवानार, पव्यमृत, कुप्पान्, कर्मान्त, विष्टि, पत्तिपरिष्ठह, अस्वपरिष्ठह, हस्तिपरिष्ठह, रहपरिष्ठह, गोमण्डल, पव्याद, मृत्याद, एशिखाद, व्यालबाट, और, तृणवाट। ये सब जी पारिमाधिक संब्द है, और अर्थमात्र में इनके विष्ठाप्ट कर्ष है।

समाहतों का अधिकरण राजकीय आय और व्यय को व्यवस्था करता था। इस अमात्य को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ में हैं, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके हैं, कौन-से कार्य रोय हैं, कितनी आय हैं, कितना व्यय हैं, और कितनी विशुद्ध आमदनी हैं। (कौ. अर्थ. २१६)

भमाहर्ता के कार्यों का चाणक्य ने इस प्रकार उपसहार किया है—वह राजकीय आय को एकत्र करे, आय मे विद्व करे, व्यय मे कमी करे, इससे विपरीत न होने दे।

(३) सिष्पाता—राजकीय कोश के प्रधान अधिकारी को 'मिष्रघाता' कहते थे । वह लोखगृह, शब्धगृह, कोष्टामार, कृष्यमृह, आयुवागार और कब्यनासार का निर्माण करा कर जनकी देखमान करता था। कोशमृह आदि की व्यवस्था के िन्ने सिष्पादाता के अधीन कोशाध्यक, 'प्याध्यक्ष आदि अन्य अमान्य कार्य करते थे। कोशमृह में विविध पदार्थी कामग्रह किया जाता था। कोशमृह के विषय में चाणक्य ने जिला है— ''एक चौकोन बाबडी कार्यों तामग्रह किया जाता था। कोशमृह के विषय में चाणक्य ने जिला है— ''एक चौकोन बाबडी कार्यों जाता था। कोशमृह के विषय में चाणक्य ने जिला है— ''एक चौकोन कार्य डी मिलाओं से पक्का बनाया जाए। उसने अन्यर पक्की लक्कडी हारा पिन्नरे के डय का एक समान बनाया जाए, जो निष्पात्र को और जिससे अनेक कमरे ही। इसमें स्वाधित हो। 'हम स्वाधित हो। इसमें पत्रधुक्त सीडी (मोपान) लगी हो, और देवता भी इसमें स्वाधित हो।

१. 'इत्यायशरीरम् ।' कौ. अर्थ. २।६

२. 'मलं भागो व्याजी परिधः कल्टप्त रूपिकमत्यवादच मलम ।' कौ. अर्थ. २।६

 <sup>&</sup>quot;वेबपित्पूजादानाय" स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं दृतप्रावितमं कोष्ठागारमायुधा-गारं पण्यमृहं कृष्यमृहं कर्मान्तो विष्टिः पत्यस्वरमद्विपपरिप्रहो गोमण्डलं पत्-मृगपिक्षव्यालवाटाः काष्ट्रतृगवाटश्चेति व्यवदारोरम् ।" कौ अर्थः २।६

इसके ऊपर कोशगृह का निर्माण किया जाए, जो दोनो बोर से बन्द हो, जिसकी छत ढालदार हो, जो इंदो से बनाया गया हो जोर जिसमें भाग्ड (कोश्य पदार्थों) को भरने के लिये एक नाली बनी हुई हो। "(को. अर्थ. २।५) इस प्रकार के सुरक्षित कोशगृहों में पित्रमाता द्वारा बहुनूत्य दव्यों का सञ्चय कराया जाता था। विविध प्रकार के रत्न, मणि, मणिक्य बीर अन्य बहुनूत्य क्रमुएं उनकी जोंच में कुशल ब्यक्तियों द्वारा परीक्षा के अनन्तर कोशगृह में सञ्चित्र को जाती थी।

सिन्नधाता के अधीन भी अनेक उपविभागी की सत्ता थी--कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कृप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार । कोशगृह के अध्यक्ष को 'कोशाध्यक्ष' कहते थे। वह सब प्रकार के रत्नों और अन्य बहमत्य पदार्थी का कोशगह में सम्रह करता था। चाणक्य के अनुमार कोशाध्यक्ष का कर्तव्य है, कि वह रत्नो के मृत्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका विसना या नष्ट होना, मिला-वट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातों का परिज्ञान रखें। पण्यगृह मे राजकीय पण्य (विक्रेय पदार्थ) एक त्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविध उद्योगों व व्यवसायों का संचा-लन किया जाता था, उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सिन्नघाता के अधीन पण्यगृह मे भेज दिये जाते थे। राजकीय पण्य की बिकी कराने के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह भी कार्य था कि वह अन्य माल की विकी को नियन्त्रित करे । माल के विकय के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि उसे जनता की भलाई की दष्टि से बेचा जाए। यदि बहुत अधिक लाम की सम्भावना भी हो, तो भी माल की विकी ऐसी कीमत पर न की जाए, जिससे जनता का अहित होता हो। कोष्ठागार मे वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे. जिनकी राज्य को आवश्यकता होती थी। मेना और राजपुरुषो आदि का खर्च चलाने के लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था. स्वय राजकीय कारखाना बनाया जाता था, या बदले में प्राप्त किया जाता था. उस सबको कोष्ठागार में रखा जाता था। कुप्पगृह मे कुप्प पदार्थ (जगलो से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काष्ठ, ईंधन, चर्म आदि) एकत्र किये जाते थे। "आयुवागार मे सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह रहता

 <sup>&</sup>quot;अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मृत्यलक्षणम् । जाति रूपं च जानीयविद्यानं नवकमंच ॥" कौ. अर्थ. २।११

२. कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&</sup>quot; उभयं च प्रजानामनुष्यहेन विकायवेत्। स्यूलभिष च लागं प्रजानामौषवातिकं बारवेत्।' कौ. अर्थ. २११६

४. की. अर्थ. २।१५

कुप्पाध्यक्षो ब्रब्धवनपालैः कुप्पनानायवेत् । ब्रब्धवनकर्मान्तोद्दव स्थापवेत् ।" कौ. वर्षः २।१७

था। बन्धनागार (जेल्खाना) का विभाग भी सिक्षणता के अधीन था। चाणनय के अनुसार बन्धनागार के सब कमरे सब ओर से मुरक्षित बनाये जाने चाहिए, और स्त्री-पूरुपो के निवास के जिन्ने पृथक-पृथक् कमरो की व्यवस्था की जानी चाहिये।

क्योंकि तिविधाता का एक महत्त्वपूर्ण कार्य राजकीय कीश की देवमान करना था, अत उससे यह आशा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यय का भी उसे मलीमाँति जान हों। चालक्य ने लिखा है— "तिविधाता को सैकड़ो वर्षों की बाह्य तथा आम्यन्तर आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह पूछे जाने पर तुरन्त व्ययशेष (Net income या Surplus) को बता सके।""

- (४) सेनायित—यह युद्ध विमाग का नहामात्य होता था। वाजक्य के अनुसार "सेनापित मुद्धिया और अहम-अस्त्रो की विद्या में मुखा रूप से मुखिलित होकर हायो, योडे तथा रस के सञ्चालन में समर्थ हो। वह चतुरत (पदाति, अदन रख में हिस्त) वक के कार्यो तथा स्थान को मलीमीति जाने। अपनी मूमि (मोरचा), युद्ध का काल, शक्त होता, मुद्ध ब्यूह का मेर, टूटे हुए ब्यूह का किर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर वितर करना, तितर वितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोड़ना और युद्ध यात्रा का समय आदि बातों का ध्यान रखें।" सैन्य विमाय का सर्वोच्च अधिकारी 'सेनापित' कहाता था, जिसके लिये युद्ध मिन में दीशारद होना और सैन्य संवालन के कार्य में समर्थ होता था, जिसके पत्र वालन के कार्य में समर्थ होता था, जिसके पत्र वालन के कार्य में समर्थ होता आदश्य समझा जाता था।
- (५) युक्रात—राजा को मृत्यु के बाद जहाँ युक्राक राजसिहासन पर आस्क होता या, वहाँ राजा के जीवन काल मे मी शासन मे उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति होती थी। उसका एक पृथक अधिकरण (तीर्थ) था, और शासन-सन्वन्यी जनेक अधिकार उदे प्रास्त थे। इन अधिकारों के विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थकास्त्र से नहीं मिलले, पर दिक्याव-दान की एक कथा से मूनिक होता है, कि युवराज को यह भी अधिकार था कि वह राजा की आजा को कार्यानिवत होने से रोक मके। इस कथा के अनुसार जब राजा अशोक ने मिश्रु-सथ को राजकीय कोश से दान देने का सकस्य किया, तो युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा नहीं

१. की. अर्थ. २।१८

२. 'विभक्त स्त्री पुरुष स्थानमपमारतः सुगुप्तकक्ष्यं बन्धनागारं कारयेत्।' कौ. अर्थः २।५

३. 'बाह्यमाम्यन्तरं चायं विद्याद्ववंशताविष ।

यथापृष्टो न सन्येत व्ययशेषं च दर्शयेत् ॥ कौ. अर्थ २।५

 <sup>&</sup>quot;तदेव सेनापतिस्तवं युद्धप्रहरण विद्याविनीतो हस्त्यदेवरचवर्या सम्युट्टक्वतुरङ्गस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात् । स्वर्मीम युद्धकालं प्रत्यनीकानिप्रभवेनं निप्र-सम्बानं संहतनेवनं निष्ठवचं ब्रांवचं वात्राकालंब पद्येत ।" कौ. अर्थ. २१३३

करने दिया, और जयोक विवस होकर चुप रह गये। ' जयोक के समय की शासन व्यवस्था का निरूपण करते हुए हुम इस कथा का विजद रूप से उल्लेख करेंगे। पर यदि अशोक के समय में युवराज को इतने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, तो चन्द्रगुप्त के अध्यादश तीर्थों में से अम्यतम तीर्थ 'युवराज' को मी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, यह सहज मे स्वीकार किया जा सकता है।

राजा का ज्येष्ठ पुत्र हो युकराज के पर पर नियुक्त हो, यह जावस्थक नहीं था। मुगांग्य व विद्यात्त्रित होने पर हो ज्येष्ठ पुत्र को मुक्तिण का पर मार हो सकता था। माणव्य ने तो यहाँ तक जिलता है, कि 'यदि राजा का एक हो पुत्र हो और वह वित्तिन नहें, हो उचे राज्य में स्थाप्तित न किया जाए। 'इस दक्षा में यह स्थीकार करना होगा, कि युक्राज मी एक राजकीय पद था, जिलके जिये ऐसे ही स्थापित को नियुक्त किया जाता था जो इस पद के सोय्य हो। यही कारण है कि अद्योक के पुत्र कुणाल के अन्या हो जाने पर युक्रराज का पद उनके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कुणाल को नहीं।

- (६) प्रवेषटा—मीयं युव मे दो प्रकार के न्यायाजय होते थे, कण्डकशोधन और धर्मस्थीय । इन के मेंद पर क्यास्थान प्रकाश झाला आयगा। कटकशोधन त्यायाजय के प्रधान न्यायाशीश को प्रदेण्डा कहते थे। 'न्याय विभाग का गढ़ महत्वपूर्ण अधिकरण प्रदेण के ही अधीन था। न्याय के अतिपिस्ता कतियम अन्य कार्य मी प्रदेण्डा को प्रदान कियं गये थे। विषय अध्यक्षों और अध्यक्षों के अधीन राज-पुरुषों के कार्यों पर नियन्त्रण राजना और यह प्यान राजना कि वे बेईमानी, चौरी, रिस्वत आदि से दूर रहें, मी प्रदेश्य कार्य या। यह कार्य वह समाइतों के सहयोग से सम्पादित करता था।'
- (७) नामक—सैन्य सञ्चालन करनेवाला अधिकरण नायक के अधीन या। मेनापाँत सेना विमाग का महामात्य होता था, और नायक युद्ध क्षेत्र मे मैसना का सञ्चालन करना था। रणलेत्र मे वह सेना के आपे हता था। 'स्क्लावादार (छावनी) नेयार कराने का काम भी उसी के हाथ में था।' युद्ध का अवनर उपस्थित होने पर सैनिकों को बया-व्या

१. विव्यावदान. प्. ४२९-४३२

२. "न चैंकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्।" कौ. अर्थ. १।११

३. की. अर्थ. ४११

 <sup>&#</sup>x27;समाहर्त् प्रवेष्टारः पूर्वमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुवाणां च निवमनं कुर्युः । सनिसारकर्मान्तेन्यस्सारं रत्नं वापहरतः शुद्धववः ।' कौ. अथं . ४।९

५. 'पुरस्तान्नायकः ।' कौ. अर्थ. १०।२

वास्तुकप्रशस्तवास्तुनि नायकवर्षकमौहृतिकाः स्कन्धावारं बृतं वीधं चतुरश्रं वा, मिनवरोन वा चतुर्द्वारं वटवथं नवसंस्थानं मापयेयः ।' को, अर्थ. १०।१

कार्य दिये जारे, सेना की व्यूहरचना कैसे की जाए, और युद्ध किस प्रकार लड़ा जाए— इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था।

- (८) कार्यानिक---मीयं युग में राज्य की ओर से अनेक उद्योगों का सञ्चालन होता था। इनके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारणाने) स्थापित किये जाते थे। सानों, उनको, खतों आदि से एकत्र कच्चे माल को निष्का-निक्त उपयोगों के लिये तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने के निमित्त राज्य की ओर से जो विश्वच कारणाने स्थापित थे, उनका सञ्चालन कर्मानिक के अधिकरण द्वारा किया जाता था। बाजस्य में लिखा है कि "सानों से जो यातुएँ निकाली आएँ, उन्हें उनके कारखानों में मेज दिया आए। जो माल तैयार हो, उसे जेचने का प्रबन्ध एक स्थान पर किया आए। इन नियमों का उल्लंधन करने वाले कता, विश्वता तथा करों (पक्का माल तैयार करने वाले) को दण्ड दिया आए। मोर्य युग में राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्त जच्छी वती संख्या में बे, अतः स्वामाविक रूप से कार्मीतिक का अधिकरण (तीर्ष) विश्वच महत्व का था।"
- (९) व्यावहारिक—धर्मस्यीय त्यायालय के प्रधान त्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। इसी को 'धर्मस्य' मी कहते थे।'
- (१०) मन्त्रिपरिषदम्बान-राज्य कार्य में राजा को परामधं देने के लिये मीयं गुग में मन्त्रिपरिष्द की सता थी, इस पर पहले क्रमां डाला जा चुका है। उसका एक पृष्क् अधिकरण था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान अध्यक्ष सीधों में की जाती थी। चाणवय ने राजा के जिये आवस्यक गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उसी 'अबुद्ध-परियक' (अच्छी बडी परियद् बाला) होना चाहिये। "इससे सुचित होता है, कि मन्त्रि-परियद् न केवल एक महत्वपुर्ध सम्या थी, अपितु उस का आकार भी अच्छा बडा होता था। इस दशा में यदि उसके अध्यक्ष की गणना राज्य के प्रधान तीचों में की जाए, तो यह मर्थया स्वामायिक ही है।
- (११) वण्डपाल-सेनापित और नायक नाम के दो महामात्यो का सम्बन्ध सेना के साथ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। इसका विशेष कार्य सेना की आवस्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये

१. कौ. अर्थ. १०।२

धातुसमृत्यितं तज्ज्ञात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत् । कृतभाण्डव्यवहारमेकमुखमत्ययं जान्यत्र कर्तुं केतृविकेतृणां स्थापयेत् ।' कौ. अर्थः २।१२

 <sup>&#</sup>x27;धर्मस्थास्त्रयस्त्रोऽभात्या जनपदसन्त्रि संग्रहण द्रोणमुख स्थानीयेषु व्यावहारिका-नर्षात् कुर्युः।' कौ. जर्थ. ३।१

४. कौ. अर्थ. ६।१

सब प्रवन्त्र करना था। कौटलीय अर्थशास्त्र में दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानो पर किया गया है।

(१३) हुपँपास—जिस प्रकार सीमान्त प्रदेशों के दुर्ग अन्तपाल के अधीन थे, बैसे ही साम्राज्य के अन्तदेशों हुपँ स्तंपाल के अधिकरण के अधीन रहते थे। दुर्गों नी आवश्यकता केवल सीमान्ता पर ही नहीं थी, साम्राज्य की आतारिक व्यवस्था के लिये मी उनका उपयोग था। वैसे तो दस युग मे प्राय सभी बढ़े नगरों की रचना दुर्ग के रूप में की जाती थी, पर ऐसे मी हुएँ होते थे विनका निर्माण युद्ध तथा मुरक्षा की दृष्टि से ही किया जाता था। वहने साम्परामिक दुर्ग कहा जाता था। वहने साम्परामिक दुर्ग कर्म हुपंपाल का महत्त्वपूर्ण कार्स होता था। या।

(१४) नागरक—जैसे जनपदो का जासन समाहतों के अधीन या, वैसे ही नगरो वा पुरों के बासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। प्राचीन युग के राज्यों में पुर या राजवानी का महत्त्व बहुत अधिक या। मौर्च ता आज्ञान की राजवानी पाटिलपुत्र एक विशाल नगरी सी, जिला जिलाना कितार इस सुग के रोम और एपनस सदृत्व पाश्चारम नगरों से बहुत अधिक था। मागम साम्राज्य में गाटिलपुत्र को विशिष्ट स्थिति थी, और उत्तका बासन यदि केन्द्रीय सरकार के एक पृथक् अधिकरण के अधीन हो, तो यह सर्वथा उचित था।

(१५) प्रवास्ता—वाणक्य के अनुसार 'राजकीय आजाओ पर ही शासन आधारित होता है। सन्यि और विग्रह का मूल राजकीय आजाएँ ही है, अत राजा 'शासन प्रधान' ही होते हैं।' इन राजकीय आजाओं (राजशासन) को लिपिबढ करने के लिये एक पृथक्

 <sup>&#</sup>x27;अन्तपालेख्वन्तपालवुर्गाणि । जनपबद्वाराष्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत् । तेषामन्तराणि वागुरिक झवरपुलिन्व चष्टालारण्यचरा रक्षेयः ।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'चतुर्विशं जनपदान्ते साम्पराधिकं दैवकृतं दुर्गं कारयेत् ।' कौ. अर्थं. २।३

शासने शासनमित्यावक्षते। शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूळ्त्वात् सन्धिविग्रहयोः।' कौ. अर्थः २।९

अधिकरण पा, जिसके प्रधान अधिकारी को 'प्रधास्ता' कहते थे। जिसमें अमात्य के सब गृण विद्यमान हों, जो उस समयों (सिंदराबों या अनुकन्मों) का आग रखता हो, जिसे सब प्रन्यों (Reconds) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसका लेख लुन्दर हो, और जो लिखने व बौचमें में निष्णात हो, ऐसे अस्तित को लिखने नियत किया जाए। वह अव्यय प्रन्त से राजकीय आदेश को लिखने व स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वच क

प्रशास्ता के अधिकरण (तीर्य) के अधीन ही 'अक्षपटलमध्यक्ष' नाम का महत्त्व-पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विमिन्न निवन्ध-पुस्तको (रजिस्टरो) की समाल का कार्य सपूर्व था । कौटल्य ने लिखा है--- अक्षपटलमध्यक्ष एक निबन्ध-पुस्तक-स्थान का निर्माण कराए, जिसका मस्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिसमें विविध कर्मचारियों के बैठने के लिये पृथक्-पृथक् स्थान बने हो। यह अमात्य निबन्ध-पुस्तक-स्थान में निम्नलिखित को निबन्ध-पुस्तकस्य (रजिस्टर्ड) करता था-(१) राज्य के विविध अधिकरणो (विमागो) की संख्या, (२) राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्तो (कारखानो) मे क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमें क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है, (३) राजकीय कर्मान्तो से कितना लाम हुआ, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हुआ, कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलम्बित होकर हुई, किन कार्यों में धन फसा हुआ है, कितने बेतन दिये जा रहे हैं और कितनी बेगार ली जा रही है, (४) रत्न, सार (काष्ठ सार आदि), फल्गु और कुप्य पदार्थों की वर्तमान कीमते क्या है, वस्तु-विनिमय या प्रतिवर्णक (Battet) द्वारा उनके बदले में क्या प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें तोलने के लिये किन मानो का प्रयोग किया जाता है. उन्हें मापने के लिये किन मानो का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, मार या माप क्या है, (५) विभिन्न देशो (जनपदों), ग्रामो, जातियो और कुलो व उनके संघातों के क्या-क्या वर्म, चरित्र और व्यवहार है, (६) राजा पर आश्रित व्यक्तियों को राज्य की ओर से क्या कछ प्रदान किया

१. कौ. अर्थ. २।९

२. 'अक्षयटलमध्यक्षः प्रत्यञ्जमुबज्जूब्र्जमुबं वा विभक्तोपस्थानं निबन्धपुस्तकस्थानं कारपेत ।' कौ. अर्थ. २।७

जाता है, निर्वाह के लिये उन्हें कितनी व कौन-सी भूमि प्रदत्त है, राजकीय करों में कितनी खूट उन्हें दी गई है, उन्हें कितना वेतन किया जाता है, और अन्य कौन-सी सुविवाएँ दी गई है; (७) राजा की पत्नी और पूत्रों को कितने रत्न, मूमि व अन्य लाम प्रदान किये गये हैं, (८) उत्पातों के प्रतीकार के लिये कितने व्यय की व्यवस्था है, और (९) शत्रु-राज्यो और मित्र-राज्यों के साथ कौन-सी सन्धियाँ की गई है, किन दशाओं में उन्हें विक्रम (Ultimatum) दिया जा सकता है, किस राज्य से क्या प्राप्त होता है और किस राज्य को क्या प्रदान किया जाता है। " निस्मन्देह, अक्षपटलमध्यक्ष का कार्य अत्यन्त महत्त्व का था. क्योंकि राजशासन के साथ सम्बन्ध रखने वाली इतनी महत्त्वपूर्ण बातों को निबन्ध-पुस्तकस्थ कराना उसी का कार्यथा। राज्य के सब अधिकरणों के विषय मे निम्नलिखित बातो का विवरण भी अक्षपटलमध्यक्ष तैयार कराता या—क्या और कौन-से कार्य करणीय है, कितने कार्य सम्पन्न हो चुके है, कितने कार्य करने अभी शेष है, उन पर कितना व्यय हुआ है और उनसे कितनी आय हुई है। लुद्ध प्राप्ति या आमदनी उनसे कितनी हुई है, और विविध अधिकरणों के क्या चरित्र और नियम आदि हैं। इन सब बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सुचनाएँ अक्षपटलमध्यक्ष राजा को देता रहता था।

अक्षपटलमध्यक्ष के अधीन बहत-से कर्मचारी कार्य करते थे, जिन्हें गाणिनक्य, कार-णिक, संख्यायक, कार्मिक आदि कहा जाता था।

(१६) **बौबारिक-**-राजप्रासाद के प्रधान अधिकारी को दौबारिक कहते थे। विशाल

मागव साम्राज्य के शामन में राजा की स्थिति 'क्टस्थानीय' थी, जो बडी शान व वैभव के साथ अत्यन्त विशाल राजप्रासाद में निवास करना था। राजप्रासाद में हजारो स्त्री-पुरुष रहते थे। राजा की रानियो, पृत्रो और निकट सम्बन्धियो के निवास के लिये पृथक्-पृथक् प्रासाद बने होते थे। इन सबकी व्यवस्था करना दौवारिक का ही कार्य था। राज-प्रासाद अनेकविध पड्यन्त्रो का भी केन्द्र होता था। चाणक्य ने राजपुत्रो की तुलना कर्कटको (कैंकडो) के साथ की है, जो अपने जनक को ही ला जाते हैं। कोई राजपुत्र राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र कर स्वयं राजिसहासन की प्राप्ति का प्रयत्न न कर सके, इसका ध्यान रखना उस युग मे अत्यन्त महत्त्व की बात थी। राजपुत्रों से राजा किस प्रकार अपनी रक्षा करे, कौट-लीय अर्थशास्त्र में इस समस्या पर विश्वद रूप से विचार किया गया है। ज्या ही कोई राजपुत्र उत्पन्न हो जाए, उसमे अपनी रक्षा का प्रश्न राजा के सम्मूख उपस्थित हो जाता था। राज-

१. कौ. अर्थ. २१७

२. 'ततस्प्तर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेवनायव्ययौ नीवीनुषस्थानं प्रचारचरित्र-सस्यानं च निबन्धेन प्रयच्छेत्। ' कौ. अर्थ. २।७

३. की. अर्थ. २१७

४. 'कर्कटकसधर्माणो हि जनकमक्षाः राजपुत्राः ।' कौ. अर्थः १।११

माता और उसके निकट सम्बन्धी राजपुत्र का पक्ष लेकर राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र करने मे तत्पर हो जाते ये । अतः राजा को केवल राजपुत्रो से ही अपनी रक्षा नहीं करनी होती थी, अपित दाराओ राजमाताओ या रानियों से भी उसे सावधान रहना पडता था। राजा ज्यों ही यह देखें कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्तेहमाव है, वह उसे गुप्त रूप से दण्ड दे, यह आचार्य मारद्वाज का मत था। पर आचार्य विशालाक्ष इससे सहमत नहीं थे. उनका कहना था कि ऐसा दण्ड नशंस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की भी सम्भावना रहेगी। अत उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवरुद्ध करके रखा जाए। पर आचार्य पाराशर इस उपाय को सही नही मानते थे। उनका कहना या कि राजपुत्र शीघ्र ही यह समझ जायगा कि राजा ने मझे विरोध के मय से एक स्थान पर अवस्य कर दिया है, और वह राजा को ही अवरुद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हो जायगा। अत. उचित यह है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग में निवास के लिये मेज दिया जाए। सीमान्त के दुर्ग मे निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध वडयन्त्र नहीं कर सकेगा। पर आचार्य पिशन को इस विचार में यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपुत्र अपनी शक्ति को और अधिक बढा सकता है। अत. समचित यह होगा कि राजपुत्र को अपने राज्य से बहुत दूर किसी सामन्त राज्य के दुर्ग में रखा जाए । पर आचार्य कीणपदन्त को इस व्यवस्था में यह आशका थी, कि कही राजपूत्र को अपने पास पाकर सामन्त राजा को उस ढग से न दहने लगे, जैसे ग्वाला बछडे को आगे करके गाय को दहता है। अतः अधिक अच्छा यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्धुओं के पास रखा जाए। पर आचार्य वात-व्याधि इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि राजपत्र की माता के बन्धबान्धव भी राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेगे, अत. उचित यह है कि राजपुत्र को भोग-विलास मे फसा दिया जाए। भोग मे फंस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकेगा। पर आचार्य चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नहीं थी। उनका कहना था, कि इससे तो राजपूत्र जीवनकाल मे ही मत के समान हो जायगा। जैसे घुन काष्ठ को खा जाते हैं, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकुल का विनाश हो जायगा। अत उचित यह होगा कि गर्माधान के समय से ही राजपत्र में ऐसे सस्कार डाले जाएँ, जिनसे वह एक सच्चरित्र मनध्य बन सके और उसकी शिक्षा पर समचित घ्यान दिया जाए। राजपुत्र को भोग-विलास में फसा देना महादोष की बात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को जिस आकार मे चाहे ढाल सकते हैं, वैसे ही कच्ची बुद्धि वाले राजपुत्र को जैसा चाहे वनाया जा सकता है। अत उसे घम अधम और अर्थ अन्थ का विवेक कराके सन्मार्ग पर प्रवत्त करना ही उचित है।<sup>2</sup>

रिक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेम्यः परेम्यस्च । पूर्वं वारेम्यः राजपुत्रेम्यस्च ।' कौ. आर्थ. १।११

२. की. अर्थ. १।११

कीटलीय अर्थशास्त्र के इस संदर्भ से यह स्मय्ट हो जाता है, कि राजप्रासाद में राजा के विषय पड्डरणों की सदा सम्मावना बनी रहती थी, और राजियों व राजपुत्रों से राजा को सदा आपका बनी रहती थी। इन बढ़ायतों का प्रतिरोध करने के किये वाणवस्य ने मुत्तवरों की मी व्यवस्था की है। सुद (पाजक), अराजिक (राहोड़ेरी), स्नापक (स्वान कराते बाले), अस्तरक (धय्या बनाने बाले), करूपक (नाई), प्रतामक (प्रश्नार करने बाले), उदक-परिचारक (पानी लाने बाले) आदि के रूप में वे गुलवर राजप्रासाद में सर्वत्र नियुक्त किये जाते थें, और राजियों तथा राजपुत्रों की गतिविधि पर इंग्टि रखते थें। राजप्रासाद में यह तथ व्यवस्था दोशांकि के ही अथीन होती थी।

निस्सन्देह, दौबारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमार्य होता था। दौबारिक की स्थिति पर महाक्षित्र वाणमुङ्क के दूर्यवरितम् द्वारा अच्छा प्रकाश पडता है। वहीं एक दौबारिक का वर्णन किया गया है, बिन के लिये महाप्रतीहारों से सबसे प्रयान (महाप्रतीहाराणा-मनतर), जिस पर ऑस न ठहरें (चसुष्य)), निष्ठ्रता के काम में नियुक्त होने पर मी इस प्रतिष्ठित पद पर प्रथम के समान नम्न (नैष्ट्र्याचिष्ठानोत्रीय प्रतिष्ठित पर प्रथमतिकातम् प्रतिष्ठित पर प्रथमतिकातम् अंग) और कर्मचारियों से सूचित किया जाता हुआ (द्वारपालकोकेन प्रत्यमित्रवायमान) आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं। यद्यप्ति वर्तमान समय में द्वारपाल या दौबारिक सम्भानास्यद अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, पर प्राचीन काल में वह एक अत्यन्त उच्च स्थित के अमार्य को मुन्तिक करता था।

(१७) आन्तर्विकिक—राजा की निजी अगरखक सेना के प्रधान अधिकारी को आग्तर्विक्षिक कहते थे। राजा को रखा के किये एक पृषक अगरखक सेना सर्गाठन थी, जिसके सैनिक अन्त पुर को जिबिब करवाओं के बीच के स्थानों पर सर्वेत्र निपुक्त रहते थे। को किये एक पुर को विद्या कर से वर्णन किया गया है। उसका निर्माण राजशासाद के एक प्रधानत प्रदेश में किया जाता था। उसे भी प्राकार और परिखा से थिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमें प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्याप राजा. रानी आदि के नियस के लिये उसमें बहुन-सी करवाओं का निर्माण किया जाता था। को भी अकार पुर के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्याप राजा. रानी आदि के नियस के लिये उसमें बहुन-सी करवाओं का निर्माण किया जाता था।' कौटस्य ने लिखा है कि अन्त पुर को उसी प्रकार प्रशान के सिंग है के उसमें अके ला पुर की उसमें प्रवास साथ-साथ रहते थे। वह उसी मनत अकेला होता था, जब रानी से मिल रहा हो। पर तब भी यह जली भीति है के उसमें साथ प्रवास के सिंग कर साथ साथ पर रहते थे। वह उसी मनत अकेला होता था, जब रानी से मिल रहा हो। पर तब भी यह जली भीति है के

१. की. अर्थ. १।८

२. हर्वचरितम्, द्वितीयोच्छासः ।

३. 'कक्ष्यान्तरेष्वन्तर्वीशक सैन्यं तिष्ठेत् ।' कौ. अर्थ १।१७

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुकप्रशस्ते देशे सत्राकारपरिलाद्वारमनेककश्यापरिगतमन्तःपुरं कारयेत्।' कौ. अर्थ. १।१७

लिया जाता था, कि स्वयनाथार में कोई अन्य व्यक्ति छिया हुआ तो नहीं है। आत्वर्वशिक हारा नियुक्त परिचारिकाएँ तब न केक्क धारवागार या वासपृद्ध को अपनी मति तलाशी के लेती थी, जेपितु रानी के बरूब, वेषा आदि की मी परीक्षा के लेती थी। 'यह सब अवश्य अन्तर्वशिक के ही हाथों में था। आन्वर्वशिक सेता में केवल ऐसे ही सैनिक मरती निर्धा जाते थे, जो पूर्णतमा विकासकाशात्र हों। कोटलीय अर्थकाशत्र में इस सम्बन्ध में मह लिला गया है, कि ''जो पिता-पितामह के समस्य बंद ले आ रहे हो, जिनक सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध हो, जो दुष्टिशित हो, जो राजां के शति अनुस्तर हो, और जिन्होंने पहले से काम किया हुआ हो, उन्हीं की अगरतक सेता में नियुक्त किया जाए। ऐसे लोगों को आन्तर्वशिक नेता में कदापि न जिया लाए, जो विदेशी हो, और जिन्होंने पूर्वसेवा काल में उत्तम से बढ़ा हारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के भी ऐसे व्यक्तियों को आन्तर्वशिक नेता में करापि न जिया लाए, जो विदेशी हो, और जिन्होंने पूर्वसेवा काल में उत्तम सेवा हारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के भी ऐसे व्यक्तियों को आन्तर्वशिक नेता में कराय जाए। जो असल कारों को कराने में व्यवत्त हों। '''

राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ भेजे जाते थे, वे पहले आन्तर्वशिक के हाथ से गुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मुहर लगाकर यह प्रमाणित करता था कि वे सर्वथा गृद्ध व निर्दोष होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य है।

(१८) आटबिक — मीर्य साम्राज्य की सेना में 'आटबिक बल' का भी बहुत महत्त्व या। मणव के सम्राटों ने अपने साम्राज्यके विकास के लिये अटबिन्सेना का भी आश्रय लिया था। इसी सेना के प्रधान को 'अपने क्लां कहा जाता था, और उसे भी अप्टादश तीयों में स्थान प्राप्त था। सैनिक सम्राज्य विवेचन करते हुए 'आटबिक' के कार्यों पर अधिक विश्वाद रूप से प्रकाश डाला जायगा।

मीर्थ साम्राज्य के केन्द्रीय वासन के यही अप्टादस तीर्थ (अधिकरण) थे, जिन द्वारा मोर्थो के मुंबिस्तून 'विजिल' का जासन बलाया जाता था। इनसे मनती और पुरोहित प्राचीन परम्परा की 'ब्रह्म' व्यक्ति को सुंबित करते थे। मारत के आर्य राज्यों की पुरानी परम्परा की जनुसार ब्रह्म और क्षत्र के सहयों मे ही राज्यसम्बा का मुचारकप से सण्यालन सम्मव था। मनती और पुरोहित राज्ञा को धर्म, चरित और व्यवहार के पालन और सास्त्री हारा प्रतिवादित मत्त्रवर्धों का अनुबरण करने के लिये प्रेरिन करते रहते थे। राज्ञा से पह लावा की जाती थी, कि पुत्र लिख या मृत्य के समान इनका अनुबर्ती बन कर रहे। समाहती और व्यक्तिमा साम्त्र के प्रतिवादित प्रतिवादित प्रतिवादित की प्रतिवादित की स्विताद राज्ञ में अम्बन्ध वासनाधिकारी थे। राज्ञनीय आप की प्राचित, उसका व्यव, राज्ञनीय कार की प्रतिवादित वृद्धि जैसे महत्त्वर्षों कार्य इन्ही के

१. 'अन्तर्गृ हगतस्स्यविरस्त्री परिशुद्धां देवीं पत्र्येत् ।' कौ. अर्थ. १।१७

पितुर्वतामहं महासम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं कृतकर्माणं जनमासमं कुर्वति । नान्यतो वेशीय मकृतायमानं स्ववेशीयं वाज्यकृत्योषगृहीतं अन्तर्वशिकः सन्यं राजान-मन्तःपुरं च रक्षेत् ।' कौ. अर्थः १।१८

३. की. अर्थ. १।१७

मुपुर्द में । प्रदेष्टा और वर्मस्य (व्यावहारिक) राज्य के न्याय विमाग के प्रधान अधिकारी में । सेनापति, नायक, अन्तपाल, कुर्पवाल, आन्तर्वधिक और आर्टिक का सम्बन्ध सेना के विविध विभागों के साथ था। नायर राज्यानी का प्रमुख अधिकारी था, और प्रास्ता हारा केन्द्रीय सावन के सचिवालय का यञ्चालन किया जाता था। राज्य द्वारा सञ्ज्ञालिक कर्मान्त (कारखाने) कार्यानिक के अधीन थे। मन्त्रियरिवरध्यक्ष मन्त्रियरिवर्द्ध का समापति होता था, और युक्ताल को भी साथन में पृषक् स्थित प्राप्त थी। इन अष्टादश महामायों के अधीन अन्य बहुत-से अधिकरण थे, जिनके लिये पृथक्-पृथक् अध्यक्षों की नियमित की जाती थी।

## (५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग

राजकीय करो को एकत्र करने का कार्य समाहत्ती के सुपुर्द वा, यह ऊपर लिखा जा चुका है। उसके अयीन अनेक अप्याय होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करो को एकत्र किया करते थे, और ऐसे ज्यापार, व्यवसाय व उद्योगों का मी सज्ज्ञान करने थे जो राज्य के स्वामित्व में किसे बाते हो। ऐसे कत्रियस अपन्ना मानालिवित थे—

- (१) जुल्काध्यस— व्यापार में सम्बन्ध रखनेवाले अनेकविष करों को एकव करता सुल्काध्यस का कार्य था। जब कोई व्यापारी अपना पण्य लेकर नगर में विक्रम के लिये आता था, तो उसके माल पर शुल्क लिया जाता था। इसे वसूल करता शुल्काध्यक्ष का कार्य था। शुल्क केवल विक्रम माल पर हो नहीं लिया जाता था, अपितु जिन पशुओं या गावियां पर ढोकर माल लाया जाए, जनपर भी शुल्क देना होता था। केताओं की प्रतिस्था के कारण यदि मून्य बहुत बढ जाए, तो बढा हुआ मून्य राजकीय कोश्व को प्रदान करता होता था। सुल्क न देने या कम देने का प्रयत्न करते पर व्यापारी को दण्ड क्य से मी बनराशि देनी पड़ती थी। विदेशों से आये हुए मार्थ (काफिल) विक्रम के लिये जो माल लाते से, शुल्का-
- (२) पौतवाध्यक्ष—तोल और माप के विविध मानो का नियन्त्रण राज्य की आंर से किया जाता था। व्यापारी लोग तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुक्त कर मकते थे जो राज्य डारा स्वीकृत हो। इसीलिये राज्य की ओर से ऐसे कर्मान्त (कारलाने) स्वापित थे, जिनमें इन मानो (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। इनका मञ्चालन पौनवाध्यक्ष के अधीन था।
- (३) मानाध्यक्त--दूरी (देश) और काल को मापने के विविध साधनो का नियन्त्रण भी राज्य के अधीन था। यह विभाग मानाध्यक्ष के सुपूर्व था।
  - १. की. अर्थ. २१२१ और २।२२
  - २. कौ. अर्थ. २।१९
  - ३. कौ. अर्थ. २।२०

- (४) सुत्राच्यक्त—राज्य की जोर से जो अनेक व्यवसाय चराये वाते थे. उनमें मूल कातने जीर बुनने का व्यवसाय भी था। विश्वसा, विकलाङ्ग, आजाब, कच्या, मिलारी, राज्य के कैरी, वेरपाओं की बृढ साताएँ, बृढ राजवासी, देवदासी आदि के पालन-पोषण के लिये राज्य की जोर से उन्हें काम दिवे जाते थे, जिनमें सूल कातना, कच्छा बुनना, कव्य बनाना और रस्सी बटना मुख्य थे। ये सब कार्य सूत्राच्यक द्वारा ही कराये जाते थे। इनके अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूत्र कातने, बस्त्र बुनने आदि के कार्य ऐसे व्यवितरों द्वारा कराये जाते थे, जो इनसे निपुण हों। इनके कर्मकरों (मजदूरों या तिस्त्यों) को या तो निर्धारित वेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनकी मजदूरी प्रदान की जाती थी। पे
- (५) सीताष्यस—कृषि-विभाग के प्रवान कर्मेवारी को 'सीताष्यस' कहते थे। वह न केवल येश में कृषि को उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु रावकीय भूमि पर सेती भी करवाता था। सीताष्यस के क्लिये वह आवस्यक था कि वह लिविवा मे प्रवीण हो, और साथ ही वनस्पति के आयुर्वेद का भी जाता हो। यदि सीताष्यस में, क्या ये गुण न हो, तो उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवस्य होना चाहित, जो इन विवासों में निष्ण हो। '
- (६) सुराष्यक्ष-धराव का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित था। सुराष्ट्रक्ष का कार्य शराव बनवाना, उसकी विक्री का प्रवन्य करना और उसके प्रयोग को नियन्त्रित करना था।
- (७) सूनाध्यक्ष---सूनाओं (बृचडलानों) का नियन्त्रण करना सूनाध्यक्ष का कार्य या। बृचडलानों के सान्त्रण से अनेक प्रकार के निवस थे। कतियय पशुओं और पशियों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जङ्गण नी थे, जिनसे पशु-रिक्षों के शिकार का नियये था। सूनाध्यक्ष न केवल राज्य के बृचडलानों का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय सुना का प्रकल्य भी उसी के हाथों में था।
- (८) गणिकाप्यस—मीर्प पुग में राजनीतिक दृष्टि से भी वेश्याओं का उपयोग किया जाना था। जनपर-संघो, सामन्तो आदि को वश में रखने के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त की जाती भी। जमात्यो, राजपुरुषो तथा जनता के चिंदिन, शील आदि का पता करने के जिये वे गुजचरों का भी कार्य करती थी। अत बहुत-सी वेश्याओं को राजकीय सेवा में भी रखा जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्तान, मर्दन, छत्रधापण, शिविका, पीठिका, रथ आदि पर साथ चन्त्रने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थी। यह सब

१. कौ. अर्थ. २।२३

२. कौ. अर्थ. २।२४

३. की. अर्थ. २।२५

४. कौ. अर्थ, २।२६

विश्वास गणिकाध्यक्ष के हाथों में था। स्वतन्त्र रूप से कार्य करनेवाली वैस्थाओं का निय-न्त्रण व प्रक्रम्य भी इसी विश्वाम के अशीन था। वेश्याओं के अतिरिस्त नर, नर्तक, तायक, बादक, मीड, माट, रस्ती पर नाचने बाले, प्रेक्षा (तमाखा) स्थितनेवाले, चारण आदि मी गणिकाध्यक्ष के विश्वाम के ही अशीन थे। इन सब गर भी राज्य का नियन्त्रण था।

- (९) मृद्राप्यक्ष—देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश मे आने के लिये राजकीय मृद्रा प्राप्त करना आवस्यक था। यह मृद्रा प्रदान करना मृद्राध्यक्ष के हाथों में था।
- (१०) विवतिताध्यक्त—गोचर मूमियों (चरागाहों) का प्रवन्य देस विचाय का कार्य या। चोर तथा हितक जन्न चरागाहों को मुक्कात न गहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था करता; जहाँ पहुंजों के पीने के लिये पानी न हो, वहां उसका प्रवन्य करता और ताकाव तथा कुएँ वनवाना इसी विजास के कार्य थे। वसको की सङ्कों के ठीक हाकत मे रखना, व्यापार्यों के सायों (काफिलो) के माल की रखा करना, शब्दुओं से काफिलो को बचाना तथा जमलों च चरागाहों से होकर लागे बढ़नेवाले वाचुओं के विषय में मुचना देना—ये सब कार्य भी
- (११) नाष्ट्रपक्ष--जलमार्गो की व्यवस्था नाष्ट्रपक्ष के बधीन थी। छोटी-वडी निवियो, समुद्र-नटो तथा महासमुद्रो को पार करनेवाली नौकाओं और बहाओं का प्रबन्ध व निवन्त्रण भी नाष्ट्रपक्ष के विभाग का ही कार्य था। जलमार्ग से बात्रा करने पर क्या कर को, यह नाष्ट्रपक्ष ही तथ करना था।
- (१२) गोष्टम्बर---राजकीय आय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से गौओ तथा अन्य पश्चों को उन्नति पर मौर्य युग में विशेष व्यान दिया जाता था। राज्य की और से गोष्टें में प्रति पर पश्चां लाजों की मी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रवन्य गोष्टम्बर के अपीन था।
- (१३) अस्वाप्यस—मीर्थ युग में सेना के लिये घोडों का बहुत महत्त्व था। इसी कारण उनके पालन, सबयंत्र और उनकी नरूर की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत स्थान दिया जाता था। युद्ध के लिये घोडों को तैयार करने के लिये उनसे अनेक प्रकार की कथायद भी करायों जाती थी। ये कार्य अस्वाप्यक्ष के अधीन थे।
  - (१४) हस्त्यध्यक्ष--मागघ साम्राज्य की सेना मे हस्ति-बल प्रधान था। मगध

१. की. अर्थ. २।२७

२. कौ. अर्थ. २।३४

इ. की. अर्थ. २।३४

४. कौ. अर्थ. २।२८

५. कौ. अर्थ. २।२९

६. कौ. अर्थ. २।३०

जो अन्य जनपदो को जीत कर अपने बचीन करने में समर्थ हुना था, उसका बहुत कुछ अंध हिस्सिक्ता को ही था। बता हाथियों को अंथाने से पकड़वाने, हिस्त-बनो की रक्षा करने, हाथियों को पानने और उन्हें बुद्ध के लिये प्रधिक्षित करने के कार्य इस युग में बड़े महत्व के थी। ये सब कार्य हैस्ल्यप्यक्ष के हाथों में थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे निर्देश मिलते हैं, कि ऊँटो, खच्चरो, मैसों और बकरियो आदि के पालन व संवर्षन के लिये भी पृथक्-पृथक् विभाग थे, जो विभिन्न अध्यक्षों के सुपूर्द थे।

(१५) कुण्याध्यक्ष—कुष्य पदायों का अनिप्राय शाक, महुवा, तिल, शीशम, साल, खैर, शिरीण, देवदार, कत्या, राल, ओषधि आदि से है। अंगलो से प्राप्त होनेवाले ह्रव्यों को कोटलीय अर्थशास्त्र में 'कुप्य' कहा गया है। इनके अनेक वर्ग थे, दार, वेणु (बीस), वल्ली (ललाएँ), वस्क, रज्जू बनाने की मावब आदि वस्तुएँ, पत्र, पुप्प, औषिति, विष, मृग, पत्तु, पत्ति, व्याल, काष्ठ, तृण, बातु आदि। कुण्याध्यक्ष का यह कार्य शा कि अंगलों में उत्तर होनेवाले विविध पदार्थों को एकत्र करांके उन्हें कर्मांतां) (कारवालों) में मिजवा दे, तांकि वहां कच्चे माल को तियार माल के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

कुप्याध्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, वनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी मी होते थे, जो कुप्य द्रव्यो को एकत्र कराने और जवलो की रक्षा का कार्य करते थे।

- (१६) पष्याप्यस—यह अमात्य न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय कर्मात्तो द्वारा तैयार माल की विक्री की भी व्यवस्था करता था। विक्रव के लिये प्रस्तुत हव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मृत्यों का उतार-चढाव, मौग और उपलिख आदि का ज्ञान प्राप्त कर वह व्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने राज्य के माल को विदेशों में विक्वनाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति निर्घारित करते की उत्तरदायिता मी उसी की थी।
- (१७) कस्त्रवाध्यकः—मुदापदिति का सञ्चालन लक्षणाध्यक्ष के अपीन था। मीयं युन का प्रमाल स्थितः 'पण' कहाता था, जो चौदी का बना होता था। पण के अतिरिक्त अर्थण, पादण्ण, अप्टमागपण, माशक आदि अन्य भी अनेक सिक्के थे, जिनका निर्माण लक्षणाध्यक्ष के अधिकरण के सुपूर्व था।'
  - (१८) आकराध्यक्ष—मौर्यं युग मे आकरो (लानो) से घातुओ और अन्य बहुमूल्य

१. कौ. अर्थ. २।३१

२. 'तेन गोमण्डलं खरोष्ट्रमहिषमजाविकं च व्याख्यातम्।' का. अर्थ. २।३०

३. कौ. अर्थ. २।१७

४. को. अर्थ. २।१६

५. कौ. अर्थ. २।१२

पदार्थों को निकालने का शिल्प जच्छी उन्नत दशा में था। आकराज्यल इसी का प्रधान अभिकारी था। उसके जबीन कोहाज्यल, ज्वन्याच्यल, स्वन्यप्यल, सुवर्षाच्यल, मारिक, बाकरिक आदि बहुत-ते राजयुज्य नियुक्त रहते थे, वो खानों से इस्य निकलवाने और उनके शोधन, प्रयोग बाहि के प्रोजन से स्थापित कर्मान्ती की संसालते थे।

- (१९) सीर्याचक— टक्साल के अध्यक्ष को सीर्याचक कहते थे। जनता अपनी चादी और सोने को टक्साल के जाकर मिक्को के रूप में परिवर्तित करा सकती थी। टक्साल की समूर्य ध्वदस्या सीर्वाचक के अधीन थी। यह अमाल्य सम्मवत. लक्षणाध्यक्ष के अधीन रहकर कार्य करता था।
- (२०) देवताध्यक्ष—देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताध्यक्ष द्वारा की आती थी।

कोटलीय अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जो समाहतों के अधि-करण (तीर्थ) के अधीन विविध राजकीय कार्यों का सम्यादन करते थे। मीर्थ युग की शामनपद्मति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यक्षों द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है।

ममाहर्ता के समान सन्निधाता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन भी अनेक राजकीय विभागों की सत्ता थीं, जिनमें से कतिपय उल्लेखनीय है—

- (१) कोकपृष्ठ—राजकीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक्ष कहते थे। यह कोशपृष्ठ मे तम प्रकार के रत्नो, मणिमाणिक्य और अन्य बहुमूत्य पदार्थों का सम्बद्ध कर उन्हें सुरवित रूप से रखता था। कीमती बस्तुओं को राजकीय कोश मे एकत्र करना हो इस अध्यक्ष का प्रमुख कार्य था।"
- (२) व्याप्तृ जैसे कांशगृह में रत्न, मिणमाणिक्य आदि बहुसून्य पदार्थ एक प्र किये जाते थे, वैसे ही पण्यपृह भे राजकीय कर्मान्तो में तैयार किया गया माल विक्रय के निये मिण्यत्त किया जाता था। कोटलीय अर्थशास्त्र में लिखा है कि पण्यपृह की धौबारें तथा लावें पक्की ईटी के बनाये जाएँ। उससे केवल एक द्वार हो, पर बहुत-में कसरें आंद स्तम्म हो। 'पण्यपृह में राजकीय पण्य को एक करना मित्रधाता के अधिकरण में था, और उसकी विक्री की व्यवस्था समाहताँ के विभाग के अधीन पण्याप्यक्ष द्वारा की जाती थी। (३) कोष्ठामार — राजकीय वर्षने के लिये विन पदार्थों की आवस्यकता होती थी।

१. कौ. अर्थ. २।१८

२. की. अर्थ. २।१४

३. कौ. अर्थ. २।६

४. कौ. अर्थ. २।५

 <sup>&#</sup>x27;पक्केष्टकास्तम्भं बतुश्शालमेकद्वारमनेकस्थानतलं विवृतस्तम्भायसारमृभयतः पष्य-गृहम्।' कौ. अर्थः २।५

उन्हें कोच्छगाराध्यक्ष कोच्छागार में एकष करता था। ये पदार्थ कृषिकन्य अत्र, मधु, लवण आदि अनेक प्रकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल राज्य की सेवा में नियुक्त सैनिको और राजपुरुषों आदि के लिये किया बाता था, विष्णु दुष्टिक आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय सर्वेशाधारण अनता के निर्वाह ने लिये मी ये पदार्थ कीच्छागार से प्रदान किये जाते थे।

- (४) **कुप्पप्ह**—इसमें कुप्प पदार्थ सञ्चित किये जाते थे, जिनकी विकी की व्यवस्था समाहर्ता के अधीन कुप्पाच्यक्ष करता था। <sup>१</sup>
- (५) आयुषापार—आयुषापाराध्यक्ष न केवल विविध प्रकार के अस्त-स्वस्त्रों का सग्रह है करता था, अस्त्रि उन्हें तैयार भी करताता था। कोटल ने लिखा है, कि बारध्वार आयुषों के स्थानों का परिवर्तन किया जाए, और यह व्यवस्था की आए कि उन्हें पूण और वायु लगती रहे। जो हथियार नमी, गरमी, सरदी, वायु, कोई बादि से सराब हो जोने वाले हो, उन्हें पूथक रखा आए। जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण (आकृति), आग्रम (प्रास्ति), मृत्य तथा गुण के अनुसार हथियारों का वर्गीकरण किया आए। आयुध्यगाराध्यक्ष का यह मी कार्य या, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाले अस्त-सन्द आदि की मीप (इच्छा), उत्यादन (आरम्भ), पूर्ति (निर्मात), प्रयोग, उत्यादन-व्यय, स्था यसा वाच्ये कं का ज्ञान प्राप्त करे। 'ितसन्देह, आयुध्यागाराध्यक्ष या आयुधेक्दर राज्य का एक अयन्त महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी या, जो सेना के लिये अस्त-सन्दन अन्य बुद्ध-सामग्री की व्यवस्था करता था।

(६) बन्धनामार—जेल या बन्धनागार का विभाग भी सिप्तधाता के अधिकरण (तीर्थ) के अन्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक् अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी।

मोर्यों के शासन मे महामात्यों और अध्यक्षों के अधीन बहुत-से अन्य राजकमंत्रारों भी कार्य करते थे। कोटलीय अधेशास्त्र में प्रसमयत्र इनका भी निदंश किया गया है। इनके लिए युक्त, उत्युक्त और तत्पुस्य आदि सज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। युक्त ऐसे अधीनस्य कर्मयारियों की सव्या थी, जो शासन के सनी अधिकरणों और अध्यक्षों के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त थे। उत्ययुक्त नामक कर्मयारी युक्तों की छुलना में हीन स्थिति रखते थे। भीयें युगमें भी यें कर्मयारी रिश्वत लेने व इसी प्रकार के

१. कौ. अर्थ. २१५

२. कौ. अर्थ. २।१७

 <sup>&#</sup>x27;स्यान परिवर्तनमातपप्रवानं च बहुनः कुर्यात् । अञ्चोपस्नेहिकिमिभिरुपहन्यमान -मन्यया स्थापयेत् । जातिरूपस्थाणप्रमाणागममूल्यनिक्षेपैरचोपसमेत ।"
 कौ. अर्थ. २११८

 <sup>&</sup>quot;इच्छामारम्भनिष्यांत प्रयोगं व्यानिमुख्यम् । क्षयव्ययौ च जानीयात् कुप्यानामायुषेदवरः ॥" कौ. अर्थ. २।१८ ५. कौ. अर्थ २।५

अन्य अनुचित कार्यों से बांब नहीं आते थे। यद्यपि कौटल्प ने रिक्वत सनुस अपराध के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हें यह स्वीकार करता पड़ा है कि जैसे यह पता कर सकना कठिन है कि जन में पहती हुई मछलियों कब जल पीती है बैसे ही यह जात हो सकना भी कठिन है कि राजकीय कार्य में नियुक्त 'युक्त' कब धन का अपहरण कर लेते हैं।'

(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनता का शासन

मीयों के शासन मे राजा की स्थित कृटस्थानीय थी, और राज्य-कार्य में उसे परामर्श दें ने ब उसकी शहरायता करने के नियों जिस मिन्नपरियद्द की सत्ता थी, बह राजा की अपनी ही कहित थी—पह हमने उत्तर प्रतिगादित किया है। इस अवस्था में यह प्रश्न स्वामात्रिक कर से उत्तरा होता है, कि क्या मोर्थ राजा सर्वचा निरकुश और स्वेष्ण्याचारी में ? क्या इस मुग के शासन में जनता का कोई भी हाथ नहीं था? यह सही है कि अपने व्यक्तिस्तर प्रताप और अपने प्रति अनुस्तत सेना की सहायता से जिन मौयों ने हामप्रव से समुद पर्यन्त महस्त-सोजन वित्तीर्थ विद्याल साम्राज्य की स्थापन की थी, उन पर अकुब रखने वाली कोई अन्य उच्चतर नता नहीं थी, और दे राजा ठीक प्रकार में प्रवा का चालन करे, इसके लिये प्रेरणा देने वाली मता उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुमावता, अपनी विद्याविनीतता और अपनी गुनसम्पन्तता के अतिरिक्त और कोई नहीं थी, पर यह स्वीकार करना होगा,

(१) मीयों ने मान्त के जिन प्राचीन जनपरो को जीत कर अपने अधीन किया था, उनके धर्म, चरित्र और अवहार को उन्होंने अक्षण रखा था। मीयों ने यह सत्त नहीं किया, कि पुराने जनपरों में परम्परागत रूप में जो कानून व चरित्र-व्यवहार प्रचित्त थे, उनको हुटाकर राज्यासन हारा नये धर्म, चरित्र और व्यवहार को जायू किया जाय। वे इम पुराने मनव्य का अनुसरण करते थे, कि विभिन्न वनपरों, जातियों, अंगियों और कुलों में जो 'भर्म' परम्परागत कर से खेले आ रहे हैं, उनको ट्विट में रखते हुए ही 'स्वपर्स' का निर्धाग किया जाए। ' चाल्यक' ने स्वय दिव्हा है कि देश (जनपर), जाति, सच और प्राम के वो धर्म हो, उन्ही के अनुसार 'वायवर्स' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि

 <sup>&#</sup>x27;मत्त्याः यथान्तः तिललं प्रविष्टाः ज्ञातुं न शक्याः सिललं पिवन्तः ।
युक्तास्तथा कार्यविष्ठी नियुक्ताः ज्ञातुं न शक्याः धनमाहरन्तः ॥'' कौ. अयं. २।९
र. 'जाति जानपदान धर्मान अंभीपमाँत्र्य धर्मवित ।

समीक्य कुलघर्मांच्च स्वधर्म प्रतिपावयेत् ॥' मनुस्मृति ८।४१

३. 'वेशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्य वाऽपि यः । उचितस्तस्य तेनैव दायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।७

भीयं साम्राज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद ये, उनकी अन्त स्वतन्त्रता इस साम्राज्य-युग में भी कायम रही। बहुत-से पुराने जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की भी सत्ता थी, जिन द्वारा सर्वसाधारण जनता भी जनपद के शासन में हाथ बटाती थी। कौटलीय अर्थ-शास्त्र में अनेक स्थलों पर 'पौर जानपद' का उल्लेख आधा है। जनपदों के शासन पर हम अनके अध्याय में बिकाद रूप से विचार करेते। यहाँ इतन निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि जनपदों की अन्त-स्वतन्त्रता के मुरक्षित रहने के कारण मौर्यों के साम्राज्य में मो अन्ता को अपना शासन स्वय कर सकते का सम्वित अवसर विवासन या।

- (२) जनपदो के समान नगरो और ग्रामों में भी स्वशासन-संस्थाओं की सत्ता थीं। इनके शासन पर भी हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेगे।
- (३) व्यवसायियों और शिल्यियों के सगठन मौर्यकाट में विद्यमान थे, जिन्हें 'श्रीण' (Guld) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समृह्रों या समवायों में सगठित थें। व्यवसायियों, सिल्यियों और व्यापारियों के इन सगठनों के कारण इनमें सिम्मिलित लोगों को यह अवसर था, कि वे अपने सम्बन्ध में स्वय कानून व नियम बना सके। राजकीय न्यायालयों में इनके कानून मान्य होते थें, और उन्हीं के अनुनार न्यायायीयों वारों का निर्णय किया करते थें।'

जनपदो, नगरो, बामो, शिल्प-श्रेणियों और व्यापारी-नमवायों के विविध सगठन इस प्रकार को स्वापन-मह्माएँ थी, जिनके कारण सर्वसाधारण अन्तरा को अपने कार्गुन स्वयं वनाते, अपने व्यवहार को स्वयं निर्वारित करने और अपने साथ मस्वयः एसनेवार को स्वापन स्वापन अपने व्यवहार को स्वयं निर्वारित करने और अपने साथ मस्वयः एसनेवार मिंधन विचाल था, कि उसके शासन के लिये किसी प्रकार की लोकतन्त्रात्मक प्रतिनिधि-संस्थाओं को सत्ता सम्भव ही नहीं थी। आवामक के क्रमुचिन साधनों के अमाव में प्राचीन काल के विचाल सा सम्भव ही नहीं थी। आवामक के क्रमुचिन साधनों के अमाव में प्राचीन काल के विचाल साम्राज्यों में पत्र निर्वार मुन्त को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवनर प्रदान में किया आता, तो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये नाम्राज्य की राजवायों में एकन हो सकता सुनाम नहीं था। यही कारण है, कि प्राचीन युग के बड़े राज्यों में प्रतिनिधि-सस्थाओं का विकास सम्मव नहीं हुआ। यर जनपद, नगर, ग्राम आदि में इस सस्थाओं को सत्ता थी, और इस हारा अनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। मौर्य युग ने भी जनता के सासन का यही हुआ। या सामन स्वयं किया करती थी। मौर्य युग ने भी जनता के सासन का यही हुआ।

जनपद, नगर आदि की स्वशासन सस्याओं के कारण वहाँ राजा के राजशासन ना क्षेत्र सीमित था, वहाँ साथ ही कतिपथ अन्य मी ऐने कारण ये जिनसे मीर्य युग का राजा पूर्णत्या स्वेच्छानारी व निरुक्त नहीं हो सकता था। प्राचीन काल के मारनीय राज्यों में ब्रह्मशक्ति का स्थान अवस्वन महत्त्वपूर्ण था। राजा को स्वर्धात में स्वाने के लिये बानप्रस्थ, ब्राह्मण,

६. की. अर्थ. ८१४

आचार्य और संन्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिये चाणक्य ने लिखा है---''यदि दण्ड-शक्ति का ठीक ढग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का धर्म, अर्थ और काम से विनियोजन करता है। पर यदि काम, कोघ या अज्ञान के कारण दण्डशक्तिका समुचित रीति से प्रयोग न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परिवाजक तक भी कृपित हो जाते हैं, फिर गहस्थो का तो कहना ही क्या है। " एक अन्य स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है. कि "आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा मे स्थापित रखे। वे राजा को कुमार्गगामी होने से बचाएँ।" कामन्दक नीतिसार में इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा गया है---''राजा के वे ही सह़द् और गुरु होते हैं, जो उसे उल्टे मार्ग पर जाने से रोकते रोकते हैं।" निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का भय बना रहता था, कि जनता उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दे। चाणक्य ने लिखा है--- जनता का कोप अन्य सब कोपो की तुलना मे अधिक मयकर होता है। "" यदि राजा घर्ममार्ग का अनसरण करना छोडकर कुमार्ग पर चलने लगे, निरकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे, तो गृहस्थो की तो बात ही क्या, सन्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ खडे होते थे, और राजा के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परिवाजक नगरों से दूर अरण्यों में आश्रम बना कर निवास किया करते थे, पर राजा लोग उनका बहुत आदर करते थे। कृष्ण विष्ण-सघ के मस्य थे, विष्णयों में परस्पर विरोध के कारण जब कृष्ण के सम्मख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होंने मृति नारद से परामर्श किया और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिनाइयों को दूर किया। "मागध राजा अजात-शत्रु ने विज्जि-सम्र पर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामात्य वस्सकार को बुद्ध के पास परामशं के लिये मेजा था। अाचार्य चाणक्य ने तन्दवज्ञ का इसीलिये सहार किया था. क्योंकि नन्दराजा कृपयगामी हो गये थे । चन्द्रगुप्त मीर्य के शासन से कुछ समय पूर्व जब यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक बीतराग ब्राह्मण आचार्यों से मेट हुई थी। ये बाह्मण सिकत्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उभाड रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रश्न किया- 'तुम क्यो इस प्रकार मेरे विरुद्ध

 <sup>&#</sup>x27;सुविज्ञातप्रणीतो हि बण्डः प्रजा धर्मार्थकामैयोंजयित । बुष्प्रणीतः कामकोधाम्या-म ज्ञानाहा वानप्रस्य परिज्ञाजकानिप कोपयित, किमङ्ग पुनवृं हस्यान् ।' कौ.अर्थ. १।२

२. 'मर्यादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान्वा । य एनमपायेन्यो वारयेयुः ।' कौ. अर्थ. १।३

३. 'नृपस्य तेहि सुहृदस्त एव गुरवो मताः ।

य एनमृत्ययगतं वारयन्त्यनिवारिताः ॥

४. 'प्रकृति कोपो हि सर्वकोपेन्यो गरीयान्।" चाणक्यसूत्राणि, सूत्र १३

५. महाभारत, ज्ञान्ति वर्व ८१।१-३१

६. बद्धचर्या (महापरिनिव्वाण सूत्त) एट ५२०-५२१

राजा को उमाइ रहे हो? " ब्राह्मण ने उत्तर दिवा—"में चाहता हूँ कि यदि वह जिए, तो सम्मान्त्र्यंक जिए, अस्था सम्मान्त्र्यंक मत जाए । एक अस्य स्वत्यासी ने विकन्दर ते कहा स्था—"तुम्हारा राज्य तो एक मुखी हुई खाल के समान है, जिवका कोई गृहसाकंद्र नहीं होता । जब विकन्दर राज्य के एक शावं पर सहा होता है, तो दूसरा पार्थ्य विद्राह कर देता है। ते तासिका के एक बृद्ध दण्डी (Dandamis) को यह सब दिसाकर सिकन्दर के समस अस्थित करने का प्रमान किया गया, कि सिकन्दर तो ससार के स्वामी थी: (Zous) का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख उपस्थित नहीं होणे, तो तुम्हारा सिर घड़ से अलग कर दिया जायगा । यह मुक्तर दण्डी ने उपेक्षापूर्वक हेंसते हुए कहा—"में भी थी: का उसी प्रकार पुत्र हूं, जैसे सिकन्दर है। मैं अपने देश मारत से पूर्णतया संतुष्ट हूं, जो माता के समान मेरा पालन करता है। उस राष्ट्री ने उपमुख से यह भी कहा कि यदि सिकन्दर गंगा के पार के प्रदेश में अपना तो (नन्द की) सेना उसे यह विश्वास दिला देगी कि वह अभी सारी पृथियों के का स्वामी मही वह न तका है।

बाह्यणो और आचार्यों का प्रभाव प्राचीन युग के भारतीय राजाओं को निरकुत व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता था, यह बात असदित्य है। इसीलियं प्राचीन भारत में यह विचार मो प्रचलित था, कि 'राजा तो ध्वजमात्र होता है।' कोट्य ने यह मी लिखा है, कि यदि राज्य को जनता युगेम्म हो, तो राजा के अमाव में भी राज्य का काम चल सकता है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मीयं युग के राजा कुटस्वानीय होते हुए भी सर्वेचा निर-कुण व स्वेच्छाचारी नहीं थे। इसी कारण विद्यालदक्त ने बन्द्रगुप्त मौर्य को 'स्वायत्त-सिद्धं' न कहकर 'सीवजायत्तिश्चितं कहा है। बस्तुत, इस युग के राजा आचार्य चाणम्य के इस मनत्य का पालन किया करते थे—'प्रजा के सुख से हो राजा का मुख है, प्रजा के हित में हो राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय हित कुछ नहीं होता, प्रजा का प्रिय हित ही उनका विद्य हित है।"

## (७) गुप्तचर विभाग

मीर्य मान्नाज्य के शामन मेगृड कुष्यों (गुप्तवरों) का महत्त्वपूर्ण स्थान या। हिमालय में समूत्रपंतन सहस्र योजन विस्तीणं मागय साम्राज्य के मुशासन के लिये यह ब्रावश्यक भा, कि उनके अमात्यों, मनिवयों, राजकर्मचारियों और पीर-बानपदों पर दृष्टि रसी आए, उनकी गतिविधि और मनोमायों का परिकान प्राप्त किया जाए, और पडीसी राज्यों के

१. 'ध्वजमाश्रोऽयम् ।' कौ. अर्थ. ५।६

२. 'प्रकृतिसम्पदा ह्यनायकमपि राज्यं नीयते ।' बाजस्य सुत्राणि, सुत्र १२

३. 'प्रजासुखे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राजः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥" को. अर्थः १।१६

सम्बन्ध में भी सब जानकारी वासन को प्राप्त होती रहे। इसीलिये मौर्य युग में बहुत-से गुप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थी, जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित होते थें-

(१) **अमारकों पर द्विट रखना**—केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य-पद पर नियुक्त किया जाता था, विविध उपधाओं (परलो) द्वारा जिनके 'शौच' (शुचिता) और 'अशौच' (अशुचिता) का पता लगा लिया गया हो। <sup>१</sup> उपवाएँ चार प्रकार की होती थीं, घर्मोपघा, अर्थोपमा, कामोपमा और मयोपमा। जो व्यक्ति धर्मोपमाशुद्ध पाये जाएँ (परखों द्वारा जिनके विषय में यह जान लिया गया हो कि वे वार्मिक या साम्प्रदायिक मावना के वशीमत होकर कर्तव्यविमल नही होगे), उन्हें वर्मस्यीय और कण्टकशोधन न्यायालयों का न्याया-धीश नियक्त किया जाता था। कामोपधागद्ध (जो काम के वशीमत न होने पाएँ) व्यक्तियो को राजप्रासाद और अन्त पूर में कार्य दिया जाता था। अर्थोपघाशद्ध (जो धन के लालच मे न आएँ) व्यक्ति सम्मिधाना और समाहर्त्ता बनाये जाते थे। मयोपघाशद्ध (परखो द्वारा जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय कार्य नहीं करेगे) व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यों के लिये नियक्त किये जाते थे। जो सब परखों में खरे उतरे, उन्हें मन्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परख मे खरे न उतरे, उन्हें खानो, कार-खानो आदि मे कार्य दिया जाता था। 3 अमात्यो की नियक्ति करते हुए उनकी श्विता की परल करना एक अत्यन्त महत्त्वपुणं कार्य वा, जिसे गढपुरुष ही किया करते थे। जब मन्त्री, अमात्य आदि पदो पर नियक्तियाँ कर ली जाती थी, तब भी गृह पूरुष उन पर दृष्टि रखते थे, और उनकी गतिविधि से राजा को सचित करते रहते थे। यह आशका सदा बनी रहती थी, कि कोई अमात्य कोघ, लोग, भय और मान के वशीमत होकर शत्र से न मिल जाए । कोई व्यक्ति किन कारणों में कोंघ आदि के वशीमृत हो जाता है, कौटलीय अर्थ शास्त्र मे इस विषय का विशद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण ऋढ़ हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समुचित रूप से पदोन्नति नहीं की गई, उसे पदच्यत कर दिया गया, या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिष्ठित कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण भय के बशीमृत हो सकता है, कि उसने अनुचित रूप से कोई धनराशि प्राप्त कर ली, या अपने राजकीय कर्तव्यो को करते हुए उससे कोई भयकर मरु हो गई। कोई अमात्य लोम का वशवर्ती इस कारण स्थमता से हो सकता है, क्योंकि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी मानमर्यादा का आवश्यकता से अधिक ध्यान रहता है, और इस कारण वे अपनी दशा से सदा असतोष अनुमव करते हैं।

 <sup>&#</sup>x27;मिन्त्रपुरोहितसक्षस्सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापियत्वाऽमात्यानुपर्धामिक्शोचयेत् ।' कौ० प्रयं० १।१०

२. कौ. अर्थ. १।१०

ऐसे बमात्य मान के बहीनृत होकर कर्तव्यपालन से च्युत हो बाते हैं। गूबपुत्यों को सदा यह प्यान रखना होता था, कि कोई अमात्य कीय, अब, लोच या मान के कारण किसी असुराज्य के कातू में तो नहीं बाने जगा है। व्योतियी जारि के मेस बनाकर पृष्ठ पुत्र्य अमात्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करते थे, और यह जानने का प्रयत्प करते व कि उनके परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैं, और शहु नाम्य के साथ उनके सम्बन्धों का नया रूप है। कोई व्यक्ति अमात्य-यद पर तभी निवृक्त किया बाता था, वब मुत्तवरों की सूचनाएँ उनके सम्बन्ध हो, और अमात्य-यद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात् भी उसे निरत्तर गुन्तवरों को तीक्षण ट्वीट ने स्हान पढ़ता था।

(२) राजकमंचारियो की गतिविधि पर निगाह रखना-वहे राजपदाधिकारियो (अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकर्मचारियो पर भी गृप्तचर दिष्ट रखते थे। इन राजकर्मचारियों से यह मय तो नहीं था, कि वे शत्रु-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्षति पहचा मकेगे। पर वे अपने राजकीय कर्तव्यो की उपेक्षा कर सकते थे, राजकीय बन का . अपहरण कर सकते थे, रिश्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जाल साजी करके राज्य और जनता को नुकसान पहुँचा सकते थे। इन पर निगाह रखना शासन की सूव्यवस्था के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियों का चित्त कभी स्थिर नहीं रहता। वे घोडों के समान होते हैं, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह आव-श्यक है कि उनके कार्यों की निरन्तर परीक्षा की जाती रहे। यदि राजकर्मचारी परस्पर मिलकर 'मंहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने लग जाते हैं। इसके विपरीत यदि वे परस्पर विरोध भाव रखने लगे, तो काम बिगाड देते है। यदि राजकर्म-चारी अधिक मात्रा मे राजकीय कर वसल करे.तो जनता को हानि पहुँचती है। यदि वे कर न्युन मात्रा मे ले, तो राजा को हानि पहचती है। 'राजकर्मचारी किस प्रकार से राजकीय धन का अपहरण करते है, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नहीं किया जा सकता कि जल में रहती हुई मुखली कब जल पीती है, वैसे ही यह पता कर सकना भी सम्भव नहीं है, कि राजकर्मचारी कब धन का अपहरण कर रहे हैं। आकाश में बहुत उचाई

१. कौ० अर्थ. १।१४

 <sup>&#</sup>x27;कृद्धलुब्धभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः । तेषां कार्तान्तिकर्नमित्तिकमौहूर्तिक-व्यञ्जनाः परस्पराभिसम्बन्धं अभित्रं प्रति सम्बन्धं वा विद्यः ।' कौ. अर्थ. १।१३

 <sup>&#</sup>x27;कर्मसु चैवां नित्यं परीक्षां कारयेत् चितानित्यत्वान्मनृष्याणाम् । अस्वसयर्माणो हि मनष्या नियक्ताः कर्मसु विकुवंते ।' कौ. अर्थ. २।९

४. 'संहता भक्षयेयु: । बिगृहीता विनाशयेयु: ।' कौ. अर्थ. २।९

 <sup>&#</sup>x27;यस्समुबयं परिहापयित स राजार्थं अक्षयति...यस्समुबयं द्विगुणमृब्भावयित स जनपर्यं अक्षयित ।' की. अर्थ. २।१

पर उड़ान करते हुए पश्चियों की जाति को जान सकना कदाचित् सम्मव भी हो, पर राजकर्म-चारी प्रच्छन्न भाव से जो गतिविधि अपनाते हैं, उसे जान सकना कदापि सम्मव नहीं हैं।

राजकमंचारी अनेक प्रकार से राजकीय कोश को शित पहुँचाते हैं। उनका एक वर्ष 'पिंह्यण्या' है, जिसमें आमस्त्री कम प्रदर्शित की जाती है, और व्यय की मात्रा बढ़ा दी जाती है। एक अन्य ढंग 'अपहार' है, जिनमे राजकीय आमस्त्री को हिसाब से प्रविच्ट हो नहीं किया जाता। राजकमंचनारी बढ़िया राजकीय माल को बदलकर उसके स्थान पर पर्टिया माल रख देते हैं, राजकीय आमदनी को अपने ऊपर सर्च कर लेते हैं, और अन्य अनेक प्रकार से राजकीय कोश को शित पहुँचा सकते हैं। कीटल मे ऐसे कुछ ४० डमा लिखे हैं, जिनसे राजकीय कर्मचारी राजकीश का अपहरण करते हैं।' अतः उनपर देखरेज रखना बहुत आवयरक है, और यह कार्य गुपन्यर विमाग ही सम्पन्न करता है।

(३) पीर जानपदों की मतिविधि और मनोमाबों का पना करता— पूर पुरुषों का एक महत्व पूर्ण कार्य यह मी था. कि वे पुरो (नगरी) और जनपदों में निवास करतेवाली जनता के निवारों और माननाओं का पता करते हैं। जनता में किस बात से असतीय है, लीम राजा और उसके कार्यों का पक्ष्य करते हैं या नहीं,देश के पनी मानी व्यक्तियों के तथा विचार है— पत सब बातों का परिवार प्राप्त कर पृढ़ पुरुष मरकार को सूचित करते रहने थे। लोगों में जो अकबाह कैल रही हो, उन्हें भी व पता करते थे। वे तीर्थ-स्थान, ममा, साला, दूस, जनतमबाय आदि में आहर लोगों के माथ विचार विचार विमर्श में मीमितित हो जाते थे, और इस प्रकार जनता के मनोमाबों का पता करते थे।

(४) विदेशी राज्यों के मेटों का पता करना—गुलनरों को केवल अपने राज्य में ही नियुक्त नहीं किया जाता था, अपिनु अन्य राज्यों में भी उनकी नियुक्ति की जाती थी। ' 'निन्न, शनु, उदासीन आदि सब प्रकार के विदेशी राज्यों में इस प्रयोजन से गुलनरों को भेजा जाता था, कि वे इन विदेश की राज्यों की राजकीय नीति, गैनिक शक्ति और के विद्या में जानकारी प्रमादकरते रहे। जिस राज्य को जीत कर अपने कथीन करना होता था, वहाँ गुलनरों का का एक जॉल्मा विद्या दिवा गाता था। वहाँ जाता था, वहाँ गुलनरों का का एक जॉल्मा विद्या दिवा गाता था। वहाँ जातर गुलनर लोग केवल गुलन मेटों का ही

 <sup>&#</sup>x27;मत्स्याः ययान्तः सन्तिलं प्रविषटा ज्ञातुं न शक्याः सन्तिलं पिवनतः । युक्तास्तया कार्यविष्योः नियुक्ताः ज्ञातुं न शक्याः धनमाहरन्तः ॥ अपि शक्या गतिज्ञातुं पततां से पतिष्रणाम् । न तु प्रच्छत माचानां यक्तानां चत्तां गतिः ॥ की. अर्थ. २१९

२. 'तेषां हरणोपायाञ्चस्वारिशत्।' कौ. अर्थः २८।

 <sup>&#</sup>x27;गूबुपुष्यप्रणियः कृतमहात्यायसर्ः पौरजानपदानपसर्यतेत् । सित्रणो द्वन्द्विनस्तीर्थ-समाझालापुगजनसम्बदायेव विवादं कूर्यः।' कौ. अर्थ. १११३

४. की. अर्थ. १।१४

पता नहीं करते थे, अपितु बही के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियो, कुलों, अमारयो और मन्त्रियों में कुट डालकर या उन्हें लालव देकर अपने राजा के पक्ष से करने का प्रयत्न सी किया करते थे। अवसर आने पर बादु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का घात करने से सी वे संकोच नहीं करते थे।

गृढ़ पुरुष (गुप्तचर) अनेक प्रकार के मेस बनाकर अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनके अनेक मेद प्रतिपादित किये गये हैं -(१) कापटिक छात्र-दूसरो के मर्म को जानने में प्रवीण बद्धिमान गप्तचर छात्र का भेस बनाकर रहते थे। मौर्य युग में शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने सगठनों में संगठित थे, जिन्हें 'श्रेणी' (गिल्ड) कहते थे। इन श्रेणियो मे एक आचार्य के अधीन बहत-से अन्तेवासी (शागिर्द या छात्र) कार्य करते थे। गुप्तचर लोग अन्तेवासियो (छात्रो) का मेस बनाकर इन श्रेणियो मे प्रवेश पा लेते थे, और वहाँ के सब भेद पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परिवाजक या सन्यासी के भेस मे काम करनेवाले गुप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत बडी शिष्यमण्डली के साथ और बड़े ठाठ-बाठ में रहते थे। स्वामाविक रूप से जनता इन्हें श्रद्धा की दिप्ट से देखती थी और इनके निकट सम्पर्क मे जाती थी. जिससे इन्हें लोगों के मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गप्तचर कृषकों के मेम मे रहते थे। राज्य की ओर से इन्हें खेती के लिये मूमि प्रदान कर दी जाती थी, और ये कवको के रूप मे रहते हुए जनता के भेदो का पता करते रहते थे। (४) बैदेहक-व्यापारी या सौदागर के मेस मे काम करनेवाले गुप्तचरों का एक पृथक् वर्ग था, जिसे 'वैदेहक व्यञ्जन' कहते थे। (५) तापस-बहत-से गुप्तचर मृण्ड (सिर मुडाये हुए) या जटिल (जटाजुट से युक्त) तापसो का मेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी शिप्यो की एक बहुत बडी मण्डली रहा करती थी, जो सब मण्ड या जटिल तापसो के रूप मे ही रहते थे। ये नगर के समीप डेरा डाल कर पड जाते थे, और यह प्रदर्शित करते थे कि हम मांस या दो माम के पञ्चात् मुट्टी भर अनाज या साक खाकर अपना निर्वाह करते हैं। सबके सामने ये एक या दो मास के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गप्त रूप से यथेप्ट भोजन करते रहते थे। नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लगते थे, और इस प्रकार ये उनके मेद पता किया करते थे।

कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, बैदेहक और तापस के रूप में कार्य करने वाले गुरतचर 'सस्थाओं' में सगठित होकर कार्य करते थे । कोठलीय अर्थशास्त्र में इन्हें 'पञ्च-

१. कौ अर्थ १।११

मुंच्डो जटिलो वा बृत्तिकामस्तापस ब्यञ्जनः । स नगराभ्यात्रो प्रभूतमृण्डजटिला-नौवासी शाकं यवस मृटिट वा मासद्विमासान्तरं प्रकाशभन्नीयात्, गूर्वमिष्ठाहारम्।' कौ. अर्थ. ११११

संस्थाः' कहा गया है। राजा द्वारा इनकी धन और मान द्वारा पूजा की जाती थी और इन संस्थाओं में संगठित गुप्तचर राजकमैचारियों के शीच और अशीच का पता लगाने में निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें धन मी मिलता या और सम्मान मी।'

कतिपय गढ पुरुष ऐसे भी थे, जो सस्याओं में संगठित नहीं थे। इन्हें 'सञ्चार' कहा जाता था। सञ्चार गप्तचरों के चार भेद थे। (१) सत्री-इस वर्ग के गुप्तचर ऐसे व्यक्ति होते थे, जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हो, जिनका पालन-पोषण राज्य द्वारा किया गया हो और जिन्हें गुप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो, और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकविघ विद्याएँ पढायी गई हो। (२) तीक्षण-इस वर्ग के गप्तचर अत्यधिक बार और साहसी होते थे, और वन लेकर हाथी व हिस्र पश्ओं से लड़ने में भी सकोच नहीं करते थे। शत्र की हत्या के लिये इन्हें प्रयक्त किया जाता था। (३) रसद-इस वर्ग के गुप्तचर अत्यन्त कूर होते थे। अपने बन्ध-बान्धवो के प्रति भी वे स्नेह भावना नहीं रखते थे। उनसे शत्र को विष देकर हत्या कराने का काम लिया जाता था। (४) परिवाजिका-परिवाजको के समान परिवाजिकाओ से भी गप्तचरो का कार्य लिया जाता था। समााज में इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अत<sup>े</sup> ये राजा के अन्त पूर और महामात्य आदि उच्चवर्ग के घरों में निर्वाध रूप से प्रवेश पा सकती थी। इनके लिये उच्चवर्गके भेदो का पता कर सकना बहुत सुगम था। परि-द्माजिकाओं के समान मुण्डा (सिर मुंडाकर रहनेवाली मिक्षणियाँ) और वपली (वेदविरुद्ध सम्प्रदायों या पाषण्डो की सन्यस्त स्त्रियाँ) स्त्रियों में भी गप्तचर का कार्य लिया जाता था।

गुप्तचरो की संस्थाएँ अपने कर्तव्यो का सम्पादन करती हुई अनेकविष कोगो से सहायता प्रहुण करती थी। त्रुद (सोहदा), अराक्तिक (पाचक), स्तायक (स्तान करतेवाळा), संबाहुक (प्रसाधन करवेवाळा), अपतरक (विस्तर बनाने वाळा), करवक (नाई), प्रसाधक (प्रदेशार करवेवाळा), उदकपरिचारिक (पानी पिळाने बाळा), कुक्त (कुबडा) वामन (नाटा), किरात (बहुत छोटे कर वाळा), मुक्त (पूँगा), स्विपर (बहुरा), जह

२. कौ. अर्थ. १।१२

 <sup>&#</sup>x27;पूजिताश्चार्यमानाभ्यां राजा राजोपजीविनाम् । जानीयः शौचमित्येताः पञ्चसंस्याः प्रकीतिताः ॥' कौ. अर्थ. १।११

 <sup>&#</sup>x27;ये चाप्यसम्बन्धिनाऽवश्यभर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्याः . अधीयानाः सित्रणः ।'
 कौ. अर्थः १११२

 <sup>&#</sup>x27;ये जनपदे झूरास्त्यक्तात्मानो हिस्तिनं व्यालं वा द्रव्यहेतोः प्रयोधयेयुस्ते तीश्णाः।'
 कौ. अर्थ. १।१२

५. 'ये बन्धुषु निस्स्नेहाः कूराञ्चालसाञ्च ते रसदाः।' कौ. अर्थ. १।१२

(मूर्ख) अन्य (अन्या) आदि का बहाना करनेवाले, नट, नर्तक. बादक, सायक आदि सब प्रकार के व्यक्ति गुप्त सेदो का पता करने के लिये प्रयुक्त किये जाते थे ।

विविध गृहणुरुष क्रिस किसी बात का पता लगाते थे, उसकी सुकता वे 'संस्था' को पहुँचा देते थें । संस्था द्वारा वह उपयुक्त राजवराधिकारों के पास मेन दी लाती थी। इसके लिये गृत लिए का प्रयोग किया जाता था। विविध मान्यो को सुचित करते के लिये विभिन्न संसाएँ निर्धारित थी, इसी कारण कोटकीय वर्षभारक में इस गुप्तिलिए की 'संता' लिये विभन्न संसाएँ निर्धारित थी, इसी कारण कोटकीय वर्षभारक में इस गुप्तिलिए की 'संता' लिये 'कहा यथा है।' मृहणुरुषों का सस्याओं के साथ सीमा सम्मन्य नहीं होता था। सस्या और गृहणुरों के बीच में सम्मन्य स्थापित करने का कार्य दिश्वों द्वारा किया जाता था, जो विशिष्कारिका, कुसीलवा, दासी, महत्वी आदि के मेंस बताकर यह सह कार्य सम्पन्न करती थी। ये गुप्तकर दिश्वों सन्यम समस्या जाए, यह एइले से ही नियत रहता था। यहत, दुर्जुति आदि को विमान कार्य सन्या जाए, यह एइले से ही नियत रहता था। यहत, दुर्जुति आदि को विमान कार्य सन्या नियत स्वता था। यहत, इर्जुति आदि को विमान कार्य सन्या नियत स्वता या। यहत, इर्जुति आदि को विमान करते में सुच्ता में नियत हो थी। यह स्वता या। यहत, सन्या । यहते अलि के विमान करते सी में मुक्ता में नियत हो थी। यह स्वता या। यहते होतरी । मित्र सिर्धारों का बाद होता था। यहते होता से सी मित्र स्वता साथा में स्वता सिर्धार सिर्धारों के स्वता साथा। यहते सुक्ति सी सिर्धारों के स्वता साथा। यहते स्वता साथा में सुकतार सिर्धारों के स्वता साथा। यहते स्वता साथा में सुकतार स्वता साथा कार्य स्वता साथा। यहते स्वता सी सुकतार स्वता साथा कार्य स्वता साथा। यहते स्वत्य स्वता साथा साथ स्वता साथा। यहते स्वता साथा साथ साथ स्वता साथा। यहते सिर्धारों सिर्धारों साथ सिर्धारों साथ सिर्धारों सिर्धार

गृहपुरुष विदेशों में मी नियुक्त किये जाते वे, यह उसर लिखा जा चुका है। इस बात की आधका सदा बनी रहती वी, कि अपना कोई मुजबर अनुराज्य से न मिल आए और अपने देश के मेद शबु-राजा को न पहुँचाने लगे। ऐसे गुजबरों को कौटलीय अबंधारक में 'उमय वेतन' की सज्ञा दी गई है। वे दोनों राज्यों (अपने राज्य की कोई गुजबर किसी बन्न मे रहते हुए दोनों से बेतन प्राप्त किया करते वे। अपने राज्य का कोई गुजबर किसी बनु राज्य में मिलकर 'उमय बेतन' न हो जाए, इसके लिये विदेश रूप से सतक रहा जाता था।'

कीटलीय अर्थशास्त्र में गुप्तचर विमाग का बहे विश्वद रूप से निरूपण किया गया है। निस्त्यत्वेह, गोयों के शासन में गुप्तचरों का बहुत अधिक महत्त्व था। मगय के शिविन-पाली व महत्त्वाकाणी 'विविगीयुं 'राजा विविध जनपदों को जीत कर अपने जिस चातुरस्त मात्राज्य के निमांण में तत्त्र ये, उसका मुखासत तमी गम्मव था. जब कि मुह पुरुषों हारी

१. की. अर्थ. १।१२

२. 'संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चारसंचारं कुर्यूः।' कौ. अर्थ. १।११

भात्पितृब्यञ्जनाः शिल्पकारिकाः कुशोलवा दास्यो वा गीतवाद्यभाण्ड गूढलेल्य-संज्ञाभिका चारं निर्हरेयः।' कौ. अर्थ. १।१२

४. 'तस्करामित्रान्यागमे शंखदुन्दुनिशस्त्रसम्बाह्याः कुर्युः ।...गृहकपोतैर्मृहायुक्तैहरियेयुः वृज्ञानियरम्परावा वा ।' कौ. अर्व. २।३४

५. कौ. अर्थ. १।१२

अमार्त्सों और राजकर्मवारियों के 'सीच' तथा 'बखीव' का तही-सही परिक्रान प्राप्त किया जाए, जनता की मावनाओं का पता किया जाए और नये जीते हुए तथा पड़ौस के राज्यों की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुप्तचर विमाग द्वारा ही सम्पादित किये जा ककते थे।

## (८) राजदूत

विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रया भी मौर्य युग में विद्यमान थी। मैगस्थनीज यवनराज सैत्युक्स के राजदूत के रूप मे ही चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरदार मे रहा था। मौर्य सम्बाट की ओर से भी यवनराज के राजदरबार में राजदत नियक्त किये गये होगे-यह कल्पना करना असगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनशीलन से राजदुतों और उनकी नियक्ति के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। वहाँ तीन प्रकार के दतो का उल्लेख किया गया है<sup>१</sup> (१) निसच्टार्थ--ऐसा दत जिसमे अमात्य के सब गण विद्यमान हो और जो अमात्य की स्थिति रखता हो । इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधिन्व करता था। (२) परिमितार्थ-अमात्य की तलना में इसकी स्थिति द्रीन मानी जाती थी. और यह समझा जाता था कि अमात्य के लिये आवश्यक गुणों के एक चौथाई माग की इसमे न्युनता है। परिमितार्थ दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का ही अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे आदेश दिया गया हो। (३) शासनहर-इसकी स्थिति और भी हीन मानी जाती थी। यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही कार्य करता था। स्वय कोई सन्धि या समझीता करने का इसे अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अमात्य के लिये जो गण आवश्यक थे, उनके आधे गण ही शासनहर दुत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे।

कोटलीय अपंशास्त्र में दूतों के लिये बेतन की दरों का कही उल्लेख नहीं किया गया है। पर उन्हें किय दर में मत्ता दिया बाए, यह बिवाद रूप में निकृषित है। मध्यम स्थिति के (पिरिमार्थ) दूत के लिये पहले दस योजनों की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की दर से मत्ता निर्धारत किया गया है, और बाद के योजनों के लिये बीस पण प्रति योजना।' इनसे यह अनुमान किया जाता है, कि युवराज, मेनापति, नायक, समाहत्ती आदि के पर्य पर नियुक्त अमार्यों को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत बनाकर भी मेंज दिया जाता

१. 'अमात्य सम्पदोपेतो निसृष्टार्यः। पादगुणहीनः परिमितार्यः। अर्धगुणहीनः शासन-हरः।' कौ. अर्थः १।१६

विश्वपणिको योजने दूतः मध्यमः, बशोत्तरे डिगुणवेतन आयोजनशतादिति।' कौ. अर्थ. ५।३

या। अमात्य या मन्त्री निसृष्टार्य हुत नियुक्त किये वाते से, और उनसे हीन स्थिति के राजपदाधिकारी परिमितार्य और शासनहर हूती के रूप में मेवे जाते से। उन्हें वही बेतन प्रदान किया जाता था, जो कि अपने स्थायी पद के कारण उन्हें प्राप्तव्य था। पर हुत के रूप मे कार्य करते हुए से अतिरिक्त मता अवस्य प्राप्त करते से, जिसकी दर विमिन्न स्थिति के हुतों के लिये मिन्न-मिन्न होती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजदुत के निम्नलिखित कार्य लिखे गये है--(१) प्रेषण--अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए। (३) प्रताप-अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना । (४)मित्रसग्रह-अन्य राज्यो के साथ मैत्री करना । (५) उपजाप-विदेशी राज्य मे वडयन्त्र करना । (६) मृहद मेद--जिन विदेशी राज्यो में सौहाई सम्बन्ध हो, उनमें मेद उत्पन्न करके उनके सौहाई माब को नष्ट करना। (७) गृढदण्डातिमारण-अपनी सैन्यशस्ति को गुप्त रूप से शत्रु राज्य मे पहुँचाना। (८) बन्धरत्नापहरण--शत्रु राज्य के राजा के बन्ध्बान्धवो और सम्पत्ति का अपहरण करवाना। (९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) पराक्रम---आवञ्यकता पडने पर पराक्रम प्रदक्षित करना । (११) समाधिमोक्ष---जिस विदेशी राज्य के माथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो. उसे भग कर नये सम्बन्ध स्थापित करना। रिनस्मन्देह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यो मे नियुक्त राजदूत जहाँ अपने राजा के मन्देश पहुँचाने का कार्य करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के माथ मम्बन्धों को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्हीं का कार्य था। विदेशी राज्यों द्वारा नियुक्त राजदूतो (परदूतो) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था। साथ ही, यह भी त्र्यान मे रखा जाता था, कि विदेशी दूत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचाने पाएँ। इसके लिये उन पर अनेक गुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि दृश्य और अदृश्य दोनो प्रकार के होते थे। इन गृप्तचरो और रक्षियो के कारण विदेशी राजदूतों के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना सुगम नही रहता था।

दूतों में यह मी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य में निवास करते हुए वे उनके अन्तपालों, अटविसुक्यों, पुरसुक्यों और राष्ट्र (जनवद) मुख्यों के साथ सम्पर्क स्थापित

 <sup>&#</sup>x27;प्रेयणं सन्ध्यपालस्वं प्रताचो नित्रसंबहः । उपजायसमुद्रदुर्वस्वो गृहदण्यातिसारणम् ॥ बन्युरत्नायहरणं बारतानं वारतमः । समाधिमोलो दुतस्य कमेयोगस्य चान्नयः॥' कौ. अर्थ. १११६ २. 'स्वदूर्तः कारयेदेतत् यरद्वातंत्र्य रक्षयेत् । प्रतिदूतायसर्यान्यां दृश्यादृर्यकेच रक्षियेत् ॥' कौ. अर्थ. १११६

करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्यावार आदि सैनिक स्थान), मुद्ध-प्रतिग्रह (सुढ़ के साथन तथा सामग्री) और अपसारकृषि (बढ़ों से सँग्य सञ्चालन किया जा सकें) के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करे, और अपने राज्य की इन बातों के साथ जनकी तुलना करे; और यह जानकारी प्राप्त करें कि विदेशी राज्य के दुर्गों (दुर्गरूप नगरों) और राष्ट्र (जनपर) का कितना प्रमाण (आकार-प्रकार) है, और उसके कीन से स्थल सशक्त है, कीन में निबंल है, और कीन से मुणुरुष्ण है।

राजदूत के लिये यह आवस्यक माना जाता वा, कि विदेशी राजा से सम्मान प्राप्त कर वह फूल न जाए, विदेशी राज्य की सक्ति को देखकर उसके रुआय में न आ जाए, यदि उसे कटु बचन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, मुरा और मुन्दरी के सम्पर्क से बचकर रहे, और अकेला धयन करे। में सोते हुए या मुरा के प्रमाव से मत्त हो जाने की दशा में दूसरों के मनोमां को नारता कर सकना बहुत सुगम होता है, जल राजदूतों से यह आशा की जाती थी कि वे अकेले सोयेगे और सुरा तथा सुन्दरी से संस्त नहीं करेंगे।

 <sup>&#</sup>x27;अटब्यन्तपानपुरराष्ट्रमृख्येत्व प्रतिसंसगं गच्छेत । अनीकस्थानयुद्धप्रतिप्रहा-यसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारबृत्तिगृप्तिच्छद्वाणि चोपलभेत ।' को अर्थः १।१६

 <sup>&#</sup>x27;प्रपूजया नोत्सिक्तः । परेषु बलित्वं न मन्येत । वाक्यमनिष्टं सहेत ।
 क्षियः पानं च वर्जयेत् । एकश्कापीत । सुप्तमत्त्वपीहं भावज्ञानं बृष्टम् ।'
 कौ. अर्प. १।१६

#### छठा अध्याय

# जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन

## (१) जनपद का स्वरूप

मौर्य युग की शासनपद्धति को मली माँति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामो के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को अनेक मागो और उपविभागो में विभक्त किया जाता है। वर्तमान समय मे कमिश्नरियो, जिलों और तहसीलो के रूप में भारत के जो बहत-से मांग व उपविभाग है, उनका निर्माण शासन की सूर्विवा को दिष्ट में रखकर ही किया गया है। मौर्य साम्राज्य भी अनेक चक्रो और मण्डलों में विमक्त था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चका है। पर मण्डलों के अन्त-र्गत जो बहत-से जनपद थे. उनका निर्माण शासन की सविधा को दृष्टि मे रख कर नहीं किया गया था। ये उन्ही पूराने जनपदो का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी विजय कर मगध के प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। प्राचीन काल मे मारत मे बहत-से छोटे-बडे जनपदों की सत्ता थी। इनमे प्राय: संघर्ष होता रहता था, और कुछ जनपदो ने पड़ोस के जनपदो को जीतकर 'महाजनपदो' की स्थिति प्राप्त कर ली थी। महात्मा बद्ध के समय में इन महाजनपदों की संख्या सोलह थी, यह पहले लिखा जा चुका है। मगघ के सम्राटो ने इन महाजनपदो और जनपदो की आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नही किया था। साम्राज्यवाद के यग मे भी ये कायम रहे थे। विजि-गीप सम्राट की इन जनपदों के प्रति क्या नीति हो. इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है, और ऐसा करते हुए वहाँ कृतिपय ऐसे निर्देश भी दे दिये गये हैं, जिनमें जनपदों के स्वरूप का सस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कोटल्य के अनुसार जनपद का निर्माण ऐसे ग्रामो से मिलकर होता था, जिनमे १०० से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हो। प्राम का क्षेत्रफल एक कोश्च (कोष्ट) में दो कोश तक होता या ग्राम के निवासियों की बहुसस्था शूटों की होती थी, जो आर्य-कुलों की मुमि पर खेती किया करते थे। ' ठीक यही दशा प्राचीन श्रीस और प्राचीन इटलें के उन नगर-राज्यों ( Caty States ) की भी थी, बिन्हें श्रीस में पीलिस ( Polis ) और इटली में सिविटास ( Catvitas) कहा जाता था। इन नगर-राज्यों के जनतर्गत ग्रामों

 <sup>&#</sup>x27;शूब कर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं कोशद्विकोशसीमानमन्योन्यारशं निवेशयेत्।' कौ. अर्थ. २।१

या ग्राम-संस्थाओं ( Village Communities ) के बहुतंस्थक निवासी भी दास या हेलट होते से, जिन्हें शासन के सम्बन्ध में कोई भी स्थिति प्राप्त नहीं थी। भारत के सभी जनपदों के ग्रामों में सूर-कपेंकों की बहुतंस्था हो, यह निवार कर सकता तो कठिन है, पर मगय, अग, वय आदि ग्राच्य जनपदों में आर्थ-निमन्न लोग जवस्य ही बहुतस्था में से।

दस ग्रामों को मिलाकर 'संग्रहण' बनता था, दस संग्रहणों या १०० ग्रामों से एक 'लार्च-टिक' का निर्माण होता था, और ८०० ग्रामों या ८० सपहणों से एक जनपद बनता था।'
यदि एक ग्राम मे १०० में ४०० तक परिवार निवास करते हो और प्रत्येक परिवार निवास होता सरस्य। ५ मान ली जाए, तो एक जनपद की जनसंख्या ४ भारत ली २० लात कहोंनी बाहिरें।
एचन्त, स्पार्टा आदि प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की आबारी भी प्राय इसी के लगमग थी।
वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नहीं था, जिसमें ५० लाख से अधिक व्यक्तियों का निवास
हों। बहुसंख्यक ग्रीक नगर-राज्यों की जनसंख्या २० लाख से कम ही थी। कोटलीय
अर्थशाहक के निदेशों से भारत के प्राचीन जनपदों के सम्बन्य में भी यही बात सूचित

बाणस्य के अनुसार जनपद के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम को 'जन्योत्यारक्ष' होना चाहिये ।' बहु बहु स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, बहु साथ ही अन्य आयो की रक्षा में मी सहायक हो। जनपद की सीमाओं पर अन्तराल हुई साधित किये जाएँ, जिनके बीच के सीमा-प्रदेश में बागूरिक, ग्राबर, पुलिन्द, नण्डाल, अरच्यवर व आटिक जातियो को बसाया जाए, ताकि शबु के आक्रमण की दशा में उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिये किया जा सके।' पर जनपद की रक्षा का प्रधान आधार वह 'पुर' होता था, जिसे जनपद के मध्य में निर्मित किया जाता था, और जिकको रचना एक दुर्ग के समान होती थी। यह पुर (राज्यानी) न केवल जनपद के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व तास्कृतिक जीवन का केन्द्र होता था. अपितु जनपद की रक्षा भी हसी पर आधित थी। कोटन्य के अनुसार पुर के बारो ओर एक प्राचीर होनी चाहिये, जिसमें बारह हार हो। पुर में प्रवेश के लिये ऐसे स्थल और जल मार्ग होने चाहिये, जिन्ते गुन कथ से बनाया गया हो। पुर के अन्दर तीन राजमार्ग पूर्व के परिचम की ओर और तीन राजमार्ग उन्तर से दक्षिण की और आने वाले हो।' पुर के कु हुक सुक मि के १।९ मागपर अन पुर होना चाहिये, जी कि पुर के उत्तरी माग में स्थल हो। राजमासार कु में प्रतेशनर में आचार्य, पुरीहित, मन्त्री आदि के निवास हो, दिलान-पूर्व में हस्तिलाला, कोण्डन

१. की. अर्थ. २।१

२. की. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभाषः । स द्वादशद्वारो युक्तो-दक-मृत्तिच्छक्रपयः ।' कौ. अर्थ. २।३

नार आदि रहें। उसके परे पूर्व की कोर गण्य, माल्य, सान्य, रस आदि की पण्यसालाएं हों, और श्रामित ने असापत लिए यों के निवास स्वान हों। दिशानपूर्व नाम में माण्यागर, अक्षपटल और कर्मान्त रहें। दिशानपिवम नाम में अप्यान और आपूर्व नाम में माण्यागर, अक्षपटल और कर्मान्त रहें। दिशानपिवम नाम में अप्यान और आपूर्व नाम में सम्पत्तिन, अप्रतिहत और वैवयन के केफिडक तथा शिल्ल, वैअवन, श्री तथा मदिरा के गृह स्थापित किये वाएँ। देशी प्रकार पुर के जन्य माणों में निकाल का निवास पहें, इस वक्षका विवाद कर से बर्णन कोटलीय अर्थशास्त्र में दिया नाम है। यह मी व्यवस्था को यह है कि प्रति दस परिवारों के किये एक-एक कुएँ का निवास गा है। यह मी व्यवस्था को यह है कि प्रति दस परिवारों के किये एक-एक कुएँ का निवास गा है। जा जाए, और धान्य, नाम, औपींध, ईयन, लोहे आदि को दस्ती माणा से सन्यित कर रूप त्या जाए, और धान्य, नाम, औपींध, ईयन, लोहे आदि को दस्ता में वर्षों तक भी वे समाप्त नहें। सकें। पुराने सामान को निरन्तर वदला जाता रहे, ताकि सन्यित सामान बिनावन न पाए। ' कोटल्य ने पुर की रक्षा का जो दली विवाद कर से विवात किया है, उसका कारण यही था कि जनपद की रक्षा प्रधानता पुर पर ही आधित रहती थी। वस्तुत, जनपद में एर की स्थित सर्वाधिक महत्व की थी।

जनपदों का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कीटलीय अर्थश्वास्त्र के 'लब्धप्रशामनम्' प्रकरण से महत्त्वपूर्ण निदंश उपलब्ध होते हैं। इस प्रकरण में उन उपायों का विश्वद रूप से उल्लेख क्यिया गया है, जिनका प्रयोग नये जीते हुए जनपदों में शान्ति स्थापित करने और उनके निवासियों को अपने अनुकूल बनाने के लिये करना चाहिये। ये उपाय निम्निलिखित हैं—

(१) जनपद के पुराने शासकां में जो दोय हो, उन्हें अपने गुणो और सत्कर्मों शास आच्छादित कर देना चाहिये। पुराने शासकों के वो गुण हो, उनके जो अच्छे कर्म हो, उनको आच्छादित करने के चित्र योगी ओर से दुगने गुणो और सत्कर्मों का उपयोग करना चाहिये। अपनुष्ठ, उपहार, परिहार (टैक्सों में कभी या छूट),दान और सम्मान ब्रारा नागरिकों को अपने पक्ष में करने का प्रयन्त किया जाए।"

(२) विजित जनपद के निवासियों के वो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महत्व दिया जाए । वहीं के जिन लोगों ने जनपद को जीतते समय अपना साथ दिया हो, उन्हें वे मब दुरस्तार व अनुष्ट प्रदान किये जाएं, जिनकी के उनसे प्रतिका की गई थी । जिसने जितनी आंक सहासता की हो, उसे उनने ही अधिक दुरस्कार व अनुष्ट दिये जाए। जो

१. की. अर्थ. २।३

 <sup>&#</sup>x27;आपराजिताप्रतिहतअयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् क्षिववैश्ववणादिवधीमविरागृहं च पुरमध्ये कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३

३. कौ. अर्थ. २।३

४. कौ. अर्थ. १३।१४

अपने बचन को पूरा नहीं करता, उस पर न अपने लोग विश्वास करते हैं, और न पराये। जो जनता के विरुद्ध आचरण करता है, उसका मी कोई विश्वास नहीं करता।

- (३) विजित जनपद के जो शील, वेश. माथा और आचार (प्रवाए)हों, उनको स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विजित जनपद के जो उपास्त्र हो, उनके प्रति मन्ति रखनी बाहिये। वहाँ के जो समाव (सार्वजनिक आमोर-प्रमाद के स्थान), उत्सव और विकार (सामृद्धिक मनोर-ठन) हो, उनमें उत्साह प्रविधित करना चाहिये।
- (४) देश (जनपद)—सभो और बाम-सभों के मुख्यों के सम्मुख विजेता के गुप्तचर यह प्रयट कर कि दूसरों के प्रति कंसा कठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता के कैसा अच्छा बरताव किया है, उनके प्रति यह कैसी मस्ति रखता है और उनका यह कितना सस्त्रार करता है।
- (५) विजित जनपद के निवासियों को उचित सोग (पुरस्कार), परिहार (टैक्स में छूट) और रक्षा (सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्न व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं और पामिक आप्रमों का पुजन किया जाए। विजित जनपद के जो विद्वान, वामी, पामिक और तुर पुवद हो, उन्हें मुमि और पन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैक्सो में छूट दी जाए। वहाँ के कैदियों को छोड दिया जाए, और दीन, अनाय तथा व्यापि-मीडित लोगों के प्रति अनुसह प्रदिश्त किया जाए।
- (६) विजित जनपद में यदि कोई ऐसे परम्परायत चरित्र हो, जो यमें के अनुकूल न हों या जो राज्यकोश तथा सैनयाइनत के विकास में हानिकारक हो, तो उन्हें हटाकर घर्मा-नुकूल व्यवहार की स्थापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार धर्म के अनुकूल हों उन्हें कायम रखा जाए, इस बात की अपेक्षा किये बिना कि उनका प्रारम्भ विजेता द्वारा न होकर किसी अन्य द्वारा किया गया था।

१. कौ. अर्थ. १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;तस्मातसमानशीलवेवभावाचारतामुषगच्छेत् । देशदैवतसमाजोत्सविहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १३।१४

वेशप्रामजातिसंघमुख्येषु चामीवणं सित्रणः परस्यापचारं वर्शयेषुः । महाभाग्यं भिन्तत्रच तेष स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विद्यमानमः।' कौ. अर्थः १३।१४

उजितंदक्तान् भोगपरिहाररक्षावेक्षणैः भूज्जोत सर्वाधमपूजनं च विद्यावाष्यधर्म-सूरपुक्वाणां च भूमिद्रव्यदानपरिहारान् कारयेत् । सर्वबन्धनमोक्षमनुष्ठहं दोना-नापव्याधितानां च । ' कौ. अर्थ १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;यच्च कोशवर्ण्डोपवातिकमर्धामळं वा चरित्रं मन्येत, तदयनीय धर्मध्यवहारं स्थापयेत।' कौ. अर्थः १३।१४

(७) विजित जनपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र हो, उसमे एक दिन के लिये पशु-हिसा निषिद्ध रखी जाए।  $^{\rm t}$ 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से जनपदों के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुवनाएँ प्राप्त होती है—

- (१) जनवरों के अपने-अपने शील, बेश, माबा और आचार होते थे, जिन्हें वे बहुत महत्त्व देते थे। इसी किये किसी विजेता द्वारा परास्त हो जाने के बाद भी वे उन्हें कायम रासने को इच्छूक रहते थे। इसी कारण चालकथ ने विजियोच् राजा को यह परामर्श दिया है कि यह विजित जनपदी के शील आदि को कायम रखें।
  - (२) जनपदों के अपने देवता, घामिक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और विहार होते थे, जिनके प्रति मक्ति को प्रदक्षित करना विजिगीषु राजा के लिये आवश्यक समझा जाता था।
    - (३) जनपदो का अपना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे वे पवित्र मानते ये।
- (४) जनपदों का शासन सध-मुख्यों के हाथों में होता था। विजिगीयु राजा के लिये भी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदक्षित करना उपयोगी था। जनपदों के अन्तर्गत ग्रामों के भी अपने-अपने ग्राममुख्य होते थे।
- (५) जनपदो के अपने परम्परागत कानून, चरित्र और व्यवहार होते थे। कौटल्य का विवित्तीयु राजा को यह परामधं वा, कि वह स्तृहें कायम रखे। केवल ऐसे कानूनी, व्यव-हार और वरित्र को ही कायम न रहें। सैन्यशस्त्र के विकास में वाषक हो।
  - (६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, अनुष्रह आदि द्वारा सतुष्ट रखना कौटत्य की दृष्टि मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी।

इस प्रसम से यह भी प्यान में रखना बाहिये कि कीटलीय अर्पधास्त्र के 'लब्बप्रधासनम्' प्रकरण में जनपद के लिये देश शब्द का प्रसाष किया गया है। प्राचीन प्रस्थों से जनपद, देश और विषय सब्द पर्यायवाची कप से प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीन की अर्था में लियायों देशें '(अट्टाध्यायों भे १२१/६) सुत्र की टीका करते हुए काशिका में लिखा है कि विषय सब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रामों के समुदाय को भी 'विषय' कहते हैं, जैसे शिवि लोगों का विषय' भीव' कहाता है। इसी प्रकार पाणिनि के एक अन्य सुत्र 'जनपदे लुप्' (अप्टा-ध्यायों भेश(८) पर टीका करते हुए काशिका से प्रामों के समुदाय को 'जनपद' कहा गया है। 'इस प्रकार यह स्पाट है, कि ग्रामों के समुदाय के लिये प्राचीन समय मे विषय, देश और जनपद-इन खब्दों का समान रूप से प्रयुक्त किया जाता था।

१. 'राजवेशनक्षत्रेषु एकरात्रिकम्।' कौ. अर्थ. १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;विषयो वेशे । विषय शब्दो ब ह्यूपं: । क्विक्त प्राप्तसमुदाये क्तंते । शिवीनां विषयो वेशः शैवः । प्राप्तसम्बायो कनपदः ।' काश्चिका ४।२।८१

जनपद के स्वरूप को समझने के लिये कीटलीय अर्थशास्त्र का एक अन्य निर्देश मी महस्त्र का है। वहीं निल्ला है कि जिन देश पर शत्रुवों और जंगछी प्रश्नुवों के निरस्तर आक्षमण होते रहते हों, या जिवसे दुमिल पटना तरहते हों, या जहाँ महामारियाँ बहुआ फैलती रहती हों, उसका परित्याम कर दिया जाए। <sup>1</sup> यह व्यवस्था ऐसे जनपदों के लिये ही सम्मव थी, जो छोटे-छोटे हो और जिनमें मूमि या प्रदेश के प्रति जनता की विशेष प्रतिन या निरुप्त के निरस्त के महिता में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जबिक शत्रुवों के आक्रमण या आनर्तिक अपदों से विवश्च होकर जनता अपनी मूमि का छोड़ कर अन्यत्र वा बती थी। मारत के प्राचीन अधिता में जरासम्य के निरस्त आक्रमणों से परेशान होकर अध्यक-वृध्या संतर वा प्रतिन में प्रतिन कर लिया या। इसी प्रकार टिक्स वे अपने अभिन का परित्याय कर द्वारिका में प्रवास कर लिया था। इसी प्रकार कर के आक्रमणों के कारण कुर अनपद के निवासी अपने अभिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवश्च हुए थे। हुणों के आक्रमण को संवासी कर ने अपने अभिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवश्च हुए थे। हुणों के आक्रमण प्रवास के महत्व, शिवि आदि कर ने के सिर्देश हों कर साल ही सरुप्ति में जा बसे थे।

कौटलीय अर्थशास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण में उल्लेख किया गया है. उनसे इस बात में कोई सन्देद्र नहीं रह जाता कि मारत के प्राचीन जनपदों का स्वरूप प्राय वहीं था. जैसा कि प्राचीन ग्रीस के 'पोलिस' और प्राचीन इटली के 'सिवितास' का था। ये ऐसे छोटे-छोटे राज्य थे. जिनके लिये 'नगर-राज्य' (City State) संज्ञा सर्वथा उपयक्त है। इन सबकी शामनपद्धति एक सदश नहीं थी, और न इनमें मदा एक-सा ही शामन रहता था। ये जनपद ऐसे बहत-से ग्रामो के समह थे, जिनके मध्य में एक बडा पुर (राजधानी) होता था । जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपुरुष, शिल्पी आदि इसी पुर में निवास करते थे। व्यापारियों के निगमों (Corporations) और विणिज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले विणक लोगों के अधिष्ठान भी इस पूर में ही होते थे। एक जनपद में प्राय एक ही 'जन' (Tribe) का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था। कूर जनपद में कूरु जन का निवास था, और शिवि जनपद शिवि जन का। इस 'जन' के लोगों के अतिरिक्त बहत-से शद्र भी जनपद में निवास करते थे, जो जन के कूलों की मुमि पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्द्रगप्त मौर्य से भी पूर्व मगघ राजाओ ने जब अपनी शक्ति का विकास प्रारम्भ किया, तो इन प्राचीन जनपदों में से सोलह ने 'महाजनपदों' की स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि पड़ोम के अनेक जनपदों को जीत कर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था।

मौर्य साम्राज्य के विकास के समय भारत मे जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हें अनेक वर्गों में विमक्त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थे—

 <sup>&#</sup>x27;परचकाटबीग्रस्तं व्याधिबुभिक्षपीड़ितम् ।
 वेशं परितरेद्वाजा व्ययकीडास्य वर्जयेत् ॥" कौ. अर्थ. २।१

- (१) विगण और अभिसहत---जिन जनपदो या गणों ने परस्पर मिलकर सघात (Confederacy) का निर्माण कर लिया हो, उन्हें 'अभिसंहत' कहते थे। अन्य सघ 'विग्ण' कहाते थे।' प्राचीन ग्रीस में नगर-राज्यों के संघातो की 'लीग' (League) सज्ञा थी। कौटल्य ने लिखा है, कि अभिसहत गण या सघ सगमता से परास्त नही किये जा मकते, क्योंकि वे 'अध्य्य' होते हैं।
- (२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि--कृषि, पशपालन और विणज्या को प्राचीन नीति ग्रन्थों में 'वार्ता' कहा गया है। र जिन संघ-जनपदों के निवासी कृषि, पशपालन और विणज्या द्वारा अपना निर्वाह करते हो और शस्त्रवारण कर आत्मरक्षाव अपने उत्कर्ष के लिये प्रवृत्त रहते हो, उन्हें 'वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता था। विश्व के प्राचीन इतिहास में फिनीशियन राज्य के निवासी जहाँ उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समुद्र मार्ग द्वारा सुदूर देशो के साथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे. वहाँ साथ ही वे विकट योद्धा भी थे। वैदिक साहित्य में इन फिनीशियन लोगों को 'पणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को भी निर्दिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिभाषा के अनुसार फिनीशिया एक वार्ताशस्त्रोप-जीवि गण था। मारत मे भी काम्भोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी ढग के वार्ती-शस्त्रोपजीवि राज्य या जनपद थे। <sup>६</sup> राजशब्दोपजीवि जनपदो में कतिपय क्षत्रिय कुलो का शासन होता था, जिनके बृद्ध (cldcrs) या मृख्य 'राजा' कहाते थे। इन्हीं को पाणिनि ने 'जनपदी' नाम से कहा है, ' और मन ने इन्ही जनपदो की 'जातिमात्रोपजीवि' संज्ञा दी है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार लिच्छविक, वृज्जिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कर, पाञ्चाल आदि 'राजशब्दोपजीवि' गण या जनपद थे।' वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि दोनो प्रकार के जनपदो मे किसी वशक्रमानुगत राजा का शासन नही होता था। उन का स्वरूप गणराज्यो या सघ-राज्यो का था. और उनमे या तो जनता का शासन था, और या कतिपय विशिष्ट कुलो का जिनके 'बढ़' या मख्य 'राजा' कहाते थे। गण-शासन वाले जनपदों के अतिरिक्त बहत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वशकमान्-

गत राजाओं का शासन था। इनके भी अनेक वर्ग थे, जैसे राज्य, दैराज्य आदि।

१. 'सघाभिसंहत्वात् अधृष्यान् परेषां ताननुगुणान् भुञ्जीत सामदानाम्याम् । विगुणान् भेददण्डास्थाम ।' कौ. अर्थ. ११।१

२. 'कृषिपाशपाल्ये विजया च वार्ता धान्यपश्किरच्यकृप्यविष्टिप्रदानादीपकारिकी' की, अर्थ, १।३

३. 'काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः।' कौ. अर्थ. ११।१

४. 'जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुबचने ।' अष्टाध्यायी ४।३।१००

५. 'लिच्छविकवृजिकमल्लकमद्रक कुकुरकुरुपाञ्चालादयो राजशस्त्रोपजीविनः।' कौ. अर्थ. ११।१

## (२) जनपदों का शासन

मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतन्त्र की अधीनता में रहते हुए भी उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक् स्थिति कायम थी, यह हम पहले लिख चुके हैं। इसी का यह परिणाम था, कि ज्यों ही मीयों की शक्ति शिथल हुई और यवनो के आक्रमण पुन मारत पर प्रारम्म हुए, ये जनपद पुन पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गये। कौटलीय अर्थशास्त्र मेअनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कीटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनो प्रकार के देश-सघी (जनपद-सघ जो कि अभिसहत और विगण दो प्रकार के थे) के पारस्परिक न्यङ्क (ईर्ष्या), वैर, देष और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीष राजा द्वारा उन्हें परास्त करने के लिये किया जाए। वयोंकि संध-जनपदों में किसी एक राजा का शासन नहीं होता, अपित बहुत-से संघमुख्य या कुलबृद्ध उनका शासन करते हैं, अत यह सर्वथा स्वामाविक है कि इन संघ मस्यों में परस्पर ईर्ष्या, बैर, द्वेष और कलह विद्यमान हो। इन सबको जानकर इनका उपयोग संघो की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गुप्तचरो (सित्रयो) द्वारा किया जायगा । सित्रयों द्वारा सब के सबमस्यों में फट उलवायी जा सकती है। ईर्ष्या, बैर, द्वेष और कलह के स्थानों का पता करके सत्री लोग संघ के नेताओं में फूट उत्पन्न कर सकते हैं। कौटल्य के अनुसार विजिगीष राजा के सत्री को चाहिये कि वह एक सधमुख्य से जाकर कहे--- 'वह आपकी निन्दा करता है। कुछ सत्री आचार्य (उस्ताद) का वेश वनाकर जायें, और सघ-जनपद में जहाँ विद्या, शिल्प, बत या खेलो मे साम्मुख्य हो रहे हो, वहाँ जाकर सम्र के नेताओं में छोटे-मोटे कलह उत्पन्न करे। तीक्ष्ण गुप्तचर मद्यशाला व नाटक-घरों मे जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशसा करे जिनका सघ-जनपद में उच्च स्थान न हो. और इस प्रकार सब के प्रमल पुरुषों में पारस्परिक कलह ओर विद्वेष उत्पन्न करें। जन्म से हीन कुमारो के कुलो की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे महत्त्वाकाक्षा का प्रादर्भाव किया जाए। जन्म और कुल की दिप्ट से विशिष्ट लोगों में यह मावना उत्पन्न की जाए, कि वे अपने से हीन लोगों के साथ मोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें। जन्म और कल की दृष्टि से हीन लोगो को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरो के साथ भोजन किया करे और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित करे। परम्परागत व्यवहार के विपरीत कुल, पौरुष और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगों के प्रति जो समानता बरती गई हो, उसे प्रगट कर गृप्तचर लोग असन्तोष उत्पन्न करें। मुकदमो से लाम उठाकर तीक्ण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनध्यो (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर झगडें को और वढाएँ। संघ-जनपद में झगड़ों के जो भी अवसर हो, उनमें विजिगीप राजा

 <sup>&#</sup>x27;सर्वेषामासमाः सित्रणः संवानां परस्परन्यञ्जदेववैरकलहस्वानान्युपलम्य कमा-भिनीतं भेदमपचारयेयः।' कौ. अर्थ. ११।१

के गुष्तचर निर्बेल पक्ष का पक्ष लेकर और उसे धन व शक्ति द्वारा सहायता देकर प्रवल पक्ष के विनाश का प्रयत्न करें। भेद डाल कर उनके विनाश का प्रयत्न किया जाए।'

कविषय ऐसे सम-जनपद भी थे, जिनमें पहुले राजदन्त्र शासनों की सत्ता थी, पर बाट में बहु गणशासन स्वापित हो मये थे । इनसे ऐसे राजकुमार विश्वमान थे, जिनके पूर्वक पहुले कमी राजा रह चुके थे। ऐसे सबी की विवय के लिये चाणस्य ने विजिनीय राजा को यह जराम की राजपुत्र के स्वयं में स्वयं ने विजिनीय राजा को यह जराम की स्वर्त किये मये किसी कुलीन अभिजात व्यक्ति को राजपुत्र के रूप से स्वापित कर दिया जाए। ज्योतियों आदि का में स बनाकर गुप्तचर सब के लोगों को यह जताए कि यह हमार अमुक राजा के सव लक्षणों से युक्त है। यमिष्ठ सम मुख्यों को यह समझाया आए कि यह हमार अमुक राजा के सव लक्षणों से युक्त है। यमिष्ठ सम मुख्यों को यह समझाया आए कि यह हमार अमुक राजा के सव लक्षणों से युक्त है। यमिष्ठ सम मुख्यों को यह समझाया आए कि यह हमार अमुक राजा को उन्हें सार प्रकार कर साम में आ आए। उनकी यन और चिक्त साम प्रवास को आए और इस प्रकार उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, जब 'विक्रम' (कार्यसिद्ध का समय) का अवसर उपस्थित हो, तो गुप्तचर पुत्रकम, विवाह या मृत्यु का निमित्त बता कर सम्पूत्यों को निमात्रित करे, और उन्हें सराब के दीकड़ों कुम्म पिछाएँ। इन मछकुम्यों में में मर रही सिमात्र प्रवास के स्वास के स्वास प्रवास के स्वास के प्रवास के साम प्रवास किया निमात्र कर सम्पूत्र के निमात्र का उपस्था हो। (को अर्थ रहाव के दीकड़ों कुम्म पिछाएँ। इन मछकुम्यों में मर रह सिमात्र विवास के साम प्रवास के सिक्त हो कुम्म पिछाएँ। इन मछकुम्यों में मरत रही सिमात्र कर हो।। (को अर्थ रहाव के दीकड़ों कुम्म पिछाएँ। इन मछकुम्यों में मरत रही सिमात्र प्रवास के साम प्रवास के साम प्रवास के सिक्त हो कुम्म पिछाएँ। । को अर्थ रहाव के सिक्त हो कुम्म पिछाएँ। इन मछकुम्म में मरत रही सिमात्र साम प्रवास के साम प्रवास के सिमात्र साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास का साम प्रवास के साम प्रवास के साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास का

सम जनपद के बाहनो और सुवर्ण की बस्तुओं को विजिमीषु राजा के सत्री प्राप्त कर ले, और उन्हें किसी सम-मुख्य को प्रदान कर दें। जब संघ द्वारा इस सम्बन्ध से पूछताछ की जाए, तो वे सभ के सम्मूल यह स्वीकार कर ले कि ये बस्तुएँ व बाहन अमूक सम-मूल्य को प्रदान की गई थी। इस प्रकार सम-मूल्यों से कूट पैदा की जाए। कीटल्य ने इन सब उपायों का निरुपण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि सम-जनपदों के संघमुख्यों से परस्पर कल्ह ब देंग प्राप्तुमूंत किये जा सके।

यदि किसी संघम्त्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को वडा समझने वाला हो, नो विजिगीषु राजा के गुष्तचर उसे करें— 'तुमतो अमुक राजा के पुत्र हो। शत्रु के सथ से ही तुम्हें यहाँ रखा गया है। 'जब उस संघ-मुख्य के पुत्र को हम बात पर विज्वास हो जाए, तो कोश और सैन्यसिक्त द्वारा उसकी सहायता की आए और उसे सघ-जनपद के विख्द क्यां कर दिया जाए। जब उसके विदोह के कारण अपने कार्य की सिद्धि हो आए, तो उसे भी देशनिकाला दे दिया जाए। (की) अर्चे ० ११११)

विजिगीपु राजा के गुजवर परम रूप-बीवन-सम्पन्न रिजयो का सम् मुख्यों के साथ परिषय कराएँ। जब सममुख्य उन पर मोहित हो जाएँ, तो जन रिजयों को अन्य सममुख्यों के पाम भेजकर मृश्य हुए सममुख्यों ते यह कहा जाए कि दूसरा सममुख्य जबदर्सती तुम्हारी प्रिय स्त्री को अपने साथ जगा के गया है। इस प्रकार संसमुख्यों में कागरे पैदा किये जाएँ, और साथ है ज जोने पर गुनजबर स्वय सममुख्यों का घात कर यह चोगियत कर दे कि अमुक सममुख्य के अनुक सममुख्य के सुक्त संसमुख्य के हुसरे

के पास बाकर निराश किया हो, बह उसे बाकर कहे— मेरा प्रेम तो आप पर है, पर अमुक सममुख्य होरा देश में बायक है। उसके जीवित रहते हुए पेरा आपके पास रह सकता समम्बन मही है। 'इस प्रकार कह कर बह मुराजद रजी एक सममुख्य के द्वार से संप्रमुख्य के हिर से संप्रमुख्य के हिर से संप्रमुख्य के हिर से संप्रमुख्य के हिर से समुख्य के हिर साथ भाग कर किसी उचान या की इस्तु है। 'इस प्रचार उस सम्बन्ध्य की हरवा कर है या उसे अकेट में पाकर तीव्य हुआ इस साथ कर है। पूछ जाने पर वह स्त्री कहे, कि मेरा यह प्रिय सम्मुख्य अमुक व्यक्ति हारा नार दिया गया है। विद का मेब बनाकर कोई गुनजद सममुख्य को ऐसी औषिय है, जिसमें विच मिला हुआ हो। यह औषिय यह कह कर दी आए कि इसके सेवन से मानेवाशिष्ट तर सिम्मुख्य को एसी हो हो तर है। स्तर से मानुख्य की एसी हो हो तर है। सुर से सम्मुख्य की मानेवाशिष्ट तर सिम्मुख्य की मूल्य हो आए, तो हुसने पूजन द प्रमुख्य से मानेवाशिष्ट तर स्त्री पुजार से प्रमुख्य की मुल्य हो आए, तो हुसने पूजन द प्रमुख्य ने मानेवाशिष्ट तर सिम्मुख्य की अमुक साथ मुख्य की स्त्रा हो। (की अर्थ कर देश हो।

कीटस्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से उपायों का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोजन सम्मूनको में फूट डालना था। कीटस्य के अपने झट्यों ने इन यस उपायों का यही उद्देश्य या, कि सम्र जनपदों को जीतकर विजुनीयु राजा उन पर अपना '(कराज' शासन स्थापित करे। कीटस्य के नुसार इसमें सम्-जनपदों को मी लाम या, क्योंकि '(कराज' की अधीनता में रहते हुए उनमें आतिरिक करहों की कोई मुजाइस हो नहीं रह जाती थी।

कीटलीय अर्थशास्त्र के सम्बन्तम् अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि सम-जन-पदों की स्वतन्त्रता का अन्त कर किस प्रकार उन्हें विजिगीपु राजा की अधीनता में लाया जाए। पर हस अधिकरण के अनुशीलन से हम बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि इस सम-जनवरों के शासन का क्या प्रजार था

- (१) सप-जनपरो मे अनेक 'सब-मुख्य' होते थे, जिनमे पारस्परिक ईप्यों, बैर, द्वेप और कल्ह के कारण उत्पन्न होते रहते थे। ये सधमुख्य प्राय. एक दूसरे के प्रतिद्वद्वी होते थे, और इसी कारण इनमे जेद या फूट को उत्पन्न कर सकना सुगम हुआ करता था।
- (२) सच-जनपदों के वासन में सच-समा की भी सता होती थी। सच सामृहिक रूप से साय का कार्य करता था, और अपराधियां को रूप भी देता था। कीटल्य ने तिखा है—"सभी (गुलवर) किसी रनी छोलुन सचमुख्य से जाय रहें स्कृत प्रामुक प्राम में एक दिए परिवार विषव्हार की उनकी पत्नी राजा के योग्य है। आप उसे म्रहण कर छे।' जब वह सचमुख्य उस रनी को ग्रहण कर छे, तो आये महीने पच्चातृ विद्व का मेंस बनाय हुए एक गुलवर उसके विरुद्ध सम के मध्य यह आरोप छगाए—"इसने मेरी पत्नी (या साली या मिना या कन्या) को अपहरण कर जिया है। जब सच उस सचमुख्य के विरुद्ध कार्यवाही करे, तो राजा उसका पक्ष लेकर वितृष्ण (असहत) सच पर आक्रमण कर दे।' इस उद्ध पर सक्त स्व पर आक्रमण कर दे।' इस उद्ध पर सक्त था और उन्हें दिख किसी अनुनिवत कार्य के छिये उनके विरुद्ध निर्णय कर सक्ता था और उन्हें दृष्ड मी दे सकता था।

- (३) जहीं संब-जनगर में जनेक संघमुक्य होते थे, जो सम्मवत उस संघ के अन्तरंत विविध कुलों का गोत्रों के मुख्य (कुलम्ब्य या कुलब्द) होते व, वहीं साथ ही सम्मणं सम का भी एक प्रयान होता बा जिसके लिये भी 'संघमुख्य' सब्रा का ही प्रयोग किया जाता या। सम्मुख्य के सम्बन्ध में कोट्ट्य की शह उक्ति उल्लेखनीय है—"अपमुख्य को चाहिए कि वह सम में सबके प्रति नाय की वृत्ति रखे, सबका हित सम्मादित करें, सबका प्रिय बनकर रहें, इन्दियोगर संयम रखे, सब के प्रति यसायोग्य व्यवहार करें कोर सबके चित्त का अनुवर्गी बनकर रहे।" जिस्सवेह, इस प्रकार के गुणों से युक्त संचमुख्य के नेतृत्व में ही सम जनगर अपने शासन कार्य का युचाक्टम से सञ्चालन कर सकते में।
- (४) सघ-जनपदों के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के इस क्लोक में मिलता है—"या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योंकि कुल-सघ दुर्जय होते हैं। उनमे अराजकता या राजा के न होने का खतरा नहीं रहता, और वे शास्वत रूप मे पृथिवी पर कायम रहते हैं "यह श्लोक बडे महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज-शासन के पक्षपाती ये और स्वय सम्पूर्ण मारत में एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये प्रयत्नशील गे, पर अपने समय में विद्यमान सघ-जनपदो की उपयोगिता और लामों को मी वह स्वीकार करते थे। इस क्लोक मे ऐसे सघ-जनपदो का निर्देश है, जो कुलतन्त्र या थेणितन्त्र (Oligarchical) थे। इनमे किसी एक राजा या राजवश का शासन न होकर कतिपय कुलो (गोत्रो) का शासन होता था, और चाणक्य की सम्मति मे उनका नवसे वडा लाम यह या कि उन्हे अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामना करने की कभी सम्मायना नहीं होती थी। अर्थशास्त्र के जिस अध्याय में यह इलोक आया है. उसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपुत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये क्या उपाय किये जाएँ। राजतन्त्र शासनो मे राजपत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्व का होता था। राजपुत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दशा में राजविहीनता या अराजकता की विपत्ति उपस्थित हो सकती थी। राजपुत्र के दूराचारी या कूपयगामी होने की दशा मी राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतन्त्र जनपदों में इस प्रकार की विपत्ति की सम्भावना नहीं रहती। इसी कारण वे दुर्जय होते हैं, और चिरकाल तक पृथिवी पर स्थिर रहते हैं।
- (५) मीर्य साञ्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संच-जनपदों की राजनीतिक स्वत-त्रता का अन्त हो गया था, पर उनकी आनतीत्क स्वतन्त्रता और पृषक् सत्ता असी कायम थी। एकराज शासन और नकसर्ती साञ्राज्य के परम समर्थक चाणकप ने भी यह प्रतिपादित किया है कि सभो को अपने अनक्षक कर उनसे मित्रता स्थापित कर केना दण्ड और मित्र-

कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसंघो हि दुर्जयः । अराजस्यसनाबायः शाश्वदावसति श्रितिम् ॥' कौ. अर्थः १।१४

लाम की तुलना में भी अधिक उत्तम है। जितना लाम सैन्यशक्ति की वृद्धि और पड़ोसी राज्य के साथ मित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उससे कही अधिक लाम संघ-जनपदों से मित्रता और उन्हें अपने अनकल बनाने से हो सकता है। अतः चाणस्य ने सध-जनपदों के प्रति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो सघ-जनपद परस्पर मिलकर संगठित हो गये हो, और जो अभिसहत (Confederated) हो जाने के कारण अधव्य (जिन्हें स्गमता से जीता न जा सके) हो, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग कर उन्हें अपने अनुकल कर लिया जाए। जो सब अभिसहत न होने के कारण 'विगण' हो, भेद और दण्ड का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए । दोनो नीतियो का यही प्रयोजन था. कि सघ-जनपदो की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता (Soveregaty) का अन्त कर 'एकराजता' की स्थापना हो।पर इस नीति के कारण सघ-जनपदो की पथक सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का अन्त नहीं हो जाता था। चाणक्य मली मॉति समझते थे कि संघो में अपनी स्वतन्त्रता और पथक सत्ता की मावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नही है। इसी कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया था. कि (१) सघों के अपने धर्म (कानन), चरित्र और व्यवहार को कायम रखा जाए. (२) उनके देवताओ, समाजो, उत्सवो और विदारों के प्रति आदर व आस्मा प्रदक्षित की जाए, (३) उनके शील, वेश, माया और आचार का आदर किया जाए. (४) उनके प्राहमस्यो, जातिमस्यो और सधमस्यो को अपने अनकल बनाया जाए. (५) कैदियों को मुक्त करके और विविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिमीडित व्यक्तियों की सहायता कर उनकी जनता की सहानभित प्राप्त की जाए, और (६) इन सघ-जनपदी में अपने राजशासन व कानून को जारी करने हुए यह घ्यान में रखा जाए कि वे वहाँ के पर-म्परागत कानुनों के प्रतिकल न हो। इसमें सन्देह नहीं, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के अन्त-र्गत रूप से जिन बहत-से सब-जनपदों की सत्ता थी, उनमे जहाँ अपने धर्म, चरित्र और रुपवहार पूर्ववत् कायम रहे थे, वहाँ साथ ही उनमें सथ-मूख्य भी पहले के ही समान विद्यमान थे, यद्यपि वे अब मौर्य सम्राट के प्रति आनकत्य मावना रखने लगे थे और उसे अपना अधि-पति व 'एकराज' भी स्वीकार करते थे।

मीर्से साम्राज्य के अन्तर्गत सभी जनवरों से सप-सामन नहीं या। अनेक जनवर ऐसे भी वे, जिनमें राजतन्त्र शासनों की सत्ता थी। कोटलीय अधेशास्त्र में अनेक विच राजतन्त्र जनवरों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राज्य, हैराज्य और बैराज्य प्रधान है। जिम जनवर में किसी वसकमानुसत राजा का शामन हो, उसे 'राज्य' कहते थे। जिम जनवर मे

१. 'संघलाओ दण्डमित्रलाभानामृत्तमः।' कौ. अर्थ. ११।१

२. 'तस्मात्समानशीलवेषभावाचारतामुपगच्छेत । वेशवैवतसमाजोत्सवविहारेषु च भवितमनुवर्तेत ।'

कौ. अर्थ. १३।५

दो राजाओं का शासन हो, उसकी सक्रा 'दैराज्य' सी। प्राचीन थीस और इटली मे मी अनेक ऐसे नगर-राज्य के, जिल्हें दैराज्य कहा जा सकता है। शीस मे स्थार्टा दैराज्य का सर्वो-सम उसाइरण है। प्राचीन रोम में मी दो 'कामलों' का एक शास शासन रहता था, अत. वह भी दैराज्य था। महामारत के समायं के अनुसार अवित अनयद के राजा विन्द और अनुवाद के, जिल्हें सहदेव ने परास्त किया था।' देराज्य उस शासन को कहते थे, जिल्मों जनपद के न्याय्य राजा के जीवित होते हुए ही कोई विदेशी राज्यंखहासन पर अधिकार कर ले, और यह अन्यिकृत व्यक्ति (Imposter) राज्य को 'यह मेरा तो है नहीं' समझकर उसका मनमाने देश हो समझकर करे, उसकी सम्पत्ति को प्रथम के रूप में विक्रय करे, उसके सुशासन की परवाह न करे और जब जनता उसके विरुद्ध उठ लड़ी हो, तो उमे

चाणक्य ने इन बिविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोयों का विवेचन भी किया है। बैराज्य का दोष यह है किदो राजाओं को सत्ता के कारण उनमें पारस्पीस्कृष्टण, प्रचारात, किसी का किसी के प्रति अनुराग तथा परस्पर सवर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नष्ट-हों जाता है। वैराज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राज्य को अपने अन्यव के प्रति समता नहीं होती, वह उसे अपने व्यक्तियत छाम के छिये शोधित करता है, उसकी सम्पत्ति को पण्य के समान समझता है और जनता का विरोध होने पर जनपद की छोड़कर चक देता है। ऐसे सासक की जनपद के प्रति न अक्ति होती है, और न उसमे कर्तव्य की साबना ही होती है।

जिन जनवंदों को वाणक्य ने 'राज्य' की सजा दी है, और जिनमें बराकमानुगत राजाओं का शासन होता है, शासन की दृष्टि से वे भी तीन प्रकार के होते थे—(१) अन्य, (२) बिजियासन, और (३) शास्त्रानुकुरु शासन करनेवाला राजा। अन्य राजा वह है, जो शासन कार्य में शास्त्रमानंदा का पालन न करे, जो 'येक्टिञ्चनकारी' (जो वाहे करनेवाला) हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिसे मुगमता से अपने पीछ चलाकर सनमानी कर सके।" वर्तमान तकारों में उपने राज को स्वेक्शनवारी व एकनन्त्र कह सकते हैं। 'विजियासन'

जिनाय समरे वीरावाध्विनेयः प्रतापवान् ॥' महाभारत, सभापवं ३१।१०

१. 'विन्दानुविन्दौ आवन्त्यौ संन्येन महता वृतौ ।

 <sup>&#</sup>x27;वैराज्यं तु जीवतः परस्याच्छित्तः "नैतन्सम" इति मन्यमानः कर्शयत्यपबाह्यति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्य अपगच्छतीति ।" कौ. अर्थ. ८।२

 <sup>&</sup>quot;हैराज्यवैराज्यवोः हैराज्यमन्योन्यपक्षद्वेवानुरागान्यां परस्पर संघर्षेण वा विनव्यति।"
 कौ. अर्थ. ८।२

४. "अशास्त्रज्ञभुरन्थो यत्किम्बनकारी बुढ़ाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्याय्येनो-पहिन्ता। कौ. अर्थ. ८।२

राजा वह है जिसकी बुद्धि शास्त्र से विमुख हो, और वो जन्मायी हो। ' जो शास्त्रानुकुल सासन करे, और स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहों, ऐसा राजा तीसिरे प्रकार का होता है। अन्य और विलक्षास्त्र राजाओं में कीन अधिक अच्छा है, इस विषय पर चाण्यत्र में पुराने आचार्यों का यह सत उद्धृत किया है कि अच्य राजा का जाय को राज्य के विपरीत आचरण करने के लिये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रीक कर शास्त्र मर्यादा में ला सकता सुगम है। अत. अन्य और चलितशास्त्र राजाओं में चलितशास्त्र राजा को मति जब शास्त्र के विपरीत आचरण करने के लिये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रीक कर शास्त्र मर्यादा में ला सकता सुगम है। अत. अन्य और चलितशास्त्र राजाओं में चलितशास्त्र राजा अधिक अच्छा होता है। पर चाण्यत्र को सम्मति इतके विपरीत है। उनकी युक्ति यह है कि यदि अन्य राजा के सहायक अच्छे हो, तो व उसे कमी-कभी मही मार्य का अनुसरण करने के लिये प्रेरित में कर सकते हैं, पर जिस राजा की बुद्धि शास्त्र से हट गई हो, उसे सही मार्य पर ला सकता सम्मय नहीं होता। वह अन्याय द्वारा अपना और अपने राज्य का विनाश कर लेता है। जत. अन्य और चलित शास्त्र राजाओं में अन्य राजा को ही अधिक अच्छा समझता नाहिये।

चाणस्य दस तय्य को मलीमांति समझते से कि अन्य और बिलतशास्त्र राजाओं को जीत सकता बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विस्तेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने जिला है कि यदि शत्रु राजा हम अकार के हो, तो उन्हें सुगमला ते जीता जा वर्णकरता है। जिला है कि यदि शत्रु राजा हम अकार के हो, तो उन्हें सुगमले तिम्मतिलिक्त विशेषताएँ हो—(१) अराजवीजी—जी किसी अमिजात वश्यो उत्तर तह हुए शहरे। (२) कुश्य —जी जोगी हो। (३) खुश्यिरपत्र —जिसकी प्रियद खुर हो। (४) विरक्त प्रकृतिक —जिसकी प्रया का उन्हें असि जनुराग न हो। (५) अस्ति —जी अन्याय की वृत्ति रत्तात हो। (६) अपुक्त —जिसका चरित्र उन्हरूट न हो। (७) अस्ति —जी असनां में फता हुआ हो। (८) यिक्त वनकारि—जो स्वेष्टामी में फता हुआ हो। (८) यिक्त वनकारि—जो स्वेष्टामी में फता हुआ हो। (१) निरुत्ताह —जिसमें उत्तराह का अमाव हो। (१०) देवप्रमाण — जो साम्यवाद में विद्वास रत्तता हो। (११) अनुतृत्व — निवक्त प्रेष्टा के साथ राजा का कोई अनुक्य (सविदा या इरुरार) न हो। (१२) अपित —जिसमें कार्योलिका का अमाव हो। (१०) विद्वास प्रकृत्य । निरुत्त न जी नपुक्त हो। (१४) नित्तापकारी—जो स्त

 <sup>&#</sup>x27;चलितशास्त्रस्तु झास्त्राद-ययाभिनिविष्टबृद्धिरन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति।' कौ. अर्थ. ८।२

२. को. अर्थ. ८।२

तिति कोटल्यः—"अन्यो राजा शक्यते सहायकम्पदा यत्रतत्र वा पर्यवस्थापयितुमिति । चलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्यवामिनिविष्टबृद्धिरन्यायेन राज्यमास्मानं चोपहृत्तीति ।" कौ अर्थः ८।२

दूसरों का अपकार करने वाला हो। " अन्यम जी वालक्य ने ऐसे राजाओ का उल्लेख किया है, जिन्हें उन्होंने जवारमच्यु, अन्य, सौक्ष्म्ञ्चनकारी, दुर्जामिनवेकी और परप्रणेय कहा है। निसन्देह, ऐसे राजा वाल्यक के युग में विद्यमान वे, और उनकी सम्मति मे उनके राज्यों को स्पन्नता के साथ विजय किया जा सकता था।

कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजाओं के कतिपय अन्य वर्गों का भी निरंश मिलता है। चाणक्य ने इन प्रक्तों पर जिचार किया है—(१) व्याधित और नये राजा में कीन अपिक अच्छा है, और (२) अभिजात (कुलीन) और अनिभजात (हीनकुल के) राजाओं में कीन अपिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रस्तु में ब्याधित (रूप्ण) राजा के भी दो भेद किये वर्ष है, पापर रोगी (ओ नैतिक दृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (शरीर में जो रूप्ण हो)। अभिजात राजा के भी हो।

मीर्ष बुग के राजतन्त्र जनपदां के शासन को समझने के लिये कीटलीय अर्थशास्त्र के एक प्रसङ्ग को उदपून कहना उपयोगी है। वहां लिला है— "कीन राजा अधिक अच्छा है, व्याधित या नव?" व्याधित राजा के शासन का सञ्चालन मन्त्री करते हैं, अत (मनियां के पढ्डमनों के कारण) या तो राजा अपने प्राणी हाथ थो लेता है और या उनका राज्य छिन जाता है। पर नवराजा स्वधमं के पालन, प्रजा के प्रति अनुषह, परिहार (टैक्सो की छूट), यान और दूसरों के प्रति सम्मान प्रविधान कर जनता का रञ्जन और उपकार करता है, अत नवराजा थेन्छ है। यह आचार्यों का मत या। 'पर चाणव्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, कि व्याधित राजा विविध राजप्रीयियों (राजकीय अमार्यों व मनियों) का जनूनती होकर राज्यकार्य का यथावत् सम्मादन करता रहता है। पर व्याधित या। जाज बल्यायां का यथावत् सम्मादन करता रहता है। पर व्याधित या। वा व्यव्याधित या। राज्यकार्य का यथावत् सम्मादन करता रहता है। पर व्याधित या। प्रयोग का अनूनती होकर राज्यकार्य का स्वयावत् सम्मादन करता रहता है। यर व्याधित या। राज्यकार्य का स्वयावत् सम्मादन करता रहता है। पर व्याधित या। प्रयोग का अनूनती होकर राज्यकार्य का स्वयावत् सम्मादन करता रहता है। पर व्याधित या। या व्यव्याधित पर स्वयावा स्वर्थ करता है और उस पर कोई नियत्रण निर्माण करता है और उस पर कोई नियत्रण महीर एक्या व स्वर्थ हम राज्य व रहता व्यव्याधित राज्यकार पर उपसाव

अराजबीजलुब्धः शुद्रपरिषको विरक्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनो निक्त्साहो
वैवप्रमाणो यत्किञ्चन कार्यकारीरननुबन्धः क्लोबो नित्यापकारो बेत्यमित्रसम्यत्।"
कौ. अर्थः ६।१

२. 'एवं भूतो हि शत्रुस्सुतः समुच्छेत् भवति।' कौ. अर्थ. ६।१

है. 'व्याधिते विशेष:--पापरोग्यपरोगी च ।' की. अर्थ. ८।२

४. 'नवेडप्यभिजातोऽनभिजात इति ।' कौ. अर्थ. ८।२

५. 'ब्याधितो नवो वा राजेति? — "ब्याधितो हि राजा राज्योषधातममात्यमूलः प्राचा-बाधं वा राज्यमूलमवान्तीति । नवस्तु राजा स्वधमंतुग्रह्मरिहारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरङ्जनोपकारेश्वरतीत्याचार्याः " को. अर्थं, ८११

(आपात) करने नगे, तो वह उन्हें सहन कर लेता है। क्योंकि बनता में उसकी कोई स्थिति नहीं होती (बह राज्य में बद्धमूक नहीं होता), अतः सुगमता के साथ उसका उच्छद किया क्या सकता है। चाथक्य की सम्मति से नव राजा की तुल्ना में व्यापित राजा अधिक अच्छा था, बाहे वह रागरोगी हो या अपरोगी।"

अमिजात नव राजा यदि दुर्जल हो, तो वह अधिक अच्छा है या ऐसा राजा जो अमिजात कुल का तो न हो, पर बलजान हो? इस प्रकल पर मी चाणक्य का पुराने काचारों से सतमेर या। जो राजा वसकमानुमत न हो, ऐसे राजा वी प्रकार के हो सकते हैं, उत्कृष्ट कुल में उत्पाद (असिजात) और होन कुल के (अनिश्वात)। फिर ये दोनों प्रकार के राजा बलजान भी हो सकते हैं, और निजंल भी। आचारों का मत वा, कि जिस्तात कुल के दुर्बल राजा की गतिविधि या कार्यनीति को राजा के दौर्बल्य के कारण जनता किनता से ही सहत कर पाती है। इसके विपरित अनिजवात कुल में उत्पाद बल्यान राजा की गतिविधि या कार्यनीति को जनता सहत कर लेती है, क्योंकि वह बलजान होता है। 'पर चाणक्य का मत सम्बाद किन जिस मा । उनका क्यान वा कि विदि अस्तात राजा दुर्जल मी हो, तो भी जनता वर्ष उसके सम्मुल सुक जाती है, क्योंकि वस्तु अनता में कुलीनता को महस्व देने की स्वाधाविक प्रवृत्ति होती है। यदि अनीमजात राजा बल्यान मी हो, तो भी जनता उसकी गतिविधि व कार्यनीति को सहस्त होते हर । विद अनीमजात राजा बल्यान मी हो, तो भी जनता उसकी गतिविधि व कार्यनीति को सहस्त नहीं कर पाती, क्योंकि सद्गुणों के प्रति ही लोग अनुकूल मावना राजा करने है।'

कौटलीय अर्थशान्त्र के इस विवरण को पढ़कर हमारा ध्यान स्वात्राविक रूप से प्राचीन ग्रीस के उन राजाओं के प्रति आकृष्ट होता है, जिन्हें टायरन्ट कहा जाता था। ये राजा फिसी अभिजात वधा के न होने के कारण जनता का स्तेह या मिलत प्राप्त नहीं कर सकते ये, और प्रजा से इनका कोई अनुबन्ध भी नहीं होता था। पुरानी शासन-सम्याओं की सर्व्या उपेक्षा कर ये मनमाने व स्वेच्छाचारी उप से शासन का सञ्चालन किया करते थे। सन्मवत, भारत में भी ऐसे राजाओं की मत्ता थी और इन्हीं को चाणक्य ने 'नव' की सज्ञा प्रराप्त की है।

निति कौटन्य:—स्थापितो राजा यंपाप्रवृत्तं राजप्रणियमनुवर्त्तयति । नवस्तु राजा बलाविजतं "ममेवं राज्यम्" इति ययेष्टमनवधहरवरति । सामृत्यायकंत्रयगृहीतो वा राज्योपयातं मर्वयति । प्रकृतिय्यगृहः गुलमुच्छेन् नवति ।" कौ. अर्थ. ८।२

 <sup>&#</sup>x27;बुबंलोऽभिजातो बलवाननिजातो राबेति ?—"बुबंलस्याभिजातस्योपजायं दौर्ब-स्यापेक्षाः अकृतयः कुच्छे जोपगच्छन्ति । बलवतत्रचानभिजातस्य बलापेक्षासमुखेन ।" इत्याचार्याः । कौ. वर्षः ८।२

तेति कौटस्यः—"बुबँलमिजवातं प्रकृतयस्वयमुपनमितः । बात्यमेदवयंप्रकृतिर-नुवर्ततः इति । बलवतत्वानिभजातस्योपकापं विसंवादयन्ति... "अनुयोगे साद्गुष्यम् ।" कौ. वर्ष. ८।२

यद्यपि ये 'तव' ब्रोर 'अनिषवात' राजा जनपदो की परम्पराचत शासन-संस्थाओं की उपेशा कर शासन करते थे, पर ऐसे जनपद भी विद्यमान थे जिनके राजा शासनाकुरू रूप से और पुरानी शासन-संस्थाओं को कायम स्वते हुए शासनसुत्र का सवाजन करते थे। ये शासन-सस्थाएं मनिष्परियद् और पौर-जानपद थीं। जिन राज्यों में 'अब्रुद्ध रिख्यू हो, चाणक्य ने उन्हें उत्तम माना है। मनिष्परियद् के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस चुके हैं। मनिष्परियद् के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस चुके हैं। मनिष्परियद् के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस चुके हैं। मनिष्परियद् के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस कि जनिष्परियद् के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस करते कि जनपरियद्द के सम्बन्ध में हम पिछले अध्याय में किस चुके हम पिछले अध्याय में किस करते कि जनपरियद्द में किस के अत्योगित राजनाल जनपरियों में मी वे विद्याना थीं। केवल 'नव' राजाओं के जनपरियों में ही उनका अभाव था, स्थोकि ये राजा पूर्णत्या (ब्ल्क्कावारी व निर्मुख व ।

पौर और जनपद ऐसी संस्थाएँ थी, जो मौर्थ साम्राज्य के केन्द्रीय गासन में तो नहीं थी, पर उसके अन्तर्गत राजनज जनपदों में ('नव' राजाओं द्वारा शासित जनपदों के अतिरिक्त') जिनकी सत्ता कायम थीं। केटिलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर पौर जानपद का उत्लेख हुआ है। राजा जनने कोन को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए साणका ने पहले विशेष परिस्थितियों में विशेष करो का जिक किया है, और फिर यह लिखकर कि ऐसी माणे केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी चाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि "समा-हतां कार्य (प्रयोजन) का निर्देश कर के चौर जानपद से मिला ले (मिला के रूप से मांग प्रस्तुत करें)।" "राजा ऐसे अनुषह और परिहार (टैक्स से खूट) दे जो कि कोश में पूर्व करनेवाले हो। जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्पकोश वाला राजा पीर-जानपद को ही धवता है।"

'जन्यप्रधाननम्' (जीत हुए जनपदो की व्यवस्था) प्रकरण मे चाणक्य ने लिखा है कि जोने हुए जनपद का शासक विजेता राजा को सनुष्ट व प्रस्त रखते के लिये जब की आहे. केता में उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात को आहंका रहती है कि पत्र कुपित न हो जाएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का) घात न करदे।' कोटत्य ने जहाँ राजा की दिनवर्षा दी है, उससे पोर-आनपद के कायों के लिये भी पृथक् रूप में समय देने की व्यवस्था की है।'

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मीय युग के अनेक (राजतन्त्र) जनपदों में पौर-जानपद सस्थाओं की सत्ता विद्यमान थीं। जनपद

१. 'तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान् भिक्षेत्।' कौ. अर्थ. ५।२

अनुग्रहपरिहारी चैम्यः कोशबृद्धि करी बद्यात् । कोशोपपातिकौ वर्जयेत् । अल्पको-शो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते ।" कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;कोशदण्डदानमवस्थाप्य यदुपकुर्वाणः पौरजानपदान् कोषयेत्, कुपितैस्तैरेनं घातयेत् ।'
 कौ. अर्थः १२।५

४. 'द्वितीये पौरजानपदानां कार्याण पश्येत ।' कौ. अर्थ. १।१९

की राजधानी को 'पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका विशिष्ट स्थान था। 'पूर' की समा की संज्ञा "पौर" थी। यह प्रसमाया पौर-समा राजधानी के शासन का सञ्चालन करती थी। 'जानपद' जनपद की सभा थी, जिसमें जनपद के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित हुआ करते थे । प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में अनेक स्थानों पर इन पौर-जानपद समाओ का उल्लेख मिलता है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कोशल जनपद के राजा दशरथ ने भारत के प्राचीन राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होंने पौर-जनपद की सम्मति ली। महा-भारत के शान्ति पर्व में भी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपत्ति की आशका से जब राजा कोश को सञ्चित करना चाहे. तो उसे चाहिये कि सश्चित (अधि-बेझन में एकत्र )और उपाश्रत (जो विश्वाम कर रहे हो)दोनो प्रकार के पौर जानपदो, चाहे वे 'स्वल्पधन' भी क्यों न हो, के प्रति अनकस्पा प्रदक्षित करे। घन की माँग प्रस्तुत करने से पूर्व उनके सम्मख राष्ट्र के सम्मख उपस्थित गय को प्रदक्षित करनेवाला भाषण दिया जाए। १ दिव्यावदान में यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्ह्या करने का आदेश 'पीर' के नाम पर भेजा था।' महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील के बाँच का पून निर्माण करने के सम्बन्ध मे उपलब्ध हुआ है, उसमे भी उसने 'पौर जानपद' का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में भी पौर जानपद के विषय में राजा द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये आदेश उल्लिखित हैं, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। 'मच्छकटिकम' नाटक में एक ऐसे राजा के पदच्यत किये जाने का उल्लेख है, जिसने कि एक सार्थवाह के साथ दुर्व्यवहार किया था। पदच्यत राजा का माई 'पौरा को आश्वस्त' करके राजा बना, और राजपरिवर्तन ने इस समाचार को लेकर एक दत 'जनपद-समवाय' (जानपद सभा) के पास आया।' मच्छकटिकम मे स्पट्ट रूप से 'पोर'

 <sup>&#</sup>x27;उपतिष्ठित रामस्य समग्रमिभेचनम् ।
पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः ॥ रामायण २।१४।५४

 <sup>&</sup>quot;पौरजानपदान्सर्वान् संधितोपाधितांस्तया । यथाशस्तरधनुकम्पेत सर्वान् स्वत्यथनान्यि।। प्रापेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः । सन्निपत्ये स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत्।।" महा. शान्ति. ७८।२४-२६।

 <sup>&#</sup>x27;तक्षक्रिलापौरा अर्थत्रिकाणि योजनानि मार्गक्षोभां नगरक्षोभां च कृत्वा प्रत्यृद्गताः, वक्यति च ।' दिव्यावदान, प्. ४०७

अपोडियत्वा करविष्टिप्रणयिक्याभिः पौरजानपदं जनं स्वस्मात् कोशान्
महता धनीचेन अनितमहता च कालेन...सेतु...करितम्। (जूनागढ् शिलालेख)
५. 'पौरान समाझ्वास्य'

और 'जनगर समसाय' का इस इंग से उल्लेख किया गया है, जिससे उनका सस्या होना सुचित होता है। 'बयकुमार चरितम्' में एक राजा के माइयो के सम्बन्ध मे यह लिखा गया है, कि 'पीर जानपदा.' के हाथ उनकी भैंत्री थी।' बाइबल्क्य स्मृति में 'जानपद गण' का उल्लेख हैं, जिसे राजा को 'बसे-चलित' नहीं होने देना चाहिये।'

इन सबको दृष्टि में रखकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि भारत के प्राचीन जनपदों में पौर-जानपद समाजों की सचा होती थी। मौर्य युग में जो जनपद मागव साम्राज्य के अधीन हो गये थे, उनमें भी ये समार्थ पुनेवत् विद्यमान रही। कोटिनीय अर्थेशास्त्र में जहाँ 'पौर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के अन्तर्गत जनपदों की पौर जानपद समाजों के ही परिचायक हैं।

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो विवेचन इम प्रकरण में किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है—

- (१) मागण साम्राज्य के विकास-काल में भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, तिनमें से कुछ से राजतन्त्र ब्रासन पद्धति थी, और कुछ से गण्य या सब शासन विद्यमान थे। राजतन्त्र जनपदों के भी अनेक वर्ष में राज्य, ईराज्य, वेंदाज्य आदि। एक राजा वाले राज्यों के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्य राजा, चिलवद्यास्त्र राजा और शास्त्रात्त्रकूल, शासन करने वाले राजा। ये राजा व्याधित भी हो सकते थे, और नव भी। नव राजा (जो वशकमानुगत न हो) अभिजात मी थे और अनमिजात भी। कुछ राजा दुर्वल भी थे, और कुछ बलजन, भी। सम-जनपदों के मुख्य सेद 'वार्ताभारत्रोपणीवि' और 'राज-शब्दोपजीव' तथा 'अमिसहत' और 'विषण' थे।
- (२) इन विविध जनपदो के प्रति मन्यस के सम्राटों की यह नीति थी कि इन्हें जीतकर हिमान्य से समुद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीण मूमि में 'एकराजता' की स्थापना की जाए। जाए, और जो 'जीमसहत' होने के कारण सिंत्य हो उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया जाए, और जो 'जीमसहत' होने के कारण सिंत्यसाली हो उनसे मैंनी स्थापित कर उन्हें अपने अनुकूल व वसवर्ती बनाया जाए।
- (३) विविध जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। विजिगीपू राजा उनके कर्म, चरिन, बीक और व्यवहांन को यथापूर्व कायम रहने देते थे, और उन को माया, देवता, समाज और उत्सव आदि के प्रति आदर सत्कार प्रविधत करते थे। यान, उपहार, टैक्सो से छूट, सत्कार आदि माधनों से जनपदों की जनता को सनुष्ट किया जाता था, और सथ-मुख्यों के प्रति मी आदर-माव प्रदक्षित किया आता था।

१. 'अनुजाः पुनः अतिबहवः तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः ।'

२. 'कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान् जानपदानिष ।''
स्वधर्माञ्चलितान् राजा विनीय स्थापग्रेत्पिय । याज्ञवल्क्य स्मृति १।३६०-६१

मीर्षे सम्राटो ने वाणक्य द्वारा प्रतिपादित इसी नीति का अनुसरण किया था। इसी कारण यदिषि वे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुए थे, तथापि उनके साम्राज्य में बहुत-से ऐसे अनक्ष दिख्यान रहे थे जो आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र थे, जिनके थमें, चरित, व्यवहार व शासन-संस्थाएँ पूर्ववत् कायम थीं, और जो शासन की दिन्दि से अपनी पथक सता रसते थे।

मीर्यों के 'एकराज' शासन में भी जो मारतीय बनता जनेक अंशो में अपना शासन स्वय फिया करती थी, उसका प्रयान कारण इन अनेकविष अनपदों की सता ही भी। हमारे पास यह जानने के कोई साधन नहीं है, कि वाणक्य की नीति का अनुसरण कर किन जनपदों को पूर्णतया अपने अधीन कर रिज्या गया था, और किन के माथ मैंची कर उन्हें अपना सहा-यक व वशवर्ती जनाया गया था। शास्त्र, मस्त्र, जिल्का में नाथ मैंची कर उन्हें अपना सहा-या। वस्त्र, कोशल और अजनित के महत्वाकांशी राजाओं ने भी पहीन के अनेक अनपदों की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन नामायवादी राजाओं के अपने जनपदों की पृषक् सत्ता और स्वातन्त्रया माना को नष्ट कर सकने में असमर्थ रहे थे। यही कारण है, कि मयप के साम्राज्य की शनित के श्रीण होंने ही बहुत-ने पुराने जनपद पुन स्वतन्त्र हो ये। अशोक की मृत्यु के साथ यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी, और शुक्क बंध के शासन-काल में मारत के बहुत बंद मान पर ये पुराने जनपद फिर से प्रयेट हो गये थे। मीर्य माम्राज्य की शामन-व्यवस्था का अनुशीनन करते हुए इन तथ्य को दृष्टि में रखना बहुत आवश्यक है। कीटलीय अर्थशास्त्र में जनपदों के सम्बन्ध ये विजनीय पुता को नीति का जो इतने अधिक विस्तार से प्रतिभाष्ट कि सायन्य ये विजनीय पुता को नीति

## (३) नगरों का शासन

नगरों के शासन के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र (२।३६) में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश निवमान है, जो जनपदों की राजधानी (युर) के शासन पर प्रकाश डाक्ते हैं। जनपद में युर की स्थित बहुत महत्व की होती थी, यह पहले किखा जा चुका है। इन पुरों को प्राय टुर्प के रूप में बनाया जाता था। जिब प्रकार काम्युणं जनपद का प्रधान राजपाधिकारी समाहती होता था, वैसे ही पुर का प्रधान शासक 'नागरक' था। शासन की दृष्टि से पुर या नगर को अनेक साथों में विमस्त किया जाता था, जिनमें सबसे छोटा माग १० या २० या ४० परिवारों के निवास-स्थानों से मिक्कर बनता था। इनके अधिकारी को भोग' कहते थे। गोप के ये कार्य बे—अपने क्षेत्र में निवास करनेवाले मब स्त्री-पुरुपों के नाम, पोत्र और जाति को जानना, वे बधा ऐशा करते हैं, और उनकी बया आमदनी है अपित जाते हैं, हम एता राजधान। गोप से अपर स्थानिक संज्ञा का पदाधिकारी होता था, जो समुर्ण पुर के चतुर्थ माग का शासक था। स्थानिक के अधीन अनेक

गोप कार्यं करते थे, और पुर के बारों स्थानिक नागरक के अधीन होते थे। सम्मवत, ये तीनों वर्गों के शासक---नागरक, स्थानिक और गोप-केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते थे।

पूर के शासन में इन राजपदाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे. इस बात का परिचय कौटलीय अर्थशास्त्र के 'नागरकप्रणिष्ठिः' अध्याय से प्राप्त होता है । नगर मे निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषो के नाम, गोत्र, जाति आदि को जानना गोप का कार्य था, यह अभी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस यग के परी में इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था. कि जो कोई भी व्यक्ति उत्तमे निवास. भ्रमण, ब्यापार या किसी भी कार्य से आए, उसकी जानकारी पूर के अधिकारियों को रहे । इसीलिये चाणक्य ने ये व्यवस्थाएँ की थी-धर्मस्थानो (मन्दिर, धर्मशाला आदि) में ठहरने के लिये जो भी पश्चिक (बात्री) या पापण्ड (धार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्ति) आएँ, उन्हें तभी वहाँ ठहराया जाए, जबकि उनके आगमन की सुबना तरन्त अधिकारिया को दे दी जाए । तपस्त्रियो और श्रोत्रियों को तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए, जबकि वे ज्ञाने-पहचाने और विश्वास-योग्य हों। शिल्पी, कारु (कारीगर), बैंदेहक (व्यापारी) शौण्डिक (शराब बेचनेवाले), पाक्वमासिक (मास को पकाकर बेचनेवाले), औदनिक (भात बेचनेवाले), रूपाजीवा (बेदया) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अपने पास टहरने दें. जो उनकी जान-पहचान के हो और जिनपर उनका पर्ण विश्वास हो। जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए. तब उसकी सचना गोप (या स्थानिक) को दी जाए. और जब वह अपने पास से जाए. तब भी उसकी सचना दी जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जरमाना किया जाए, और यदि उस रात (जब कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो, जिसकी सचना न दी गई हो।)कोई वारदात हो गई हो, तो उसकी उत्तरदायिता उस पर रहे जिसने बिना सचना दिये अपरिचित को ठहराया हो। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि गोप और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियों का एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह था, कि नगर में आने-जानेवाले सब लोगो पर निगाह रखे और किमी की भी गतिविधि उनसे छिपी न रहे। साम्राज्यवाद के विकास के इस यग मे विभिन्न जनपदों के सन्नी (गप्तचर) सिद्ध, बैंदेहक, शिल्पी, बेश्या आदि के भेस बनाकर कार्य किया करते थे, और वे दूसरे जनपदों में अव्यवस्था उत्पन्न करने और विनाशकारी कार्यों के सम्पादन में तत्पर रहा करते थे। उनमें अपने पूर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थी।

यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यव कर रहा हो और यदि कोई खतरे के कामों मे लगा हो, तो उसकी मूचना भी गोप या स्थानिक को दो आए। यह सन्देह किया जा सकता था, कि ऐसे व्यक्ति किमी विदेशी राज्य के मून्तचर हैं या उससे घन प्राप्त कर अपने जनपद को क्षति पहुँचाने के लिये प्रयत्विशित्त हैं। इसी कारण उनपर व्यान रखना भी नगर के अधि-कारियों का कार्य था। (को० वर्ष ० २१३६) नगर में सफाई रखना भी जागरक आदि का कर्तव्य था। इसके लिये भी अनेक अवस्थाएं की गई थी। गठो में गट फेक्ने पर है पण जुरामान किया जाता था। गठी में पानी या की चढ़ इकट्ठा होने देने पर है पण जुरामाने की व्यवस्था थी। यदि यही राजमाने परिकाश जाए, तो तुनना जुरामाना किया जाता था। युष्प-स्थान (सिर्क-स्थान), उदक-स्थान (जलाशय, कुआ जादि), देवगृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतो के समीप विद्या करने पर एक पण या अधिक जुरामाना किया जाता था, और मुकोस्तमं करणे पर अमसे आधा। पर यदि ऐसा औप विकेश योग, व्याधि (तीमारी) या मय के कारण किया या हो, तो कोई दण्ड नही दिया जाता था। "जगर के अन्दर कही यदि कोई माजफ किया जुरामाना किया जाता था, के सुकेश यदि कोई माजदि (विक्ली), इव (कुता), मकुल (नेवला) या साँप का मृत वरीर फेके, तो उसे तीन पण जुरामाना किया जाता था, और गये, केंद्र, सच्चर, घोड़े व माय वैल की लाश फेकने पर इससे दुनान। मनुष्य की लाश पर से फेक देने पर पचास पण जुरामाने को व्यवस्था थी। (कील अर्थ र 135)

शव को रमशान में है जाने के लिये मी मार्ग नियत थे। अरथी को नगर के उसीहार से और उसी मार्ग में बाहर के जाया जा सकता था, जो शववाणा के लिये निर्धारित हो। जो इसका अनिकमण करे, उसके लिये 'बुबंस्साहमश्य' की व्यवस्था थी, और उस इार के रक्षकों के लिये जिल्होंने नियम के विषद्ध शव को अपने हार से बाहर जाने दिया ही, २०० पण बुरमान का विधान था। श्मशान के बजाय किसी अन्य स्थान पर यदि शव का शह कर दिया जाए, या उसे कही और छोड दिया जाए, तो बारह पण बुरमाना किया जाता था।

ऊपर जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही वा कि नगर में मफाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से शति न गुढ़ नकरे। इसी उहुँख्य से नगरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक खा कि वे उदकस्थान (जलाशय, कुएँ आदि) का सवा निरीक्षण करते रहे। (को अर्थ-२।३६)

नगर के निवासियों के माल और जान की रक्षा करना भी तागरक और उनके कर्मबारियों भी उत्तरदासिता थी। इस सम्बन्ध में कोटलीय अर्थवास्त्र के कतियय निर्देश उल्लेखनीय हैं। नगर की रक्षा के लिये जो कर्म बारी नियुक्त ये, बाणक्य ने उन्हें रक्षीं की मजा दी है। निस्सन्देह, रक्षी युक्तिस के कर्मचारियों को हो सूचिन करता है। अर्थवास्त्र के अनुसार जो रक्षी ऐसे व्यक्ति को रोके जिले नहीं रोकने चाहिये, और ऐसे व्यक्ति को न रोके जिसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रिधयों के लिये सम्बर्धर होना आवस्यक माना जाता था। यदि रक्षी का किसी दासी (दाम-स्त्री) के साथ अनुचित सन्दम्य हो, तो उसे पूर्वस्ताहस्वस्त्र दिया जाए। यदि वह किसी ब्रदासी (जी दासीं न हो) स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रहें, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि उसका किसी ऐसी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होने के कारण विरस्तार की हुई हो, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए, और कूल-स्त्री (अभिजात कूल की स्त्री) से अनचित सम्बन्ध होने पर प्राणदण्ड दिया जाए। चेतन या अचेतन -िकसी भी प्रकार का रात्रिदोष होने पर यदि रक्षी उसकी सूचना नागरिक को न दे, तो उसे दोष (अपराध) के अनरूप दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार अपने कार्य मे प्रमाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। रात्रि के समय अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती थी। चैतन मनध्य (चोर. डाक आदि) कुकर्म मे पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने आदि की अचेतन घटनाएँ भी घटित हो सकती थी। उन सब की नागरिक को सचना देना रक्षियों का कार्य था। रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात थी। इसके लिये यह व्यवस्था की गई थी कि सूर्य डुव जाने के कुछ निश्चित समय के बाद तुरही बजा दी जाए। इसी प्रकार प्रांत काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तर्य-शब्दो (तुरहीनाद) के बीच के काल में कोई व्यक्ति राजकीय भवनों के आसपास न आ-जा सके। जो इस नियम का अतिक्रमण करे, उसे दण्ड दिया जाए। जिस किसी की गतिबिधि शहाजनक पायी जाए या जिसे अपराधी होने की शंका से गिरफ्तार किया गया हो, उससे पछताछ की जाए। राजकीय भवनों के आसपास (शकास्पद ढग से) घमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की रक्षा के लिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढ़ते हुए देखा जाए. उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्मा के लिये कही जाए. या शबदाह के लिये अरथी को ले जाए. या दीपक हाथ में लेकर कही जाए. या नागरक के पास किसी काम से जाए. या तरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए. या आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये जाए, या मुद्रा (राजकीय अनुमति का प्रमाण पत्र) लेकर कही जाए, तो उमे दण्द नही दिया जाना चाहिये। यदि कोई भेस बदलकर या छिपकर रात के समय बाहर निकले. या उण्डा व कोई अन्य अस्त्र लेकर निकले. तो उसे दोष के अनसार दण्ड दिया जाए। ये सब व्यवस्थाएँ इसीलिये की गई थी. कि नगर निवासियों की जान माल की मुचारु रूप में रक्षा हो सके। निस्सन्देह, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यथा।

आग न रूम सके, इसकी व्यवस्था भी नागरक द्वारा की आती थी। इस सम्बन्ध मे भी कोटलीय अर्थशास्त्र में अनेक नियम प्रतिपादित किये गये हैं, जिन पर हम अन्यत्र यथा-स्थान प्रकाश डालेंगे।

चिकित्सकों पर भी नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह या, कि चिकित्सक किन्ही ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्न न कर सके जिन्होंने कोई अपराय किया हो। बाजबन ने लिखा है—पर्य दिविक्तिक प्रच्छक बच वाले या अप्यकारी (भीजन, मुरापान आदि का अत्यिक्ति भावा ने सेवन करने के कारण रोगी हुए। व्यक्ति की मुचना गोप या। स्वातिक को हिन्हे बिता जनके रोग का प्रतीकार करे. तो उसे भी अपराधी के समान दोष वाला माना जाए। यही दोष उस गृहस्वामी का भी माना जायगा, जिसके घर पर चिकित्सा की जायगी। (कौ० अर्घ० २।३६)

नगर में पच्य उसी स्थान पर बेचा वा सकता था, जो इस कार्य के लिये नियत हो पच्य के विक्रय के लिये समय भी नियत होना था। 'अदेशकाल विक्रेता' को दण्ड दिया जाता था।

मीर्य युग मे नगरों के शासक नगर की मुरक्षा और सुशासन के लिये क्या व्यवस्थाएँ किया करते थे, यह जानने के लिये कोटलीय अर्थशास्त्र के में निर्देश अत्यन्त महत्त्व के हैं। इन्हें पढ़ कर इम बात में कोड में मंदेह नहीं रह जाता कि मीर्थ युग के नगर सुशासित ये और उनमें निवास करने वाले जोगों की सब प्रकार को आपत्तियों से रक्षा के लिये समुचित अवस्था थी। नागरक की सहायता के लिये इस युग में किसी समा की सत्ता थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोटलेय अर्थणात्म से कोई सुबना प्राप्त नहीं होती। पर यह सहस्त्र में अनुमान किया जा सकता है कि दुरों की पुरानी पौर समाए इम काल में भी विद्यमान थी।

नगरों के शासन के सम्बन्ध में मैगस्वनीज के यात्रा विवरण से कुछ महत्त्व की सूचनाएँ प्राप्त होती है। इस यवन राजदूत ने पार्टालगुत्र के नगर-शासन का विश्वद कर से वर्णन किया है। उसके अनुसार पार्टालगुत्र को नगर समा छ उपस्रितियों में विमन्त थीं। प्रत्येक उपस्रितियों के वार्य निमलिखत के प्रतिक्तियों के कार्य निम्निलिखत के—

पहली उपसमिति का कार्य ओद्योगिक तथा शिल्प-मन्वन्त्री कार्यों का निरीक्षण करना था। मक्दूरी की दर निर्धारित करना तथा इस बात पर बिगेष ब्यान देना कि जिल्ली कीय गुढ़ तथा पक्का मान्न काम में कार्तहें, और सक्दरों के क्यां काम्यत वर करता इसी उपसमिति के कार्य थे। चन्द्रगुत मोर्च के समय में शिल्पियों का समाज में आदरपूर्ण स्थान था। शिल्पियों को राष्ट्र की सेवा में निवुक्त माना जाता था। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के ऐसे अन को निकन कर दे जिसके कारण उसके हस्तकीयाल में स्मृतता आ जाए, तो उनके लिंके मृत्युक्त की व्यवस्था थी।

ूसरी उपर्गामित का कार्य विदेशियों को देखमाल और गत्कार करना था। आजकल जो कार्य विदेशों के दूस पण्डल करते हैं, उसमें से अनेक कार्य यह निर्मात किया करती थी। को विदेशी गटलिएइ में आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी। साथ ही, विदेशियों के निवास, मुख्या और नमय-समय पर जीपपोपचार का कार्य भी इसी उपसिनित के सुद्ध था। यदि किसी विदेशी की गटलिएइ में मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवास के अनुमार उमें दफनाने का प्रबन्ध में इसी डारा किया जाता था। मृत पररेसी की जायदाद व सम्पत्ति का प्रवन्न में प्रशी उपभित्ति करनी थी।

तीसरी उपर्मामित का कार्य सर्दुमशुमारी करता होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड रखना भी इसी का कार्य था। कर छवाने के छिये यह रिकार्ड बहत उपयोगी होता था। षोषी उपसमिति कथ-विकथ के नियमों का निर्वारण करती थी। सार और माप के मानों को निरिक्त व नियन्तित करता, व्यागारी लोग उनका सही-सही उपयोग करते हैं इतका निरिक्तण करना इत उपरािति का कार्य था। व्यागारी जब किसी लाश सन्तु को क्षेत्रने को अनुमति प्राप्त करना बाहते थे, तो इसी उपसमिति के गास आवेदन-गम मेगते थे। ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के गास आवेदन-गम मेगते थे। ऐसी अनुमति प्रोप्त समय पढ़ उपसमिति करित्यक कर भी बसूल करती थी।

पांचवी उपसमिति व्यापारियो पर इस बात के लिये कडा निरीक्षण रखती थी कि वे नई और पुरानी वस्तुओं को मिनाकर तो नहीं बेचते। नये और पुराने पण्य को मिनाकर बेचना कानुन के विरुद्ध था। इसे मग करने पर सबा दी जाती थी। यह नियम इस कारण बनाया गया था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का विकय कुछ विशेष जवस्थाओं को छोडकर मर्जया निर्माद था।

छठी उपसमित का कार्य कथ-विकय पर टैक्स बसूल करना होता था। उस गुग से यह नियम था, कि जो कोई बस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उनका दसवीं भाग विकयनर के रूप से नगर सभा की प्रदान किया जाए। इस कर को न देने पर कड़े उपको काळक्या थी।

इन प्रकार छ उपसमितियों के पृबक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीज ने जिला है, कि "ये कार्य हैं जिल्हे उपसमितियों पृथक् रूप से करती हैं। पर पृथक् रूप से जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करना होता है, वहाँ वे सब मिन्नकर सामृहिक रूप सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यों पर मी ध्यान देती है, या इमारतों को मुरक्षित रकता, उनकी मुरम्पत का ध्यान रकता, बीमतों को नियन्तिय करना, और वाजाद करना, अप हो मिरम्पत का ध्यान रकता, बीमतों को नियन्तिय करना, और वाजाद करना। "

मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है कि चन्द्रपुत्त मौर्ष के समय मे पाटलिपुत्र का का सासन तीस नामरिकों की एक सना के हाथों मे था। सम्भवता, यही प्राचीन पीर मार्गा थी। यह करणना करना अनुचिन नहीं हि इसी प्रकार की समाएँ तस्रिधला, उड़ब-यिनी, आवस्ती, कीमान्यी आदि अन्य नगरों में भी रही होगी। ये नगरियों पुराने महा-जनपरों की राजधानी थी, और इनका शासन मी ऐसी ही समाओ द्वार किया जाता होगा। केवल इन वड़े नगरों में ही नहीं, अपितु मागब साम्राज्य के अन्तर्गत विमिन्न जनपदों के पुरो (राजधानियों) में मी इसी प्रकार की पीर समाओ की सत्ता सहब रूप से स्वीकृत की जा सकती है।

मैगस्थनीज का यह विवरण पाटलिपुत सदृश नगरो के उस स्वायत्त शासन को सूचित करना है, जो उनमे परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर मौर्य माम्राज्य जैमे विशाल साम्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवश्यक हो गया था कि सम्राट की ओर

<sup>.</sup> McCrindle : Fragm. XXXIV.

से भी नगरों के मुखासन की व्यवस्था की जाए। इसीलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके धासन के लिये 'नागरक' की नियुक्ति की जाती थी, जिसके सम्बग्ध में उत्तर प्रकाश डाला जा कुता है। नागरक जहाँ प्रयोक नगर में नियुक्त थे, वहाँ साथ ही कैन्द्रीय सरकार के अच्टादम अधिकारियों (तीयों) में भी नागरक नाग के एक सहमाराथ को स्थान प्राप्त था, जो नगरों के धासन का स्वयंच्य अधिकारी होता था।

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र मे कही भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख नहीं मिलता, पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ में अवस्थ विद्यमान है, जिनसे यह सचित होता है कि सतार के शासन दारा वे सब कार्य सम्पन्न किये जाते ये जिनका उल्लेख सँगस्थनीज ने किया है। इस सदमें में चाणस्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है—कारु, शिल्पी कुशीलव, चिकित्सक, बाग्जीवन आदि को कितना बेतन दिया जाए, इसका निर्णय इस आधार पर किया जाए कि उनके समान कार्य के लिये अन्यत्र कितना वेतन दिया जाता है. या कज्ञल (बिशेपज) लोग इस प्रश्न का निर्णय करे। बेतन के सम्बन्ध में बिबाद होने पर साक्षियों के आधार पर उसका निर्णय किया जाए। यदि कोई स्वामी कारीगर, शिल्पी आदि को बेतन न दे. तो उम पर देय बेतन से दम गना या छ पण जरमाना किया जाए। यदि स्वामी बेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि की पाँच गना या बारह पण जरमाना स्वामी पर किया जाए। कार्यकर (मजदर) और स्वामी में वेतन आदि के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पड़ोस के लोगों को ज्ञात रहे। उन्हें यथासम्मापित (जैसा कह दिया गया हो) वेतन दिया जाए। कार, शिल्पी, कर्मकर आदि के वेतन के सम्बन्ध मे मौर्य यग मे यह व्यवस्था थी, कि उन्हें 'यथासम्मापित' वेतन दिया जाए । यदि यवासम्भाषित वेतन के सम्बन्ध में स्वामी (Employer) और कर्मकर में मतमेद हो, तो उसका निर्णय आसन्न (समीपवर्ती) व्यक्तियों की साक्षी के आधार पर किया जाए । यदि कोई बेनन यथासम्मापिन न हो, तो बेतन या पारिश्रमिक का निर्णय 'कुशलों' (expents) द्वारा किया जाए । कुशलो द्वारा बेतन के निर्धारित होने की बात अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी लिखी गई है। वहाँ चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि जगली पशओ द्वारा आकान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति मे फस जाने पर यदि कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मुक्त करने वाले पुरुष को अपना मर्वस्व प्रदान करने की

 <sup>&#</sup>x27;कार्वशिल्पकुशीलविष्कित्सकबात्जीवनपरिचारकाविराशाकारिकवर्गस्य यथा-ज्यस्तिद्वधः कुर्यात्, यथा वा कुशलाः कल्यवेयुः, तथा वेतनं लभेत । सांशि-प्रत्ययमेव स्थातः ।' की. अर्थ. ३११३

 <sup>&#</sup>x27;बेतनावाने दशबन्धो बण्डः। बट्पणो वा । अपल्यवमाने द्वादशपणोबण्डः पञ्च-बन्धो वा ।' कौ. अर्थ. ३।१३

३. 'कर्मकरस्य कर्मसम्बन्धमासन्नाः विद्यः। यथासम्भाषितं बेतनं लभेत।'कौ. अर्थः २।१३

प्रतिका कर ले, तो यह सर्वस्व प्रदान कानून के अनुकूल नहीं माना जायगा। ऐसी दशा से उद्घार करनेवाले को प्रतिकल प्राप्ति का अधिकार तो होगा, पर प्रतिकल रूपी यह वेतन कितना हो, इसका निर्धारण मी 'कुशक्तें' द्वारा ही किया जायगा।' मैगस्पनीज ने नगर-समा की प्रथम उपस्थितिक कार्यों में मजदूरी का निर्धारण मी एक कार्य लिखा है, उसकी पृष्टि में अर्थशास्त्र के ये निर्देश सहस्व के हैं। शिल्पियों, कारुओ और कर्मकरों के कार्य सा

मैगस्थनीड के अनुसार विदेशियों की मुख्ता आदि की व्यवस्था करना दूसरी उप-समिति का कार्य था। मागच जाकाज्य की राजधानी पाटिल्युक में बहुत से विदेशियों का अवस्था ही निवास रहा होगा। परदेसी राजाओं के दूत भी वहाँ रहा करते थे। मैगस्थनीड ने स्थय यवनराज सैत्युक्त के राजदूत के रूप में पाटिल्युक में निवास किया था। इन विदेशी दूतों के सम्बन्ध में कौटत्य की यह उक्ति उल्लेखनीय है—पर दूतों की रक्षा करे। इनकी रक्षा के प्रयोजन वे वृष्य (जिन्हें सब देख सक) और अदृष्य (छिन्ने हुए) रक्षी निम्युक्त कियं जाएँ, और साथ ही प्रतिदृत्त (परदृतों के समक्ष स्थिति के कर्मवारी) तथा गरुत उनकी देख-माल करें।

मर्दुमसुमारी का कार्य नगरों में गोप के सुपुर्द था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। वह जन्म और मरण के औकडे रखता था। इसी कार्य को मैगस्मनीज के अनुसार नगरसमा की तीसरी उपसमिति करती थी।

तील और माप के मानों को नियन्तित करने के सम्बन्ध में जो नियम मौर्य युग में प्रचिल्त थे, कोटलीय अर्थवालत में उनका नियम रूप ते उन्हेल्स हुआ है। पीताकाव्यक्ष नाम का अमाप्य तीलने और मापने के लिये विविच्च बाटो व मानों की व्यवस्था करता था। अर्थवात्त्र के "वैद्दुक रक्षणम्" कथाय में इन मापों के सही-सही उपयोग के विव्य में अनेक नियम दिये गये हैं। सस्थाप्यक्ष सज्ञा के अमान्य का यह कार्य था, कि वह किसी व्यापारी को नोलने या भापने के मामले में घोला न करते हैं, वे पण्य को सही-सही तीले और सही-सही मापों में मामले में घोला न करते हैं, वे पण्य को सही-सही तीले और सही-सही मापों पर इनमें बहुत स्वली संकाम नहीं लिया जाता था। एक द्रोण पण्य को तीलते हुए परि आपों पण का फर्क पड जाए, तो उनके लिये व्यापारी को क्षम माम नाताता था। इंट प्रचित्र अपने का कर्क पड जाए, तो उनके लिये व्यापारी को क्षम माम नाताता था। इंट प्रचित्र अर्थकारक के माथ को

 <sup>&#</sup>x27;नदीबेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्धं सर्वस्वपुत्रदारात्मदानेनार्तस्त्रातारमाहूय 'निस्तीणं: कृशलप्रदिष्टं वेतनं दद्यात ॥' कौ. अर्थ. ३।१३

२. 'निर्विष्टवेशकालकायं च कर्म कुर्युः।' कौ. अर्थ. ४।१

३. 'परबूतांक्च रक्षयेत् । प्रतिबृतापसर्पाम्यां वृक्यावृक्यक्च रक्षिभिः ।' कौ. अर्थ. १।१२

४. 'तुलामान भाण्डानि चावेक्षेत, पौतवोपचारात्।' कौ. अर्थ. ४।२

५. 'परिमाणी द्रोणयोरर्धपलहीनातिरिक्तमदोवाः । कौ. अर्थ. ४।२

वर्तमान समय के मासे के बरावर मान जिया बाए, तो पस एक छटाक के छनमन होता है। द्रोण में २०० पल होते थे, जल वह १२॥ सेर के छयमन हुआ। १२॥ सेर तोलते हुए यदि आधी छटीक का अन्तर पढ़ जाए, तो उसे अम्य समझना सर्वेषा उचित था। पर मिंद ससे अधिक अन्तर हो, तो व्यापारी को बारह पण वण्ड दिया जाता था। जनर के अधिक होते पर सण्ड में वृद्धि होती जाती थी। 'तराजू भी यदि ठीक न पायो जाए, तो इस अपराध पर भी वण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोचने पर केज एक कर्ष (१६ माये) का फर्क पहुं, तो इस एक की उपेका कर दी जाती थी।' तो छ और माप के मान्यन्थ में इसी प्रकार के कार्य में सम्बन्धीज के अनुनार नगर-समा को चीवी उपसमिति के सुपुर्द थे।

पण्य से मिलाबट करने, और घटिया बस्तु को बढिया बता कर बेचने और वो बस्तु बहु कि न हो उसे बहु का कहरू र बेचने पर मी रण्ड की व्यवस्था थी। चाणक्य ने निल्हा है कि अमार माण्ड (चटिया माल) को सारमाण्ड (बदिया माल) और अत्रज्ञवा (जो माण्ड बहु कि ती तीयार हुआ न हो) को तज्जान बताकर देव चेन पर, पण्य में मिलाबट करने पर, पण्य में भोड़ा करने पर, व बेचे हुए एष्ट की बदली कर रेने पर न केवल ५ ४ पण जुन्माना किया जाए, अपितु विकेता की खतिपूर्ति सी की जाए। मैनस्यनीज ने नयर-ममा की जिस पांची उपमारित का उन्हेली हत्या है, उसके भी पांचीन कार्य थे।

सैगस्सनीज द्वारा बणिन नगर-समा की छठी उपमिति का कार्य क्रय-विकय पर कर बमूल करना था। कोटकीय अवंशान्त्र में इम कर का विश्वद रुप से निरूपण किया गया है। कोई भी पण्य उत्पादन-स्थान पर नहीं विक मकता था। पण्य पर खुल्क प्रदान करने के अनन्तर ही उसकी विकी की जा सकती था। क्रय-विक्रय के इस युल्क पर अगले एक अध्याय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। विक्रय-युल्क मीर्थ युग मे राजकीय आधा का एक महत्वयुण साधन था। यह युल्क किन प्रकार और विविक्रय पण्यो पर किन विभिन्न दरों से बमूल किया जाए, चाणवय ने विस्तार के साथ इनका निरूपण किया है।

पाटिलपुत्र की नगर-सभा डारा किये जाते वाले जिल विविध कार्यो का उल्लेख मैगस्य-भोज ने किया है, कोटलीय अर्थवाल्य के अनुसार भी वे नगरा के राजकीय अधिकारियो डारा किये जाते थे। परनगर नमा जोर उनकी छ उपसमितियों के सम्बन्ध में अर्थवाल्य में कोई निर्देश नहीं मिलता। सम्मयन, इसका कारण ग्रह है कि चाणव्य में अर्थवाल्य का

 <sup>&#</sup>x27;पलहोनातिरिक्ते द्वावशपणो वण्डः । तेन पलोत्तरा वण्डवृद्धिव्यांक्याता ।' कौ. अर्थ. ४।२

२. 'तुलायाः कर्वहीनातिरिक्तमदोषः । द्विकर्वहीनातिरिक्ते बट्पणो दण्डः।' कौ. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;सारभाण्डमसारभाण्डं, तज्जातमित्यतण्जातं, राषायुक्तमूर्यावयतं समृत्यारवर्ततमं वा विकयाधानं नयतो हीनमृत्यं चतुष्यञ्चावत्यको वण्डः।' कौ अर्थः ४।२

निर्माण 'नरेन्द्र' चन्द्रगप्त के लिये शासन की विधि के रूप में किया था। साम्राज्य के शासन मे जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रगप्त को राज्य मे 'कटस्थानीय' रूप से सम्पादित करने थे और जिनका उसे नियन्त्रण व सञ्चालन करना था. प्रधानतया अर्थशास्त्र मे उन्ही का निरूपण किया गया है। पर पाटलिपुत्र और अन्य पूरो की नगर समाएँ (पौर समाएँ) राजा द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। वे वहाँ चिरकाल से विद्यमान थी, और उनकी कार्यविधि व कार्याधिकार परस्परा पर आधित हो। अर्थजास्त्र से यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम आदि के सघी या गणो के बर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहने दिया जाए, पर इन सधों का स्वरूप क्या था. इसका कोई विवरण अर्थशास्त्र मे उपलब्ध नही है। पर फिर भी कतिपय ऐसे निर्देश अर्थशास्त्र मे विद्यमान है, जिनसे यह सुचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा द्वारा नियक्त राजपदाधिकारियों (अमात्यों, अध्यक्षों, राजपुरुषों और युक्तों) के अति-रिक्त जनपदो. नगरो और ग्रामो मे ऐसे भी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा हारा नियक्त न होकर परम्परागत रूप से वहाँ विद्यमान थे। जनपदों के शासन के लिये 'समाहर्ता' सजा के और नगरों के शासन के लिये 'नागरक' सजा के अमात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते थे, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चका है। पर अर्थशास्त्र में 'पुरमुख्य' और 'राष्ट्रमत्त्य' का भी अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है, जो अधिकारी स्पष्टतया नागरक और समाहर्ता से मिन्न थे। जनपद, देश और राष्ट्र पर्यायवाची सज्ञाए थी, यह भी पहले लिखा जा चुका है। सम्मवतः, ये पूर-मुख्य और राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य) परो और जनपदों के ऐसे अधिकारी थे. जो इनके पराने परम्परागत शासन का प्रतिनिधित्व करते थे। सघ-जनपदो में तो सघ-समाओं का शासन बा ही, और उनके प्रधान राजकीय अधिकारी 'सघमरूब' कहाते थे । पर राजतन्त्र जनगदो मे भी पौर जानपद समाओ की नत्ता थी. जो इन जनपटो के मगध के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नहीं हुई थी। इसी प्रकार पराने 'राष्ट्रमस्य' और 'परमख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अधिकारो को मौर्य सम्रादो ने यथापर्व कायम रहने दिया था।

# (४) ग्रामों का शासन

जनपदों का निर्माण बहुत-से म्रामों में मिनकर होता था, यह हमी अध्याय में ऊपर नित्या जा चुका है। प्रत्येक ग्राम शामन की दृष्टि से अपनी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कोटलीय अर्थशास्त्र में ग्रामों के शासन के सम्बन्ध में अनेक महस्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक ग्राम का एक-एक शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे। अब प्रामिक को ग्राम के किसी काम में कही जाना हो, तो 'उपबार' (ग्राम केकार्य में उमें नहायता देनेवाल') वारी-वारी से उसके साथ आएं। जो ऐमा न कर सकें, उन्हें एक ग्रोजन की दूरी के लिए

१. 'अटब्यन्तपालपूरराष्ट्रमरूपैश्च प्रतिसंसगै गच्छेत ।' कौ. अर्थ. १।१२

१।। पण के हिसाब के जुरमाना देना होगा। 'इससे यह स्थष्ट है, कि बामिक प्रामवासियों से जुरमाना बसूल करता था, और वाम के शासन मे उसकी सहायता करते के लिये कितायत अन्य व्यक्ति यी होते में, जिनकी संज्ञा 'उपसार' थी। कौटलीय वर्षशास्त्र में अनेक स्थलो पर 'बामस्य' का भी उल्लेख हुआ है।' ये 'उपवास' सम्भवत. याससंय या प्राम समा के तदस्य होते थे, जो ने केकल प्राम-बस्त्रम्य मामलों पर विचारविवार्य करते थे, अपितु शासन कार्य मे बामिक की सहायता भी करते थे। सम्भवत, ये ही 'बामवृद्ध' भी कहाते थे। शासिक को यह अधिकार भी प्राप्त था, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राम से 'निरस्त' (बहिल्डल) कर सके, जो चोर हो या जो परस्थी-माम का अपराधी हो। पर दृत दो प्रकार के अपराधियों के अतिस्ति वह विक्रित अपराध के लिये 'प्राम' की 'उत्तम-साहम रण्ड' मिलता था।' 'बाम' को रण्ड दिये जाने को बात इस तथ्य को स्थय्ट करसे प्रतिचारित कर देती है, कि बाम का एक मुस्मित्र कर भी था. कानून की दृष्टि में त्रिक्ता था.

प्रामिक और 'बाम' (बाम-संस्था) के क्या कार्य थे, यह कीटलीय अर्थशास्त्र के निम्न-जिब्बत निर्देशों से मली मीति स्पष्ट हो जाता है— "जो कर्षक (कृषक ) मौब मे खेती करने के किये आए पर खेती न करे, उसपर चुर्पमाना किया जाए और यह चुर्पमाना धाम' प्राप्त करे। जितक ने काम करने के जिये पेशमी बेतन (पारियमिक) के लिखा हो, पर काम न किया हो उससे पेशमी जी हुई राधि कर दुगना जुर्पमाले के रूप में बसूल किया लाए। यदि ऐसा स्पन्ति किसी 'प्रबह्ण' में साम्मिलत हुआ हो और वहां उसने मोजन, पेय आदि प्राप्त किया हो, पर उसके बदने मे बाञ्चित कार्यों का सम्पादन उसने न किया हो, तो मोजन और पेय के मूल्य का दुगना उससे बसूल किया लाए। "प्रबह्ण एक प्रकार के समाज या मेले होते ये, जिनमे जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरजन के लिखे अनेकविख पात्र प्रस्तुत किये जाते ये। उनमे सम्मिलत होने बालों को मोजन और पेय प्रदान किये जाते ये, पर इनके बदले में उन्हें कार्य करना पड़ता था। बाम की और से प्रशाओं (नाटक, तमाणे

 <sup>&#</sup>x27;ब्रामार्थेन ग्रामिक बजनां उपवासाः पययिणानुगेच्छेयुः, अननुगच्छन्तः पर्णार्थपणिकं योजनं दृष्टः।' का. अर्थ. ३११०

२. कौ. अर्थ. २१७

 <sup>&#</sup>x27;प्रामिकस्य ग्रामावस्तेनपारदारं 'निरस्यतत्रचतुर्विशतिपणो दण्डः । ग्रामस्योत्तमः ।' कौ. अर्थ, ३।१०

 <sup>&#</sup>x27;कर्यकस्य प्राममन्युरेत्याकूर्वतो प्राम एवात्ययं हरेत् । कर्माकरणे कर्मवेतनद्विगुणं हिरच्यवानं प्रत्यंश द्विगुणंभक्ष्यपेयदाने च प्रवहणेषु द्विगुणमंशं वद्यात् ।'
 कौ. अर्थ. ३।१०

आदि) की भी व्यवस्था की जाती थी, पर उन्हें देवने वालों के लिये यह आवस्थक था कि प्रेसा पर हुए वर्ष का अश्व ने प्रदान करे, या उन्न प्रेसा पर हुए वर्ष का अश्व ने प्रदान करे, या उन्न प्रेसा में हुए बटाएँ। जो ऐसा न करे, उन्हें प्रेसा में सम्मिलित न होने दिया जाए। वड़ी को प्रकल्प कर से (श्रिण कर) प्रेसा ने देखें या मुने, उन्हें दूसरों ने लिये जानेवाले जंब (प्रेसा के व्यय का जंश) का दुगना प्रदान करने के लिये विद्या किया जाए। वड़ी व्यवस्था सर्वहित (ववके हित) के कार्यों में मान न केने वालों के लिये थी। 'सर्वहित (सार्वजनिक हित) के कार्यों में एक आजा दे, और अन्य उसका पालन करे। जो ऐसा न करे, उसे बारह पण जुरमाने का वण्ड दिया जाए। 'देश (जनएर) में दिवस मार्यों को बनाने, बाथ बीधने आदि के कार्ये मी शामी डारा किये जाते थे।' ये कार्य देश के लिये हितकर माने जाते थे, और शाम-संस्थाओं से इनमें हाथ बटाने की आशा की जाती थी। धामों को मुशोमित रखने और उनकी रक्षा की उत्तरदायिता भी धाम-सन्वाओं पर ही थी।

कीटलीय अर्थवास्त्र के अनुयोजन से इस बात मे कोई सन्देह नही रह बाता, कि मीर्थ युग के यामों मे स्वायन सस्याओं की सत्ता थी। इन सस्याओं को 'प्राम' या 'प्रामस' कहते थे, और इन्हों के वमं (कानून), व्यवहार और बरिट प्रस्परात्मत प्रयात्मी) आदि को अस्यरन्य स्वायत्म होता निवन्य-पुनतकस्थ (रिजन्टड) भी किया जाता था। "प्रामसंच के मदस्यों को 'प्रामयुद्ध' कहते थे। 'सम्प्रवन, ग्राम में निवाम करने वाले मब कुलो (परि-बारों) के मुनियाओं (बृद्धोया cldcs) द्वारा ही ग्रामसंच का निर्माण होता था। ग्राम में एक सी से लगा कर पांच मौ तक कुल रहते थे, यह ऊपर लिला वा चुका है। पाणिति की अप्टाच्याओं से कुलों के विषय में अनेक महत्त्वपुत्त वाते कात होत से बिहक लिप्ये पाणिति ने भारां प्राम ने में एक सा प्राम किया है। ग्राम किया पाणित की अप्टाच्याओं से कुलों के विषय में अनेक महत्त्वपुत्त वाते कात होत से बिहक आज्ञ का पुत्र हो, उसे 'पोचाण्य' कहते थे, और कुल के अप्य सब सदस्य की सत्ता 'यूवाप्य' हाती थी। ग्राम-स्व में कुल का प्रतिनिधित्व ये गोचाण्य स्वत्र हो करते थे। 'प्राम-

 <sup>&#</sup>x27;प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न अवणेक्षणे च सर्वहिते च कर्मणि निष्ठद्रेण डिगुणमंत्रं दद्यात् ।' कौ. अर्थ. ३।१०

२ 'सर्वहितमेकस्य ब्रवतः कुर्युराजाम् । अकरणे द्वादशपणो वण्डः ।' कौ. अर्थ. १३।०

३. 'राजा देशहितान् सेतून् कुर्वतां पिय संदक्षमात् । प्रामशोभाश्च रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत ॥' कौ. अर्थ. ३।१०

 <sup>&#</sup>x27;वेशप्रामजातिकुलसंघातानां धर्म व्यवहार चरित्र संस्थानं... निबन्धपुस्तकस्यं कारयेत ।' कौ. अर्थ. २।७

५. की. अर्थ. २।१

विस्तृत विवेचन के लिये देखिये-सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्या और राजशास्त्र, अध्याय ७।

संघ जहाँ अपराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने वसूरु करता था, प्राम-विषयक सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करता था, लोगों के मनोरञ्जन की व्यवस्था करता था, प्राम को सुशीमित रखने के लिये संचेट रहता था, और घाम की रक्षा की प्रवस्था करता था, बहाँ नावालियों की मम्पनि का उन्तजम करना भी उसी का कार्य था। धाम में स्थित मन्दिरों और देवस्थानों की सम्पनि का अवन्य भी प्रामक्ष के ही हाथों मे था। अपने क्षेत्र में सहके, पूठ और बीच वयदाना भी इसी सथ का कार्य था।

इस ग्रामसय या ग्रामसन्या का मुलिया 'ग्रामिक' कहाता था, पर साम्राज्य की केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ग्रामो के जासन के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थीं। पांच में दस ग्रामो तक के क्षेत्र के किये 'गोप' नियुक्त होता था। यदि गाँव छोटे-छोटे हो, तो गोप के क्षेत्र में २० या '० सख्या तक के ग्राम भी सिम्मिलत हो सकते थे। 'गोप' का मृत्य कार्य राजकीय करों को एक व करना होना था। उसके कार्यों को कीटलीय अर्थवास्त्र में इम प्रकार निर्योट किया वार्ष हैं—

- (१) ग्रामो की सीमा का निर्धारण करना।
- (२) अर्थक ब्राम के क्षेत्र के अन्तर्ग त भूमि का यह हिसाब रखना कि उसमें कितनी भूमि पर जुत हुए खेत हैं, कितनी भूमि पर बिता जुते खेत हैं, कितनी भूमि परती एवी हुई है, कितनी भूमि केदार (बादर) है, कितनी पर आराम (बाग) है, कितनी पर पण्ड (मब्जी के बेत) हैं, कितनी बाजार के काममे हैं, कितनी पर व्याप्त हैं, कितनी पर समझान है, कितनी वात (ब्यप्त) के प्रयोग में आ रही हैं, कितनी पर बाल्जब हैं, कितनी पर समझान है, कितनी सम पर पुष्पत्यान, बरामाइ और नाम्जे है।
- (३) मूर्मि के क्रय-विकय का उल्लेख करना, जगलो की सीमाएँ निर्धारित करना ओर मार्गों को तय करना।
  - (४) भूमि के दान और सम्प्रदान को उल्लिखित करना।
  - (५) किस मूमि को राज्य द्वारा टैक्स से छूट (परिहार) दी गई है।
- (६) कीन-में गृह कर से मुक्त है, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है, इसका उल्लेख करना।

(७) ग्राम में नारो वर्णों के कितने-कितने मनुष्य निवास करते हैं, उनमें से कितने कृपक, कितने खाले, कितने ब्यापारी (बैटेहक), कितने कार (कारीगर), कितने कमंकर (मजदूर) और कितने दास हैं, इसका रिकार्ड रखना।

 <sup>&#</sup>x27;बालद्वव्यं ग्रामवृद्धाः वर्धयेयुरा व्यवहारप्रापणात्, देवद्रव्यं च ।' कौ. अर्थः २।७
 कौ. अर्थः २।३५

(८) ग्राम में दो पाँव वाले और चार पाँव वाले जन्तुओ को कितनी-कितनी संस्था है, इसका हिसाव रखना।

(९) ग्राम के प्रत्येक गृह से कितना सुवर्ण, कितनी विष्टि (बेगार), कितना शुल्क और कितना दण्ड (जुरमाना) प्राप्त हुआ है, इसका हिसाब रखना।

(१०) पाम के अन्तर्गत प्रत्येक कुछ में कितने पुरुष है और कितनी स्त्रियाँ, उनमें कितने वृद्ध है और कितने बालक, वे क्या करते हैं, उनके क्या पेशे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनकी कितनी आय है और वे कितना व्यय करते हैं. इन सब बातों का रिकार्ड रखना।

निस्सन्देह, गोग एक अत्यन्त महत्त्वदूर्ण राजकमंत्रारी वा, जिसका कार्य अपने क्षेत्र के अत्तर्गत प्रामो के सम्बन्ध में सब आवश्यक बातों का पूरा-पूरा रिकार्ड रखता होता था। अध्यक बडे क्षेत्र में ये ही कार्य स्थानिक द्वारा किये जाते थे। जनपद के जीवे मान ने यह स्थानिक नामक कर्मजारी केन्द्रीय करकार द्वारा इस प्रदोजन के नियुक्त किया जाता था।' कि अपने अधीन गोगो से इन सब कार्यों को सुचार रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से अपने अधीन गोगो से इन सब कार्यों को सुचार रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से अपर समाहती पूरे जनपद के जिये इन्हीं कार्यों को सम्पाद करता था। यद्यपि प्रामो और जनपदों में स्थानीय त्यायत ज्ञासन की सत्ता थी, और उनके द्याम-सब और जनपद-सथ (देश-सप) मी विद्यमन थे, पर क्योंकि मीर्य युग में ये जनपद साणव साम्राज्य के अन्तर्गते हो सुके थे, अत पाटिलपुत्र को केन्द्रीय सरकार के जिये मी यह आवश्यक था कि उस द्वारा इनके सुकार के किन्तर्गते हो सुके थे, अत पाटिलपुत्र को केन्द्रीय सरकार के जिये भी सही-सही जानकारी प्राप्त करने के जिये साही-सही जानकारी प्राप्त करने के जिये राजकमंत्रारी वे। स्थानिक और गोग इसी हंग के कर्मचारी थे।

ग्रामों को अनेक वर्गों में विज्ञवत किया आता या। जनमच्या के आधार पर ग्रामों के तीन वर्ग थे, ज्यान्ठ (वर्ड), मध्यम और कनिष्ठ (छोट)। एक ग्राम में एक सी से लेकर पांच भी तक की सख्या में कुछां (परिवारों) का निवान होता था, यह उकर लिखा जा बुका है। पांच सी के लगमय कुछों वाले ग्राम ज्यान्ठ थे, एक सी के लगमय कुछों कि किन्छ थे, और इत्तर्क वीच के ग्राम मध्यम वोच वे में हुन तीनो प्रकार के प्रामों को राजकीय कर की दृष्टि से अनेक माणों में विज्ञवत किया गया था। ये विज्ञान निज्ञानिक्वित ये "---

- (१) ग्रामाग्र—ये साधारण ग्राम थे, जिनसे राजकीय कर वसूल किया जाता था ।
- (२) परिहारक---इस वर्ग के ब्रामो से कोई राजकीय कर नही लिया जाता था। मम्मवत , ये ग्राम ऋत्विक, आवार्य, पुरोहित और श्रोतिय आदि को 'ब्रह्मदेय' के रूप मे

१. 'एवं च जनपदचतुर्थ भागं स्थानिक : चिन्तयेत ।' कौ. अर्थ. २।३५

 <sup>&#</sup>x27;समाहता बतुषा जनपढं विभन्न व्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ विभागेन प्रामापं परिहारक मायुषीयं भान्यपत्र हिरम्बविष्टिप्रतिकरिमवेनेताविंति निवन्थयेत् ।' की. अर्थ. २।३५

प्रवान किये हुए होते में । न इनसे कोई कर लिया जाता या और न अनाज आदि। ऋष्टिक् आदि इनसे इतनी आमदनी प्राप्त कर छेते थे, जिससे कि के अपना निर्वाह मली मीति कर सके । इसी प्रकार विविध अध्यक्षों (राजकीय विमायों के अध्यक्षों), संस्थायकों, मोपों, स्थानिकों, अनीकस्थी (यनु-चिक्तकों), चिक्तक्षकों, अव्यवस्थि (चोडों को प्रीधिक्त करने वालों) और अंधारिकों (पश्चालकों) को मी ऐसी मूमि व धाम प्रदान कर दिये आते थे, जिन पर उन्हें कोई कर नहीं देना पढ़ना था। इन प्रामों व जायदाद को ये न वेच सकते ये और न रहन ही रख सकते ये। ये केवल इनको आमदनी का उपभोग ही कर

- (३) आयुधीय—जिन मामो से राजकीय कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे राज्य को सैनिक प्राप्त होते हो। बहुत-से माम ऐसे भी होते थे, जो सेना के लिये सैनिक प्रदान करते थे, और इसी कारण वे राजकीय कर से मक्त रहते थे।
- (४) ऐसं ग्राम जो राजकीय कर नकद प्रदान न कर उसे धान्य (अनाज), पशु, हिरच्य, कुप्य (कज्या माल) या विध्ि (बेगार) के कप मे प्रदान करते थे। दुर्गों और राजकीय मबनों के निर्माण के लिये जिन सिल्यियों और मजदूरों की आवश्यकता होती थीं, अनेक ग्राम जक्षे प्रदान कर राजकीय कर से सुरू प्राप्त कर लेते थे। क्यों कि इनके ग्राम राजकीय कर से मुक्त होते थे, अत राज्य का कार्य करने पर इन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था।

प्रामों के स्वरूप और शासन के तस्वस्थ में जो वे अनेक निर्देश कीटलीय अर्थशास्त्र में विषयाना है, वे अप्यत्न सहस्व के हैं। प्रामों में बहाँ पुरानी परमरायत स्वायत्त शामन-स्त्याओं की सत्ता थी जिन्हें शामन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वहा केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनमें कम्बनारी नियुक्त थे। चाणका दूम तथ्य से मणी-मीति परिचित थे, कि गोप व स्थानिक सदृश कर्मवारी ही राजकीय करो को बसूल करने है, और वे ही उन बातों के रिकार्ड भी रखते हैं, जिन पर राज्य की मुराहा, शास्ति और अध्यस्था निर्मर करती है। यदि वे कर्मवारी अधने कार्ष में प्रमाद करें और ग्रामवामियों के विषय से सही-मही मुक्तार्य केन्द्रीय सरकार को न दे, तो राज्यशासन कमी मुचार रूप में नहीं चल सकता। अत वाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि समाहती गृहरिकतों के मेंस में ऐसे गुजबर ग्रामों में नियुक्त करें, जो गोथों और स्थानिकों के रिकार्डों की सप्तयता व प्रमाणिकना का निदयब करने में नत्यर रहे। योथों और स्थानिकों ने लेती, गृहों और कुंलों के विषय में, ग्रामों के मुक्त्यों और पश्चों की सख्या के बारे में, लोगों की आय और

 <sup>&#</sup>x27;ऋतियाचार्यपुरोहितश्रीत्रियेम्यो सहायेवान्यवण्डकराण्याभिरूपदायकानि प्रयन्छेत्। अध्यक्षसंख्यायकादिन्यो गोपस्थानिकानीकस्यविकित्सकाश्वदमक जंघारिकेन्यस्य विक्याधानवर्तम ।' कौ. अर्थ. २।१

क्षय के सम्बन्ध में और उनके चरित्र के विषय में वो सुचनाएँ रिकार्ड की हों, उनकी सत्यना की बाँच करना इन मुचल्यरों का कार्य था। ' इसमें कोई सन्देद नहीं कि मीर्थ युग में प्रामो का शासन मी अत्यन्त व्यवस्थित था, और मीर्थ सम्राट् उन पर अपना नियन्त्रण मही-मींत स्थापित करने में समर्थ हुए थे।

मीयों ने जिस विश्वाल सांझाल्य की स्थापना की थी, उसमे यह सम्मव ही नहीं वा कि सम्मुणं साम्राज्य में किन्ही एसी प्रतिनिधित्वमालां की स्था हो जिनके सदस्य अनता हारा निर्वाणित होंगे हो, क्यों कि उस समय में वातावात के सांधन नमूल नहीं थे। यर प्रामों, नगरों और जनपदों में ऐसी स्ववासन सस्याएँ इस काल में भी विश्वमान थी, जिनके द्वारा जनता को अपना शासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। यामसंघों, नगरों की गौरसमाओं आंद जनपदों की जानपद-समाओं का मीयं वृश्य के शासन में महस्वपूर्ण स्थान था।

 <sup>&#</sup>x27;समाहत् प्रविष्टाश्च गृहपतिक व्यञ्जना वेषु प्रामेषु प्रणिहितास्तेषां प्रामाणां क्षेत्रगृहकुलाधं विद्युः । मानसञ्जातान्यां क्षेत्राणि भोगपरिहाराम्यां गृहाणि वर्णकर्मन्यां कुकानि च । तेषां अंवायमायक्यती च विद्युः ।' कौ. अर्थ. २।२५

#### सातवाँ अध्याय

### न्याय व्यवस्था

# (१) न्याय विभाग का संगठन

मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिये अनेक और अनेकविष्य न्यायालयों की सत्ता थी। सबसे छोटे न्यायालय ग्रामो के थे. क्योंकि 'ग्राम', 'ग्रामसघ' या 'ग्राम समा' को भी कतिपय मामलो मे न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक ग्रामबद्धो के साथ मिलकर अपराधियो को दण्ड देता था, और उनसे जरमाने वसल करता था। याम के न्यायालय से ऊपर संग्रहण द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे। जनपद के निम्नलिखित विभागों का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, सम्रहण और ग्राम । इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चका है। हम यह भी लिख चुके हैं कि सम्भवत स्थानीय, द्रोणमख और खार्वटिक जनपद के एक ही विमाग को सुचित करते थे। विमाग के आकार को दिष्ट मे रखकर ही इन्हें स्थानीय. द्रोणमुख या खार्बटिक कहा जाता था । जहाँ तक न्यायान्त्रयो का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण जनपद में और उसके विमागो (द्रोणमुख आदि) मे स्थापित थे। ग्राम-स्यायालय से ऊपर द्रोणमुख न्यायालयो की (या स्थानीय व खार्वटिक न्यायालयो की) सत्ता थी, ओर उनसे **ऊपर जनपद** स्यायालय, और उनसे भी ऊपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय स्यायालय थे। सबमे ऊपर राजा का न्यायालय था, जो अनेक न्यायाधीशो की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसघ और राजा के न्यायालय के अति-रिक्त अन्य सब न्यायालय दो प्रकार के बे--धर्मस्थीय और कष्टक शोधन । धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्य या व्यावहारिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायालयो के न्यायाधीको की सज्ञा प्रदेष्टा थी। <sup>\*</sup> इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नही करते थे। दोनो प्रकार के न्यायालयों में तीन-तीन धर्मस्य और प्रटेल्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते

१. की. अर्थ. ३।१०

 <sup>&#</sup>x27;धर्मस्थास्त्रस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धिसंग्रहणत्रोणमुखस्थानीयेषु व्यावहारिकानथान् कृर्यः।' कौ. जर्यः ३।१

३. की. अर्थ. ३।१

४. 'प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयो वाऽमात्या कष्टकशोधनं कुर्युः ।' कौ. अर्थ. ४।१

ये।' आधुनिक युग के त्यायालयों में भी प्रायः दो, तीन या अधिक न्यायाधीश बेञ्च के रूप में बैठ कर कार्य करते हैं। यही दशा सीर्य काल में भी थी।

धर्मस्थीय और कण्ठकशोधन न्यायाजयों में किन-किन विषयों के साथ सम्बन्ध रखते-बाले बाद स्थाय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें किन कानूनों के जनुसार फैरांटे दियं लाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था—इन सब बातों के सम्बन्ध में कोटलीय अर्थशास्त्र द्वारा विषयं रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर संश्चेष के साथ प्रकाश डालेंगे। धर्मस्थीय और कण्डकशीधन न्यायालयों में क्या मेंद था, इक्का स्थाट रूप से परिज्ञान उन बादों के अनु-सीलन से सुगयतापुर्वेक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों में निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे। स्थुक रूप से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के पारस्परिक साथ धर्मसंथीय न्यायालय के विषय थे, जीर व्यक्तियों तथा राज्य के बाद कण्डकशीधन न्यायाल धर्ममंत्रीय न्यायालय के विषय थे, जीर व्यक्तियों तथा राज्य के बाद कण्डकशीधन न्यायालय धर्ममान्य समक्त सर्वेत हैं, यथिष कण्डक शीधन न्यायालयों में ऐसे विषय सी प्रस्तुत किये जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रशासन (Administration) के साथ होता था।

# (२) धर्मस्थीय न्यायालय

धर्मस्यीय न्यायालयो मे प्रधानतया निम्नलिखित विषयो से सम्बद्ध बाद प्रस्तुत किये जाते थे---

(१) व्यवहार स्वापना (की अयं २।१)—दो व अधिक व्यक्तियो वा दो व अधिक व्यक्तियो वा दो व अधिक व्यक्ति स्वाप्त व्यक्ति अगिर व्यक्तितमहू में आपस के व्यक्ति हो । व व्यक्ति अगिर के अन्यतं अते हैं। वे व्यक्ति अगिर के अन्यतं अते हैं। वे व्यक्ति अगिर के प्रकार के स्वक्ति करा वे व्यक्ति हो अगिर के प्रकार के व्यक्ति करि वे वे व्यक्ति का मान से अनेक प्रकार के व्यक्ति करि वे वे व्यक्ति के निक्ति के वारे में और इसी प्रकार के कितने ही अन्य विषयों के सम्बन्ध में हो सकते हैं। न्यायां का इन व्यक्ति के का मान समझता वा, पर उत्ती दक्षा में अब कि इन्हें लोच कमम कर, होस-इवाब काया स्वतं हुए और प्रमट क्य में किया वाए, और यदि वे किसी हीन या नीन उद्देश से न किये गये हो। केटिल के अनुसार ऐसे व्यक्ति ए निषदि ब अमान्य होंगे, जिन्हें तिरोहित क्या पाया हो। किया गया हो, विज्वे किसी हम या वा छा अपने के का समय किया गया हो। इस अकार के अनुसार व्यवहार निष्के कर निर्मार वा छा छा छा अपने किया गया हो। इस अकार के अनान्य व्यवहार के कर्ती और कारियता (करायोनोंक) दोनों के कियी और कारियता (करायोनोंक) दोनों के कियी अपने का स्वतं हम विचान क्या है। केटिल के स्वतं के स्वतं और कारियता (करायोनोंक) दोनों के कियी अपने कारियता क्राय हो। वे स्वतं किया विचान कराय हो। के स्वतं और कारियता (करायोनोंक) दोनों के कियी अपने कारियता हो विचान क्या हो। देश स्वतं हम के विचान के स्वतं के कर्ता के स्वतं के

१. की. अर्थ. ३।१ और की. अर्थ. ४।१

को इससे आधा दण्ड दिया जाता था। जिन्होंने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, वे अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालय उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कराता था, क्योंकि वह ऐसे व्यवहारों को मान्य नहीं समझता था।

पर इस नियम के कतिपय अपनाद भी थे। जिन व्यवहारों का विषय विरासन मे प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का बँटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निक्षेप (deposit) से हो, जो विवाह से सम्बन्ध रखते हो, जिनका सम्बन्ध किसी व्याधित (रोगिणी) या अनिष्कासिनी (परदे में रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हें अमद (जो मद या पागल न हो) व्यक्तियों ने किया हो, ऐसे व्यवहार यदि किसी घर में गुप्त रूप से भी किये गये हो, वे मान्य होंगे। साथों (काफिलां) में सम्मिलित व्यापारियो, चरागाहों में रहनेवाली, आश्रमवासियो, व्याघो (बहेलियो) और चारो (गुप्तचरो)ने तथा जंगल मे निवास करने-बाले लोगों ने जो व्यवहार निर्धारित किये हो, वे मान्य होगे बाहे उन्हें जगल में भी निर्धारित किया गया हो। छलपूर्वक किये गये केवल वही व्यवहार मान्य होगे, जो गढाजीवियो (गप्त-चरों) द्वारा किये गये हो। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपवाद कौटलीय अर्थशास्त्र मे उन्लिखित है, जिन्हें वहाँ उद्धत करने का विशेष उपयोग नहीं है। सामान्य नियम यही था, कि न्यायालय उन्ही व्यवहारों को मान्य समझे, जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और सोच-ममझकर किये गये हो। ऋड, आर्त, मत्त, उत्मत्त आदि दशा में किये गये व्यवहार मान्य नहीं समझे जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहवाश में न होने के कारण विवेक की खोये हुए होते थे। व्यवहार से सम्बन्ध रत्नने वाले वादों का निर्णय साक्षियों के आधार पर किया जाता था।

(२) स्त्रीयन कस्य (की अर्थ. ३।२)—रती-यन के साथ सम्बन्ध रखनेवाल मुकस्मो का निर्णय भी धर्मस्यीय न्यायालयो द्वारा किया जाना था। स्त्रीयन के दो क्ष्य थे—
बृत्ति और आवश्य । दो सहस्र से अधिक (एग) या उतने मून्य की मम्पति स्त्री की वृत्ति
(निर्माह) जलाने के लिये उसके नाम कर दी जाती थी। इसी को 'बृत्ति' कहते थे।
आमृष्य आदि की सजा 'जाक्य' थी। विवाह के समय प्रदान किये बये आमृष्य अध्यक्त कीमती पदार्थ मी स्त्रीयन माने जाते थे। आमृष्यणे। (आवन्ध) की मात्रा कितनी हो, इसके लिये कोई सीमा निर्मारित नहीं थी। इस स्त्रीयन को स्त्री अपनी सत्तान और पुत्रवसू के
मरण-पोषण मे व्यय कर सकती थी। यदि पति कही प्रवास पर यया हुआ हो, और
पत्ती के मरण-पोषण का प्रबन्ध न कर यया हो,जत दवा में भी स्त्री दस घन को सर्व कर
सकती थी। कतियय परिस्थितियों में पति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीधन को सर्वे करते
का अधिकार या, जैसे आकम्पिक विश्वति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीधन को सर्वे करते
का अधिकार या, जैसे आकम्पिक विश्वति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीधन को सर्वे करते
और वर्म कार्य में। बाह्य, प्रावापत्य, आधं और देव—ये वार प्रकार है विवाह धम्यं
प्रमित्त कार्त यो जाने थे। इनके जनुसार किन पति-पत्नि का पत्ति स्त्री परस्पर सहमिति से
ऐमें विवाह को हुए विद तीन वाल बीत चुके हों, तो पति-पत्नी परस्पर सहमिति से

न्त्रीयन को सर्च कर सकते थे। पर नान्यवं और आयुर विधियों से विवाह होने की दशा ने पति-मल्ती को यह विध्वार नहीं था, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीयन को सर्च कर महें। इन विधियों से विद्याहित पति-मल्ती यदि स्त्री बन को सर्च कर दें, तो उनके लिये यह आवस्यक था, कि न्त्रीयन को सुदसहित वापस किया आए। राक्स और पैशाच विधि से विवाहित पति-मल्ती यदि स्त्रीयन को खर्च करें, तो इस कार्य को चोरी माना जाता था।

पित की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करने और धार्मिक जीवन बिताने का निरुच्य करे, तो सम्पूर्ण स्त्रीयन (बाहे वह आमूपणो के रूप में हो या अन्य रूप में) नुरन्त उसके सुपूर्व कर दिया जाता था। विद यह बन उसे तुरन्त प्रदान न किया जा मके, तो उसे यह धन ख्याज के साथ देना आवश्यक था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से नियम कोटलीय अर्थशास्त्र में स्त्रीयन के सम्बन्ध में उत्कितिकाई। यह स्वासीयका कर इनके विषय में वाद प्रस्तुत हो। इन वादों का निर्णय वर्षस्मीय न्यायालय ही करते थे।

(३) विवाह सम्बन्धी विवाद (की. अर्थ. २।३) — मीर्थ युग में कतिपय दशाओं में तलाक (मोक्ष) और पूर्निववाह की भी अनमति थी। यदि स्त्री बन्ध्या हो, या वह केवल ऐसी सन्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पश्चात शीझ ही मर जाए, तो ऐसी स्त्री का पनि पूर्नीववाह कर सकता था। पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि किसी स्त्री से केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों. तो उसका पति बारह साल के पश्चात पूर्नीववाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लघन करने पर २४ पण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, यह भी आवश्यक था कि इस दशा मे सारा स्त्रीधन स्त्री को सीप दिया जाए और उसे हरजाना (आधिवेदनिक) मी प्रदान किया जाए। यदि कोई पति दृष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या राजद्रोही हो, या प्राणाभिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या नप्सक हो, तो स्त्री का ऐसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता था. कि पति उसका भरण-पोषण करे। यदि उपर्यक्त नियमो के अधीन किसी पुरुष ने पूर्नीववाह कर लिया हो, तो उसकी पहली पत्नी उससे भरण-पोषण के लिये उपर्युक्त घन प्राप्त कर सकती थी। इस बन की मात्रा कितनी हो, यह पति की आमदनी व स्थिति पर निर्भर था। पर यदि इस दशा में स्त्री ब्वसूर कुल की सरक्षा में रहने लगे या पति से पथक हो जाए, तो उसे पति से भरण-पोषण का व्यय (भर्म) प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता था। यदि पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति ईर्प्यावश पारुप्य (कठोरना या क्रूरता) का बरताव करे, तो वह दण्डनीय हो । यदि पत्नी पति के प्रति हैप भावना रखनी हो, पर पति तलाक (भोक्ष ) से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकती । इसी प्रकार यदि पति पत्नी के प्रति विद्वेष रखता हो, पर पत्नी तलाक में सहमत न हो, तो पति विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकता। परस्पर

(४) दाय माग और दायकम (कौ. अर्थ. २।५)--जिस सन्तान के माता-पिता जीवित हो, पैतृक सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। माता-पिता की मृत्यु के अनन्तर ही पैतृक सम्पत्ति के पुत्रों में विमाजन का प्रश्न उपस्थित होता था। पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वय उपाजित की हो, तो उसका विभाजन नहीं किया जाता था. वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी, बशर्ते कि उसने यह उपार्जन पैतक सम्पत्ति द्वारा न किया हो। पिता द्वारा उपाजित सम्मत्ति को उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र (चौथी पीढी तक) उत्तराधिकार में उसी अश में प्राप्त करने थे, जो उनके लिये निश्चित किया गया हो। चौथी पीढी के अनन्तर सब वशजो का पितृपैतामह से चली आ रही सम्पत्ति पर समान अधिकार माना जाता या । स्वय उपाजित सम्पत्ति को पिता यदि अपने जीवन-काल में पुत्रों में विमक्त करे, तो वह किसी को विशिष्ट अश प्रदान न करे, और न विशेष कारण के बिना किसी को सम्पत्ति के भाग से विश्वत रखे। पिता की मृत्यु हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करे, बरातें कि उनका चरित्र खराब न हो । नाबालिंगों को जो सम्पत्ति विरासत में मिले, उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करें और या ग्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए हैं, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी । जिन भाइयो का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हें उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-व्यय के रूप में) अतिरिक्त प्रदान की जाए, जितना धन कि उनके विवाहित माइयों के विवाहों में खर्च हुआ था। जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्व स्थापित हो जाए। यद्यपि पैतृक सम्पत्ति मे सब पुत्रो के अश एक समान होते थे, पर क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की

श्री अंदें हिरू कियाएँ मी करती होती थी, अतः उसे पैतृक सम्पत्ति में विशेष अंध प्रदान करते की व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु हो जाने पर परिवार के मरण-पोषण और छोट माइयो क बहुनों की उत्तरदायिता व्येष्ठ पुत्र पर आ जाती थी, अतः वह पैतृक सम्मति में विशेष अग्र प्राप्त करने का अधिकारी होता था। पर यह विशेष अश्च उसे अधिकर रूप से तमी प्रदान किया जाता था, जबकि वह सुयोग्य हो। यदि व्योष्ठ पुत्र मानवोचित गृणो से होन हो, तो वह व्येष्ठाक्ष (व्येष्ठ पुत्र को दिशे जाने वाले विशेष अश्च) का केवल तृतीय माग प्राप्त करे। यदि वह अत्याय पूर्वक जीविका चलाता हो, तो उसे व्येष्ठण आ का केवल बोधा मानव दिया जाए। पर यदि वह यम-कार्यो से विश्वु हो या कामावार्यो (अपने इच्छा से अनवर्गित कार्य करतेवाला) हो, तो उसे व्यव्हां के क्य में कुछ भी न दिया जाए।

सम्पत्ति के उत्तराधिकार और विमाजन के सम्बन्ध में बहुत से नियम कौटलीय अर्थ-शास्त्र में दिये गये हैं। स्वामाबिक रूप से इनको लेकर अनेकविध विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जिन्हें धर्मस्थीय न्यायालयों के सम्मन्त निर्णय के लिये प्रस्तृत किया जाता था।

(५) गृहवास्तुकम् (की. अयं २। =) -गृह, क्षेत्र (खेत) आराम (बाग), पुरु और विध, तटाक (तालाव) और जलाध्य की 'बास्तु' संज्ञा थी। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उत्पन्न हों, उनका निर्णय साक्षी के आधार पर किया जाता था। इमारतों के विषयम में दो प्रकार के विवाद उपियत हो सकते थे, मकान के मालिक और किरायेदार के बीच में और मकान की वनायट के बारे में। यदि मकान मालिक किसी किरायेदार से मकान खाली करने को कहें और बहु खाली न करें, ती उसके लिये बारह पण बुरुयाने को व्यवस्था थी। पर यदि किराये-दार मकान का किराया दे चुका हो, और तब भी मकान मालिक उसे मकान खाली करने के लिये कहें, ती यही जुरुयाना मकानमालिक को देना पहना था। पर यदि किरायेदार पास्था, चारी, साहस (डर्कती), भगा ले जाने (सग्रहुष्ण) या मिष्यामीय (बो स्वय न हो, वह होने का दावा करता) का दोशी हो, तो किराया दे चुकने पर भी मकान मालिक उससे मकान व्याली करा सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूर्वक मकान खाली कर दे, तो उसे सालाना किराये का श्रेष नाम देना पड़ता था।

यह आवश्यक था कि मकान इस इस से बनाये आएँ कि उनसे गन्दा पानी उदक मार्ग में ही आए। जिस मकान में यह व्यवस्था न हो, उसके मार्शक पर ५४ पण जुरमाना किया आए। इसी प्रकार के अप भी अनेक नियम कोटलीय अर्थशान्त्र में प्रतिपादित है, जिनका उत्लेशन करने पर विविध जुरमानों व अन्य दर्जां की व्यवस्था की गई है। ये सब विवाद भी धर्मस्थीय न्यायालयी हारा ही निर्णात हीते थे।

(६) वास्तु विकय (को. अयं. २१९) —गृह, क्षेत्र, तटाक आदि 'वास्तु' के कय-विकय के लिये सुनिश्चित नियम निवारित थे। वब किसी बास्तु का विकय करना हो, तो उसके स्थामी के लिये आवस्थक या कि वह उसकी सीमाओ, विस्तार आदि की सही-सही सुन्ता ग्राम-नृद्धों और पडोसियों को दे दे। साथ हो, वह मृत्य भी सुन्ति कर दिया जाए, जिन पर कि स्वामी अपनी मुनम्मित्त को बेचना चाहता हो। यदि केताओं के मून्य के सम्बन्ध में प्रति-स्पर्चा हो बाए और इस कारण कीमत बढ बाए, तो बड़ी हुई अतिरिक्त कीमत विकेता को प्राप्त न होकर राज्यकों को में बड़ी आयाँ। मून्मम्मित्त की विकी पर विकेता को रोजकीय गुरू को प्रशान करना होगा। जिसने जैंदी वोणी बोलकर मून्मप्रति क्रय की हो, उत्तेन वेचकर किसी अन्य को उसे बेच देने की दशा में विकेता पर २०० पण जुरमाना किया बाए। बास्तु के कर-विकम में सम्बन्ध रक्ती को बाद बड़ी सम्मीया स्वामान्यों में निर्णय के लिये प्रस्तुन किया बाते थे, बहुँ साथ हो बारजु की सीमाओं और मून्मप्रति से समस्य पहलेशको अन्य बाद में होने स्वामान्या में में बेत जिते थे। इन अन्य बादों के विवय निम्मालितन ये—मिचाई के प्रयोजन के जल को अवस्त्र करते, इसरों की मूनि पर पुष्पयान, सैस्त, देवायनत (मन्दिर) आदि बना केना, रहन (आयान) रखी हुई सूनि सम्मात्त को बेच देना, महको व पयो में काबट डालना, और दूनरों के खेतों का कोई

(७) समयस्थालयाकर्म (की. अर्थ. ३११०) — स्वामी मृत्य, कृषक, कर्मकर आदि के साथ जो 'समय' (मिवदा या अनुकन्य) करे उसका अतिकमण स्वामी मी कर सकता या, और मृत्य व कर्मकर आदि मी। अन्य लोग भी परन्यर व्यवहार करते हुए जो अनुबन्ध करे, उनके पालन व अतिकमण के विषय मे अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका मिर्णय करना पर्मस्थीय न्यायालयों का ही कार्य था।

(८) ऋषाबातम् (ली. जयं. ३११) — चित्रक (महाजन) और वारिणक (कर्क-दार) ऋण देने लेते के जियव मे जो अनुस्त सरे ले हैं और ग्राह्म हारा नियरीं से अनुस्त ही किये जा मकते थे। महाजन कित पर से सुर ले करे, यह कानून द्वारा नियरीं में अनुस्त ही किये जा मकते थे। महाजन कित पर से सुर ले करे, यह कानून द्वारा निय-रितत था। यदि कोई महाजन उन ममय सुर की मींग करने लये जबकि वह प्रदेश न हो या सुर को मुल में मिलाकर उसे मृत्त वताने लते, तो उस पर विवादधस्त रासि का चार गुना जुरातान किया जाए। यदि कोई जबमर्था (कर्जदार) मुद देने के नियं आए, और महाजन उसे लेते से इस्कार करे, तब उस पर बारह पण जुरातान किया जाए। यदि कोई महाजन यम माल तक ऋग की उरेशा करे, तो उसे ऋग की राशि पर कोई अधिकार नहीं रह आयमा। पर यदि महाजन नावाजित्र ही, बुद्ध हो, रोगी हो, विवर्द्धण हो, परदेश गया हुआहे, और या राज्य में अव्यवस्था (नियम) होने के कारण कही अन्यत्र यथा हुआ हो, तो दस वर्ष की अविध के जीन जाने पर भी नह ऋण को अनुत कर सकता है। कर्जदार की मृत्यु हो जाने पर उसने पुत्र, और यदि पुत्र न हो तो दामाद लोग कर्ज और सुर के लिये उत्तरसारी होंग। ऋण-मान्यणी सब विचार वर्सस्थीय न्यालच्यो में ही प्रस्तुत किये

(९) औपनिधिकम् (कौ. अर्थ. ३।१२) — घन को अमानत के रूप में रखने पर जो विवाद उत्पन्न होने थे, उनका निर्णय भी घर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। जो

मम्पत्ति किसी के पास अमानत के रूप मे रखी गई हो, उसे वापस करना उसका कर्तव्य था। पर कतिपय परिस्थितियों में अमानत रखी हुई सम्पत्ति को वापस छौटाना सम्भव नहीं रहता था। यदि शत्र सेना या आटविको द्वारा दुर्ग (पूर) और राष्ट (जनपद) का व्वंस हो गया हो, या आकान्ताओं ने ग्रामो, साथौँ (काफिलो) और व्रज (चरागाह और उनमे चरनेवाले पशुओ) को बिनष्ट कर दिया हो, या बाढ़ अथवा अग्नि से भु-सम्पत्ति का नाश हो गया हो, या माल से लदा हुआ जहाज पानी में डब गया हो अथवा उसे डाकूओ ने लुट लिया हो, तो इन दशाओं में अमानत की राशि को बापस करने की उत्तरदायिता उस व्यक्ति पर नही रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई थी। अमानत रखी हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश और काल की परिस्थिति के अनमार हरजाना देना होगा, अपित उस पर बारह पण दण्ड मी पड़ेगा। अमानत रखी हुई सम्पत्ति यदि नष्ट हो जाए या खराब होने के कारण उनका मुल्य कम हो अ।ए, तो उसको क्षतिपूर्ति तो करनी हो होगी, साथ ही २४ पण जरमाना भी देना होगा। पर जिसके पास अमानन रखो गई थी, यदि उसकी मृत्यु हो जाए या वह किसी विपत्ति मे फँस जाए, तो अमानत के लिये अभियोग नहीं किया जा सकेगा। अमानत रखी हुई सम्पत्ति को यदि रहन रख दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके बदले मे बार गर्ने मन्य की सम्पत्ति वापस लौटानी होगी। रहन रखी हुई सम्पत्ति के लिये भी ये ही नियम थे ।

- (१०) सासकस्य —कीटलीय अर्थशास्त्र ने दासो के विश्वय में भी अनेक नियम उल्लिखन हैं। मोर्थ युग में दान प्रवाका क्या स्वरूप था और उसके सम्बन्ध में कीन-से कानृत थे, इस पर पृथक रूप से यथास्थान विश्वेचन किया आयता। दास विश्यक बादों का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायाल्य हो करते थे।
- (११) कर्मकरकल्य .--मृत्यो और कर्मकरों के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार करें, फिन दशाओं में उनके बेतन में कटोनी की जाए और किन दशाओं में स्वामी दण्ड का मागी हों, हन तब विषयों पर भी कोटलीय अर्थशास्त्र में विश्वद रूप से प्रकाश डाला गया है। इनके सान्वय में वो विवाद उपस्थित हों, उनके निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालयों डारा जिये जाते थें।
- (१२) सम्भूय समुत्वानम् (की. अर्थ. ३।१४)— "बिणक् प्रमृति जब मिलकर कार्य करं, तब उन्हें सम्भूयसमृत्वान कहा जाता है। मुनाफं (फल) को दृष्टि में रख कर जब सामृहिक रूप से कार्य किया जाए, तो उसका आचार वह बन (प्रक्रोप) होता है, जिसे मन्द्र में सम्मिलित विक् अपनी ओर से लगाएँ (प्रक्षेप करें)। सम्भूयसमुत्वान से जी लगम हो, उनका विमान्य कर क्षेत्र के अनुसार किया जाना चाहिये।" नारद स्मृति का यह कथन सम्भूयस्यान के स्वष्टण को मली मानि स्पष्ट कर देता है। व्यापार के लिये परस्पर मिलकर कार्य करते थे, वहाँ कर्मकर, कृषक आदि मी अपने समूह व्यापार के लिये परस्पर मिलकर कार्य करते थे, वहाँ कर्मकर, कृषक आदि मी अपने समूह

बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यों को सम्मादित करते थे। कर्मकर, इनक आदि जब संघ-रूप से कार्य करें, तो अपनी आमदनी को या तो से समान रूप से आपस मे विमयन कर रूप से कार्य करें, तो अपनी आमदनी को या तो से समान रूप से आपस मे विमयन कर जीर मा जिस संग से उन्होंने तय किया हो। जब कोई माल तैयार किया जाए, तियार माल जिस कीमत पर बिकेगा उसके आयार पर नहीं, क्योंकि मूल्य के विषय में अनुकूल और प्रतिकृत दोनों स्थितियां हो। सकती है। सामृहिक रूप से आरस्म किये पर्य कार्यों मे सम्मि-तित कोई मनुष्य यदि स्वस्थ होते हुए भी काम को दोने वे छोड कर चन्ना जाए, तो उसे १२ पण जुरानों की सजा दी जाए। यदि कोई कामचोर हो तो पहली बार उसे माण कर दिया जाए, और काम के जनुक्त अश्व प्रदान करने का बचन देकर उसे दुन कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। यदि बहु पुत कार्य मे प्रमाद करे, तो उसे समूद से निकाल दिया जाए। जो कोई गम्मीस उन्हारा करे, तो उनके स्रति अरपार्थियों कान्सा व्यवहार किया जाए। याजक (यह कराने वाले) भी परस्पर मिलकर सामृहिक रूप से कार्य करते थे। प्रापत हुए पन का उनमें किस प्रकार विमाजन विचय जाए, इस विषय में भी अनेक नित्यम वाणवा ने दिये हैं। इन सब विषयों के विवार भी धर्मस्थीय न्यायालय मे प्रसन्त

- (१३) विकासकातानुसायः (की अर्थ ३।१५) कथ-विक्रय के सम्बन्ध में अनेक-विच नियम मीर्थ सुग में विवस्तान से । विके हुए एष्य को यदि विकास केता के सुपुर्द करने से स्कार करे, तो उसपर १२ पण जुरमता किया आता था। पण पादि इसका कारण दौर, उसनियत या अविपद्धा हो, तो विक्रता दण्ड का माणी नहीं होना था। 'दीघ' का अनिप्राय पण्य में कोई दीव होने में है। 'अनिवात' से ऐसी वाया अभिग्रेत थी, तो राजा, चोर, जिल मा जल हारा उत्पन्न हुई हो। 'अविषद्धा' का अनिप्राय ऐसे पण्य से है, जो गुणहीन हो या निसे किसी रूण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि सनोवार स्तरीहे हुए पण्य को केने से स्कार करे, तो उसके लिये मी १२ पण जुरमान की देना पहता था। पशुत्रों और जीव जन्मुणों के कथ-विक्रय के वियय में भी अनेकविय नियस थे। यदि कुछ्व व अन्य व्यापित से पीडिय या अशुन्ति यशु को स्वस्थ और सुचि बताकर बेचा जाए. तो विक्रता पर पुरमान किया आता था। इसो प्रकार के अन्य भी बहुत नी नियमों का उल्लेख कीटलीय
- (१४) बतस्यानपाकर्म (की अर्थ ३।१६) प्रतिज्ञात दान को न देने या दिये हुए दान को बायस छे छेने के मामलों के कारण मी अनेकविब बाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये भी छानु समक्षे जाते थे।
- (१५) **अस्वामितिकयः** (की. लर्ष. ३।१६) यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को बैचने का प्रयत्न करेजिस पर उसका स्वामित्व न हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था।

यह मालूम होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी धर्मस्थ (धर्म-स्वीय न्यायालय के न्यायाधीश ) द्वारा उसे गिरफ्तार कराए । पर यदि देश और काल की दष्टि से घर्मस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकना सम्भवन हो. तो उसे स्वय गिरफ्तार करके वर्मस्य के समक्ष पेश किया जाए । वर्मस्य उससे प्रश्न करे-"यह सम्पत्ति तुमने कहाँ से प्राप्त की ?" यदि वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संतोधजनक हम से न बता दे, पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पत्ति को उसे बेचा था उसे पेश कर सके. तो उसे छोड दिया जाए. पर उस सम्पत्ति को उससे हे लिया जाए। यदि उस विश्वेता का मी पता लग जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था. तो उससे न केवल उसका मृत्य वसूल किया जाए, अपित उसे वह दण्ड भी दिया जाए जो चोर की दिया जाता है। चोरी हई सम्पत्ति जिसके कब्जे मे हो, यदि वह कही माग जाए या तब तक छिपा रहे जब तक कि सम्पत्तिको वह खर्च न कर ले. तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की पूरी कीमत वसल की जाए, अपित उसे चोर की सजा भी दी जाए। जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विषय में यह दावा करें कि यह उसकी वह सम्पत्ति है जो चोरी हो गई थी. पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्व को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मत्य का पाँच गना जरमाना किया जाए । यदि वह उम सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपूर्व कर दी जाए। चोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तभी अपने स्वत्त्व मे ले सकता था, जबकि वह ऐसा करने के लिये राज्य की अनमति प्राप्त कर ले। अन्यथा, उसे 'पुर्वस्साहस दण्ड' दिया जाता था। चोरी हुई या लो गई सम्पत्ति को 'शक्ल स्थान' पर रखा जाए। यदि तीन पलवाडे (हेड मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए. तो उसे राज्यकोश मे भेज दिया जाए। लो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक वादो का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे।

(१६) स्वस्वामि सम्बन्ध : (की अर्थ ३)१६) — सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्व किन अवस्थाओं में कायम नहीं रह पाता, इस प्रस्त को लेकर भी अनेक प्रकार किवाद जरपल हो जाते में किनका निर्णय वर्मस्थीय न्यायालयों को करता होता था। यदि कोई स्वामी स्व यर्थ तक रिप्तता अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहें, और इस अवधि में अन्य स्वस्ति उस सम्पत्ति का उपमोग करते रहें, तो स्वामी का ऐसी सम्प्रति पर कोई स्वस्त नहीं रह जाता था। पर इसके हुक अपवाद भी थे, जैसे स्वामी का रावालिक होता, वृद्ध होता, रोगी होता, विपद्ध स्त होता, प्रवासी होता और राजकीय अव्यवस्था के काए देश का स्वामा कर अन्यत्र कले जाता। यदि स्वामी २० साल तक निरन्तर अपनी इमारत की उपेक्षा करे और वह दूसरों के कब्जे में रहे, तो स्वामी किर उस पर दावा नहीं कर सकता था। पर स्वामि कोई सम्पत्ति किसी अन्य के कब्जे में है, इसी आधार पर स्वामी का उस पर स्वाम कहा क्षा प्रस्त होता पूर्व होता, इस समित कि किसी अन्य के कब्जे में है, स्वामा वात्त पुर्व होता, वह सम्पत्ति (वात्तु) के लिये था, वहीं अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिये सी स्वीकार्य समझा जाता था।

- (१७) साहसम् (की. अर्थ. ३।१७) बोरी, डाके बौर लूट के मामले भी धर्मस्थीय ग्यायालय के समस्र प्रस्तुत किये वार्त के डिक्स व्या सवा दी जाए, इस सम्बन्ध में मानव सरप्रदाय का यह मत था कि रत्न आदि बिन सम्पत्ति को सूटा वाए उसकी बीमत के बराबर जूनसाना उचित वण्ड होगा, पर अधिवस्त सम्प्रयाय के मत में लूट के माल की कीमत से दुनना दण्ड दिया जाना वाहिये। पर कीटत्य का यह मत था, कि अपराध के अनुक्त ही रण्ड को व्यवस्था की जानी चाहिए। वो किसी स्थी या पुत्रक को फडकर जबदेस्ती बग्यन मे रखे या रखने से तहायता करे, और मिरफ्तार व्यक्ति को जबंदस्ती महबाय प्रदाश हुववाने में सहायता करे, उस पर ५०० पण ते १००० पण तक बुरस्ताना किया जाए। इसी को 'उत्तम साहम बच्चे कहा बाता था। वो व्यक्ति किसी अग्य द्वारा चोगों या डबेती कराए, और इसके बच्चे से ठते सुवर्ण आदि सम्पत्ति देने की प्रतिका करे, उसने यथांकर (अंतना देने को उसने कहा था) सुवर्ण बसूल किया जाए, और उसने स्वर्ण में द्विराण वाए। इसी को उसने कहा था) सुवर्ण बसूल किया जाए, और उसने स्वर्ण में दिया आए। इसी अकार के लग्य भी नियम कीटलीय अर्थवाल से प्रतिपादित हैं।
- (१९) वण्डपारुष्यम् (को अर्थ. ३३१९) रण्डपारुष्य के अनेक प्रकार है, जैसे छूना (स्पर्यन), पीटना (अवमूर्ण) और चोट मारना (प्रहृत)। नामि के नीचे के अपो को यदि हाम, कीचड, राल (मन्म) या छूल ले छूआ आए (चीचड आदि अपो पर फोले जाएँ), नातीन पण को मना थी। यदि इन तिमिक के नीचे के) अपो को पैर, विष्टा आदि प्रमेण्य (अपवित्र) बन्नुओ ने स्पर्ध किया जाए, तो ६ पण जुरधानता हो। नामि के उकर के अपो पर उसी प्रकार के स्पर्ध में जुरमाने की मात्रा दुगनी छी जाए, और सिर को स्पर्ध करने पर वार गुनी। यदि किसी को हाथ से मारा आए, तो ३ पण ते १२ पण तक जुरमाना किया जाए, पैर ने मारने पर उनसे दुगना वष्ट दिया जाए। वदि किसी ऐसी करने वर काए, विश्व के कार प्याव वन जाए, तो पूर्वस्ताहस दण्ड दिया जाए। यदि इतनी अधिक मार मारी आए के कारण थान वन जाए, तो पूर्वस्ताहस दण्ड दिया जाए। विष्ट इतनी अधिक मार मारी जाए किया जाए। विष्ट इतनी अधिक मार मारी जाए कि प्रण सकट से आ जाएँ, तो मक्यम साहसदण्ड दिया जाए। छाठी, दे ले, परसर, ओहे के उन्हें या रस्से से आधात करने पर यदि ऐसा धात्र हो जाए जिससे सून न

निकले, तो २४ पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि खुन बहने लगे, तो दण्ड की मात्रा दूगनी कर दी जाए। यदि किसी पर इतने अधिक आघात किये जाएँ कि वह मृतप्राय हो जाए, चाहे आधातों के परिणामस्वरूप खन न भी बहे, या हाथ-पैर टट जाएँ, तो पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि आघातो के कारण हाथ. पैर और दाँत भग हो आएँ या नाक-कान टट जाएँ और प्राणबाचा उपस्थित हो जाए. तो भी पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। जॉथ और गरदन को तोड देने पर और ऑख पर आधान करने पर या इस तरह की शारीरिक क्षति पहेँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, भोजन करने और शारीरिक चेप्टाओ मे बाघा उपस्थित हो जाए, न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपित आघात करने-बाले से इतनी घनराशि मी बमूल की जाये जिससे चोट लाए व्यक्ति को समुचित हरजाना दिया जा सके। यदि देश और काल की परिस्थितियों के कारण अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कण्टकशोधन न्यायालय के मुपूर्व कर दिया जाए। यदि बहत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आधान करें, तो उनमें से प्रत्येक को सामान्य से दगना दण्ड दिया जाए । पुराने आचार्यों का यह मन्तव्य था. कि आघात आदि के जो मामले पुराने हो चके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए, पर कौटल्य इससे सहमन नहीं थे। उनका मन था कि अपकारी (अपराधी) को किसी मी दशा में छोड़ा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता था, कि आधात के मकदमी का उसी दिन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हें न्यायाल्य में प्रस्तुत किया गया हो। पर यदि अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये सफाई देना बाहे तो निर्णय में विलम्ब भी अभिमत था। वस्त्र, आमयण, सुवर्ण, पण्य, मकान आदि को क्षति पहुँचाने पर भी दण्ड की व्यवस्थाथी। किसी के घर में दुलोत्पक वस्तु के फैकने पर १२ पण दण्ड का विधान था। पर यदि किसी के घर मे ऐसी वस्तु फेकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेबालों के प्राण सकट मे पडने सम्मावना हो, तो पूर्वस्साहम दण्ड दिया जाता था। छोटे पशुओ (भेड़, बकरी आदि) को लाठी आदि के आघात से कष्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड का विधान था। पर यदि आधात ऐसा हो जिससे पश के खन निकल आए, तो दूगना जुरमाना किया जाता था। बडे पशुओं (गाय, बैल, घोडा आदि) को इसी प्रकार के आधात करने पर दुगना जरमाना देना पडता था, और साथ ही क्षतिपृति भी करनी होती थी। नगर के समीप के छायादार वृक्षो, फूल वाले और फल वाले वृक्षो तथा वनस्पतियो की डाल को तोड़ने पर ६ पण, शाखाएँ तोड़ने पर १२ पण और तना तोड़ने पर पूर्वस्साहस दण्ड का विधान था। यदि सीमासूचक वृक्षो, मन्दिरो के वृक्षो या राजकीय बनो के वृक्षो, बनस्पति आदि को क्षति पहुँचायी जाए, तो दण्ड की द्विगण मात्रा का विधान था। दण्ड-पारुष्य के ये सब मामले वर्मस्थीय न्यायालयों में ही पेश किये जाते थे।

(२०) **द्युतसमाह्ययम्** (कौ. अर्थ. ३।२०) - प्राचीन भारत मे खूतकीड़ा का बहुत अधिक प्रचार था। उसके विषय में जो अनेकविश बाद उत्पन्न होते रहते ये, उनके निर्णय मी षमंस्थीय न्यायालयो द्वारा किये जाते थे। बूत के सम्बन्ध मे यह स्थवस्था थी, कि जुआ के बल उन्हीं स्थानो पर खेला जा सके जो कि इसके लिखे नियत हो। बूतास्थ्रक संज्ञा के राजकर्मभारी का यह कार्य था, कि वह दून को केवल निरिचत स्थानो पर केदित करे। जम्मत्र जुला खेलने पर १२ पण जुरमाने का विधान था। जुत कीला के लिये जिन पानो (अक्त) और काक्षणियों की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्दोध रूप में प्रस्तुत कराना भी खुतास्थ्रकों का कार्य था। यदि कोई किवर (जुला खेलने बाला) इन्हें होशियारी से बदल दे, तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाता था। जुला खेलते हुए 'कूटकर्म' करते पर पूर्वस्माहत्वरण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, उन्हों जो खेली हो उन्हें भी जब्द कर लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया जाता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए में जो राषि या इच्च जीता जाए, उसका ५ प्रतिश्चत राज्य प्राप्त कर लेता हा हसके अदिवाद जात जाए, उसका ५ प्रतिश्चत राज्य प्राप्त कर लेता था। इसके अतिरक्ति अक आर्थ उपकरणों का किराया, खूतस्थान का किराया और येय आदि का मूल्य भी कितवों को प्रधान करना होती था।

(२१) प्रकीर्णकानि (विविध) (कौ अर्थ ३।२०)---कतिपय अन्य भी ऐसे विषय थे. जिनके सम्बन्ध मे उत्पन्न विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। ये विषय निम्नलिखित थे-(१) मॉगी हुई, किराये पर ली हुई, अमानत के रूप में रखी हुई या सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्पत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर वापस न किया जाए। (२) छायादार स्थानो का यदि निर्घारित अवधि से अधिक समय तक उपयोग किया जाए। (३) सैनिक मार्गो और नदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शुल्क प्रदेय हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पडोसियों के विरुद्ध लड़ने के िये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने के लिये मुप्दें की गई हो, और वह उस सम्मत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई अपने माई की पत्नी को हाथ से खीचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा (बेश्या) के पास जाने का यदि कोई यत्न करे। (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से पण्य खरीदे, जिसे वेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो। (८) जिस सकान के द्वार पर सदा (Seal) लगी हो, यदि उसे तोडने का यत्न किया जाए। (९) यदि कोई अपने पडोसिया को अति पहुँचाए। (१०) गहस्वामी की ओर से म-सम्पत्ति का किराया बसल कर यदि कोई उसे अपने प्रयोग में ले आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुई विधवा स्त्री से यदि कोई जबर्दस्ती अनाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डाल किसी आर्य स्त्री का स्पर्श करे। (१३) किसी व्यक्ति के विपद्ग्रस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये न जाया जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को भागता हुआ पाया जाए। (१३) देव और पितु-कार्यों (आद आदि) में यदि कोई बौद्ध, आजीवक या सुद्ध-प्रवृज्ञित को मोजन कराए। (१६) शामन द्वारा अनिवकृत व्यक्ति यदि किसी अपराधी से श्रूपथपूर्वक गवाही ले। (१७) जो राजकीय सेवा मे न हो, यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रयत्न करे। (१८)

यदि कोई क्षद्र पश्जों को बिचया करे। (१९) यदि कोई औषघ द्वारा दासी का गर्म विराए। (२०) यदि पिता और पत्र, पति और पत्नी, माई और बहन, मामा और मानजा या मानजी, और आचार्य और शिष्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए भी) परित्याग कर दे। (२१) यदि अपने साथ लाये हए किसी व्यक्ति को ग्राम के बीच मे या जगल में छोड़ दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये चले हो, उनमें से किसी को यदि यात्रा के परा होने से पर्व ही छोड दिया जाए । (२३) अवन्धनीय पुरुष का यदि बन्धन किया जाए या बन्धन में सहायता की जाए. और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त कर दिया जाए या बन्धनयक्त होने मे सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिय व्यक्ति को बन्धन में रखा जाए। यहाँ जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में भी अनेक बाद उपस्थित हो सकते थे, जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीशो को करना होता था। यहाँ यह घ्यान मे रखना चाहिये कि धर्मस्थीय न्यायालया के अधिकार-क्षेत्र मे कतिपय हेसे विषय भी थे. जिनके निर्णय आधुनिक समय मे फीजदारी (Criminal) न्यायालयो द्वारा किये जाते हैं। अत. धर्मस्थीय न्यायालयो को अविकल रूप से दीवानी (Civil) न्यायालयो के सदश समझना समुचित नहीं होगा। पर इस प्रकरण में द्रमने जिन विषयों का सक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, उनसे धर्मस्थीय न्याया-लयों के क्षेत्राधिकार को समिवत रूप समझा जा सकता है।

पर्मन्थां (धर्मत्थीय त्यायालयों के त्यायाधीशों) के कतियय अत्य कार्य भी थे। देव, प्राह्मण, तप्त्यनी, म्ली, बाल, बृढ, रोगी, अनाव आदि के हिलों को उन्हें दृष्टिक में रक्ता बाहिये, वाहे ये मामले उनके त्यायालय में बाद (मुक्दमें) के रूप में प्रस्तुत न भी किये गये हां। विद्या, बृढि, पौष्टा आदि की दृष्टि से जो व्यक्ति विश्वेदवाएँ रहते हों, उत्तका प्योचित सम्मान करना भी धर्मस्थों का कार्य था। धर्मस्थों के लिये कीटत्य का यह आदर्श था—पर्मस्थों की सबके प्रति समृद्दिट होगी बाहिये, सबका विश्वास उन्हें प्राप्त होना बाहिये, जनना में के लोकप्रिय होने बाहिये, और विना किसी छल-छिद्र के उन्हें अपने कार्यों को सम्पादित करना चाहिए।

### (३) कण्टक शोधन न्यायालय

कण्टक शोधन त्यायालय के त्यायाधीशों को 'प्रदेख्टा' कहते थे। जिन विषयों के साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन त्यायालयों में प्रम्तुन किये जाते थे, उनमें मुख्य निम्न-लिखित ये—

(१) कारकरश्रमम् (की. अर्थ. ४।१)—(शिल्ययो व कारीगरों की रक्षा तथा जनते इत्तरों की रक्षा)—मीर्थ युग में शिल्ययों व कारीगरों के हिलों की रक्षा के लिये अनेकविष कानूनों की सत्ता थी। साथ ही, इस प्रकार के व्यवस्थाएं भी इस युग में विचान थी, जिन द्वारा शिल्यियों को कर्नव्यपालन के लिये विवश किया जा सकता था। इससे सम्बन्ध रखने वाले बादो का निर्णय कण्टक शोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था। शिल्पी जिस कार्य को जहाँ और जितनी अवधि तक सम्पन्न करने का जिम्मा लें, वही और उतने ही समय में उसे पूरा करें। यदि वे यह कह कर कि कोई स्थान व समय निर्धारित नहीं हुआ था, कार्य को पुरा न करे, तो उनका चौथाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया जाए, और कुल पारिश्रमिक का दुगना उन पर जुरमाना किया जाए। पर यदि कार्य को नियत अवधि में पूर्णन कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो, तो शिल्पियो का न बेतन काटा जाए और न उन्हें दण्ड ही दिया जाए । यदि शिल्पी माल को नष्ट कर दें या खराब कर दे. तो उनसे नकमान की क्षतिपूर्ति करायी जाए। यदि वे कार्य को ठीक प्रकार से न करे, जिस ढंग से कार्य करना उन्होंने स्वीकार किया या वैसा न करे, तो उन्हें न केवल वेतन न दिया जाए, अपित उससे दशना दण्ड भी दिया जाए। घोबियों के लिये यह व्यवस्था थी कि वे स्वय केवल हमें ही वस्त्रों को पहन सके, जिनपर मदगर का चिन्ह अंकित हो। घोने के लिये आये हुए बस्त्र को यदि वे बेच दे, रेहन रख दे या किराये पर दे दे, तो उन्हें १२ पण जरमाना देना होता था। यदि वस्त्र को बदलकर लाएँ, तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई सनार किसी चोर में सवर्ण ऋय करें, तो उन्हें ४८ पण जरमाने की सजा दी जाती थी। यदि वे किसी आभाषण को (पिघला लेने के कारण) प्रच्छन या विरूप दशा मे क्रय करे, तो उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो बोरों के लिये निर्वारित है। चौदी के आभयण बनाने के लिये एक रूप्यवरण पर एक भावक के हिमाब में मजदरी देने की व्यवस्था थी. और सोने के आभपणों के लिये सवर्ण के आठवे भाग की। साधारणतया, आभवण में जितने मत्य की चादी या सोना प्रयक्त हुआ हो, उसके आठवे भाग के मृत्य के बराबर मुनार का वेतन निर्धा-रित या। पर यदि आमपण अधिक कलात्मक हो या मुवर्णशिल्पी अधिक होशियार हो. तां उसे दगना पारिश्रमिक दिया जाता था। भिष्यजो (चिकित्सको) के लिये यह आवश्यक था कि यदि कोई प्राणवाधिक (गम्भीर) रोग से ग्रस्त रोगी उनके पास चिकित्सा के लिये आए, तो वे त्रन्त उसकी सुचना शासन को प्रदान करे, अन्यथा उन्हें पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्मक की लापरवाही से किसी रोगी की मत्य हो जाए, तो चिकित्सक को मध्यम माहम दण्ड दिया जाए । यदि चिकित्मक रोगी की उपेक्षा करे या उसका जलटा इलाज करे, तो ऐसा करने को 'पारुष्य' मानकर तदनरूप दण्ड उसे दिया जाए । अन्य प्रकार के जिल्लियों के विषय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे भी बहुत-से शिल्पी जनता के पीड़न के िये तत्पर रहते थे, और चोर होते हुए भी इस इस से आचरण करते थे मानो वे चोर न हो। इमीलिये चाणस्य ने यह व्यवस्था की थी, कि "वणिको, कारुओ, कुशीलवो, मिक्षको और कुहको तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों को जो वस्तुत चोरहो पर 'अचोर' के समान आचरण कर रहे हो, जनता का पीडन न करने दिया जाए।"

(२) बैबेहरू रक्षणम् (की. अर्थ. ४१२)—(व्यापारियो की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा)—व्यापारी सही बाटो और मापो का ही प्रयोग करे, इसका विशेष व्यान रखा जाता था। में स्थाप्यक्ष संता के राजकर्मचारी का यह कर्तव्य या कि बह इन माणें का निरोक्षण करता रहें। बही यह भी देवता वा कि व्याप्त पिष्य को तोलने के लिये जिस तुला का स्थान करते हैं, बह ठीक तोलती है या नहीं। यदि कोई व्यापारी माल बरोदने के लिये ऐसी तुला का प्रयोग करते हों जो अधिक तोलती होता तुला को प्रमुक्त करें, तो उनके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। यदि व्यापारी आपस में मिलकर पण्य को रोक ले और महेंगी कीमत पर बेचने का प्रयत्न करें, तो केता और विवर्तता दोनों को सहल पण जुरमाने की सजा दी जाए। बान्य, त्येह (तेल और यह तो, सार, लवन, सुगन और औपधि में समान कर रंग की बरलु की मिलावट करने पर तबारह एण जुरमाने करने की व्यवस्था थी। वात्य सर्व पण्य को बेचने वाले व्यापारियों के लिये यह आवस्यक या, कि वे जनता के हिल को सदा हिएने रहे । व्यापारी कितना मूनाका ले सके, यह भी तिपारित या। स्वदेशी पण्य पर मुनाफे की मात्र मं प्रतिस्त तो। मह भी निर्वादित वार्य पर सुगाफ की सात्र मं प्रतिस्त तो। मह स्त्री पण्य को स्त्री मात्र पर सुगाफ की सात्र में प्रतिस्त तो। स्वर्वेशी पण्य पर मुनाफे की मात्र मं प्रतिस्त तो। मह स्त्री पण्य पर सुगाफे की मात्र मात्र स्त्री स्वर्ण पर स्वर्ण प्रतिस्तर।

(३) उपनिपात प्रतीकार: (की अर्थ. ४।३) (प्राकृतिक विपक्तियों का निवारण)— प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती है, अग्नि, जल, महामारी, दिमक्ष, चहे, सिंह, सर्प और राक्षस । अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती है, वे ही यहाँ अभिन्नेत हैं। अग्नि की विपत्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थी, जैसे श्रोप्म ऋतु मे ग्रामो के निवासी मोजन घर के बाहर बनाएँ और उन सब नियमो का पालन करे जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थकास्त्र के 'नागरिकप्रणिधि.' अध्याय में किया गया है। इन नियमो पर हम एक अन्य प्रकरण में विशद रूप मे प्रकाश डालेगे। जो इन नियमों का पालन न करे, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता था, और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मुकदमे कण्टकशोधन न्यायालय के सम्मल ही पेश किये जाते थे। जल का मय प्रधानतया बाढ के रूप मे था। उस से बचने के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर वसे हए ग्रामों के लोग वर्षा ऋतू में ऐसे स्थानो पर चले जाएँ, जो ऊँचे हो और जहाँ बाढ का पानी आने की आशका न हो। साथ ही, काष्ठ के बेडे, बाँस के बेडे और नौकाएँ तैयार रखी जाएँ। यदि किसी व्यक्ति को डबता हुआ पाया जाए. तो अलाव (तम्बो), दति (पश की खाल जिसमें हवा भरी हुई हो), प्लब (लकडी का तस्ता), गण्डिका (छोटी नौका) आदि द्वारा उसकी रक्षा की जाए। यदि कोई इस कार्य में प्रमाद करे. तो उसे १२ पण जरमाने की सजा दी जाए। पर यदि किसी के पास प्लब आदि न हो, तो उसे दण्ड न दिया जाए । महामारियों मे रक्षा करने के लिये जहाँ औपनिषदिक उपाय प्रयक्त किये जाएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक औपधि द्वारा उनका प्रतिकार करें और सिद्ध तापस लोग शान्ति-प्रायश्चित्त के अनुष्ठान करें। दुर्भिक्ष पडने पर सरकार की ओर से बीजो और मोजन का वितरण कर जनता के प्रति अनग्रह प्रदक्षित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाएँ, जिनसे दूमिक्ष-

पीडित लोगो को काम मिल सके ;सञ्चित अन्न आदि को वितरित किया जाए ;देश में जो अम हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विभाजन किया जाए; मित्र-राज्यां से सहायता प्राप्त की जाए और घनिक लोगों को अपने घन को उगल देने के लिये विवश . किया जाए । चुहो की सख्या में अत्यधिक वृद्धि को भी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता था। इसके निवारण के लिये विर्वली वनस्पति को घान्य में मिलाकर उन स्थानो पर रख दिया जाता था. जहाँ चहो का प्रकोप हो । टिड्डी दल, पक्षियों के झुण्ड और कृमिया के सब का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में लाये जाते थे। मिहो के विनास के लिये मदन रस में मिचित पशु-शवों को जगल में रखने का विधान था। लक्षकों (शिकारियो) और स्वर्गणिको (शिकारी कृत्ते पालनोलो) को यह आदेश दिया जाता था. कि वे कट पिञ्जरो द्वारा सिहो को पकडने का प्रयत्न करे। कवच घारण किये हुए शस्त्रधारी भी सिहों को मारने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। सिह की पकड़ में अग्रे हुए ब्यक्ति को बचाने का यत्न न करने पर बारह पण जरमाने का विधान था । शेर का शिकार करने वालों को यही राशि इनाम में दी जाती थी। साँपों के विनाश के लिये भी अनेकविश्व व्यवस्थाएँ की गई थी। राक्षसो के सब का निवारण करने के लिये आथर्वण कियाओं का विधान था। सिद्ध तापसो और मायायोग में प्रवीणों से रक्षों (मत प्रेत आदि) की बाधा को शान्त कराया जाना था। चाणक्य ने लिखा है कि माया योग मे निष्णात निद्ध तापसी को राजा की ओर से अपने देश में बमाया जाए. और उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि दैवी विपत्तियों का वे प्रतिकार कर सकते हैं।

- (४) गुड़ावीविनां रक्षा (की. अर्थ. ४।४)—(गैरकान्नी उपायो से आजीविका जानते वालो में रक्षा)—कीन व्यक्ति गैर कान्त्री हम से काम कर रहे हैं, इसका परिवार प्राप्त करने के लिये मित्रयो (गुल्वरो) की नियुक्ति की जानी थी, जो मिद्ध, तापन, परिवारक, कार्तिनिक (ज्योतियो), विक्रित्सक, उत्पन्त (पायन), मूक, विष्ठ, तापन, परिवारक, कार्तिनिक (ज्योतियो), विक्रित्सक, उत्पन्त (पायन), मूक, विष्ठ, तापन, परिवारक, कार्तिनिक (ज्योतियो), विक्रित्सक, उत्पन्त (पायन), मूक, विष्ठ, विद्युक्त कार्ति विवार विवार विवार विवार करी कार्या कर्मा कार्ति कार्या होते की व्यक्ति कर्मा कार्ति वाजा होते की आध्वक्त होते अत्र विक्रित्स पर गृहाजीवि (गैर कान्त्री दिया वाता था विज्ञ वातीवी की मदृश कार्य करनेवाला होते का होता किया हुता हो। सविष्य व्यक्तियो की गृहाजीविचा का इसी वस से त्या किया जाता था। कोटत्य ने लिखा है कि तेरह प्रकार के गृहाजीविचा का इसी वस से दिया विवार के कारण वनते हैं। उन्हें या तो देश में विज्ञकृत कर दिया जाए और या दोध के अनुक्य उन्हें देश देशा जा। गृहाजीविचा के कारण वनते हैं। उन्हें या तो देश में विज्ञकृत कर दिया जाए और या दोध के अनुक्य उन्हें देश देशा जाता था। ग्राप्त हारा किया जाता था। विकार सामाज्य हारा किया जाता था।
- (५) सिद्धस्यञ्जनंत्रीणवप्रकाशनम् (कौ. अर्थ. ४१५)—(दूषित प्रवृत्तियो वाले युवको को सिद्धो का भेस घरे हुए गुप्तचरों द्वारा पकड्वाना)—राज्य में कीन-भे

व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्यापृत है, इसे पता लगाने के लिये गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता था। पहले साबारण गुप्तचर यह मालूम करते थे, कि किन व्यक्तियों की गतिविधि शंकाजनक है। फिर सन्दिग्ध व्यक्तियों के अपराधी का पता करने और उनके अपराधी होने की बात की पृष्टि के लिये विशिष्ट गप्तचरो की सहायता ली जाती थी। इसके लिये जो ढंग प्रयोग में लाये जाते थे. कौटलीय अर्थ-शास्त्र में उनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। सिद्ध का भेस बनाए हए गृग्तचर सदिग्ध युवको के पास जाकर यह कहे, कि हम ऐसी विद्या जानते हैं जिससे मनुष्य अन्तर्धान हो जाता है। इसरा कोई उसे देख नहीं सकता। हम बन्द हुए द्वार को मन्त्रशक्ति द्वारा लोल भी सकते हैं। किसी भी स्त्री को वश म करने की विद्या में भी हम प्रवीण हैं। जब सदिग्ध यवको को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें एक ऐसे ग्राम में ले जाएँ जहाँ पहले में ही राजकीय गुप्तचर गये हुए हो । एक मकान के पास जाकर वे सिद्ध युवको से कहे---हमारे मन्त्र के प्रमाब की यही परीक्षा कर लो। बन्द द्वार के सामने खडे होकर सिद्ध कहे— द्वार खुल जाए। मकान में विद्यमान गुप्तचर चुपचाप द्वार खोल दे, और इस दग में लेट जाएँ मानों वे सोए हए हो । अब सिद्ध युवकों से कहे-हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव से तम्हें कोई देख नहीं सकता । तुम इस मकान में जो चाहो सामान उठा लो । इस मकान के सब निवासी हमारी मन्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे, न तुम्हे कोई देख सकेगा और न कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ है (जो वस्तुत गुप्तचर स्त्रियाँ हो), उनके प्रति मी तुम यथेंग्ट बरताव कर सकते हो, क्योंकि वे भी हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव में हैं। जब दूषिन प्रवृत्ति के युवको को उस मकान में चोरी करके और वहाँ विद्यमान स्त्रियों से यथेप्ट कामाचार करके सिद्धों के प्रति विश्वास हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहे--अव तुम हममे यह विद्या सीख लो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दूपित प्रवित्तयो थाले यवक मिद्धों के प्रति विश्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी ग्राम में चोरी करें या कामाचार के लिये प्रवत्त हो, उन्हें नुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनमें यह पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किय प्रकार के गैर-काननी कार्य करते रहे हैं। चोरो और डाकुओ को पकड़ने के लिये भी इसी उपाय को प्रयक्त किया जाए। कतिपय सत्री पुराने चोरो का भेन बनाकर उन व्यक्तियो से मेलजोल करे, जिनपर चोर होने का सन्देह हो। जब सित्रयो हारा उत्साहित होकर वे चोरी के लिये प्रवत्त हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पुर और जनपद के निवासियों को दिखाकर यह कहे—राजा को चोर पकड़ने की विद्या आती है। इसी विद्या द्वारा ये चोर पकड़े गये हैं। अभी हमें अन्य चोरो को भी गिरफ्तार करना है । यदि आपके स्वजनो (आत्मीयो) में कोई 'पापाचार' (चोरी आदि गैर-काननी काम करने वाले) हो, तो उन्हें ऐसा आवरण करने से रोक दो। चोर, डाक आदि अपराधियों का पता करने के लिये ग्वाले. शिकारी, व्याध (बहेलिया) आदि के भेस घरे हुए गप्तचर

उन कोगों में मिल-जुक जाते थे, बिन पर चोरी, इस्त्री आदि में व्याप्त रहने का सन्देह हों। मौका पाकर उनके मोजन में मादक डब्य मिलाकर वे उनसे उनके पाप कमी का पता करते थे। इस प्रकार जब अपरामी मिरस्तार कर किये जाते थे, तो उन्हें कण्डक-कोभन न्यायालयों में न्याय के लिये पेश किया जाता था।

(६) शंकारूपकर्माभिग्रहः (कौ. अर्थ. ४।६)—(आशका होने पर या वस्तृतः अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी)—कतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे, स्वाभाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के ये--जिनको विरासत मे वहत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आय का कोई प्रत्यक्ष साधन न हो, जो बहुधा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हो. जो अपने पेशे व व्यवसाय को छिपाते हो, जो भासमक्षण, सरापान, उत्कृष्ट भोजन, सगन्य, माल्य (मालाएँ), वस्त्र और आमध्यो पर वहत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक खर्च कर रहे हो, जो चरित्रहीन स्त्रियो, द्यत और मद्य बेचने वालो से ससर्ग रखे; जो बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हो, जिनके विषय मे यह पना करना कठिन हो कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या कारोबार करते हैं, जो जगलो और पार्वत्य स्थानो पर अकेले आते-जात रहते हो : जो अपने निवासस्थान के समीप या दूर गप्तरूप से मन्त्रणाएँ करते पाये जाएँ; जो हाल मे ही लगी हुई चोट या त्रण की गुढरूप से चिकित्सा कराएँ: जो अपने मकान के तहलाने या अन्दरूनी कक्ष में नित्य आते-जाते दिलायी दे: जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो . जो परस्त्रियों, इसरों की सम्पत्ति और इसरों के घरों के विषय में वार-बार पछताछ करते हो. जिनका किस्सत कर्म करने वालों और कृत्मित शास्त्र के ज्ञाताओं से ससर्ग हो , जिन्हें अन्धकार के समय दीवारों के पीछे या छाया में घुमता हुआ पाया जाए; जो देश और काल को घ्यान में न रख सदिग्ध द्रव्यों का क्रय-विक्रय करे; जिनका व्यवहार वैरयुक्त हो, जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो, जो विभिन्न लिख्डो (चिन्हो) द्वारा अपने रूप को बदलते रहते हो, जो अपने पर्व परुषो की प्रधाओं को अकारण ही छोड दें, जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कर्मचारी) को देखकर छिप जाएँ या कही अन्यत्र चले जाएँ , जो बैठे हुए ही गहरी साँसे लेने लगे ; जिनका चेहरापीला पड़ा हुआ हो या सख रहा हो: जिनकी आवाज लड़खड़ाती हो. जो सदा किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलने हो, और जिनकी शकल भयकर हो। कौटल्य के अनसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज-कीय कोश व घरोहर रखी हुई राशि का दूरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकता सबंधा सवामाविक है।

कष्टक शोधन न्यायालयों के समक्ष केवल संदिग्ध अपराधियों के मामले ही प्रस्तुत नहीं किये जाते यें। चोरी, डकैती जादि के अभियोगों पर मी ये न्यायालय विचार करते थें। यदि कोई वस्तु लोयों गई हो या चोरी हो गई हो, तो उसकी सचना पहले उन व्यापारियों को मेज देनी चाहिये जो उस वस्तु मे व्यवहार करते हो। यदि ये व्यापारी सुचना प्राप्त हो जाने पर भी उस (खो गई वा चोरी गई) वस्तु को छिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोव (बोरी में शामिल होने या सहयोग देने) का दोषी समझा जाए। पर यदि उन्हें बोरी की मुचना न मिली हो, चाहे वह (चोरी गई) वस्तु उनके पास हो, तो उसे वापस लीटा देने पर उन्हें साचिव्यकर दोष का भागी नहीं माना जायगा। यदि कोई मनुष्य किसी पुराण भाण्ड (पूराने माल) को बेचना चाहे या रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना सस्याध्यक्ष को देनी होगी। सूचना प्राप्त होने पर सस्याध्यक्ष यह मालूम करेगा कि यह (पुराण भाण्ड) उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है । यदि संस्थाध्यक्ष को सतोष हो जाए, तो वह उसे बेचने या रहन रखने की अनुमति दे देगा। पर यदि सम्बाध्यक्ष इस परिणाम पर पहुँचे कि यह स्रोबा हुआ (या चोरी गया) माल है, तो उमे उसके असली स्वामी को सौप दिया जाए। पुराण भाण्ड के स्वामित्त्व का निर्णय करने के लिये किन माधनो का आश्रय लिया जाए, -इसका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप में प्रतिपादन किया गया है। यदि यह साबित हो जाए कि पराण भाण्ड ऐसा है जो कि उसके वास्तविक स्वामी से कही खो गया था. कही गिर गया था या चोरी गया था, तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि वह भाण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला। यदि वह इनको सतोप-जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह माण्ड ले लिया जायगा, अपिन उसके मृत्य के बराबर उससे ज्रमाना भी लिया जायगा, या उसे चोरी के अपराध में दण्ड दिया आयगा। चोर, डाक, व्यभिचारी, दरवाजा व खिडकी तोडकर मकान मे घुमनेवाले और इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के माथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है—''प्रदेष्टा गोपो और स्थानिको की सहायता से उन चोरों का पता करें जो पूर से बाहर के हो। दुर्ग (पूर) के अन्दर के चोरों का पता नागरक की सहायता से लगाया जाए, उन साधनों से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।" निस्सन्देह, चोर आदि अपराधियों को दण्ड देना प्रदेख्टा का ही कार्य था।

(७) आजुमुतक परोक्षा (की. अर्थ. ४।७) (मृतदेह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण का पता ज्याना)—यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु सन्देहस्यद परिस्किति है है हो, तो जान का पता ज्याना)—यदि किसी व्यक्ति को स्वत्य स्वादा जाता था। शव के बाह्य किन्दों को देखकर किस प्रकार मृत्यु के कारण की जाना था। शव के बाह्य किन्दों को देखकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाता था। शव के बाह्य किन्दों को देखकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाता था। शव के बाह्य किन्दों को वेसकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाता था। शव के बाह्य किन्दों प्रविद्या के किस प्रकार प्रविद्या प्रविद्या अविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या के कारण प्रविद्या प्रविद्या कि कि कि स्वत्य की प्रविद्या कि कि स्वत्य की प्रविद्या की कारण है है। यदि हाथ प्रविद्या हो और मानून कोले पढ़ वर्ष हो, तो यह समझना वाह्निय कि मृत्यु विव्य के कारण हुई है।

इसी प्रकार की अनेक पहचानों का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुधा ऐसी भी होता है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढग से लटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या का मामला समझ लिया जाए। यह मालम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणों का पता लगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो। मृत व्यक्ति के परिचारक जनो (नौकरो) से पुछताछ की जाती थी। आवश्यकता के अनुसार उनके प्रति कठोरता का व्यवहार भी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दें। मृत व्यक्ति के परिवार की स्त्रियों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमें से कौन द खोपहत (द ख की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है जिसे मन व्यक्ति ने विरासत से वञ्चित किया हो और जिसका कोई अन्य पुरुष पक्ष ले रहा हो। काँटल्य के अनुसार हत्या के प्राय निम्नलिखित कारण होते है—स्त्रियो और कूट-म्बियों के दोए, पेजें के बारे में प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियों के प्रति द्वेप माव, पण्यसस्था (ब्यापार, व्यवसाय आदि) विषयक झगडे और मुकदमेवाजी। इन कारणो से रोष उत्पन्न होता है. और फिर रोप से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास के लोगों को बलाकर उनसे ये प्रश्न किये जाते ये—इसे यहाँ कौन लाया था, कौन इसके साथ था, क्या उन्होंने यहाँ किसी सशस्त्र मनुष्य को देखा था, या किसी ऐसे मनुष्य की जी उद्भिन प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी सचना दे, उसके अनसार जॉच की जाती थी। इस प्रकार हत्या के कारणो और हत्यारे का पता करके मकदमा कण्टक शोधन न्यामालय मे भेज दिया जाता था।

(८) बाक्यकर्मान्सोगः (की. अर्थ. ४।८)—(अपराय का पता करने के लिये विजय मांति के प्रन्तों को पुछना और शारीरिक कट देना)—चोरी आदि अपराधों के सन्देह में जिस व्यक्ति को गिरस्तार किया बाता था, उससे पहले यह पुछा जाता था, कि बारदात से पहले के दिन वह कही था, किम काम में लगा था और रात उसने कही बिनायी थी। गिरस्तारी के समय तक उमकी सब गतिबिध के बियय से उससे प्रश्त किये जाते थे। यदि साक्षियों द्वारा उसके उत्तरों की सत्यात प्रसाणित हो जाए, तो उसे निर्दीय मान लिया जाता था। अन्यवा उसे शारीरिक कट प्रदान कर सचाई का पता लगाया जाता था।

धारीरिक करट के अनेक इय थे, वेंत मारना, लटका देना, उँगलियो के जोडो को जलाता, तेल पिकाकर धारीर को गरभी पहुँचाता, ठण्ड की रात मे मकान के बाहर हरी मास पर लिटाना, मूँह तीचे करके पैरो के बल लटकाता आदि। अपराध जितना मम्मीर हो, उसी के अनुरूप धारीरिक करट दिया बाता था। पर मामूली अपराध से अमियुक्त ब्यक्ति के लिये धारीरिक करट दिया बाता था। पर मामूली अपराध से अमियुक्त ब्यक्ति के लिये धारीरिक करट दिया नहीं थी। बाल, बृद्ध, रोनी, सत्त, पागल, मूल-प्यास या सफर के कारण बके हुए और दुबंल व्यक्ति को धारीरिक करट तहीं निष्ध या। जो अपने अपराध को स्वय स्वीकार कर लें, उन्हें भी धारीरिक करट तहीं

गाँची का स्तूप

दिया जाता था। शारीरिक कष्ट देकर अपराध को स्वीकृत कराने की आवस्यकता उन्हीं व्यक्तियों के लिये होती थी, जो स्वय या पूष्टताछ द्वारा अपने अपराध को स्वीकार न कर लै, और जिनको अपराधी समझने के पर्याप्त कारण विश्वमान हो। दिल्यों से अपराध स्वीकृत कराने के लिये यह व्यवस्था थी, किया तो उन्हें शारीरिक कष्ट दिया ही न जाए और केवल पृष्टताछ द्वारा ही काम लिया आए, और या उनके लिये शारीरिक कष्ट की मात्रा आधी रक्षी जाए। पर जो में पिकी हो या जिसे बच्चा हुए एक मास से कम समय हुआ हो, उसे शारीरिक कष्ट कदाधि न दिया जाए।

कोई अभियुक्त बस्तुत. अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय साश्रियों के आघार पर फिया जाता था। केवल इस कारण कि अभियुक्त बारतात की जबहु पर उपस्थित था, या इस कारण कि उनकी शक्क अपराधी से मिलती है, या उसने बैसे ही बरत पहने हुए हैं जैसे बस्त्रों में अपराधी को देशा जया था, या उसके पास एसी बस्तुर्य उपलब्ध हुई है जो कि जोगी गई बस्तुओं में मिलती-बुलती हैं, या उसने शारिशिक कप्टके मुग्न से अपने को अपराधी स्वीकार कर लिया है, किसी को अपराधी नहीं मान लिया जाता था। जब साक्षियों द्वारा किमी का अपराध मिद्र हो जाए, उसी उसे अपराधी महा जाता था।

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम (की. अर्थ. ४।९) (ज्ञासन के सब अधिकरणो या विमागों की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा) — राजकीय सेवा में नियक्त अध्यक्ष और उनके अशीन कार्य करनेवाले राजपुरुष (राजकर्मचारी) राजक्षक्ति का दहपयोग भी कर मकते थे। अत यह आवश्यक था, कि उन पर भी नियन्त्रण रखा जाए। क्योंकि बहत-से उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित थे, अत यह मय बना रहता था कि उनमे कार्य करने वाले व्यक्ति द्रव्य की चोरी न कर ले। ऐसा करनेवाले राजकर्मचारियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। लानो और कारखानो (कर्मान्तो) से रत्न सद्ध बहुमूल्य पदार्थों का अपहरण करनेवालों के लिये मत्यदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार करने वाले कारलानों से साधारण वस्तुओं की चौरी करने पर पूर्वस्साहम दण्ड दिया जाता था। पण्य-स्थानों में राजकीय पण्य की चोरी करने पर यदि चोरी की गई बस्तु का मृत्य १।१६ पण से १।४ पण तक हो. तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। यदि अपहृत (चोरी की गई) वस्तु का मन्य १।४ पण से १।२ पण तक हो, तो जरमाने की मात्रा २४ पण निर्घारित थी। १।२ पण से ३।४ पण मत्य की वस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और ३।४ से १ पण तक के मृत्य की वस्तु के चराने पर ४८ पण जुरमाने का विधान था। इससे अधिक मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर जरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती थी, और ८ पण से अधिक मृत्य का माल चुराने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोष्ठा-गार, पच्यागार, कुप्यागार, आयुधागार आदि से चोरी करने पर भी इसी प्रकार के कठोर दण्डों की व्यवस्था थी। निस्सन्देह, राजकीय कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विघान कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है, वह अत्यन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा में न हो. यदि

दे चोरी करे, तो उनके दण्ड की मात्रा कम होती थी। राजपुरुष यदि १ पण के मूल्य की वस्तु को चुराता था, तो इस अपराय के िन्नये उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। पर अस्य व्यक्ति यदि इतने ही मूल्य की वस्तु को चुराए, तो उससे केवल १२ पण जुरमाना वसस्य किया जाता था।

अन्य भी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषों को दण्ड देने का विधान था। यदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरुष ऐसा आदेश दे जिसे देने का उसे अधिकार न हो, या गेमी राजकीय मदा (Scal) का प्रयोग करे जो जाली हो या जिसे प्रयक्त करने का उसे अधिकार न हो, तो इस अपराध के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दशाओ में उसे मत्यदण्ड भी दिया जा सकता था। घर्मस्य (घर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाशीश) तक भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि धर्मस्य बादी या प्रतिवादी को डॉटे. उसकी भर्त्सना करे, उसे न्यायालय से बाहर निकाल देया बोलने न दो, तो उस के लिये पूर्वस्साहस दण्ड का विधान था। यदि कोई धर्मस्य जो पच्छय (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो अपच्छय हो उसे पुछे, पुछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को मिखाए, याद दिलाए, या पहले दिये हुए वक्तव्य का निर्देश करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार न्यायालय -के लेखको व अन्य कर्मचारियों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कण्टकशोधन न्यायालय के न्यायाधीश) भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि वे किसी को विहित दण्ड में अधिक दण्ड दे, तो उनके लिये भी दण्ड का विधान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के कर्मचारी केंद्रियों के विश्वाम, भोजन और शीचादि नित्यकर्मों से बाधा हाले. तो उनपर ३ पण या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार से कैदियों को मक्त कर दे, तो न केवल उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाए अपित उसकी प्राणदण्ड भी दिया जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कैदी को बारीरिक कच्ट (torture) दे. तो उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाए, और यदि वह कैदी को मोजन और जल देना बन्द कर दे, तो जुरमाने की मात्रा ९८ पण हो । यदि कैदी को क्लेश दिया जाए या उसमें रिश्वत ली जाए, तो मध्यम साइस दण्डढ की व्यवस्था थी। केंद्री को मारने पीटने पर १००० पण दण्ड का विधान था । बत्धनागार का कोर्ड कर्मचारी यदि किसी कैदी स्त्री से बलात्कार करे, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। कैदी दासी-स्त्री से बलात्कार करने पर पूर्वस्साहस दण्ड का, चोर स्त्री (कैंदी) से बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड का और आर्या स्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर मत्यदण्ड का विधान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक-विध राजकर्मचारियो से जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है---'राजा को चाहिये कि समुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेतनमोगी (राजकर्मचारियो) की शुचिता को स्थापित करे, और फिर ये श्वि (शृद्ध ) राजकर्मवारी पौर जानपटो के व्यवहारो को शद्ध करे।"

(१०) एकाङ्कवधनिष्कयः (कौ. अर्थ. ४) १०) (अग काटने का दण्ड मिलने पर

उसके बदले में जुरमाना देने के आवेदन-पत्र)---मौर्य युग मे अनेकविध अपराघो के लिये अग काटने के दण्ड का भी विधान था। पर इस दण्ड को जरमाने के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता था। इस विषय के बादों का निर्णय कण्टकशोधन न्यायालयों द्वारा ही किया जाता था। यदि कोई अर्थचर (वेतन ब्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष) तीर्थवात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंघन) या ग्रन्थिमेद (राजकीय धन के अपहरण) का अपराची हो, तो प्रथम अपराच की दशा में उसकी तर्जनी उगली काट दी जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण जुरमाने के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता था। दूमरी बार यही अपराध करने पर अग-छ दन या १०० पण जुरमाने का विधान था। यदि तीसरी बार यही अपराध किया जाए, ता दावाँ हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण जुरमाना किया जाता था। यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराध करे, तो उसके लिये मृत्युदण्ड का विघान था। २५ पण से कम मृत्य के कृतकूट, तकूल, मार्जार (बिल्ली), स्व (कूला) और सुकर (सूअर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जरमाने मे परिवर्तित किया जा सकता था। अनुमति के बिना दुर्ग मे प्रवेश करने पर और दुर्ग की प्राचीर के छेद से घन बाहर ले जाने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, पर इस दण्ड को २०० पण जरमाने मे बदल-वाया जा सकता था। यदि कोई बोरी या व्यक्तिवार में सहयोग दे, तो उस व्यक्ति और सम्बद्ध स्त्री को नाक कान काटने का दण्ड दिया जाता था. या उसके बदले मे ५०० पण जुरमाने का । इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डों का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है।

(११) मुद्धस्वत्रस्य वण्डकल्यः (की. अर्थः ४।११) (ज्ञारीरिक कच्ट के साथ या उनके बिना मृत्युव्यड)—यदि कल्ड में किसी की हत्या कर दी जाए, तो हत्यारे के किये वित्र (ज्ञारीरिक कच्ट के माथा थात (मृत्युव्यड) का विचान था। पर यदि बिहुत व्यक्ति की मृत्यु तुत्त्वत होकन सात दिन की अर्वाध में हो, तो हत्यारे को मुद्ध पर दिन कच्छ के विना) चात की सजा दी जाती थी। यदि बिहुत व्यक्ति की मृत्यु में १५ दिन तया जाए, तो मृत्युद्रपट के बजाय उत्तम माहम दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि मृत्यु एक मास के पत्रवात् हो, तो केवल ५०० थण जुरमाना किया जाता था, यदिष इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के आत्मीयों के मरण-गोषण के लिले समूच्यान-व्यव मी हत्यारे को देना होता था।

कतियस अन्य मी ऐसे अपराध थे जिनके लिये वित्र या शुद्ध मृत्युदण्ड का विधान था। इन अपराधों में निम्मिलिसत उल्लेखनीय है—राज्य की कामना करना (राजा के विरुद्ध पड्सन कर स्वय राजिंसहासन को प्राप्त करने की इच्छा करना), राजा के अल्तपुर में बलात् प्रवेश करना, आटिकिंगे या मित्र-राज्यों को राजा के विरुद्ध महकाना, दुर्व (पुर) और राष्ट्र (जनपद) के निवासियों में राजा के विरुद्ध कोष को उत्पन्न करना, सेना को राजा के विरुद्ध मडकाना (इन अपराधों के लिये औती जी आग में जला कर मृत्युदण्ड की व्यवस्था

- थी); माता, पिता, पुत्र, माई, आचार्य और तपस्वी की हत्या करना, जलाशय के बाध को तोड़ डालना (इन अपराशो में पानी में दुबोकर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था), खेत. खिल्या, चरावार, वराल आदि में आय लगाना, राजा का अपमान करना, और राजकीय माज का मेंड करना आदि।
- (१२) कन्याप्रकर्स (की. अर्थ. ४११२) (कन्या पर वलात्कार)—कन्याओं से बलात्कार करने वाले के लिये कटोर दश्क का विधान था। यदि काँद्र पुरुष किसी अग्नरत करल (जो असी स्थुनती न हुई हो) कन्या से बलात्कार कर और इस कारण उसकी मृत्य हो जाए, तो उस में स्थुनती न हुई हो) कन्या से बलात्कार कर जी पर ४०० पण जुरसानं याहाय काट देने की सजा थी। प्रात्मकल कन्या से बलात्कार करने पर २०० पण जुरसानं या बीच की उसली काट देने की सजा थी। प्रात्मकल कन्या से बलात्कार करने पर २०० पण जुरसाना या बीच की उसली काट देने की सजा थी। प्रात्मकल बात वा। स्थान है। कन्या की उल्ला हो। तब भी उसकी इल्ला की देना होता था। कोई पुण्य कियो कन्या (अबिवाहिन या कुमारी) से उसकी इल्ला कियत काट कर के अनुनार दण्डतीय था। मकाशा (इल्ला गवती हुई) कन्या से सहवास करने पर पुरुष को ५४ पण दण्ड दिया जाता था, और कन्या की २८। यदि किसी कन्या के स्थुनती हुए दिता नाल दोता बुक हो। और उसका विवाह न हुआ हो. तो ऐसी कन्या मे यदि कोई तुन्यवर्ण का पुण्य महत्वास करे. तो उसे अपनाय नहीं माना जाता था। पुण्य और स्त्री के पारम्परिक ममक्व के विवय में अपने अपने काट ने हम से किया में ही प्रमृत किये जीते थे।
- (१३) अतिसारबण्डः (की. अर्थ. ४।१३) ( मर्यादा का अनिक्रमण करने पर दण्ड की च्यावस्या) —किराय एमी मर्यादाएं की, जिनका अनिक्रमण करने पर दण्ड का विधाय था। यदि कोई ब्राह्मण को अवेच और अमटय (वो ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुमार अयेच वे अमटय हो। वो त्यादा के उन्मार अयेच वे अमटय हो। यो वो कोई स्वयं अपेच अरेच आरं अमटय हो। यो जनम साहम दण्ड दिया बाए। धनिय को अपेच और अमध्य देने पर मध्यम साहम दण्ड दिया बाए। धनिय को अपेच और अमध्य देने पर प्रथमते की व्यवस्था थी। वो कोई स्वयं अपेय और अमध्य का सेवन करें. उन्हें निर्वामिन कर दिया बाए। विना अनुमिन के दिन के समय किसी के पर में पूर्व पर प्रथमते की रात्री के ममय कुमने पर मध्यम साहम दण्ड दिया बाए। चा सेवा करें. उन्हें निर्वामिन कर दिया बाए। विना अनुमिन के दिन के समय किसी का पर में पूर्व पर पुर्वस्ताहन रण्ड कीर रात्रि के ममय कुमने पर मध्यम साहम दण्ड दिया बाए। चा हो दिन हो या रात, यदि शान्त्र केकर किसी के घर में प्रवेच किया बाए, वो उनम सहस दण्ड प्रयान किया बाए। वच कोई मार्थ (व्यापारियों का काष्क्रण) किसी शाम में रुकना बाहे, तो उनके किये वह आवदकन है कि अपने वच्च कीर उनके मूल्य की मूचना (शामिक को) वे दे । यो पण्य वहाँ विक न स्वया हो, उसने से विद किसी अस की चोरी हो जाए या उसमें कभी आ बाए, तो शाम-व्यामी (धामिक) को उनके किये उनस्टरायी मात्रा जाए या उसमें कभी आ बाए, तो शाम-व्यामी (धामिक) को उनके किये उनस्टरायी मात्रा जाए। वा सिंद सार्थ के पण्य की बोरी हो जाए या उसमें कभी आ बाए, तो शाम-व्यामी (धामिक) को उनके किये उनस्टरायी मात्रा जाया। या स्वा सार्थ की चोरी हो जाए या उसमें कभी आ बाए, तो शाम-व्यामी (धामिक) को उनके किये उनस्टरायी मात्रा जाया।

विवीताध्यक्ष से करवायी जाए। यदि कोई किसी के विरुद्ध अभिचार किया करे, तो उस व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की किया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दशाओं में अभि-चार किया काननद्वारा अभिमत भी होती थी। यदि पति अपनी अनिच्छक पत्नी के प्रति. विवाह का इच्छक प्रेमी कन्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार फिया करे, तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। पर यदि इस किया द्वारा दूसरे को क्षति पहुँच जाए, तो उसके लिये मध्यम साहस दण्ड का विधान था। व्यक्तिचार के अपराध में अत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। अगुप्त (असाववान या सुरक्षाविरहित) ब्राह्मण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय व्यभिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। यदि वैश्य ब्राह्मण स्त्री से व्यभि-चार करे, तो उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। यदि शुद्र यह अपराध करे, तो उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिषी से जो कोई भी व्यभिचार करे, उसे एक कूम्म म बन्द करके सस्म कह देने का विधान था। प्रव्रजिता स्त्री से व्यभिचार करने पर केवल २४ पण जरमाने की सजा थी। यदि यह कार्य प्रवृजिता की रजामन्दी से किया गया हो. त। उसके लिये भी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (बेश्या) से जबर्दस्ती व्यक्तिचार किया जाए, तो १२ पण जुरमाना किया जाना था। इसी प्रकार के अन्य भी बहत-से नियम कीटलीय अर्थाझास्त्र में दिये गये हैं। इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करने पर कण्टकशोधन न्यायालयों में मकदमे चलाये जाते थे, और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था।

हमने इस अध्याय में धर्मस्थीय और रूप्टर बोधन त्यायालयों के जिस अधिकार-अंत्र का निलयण किया है, उपने मोर्च यूग के बहुत-में महत्त्वपूर्ण कानूनी और दण्ड व्यवस्था का भी मुचार रूप में बान प्राप्त किया जा मकता है। इसे उतने विवाद रूप से यहाँ उल्लिखत करने का यही प्रयोजन है।

## (४) विधि (कानून) के विविध अंग

माँथ मुग्न के न्यायालय किम कानून के अनुमार न्याय-कार्थ सम्पादित करते थे, इस विषय पर मीकिटलीय अर्थजाहय से परिच्य प्राप्त होता है। किटल के अनुमार कानून के चार अग होते हैं, घर्म अवटल्य ने स्था अविकार होते हैं, घर्म अवटल्य ने स्थय इस प्रकार न्यार किया होते हैं, घर्म केटल्य ने स्थय इस प्रकार न्यार किया है— पर्य का आधार तथ्य है, व्यवहार सांक्षियों पर आधित होता है, मनुष्यों में परम्पराधत रूप से चले आधार तथ्य है, व्यवहार सांक्षियों पर आधित होता है, जिले आधुनिक समय में अधित्य प्रवारित आआओं को राजवामन या ज्ञासन कहा जाता है, जिले आधुनिक समय में अधित्य प्रवारित होता है । अधित्य का विचार प्राप्त विकार स्था में इस प्रकार का कानून तथ्य पर आधित होता है। अधित्य का विचार प्राप्त

 <sup>&#</sup>x27;धर्मञ्च व्यवहारस्च चरित्रं राजशासनम् । ग्रत्र सत्यस्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षित् । चरित्रं संग्रहे पुंसां राज्ञामात्रा तु शासनम् ॥' कौ. अर्थ. ३।१

सभी जनसमदायों में विद्यमान होता है, और अनेक विवादग्रस्त मामलों का निर्णय इसीके आधार पर किया जाता है, विशेषतया उस दशा मे जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट कानन न हो। दो व्यक्ति या व्यक्ति समह परस्पर मिलकर एक दसरे की सहमति से जो निर्वारित करें, उसे 'ब्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहमति से भी कोई ऐसा क्यबहार तय किया जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नहीं माना जाता था। जिसे आजकल परस्परागत कानन (Customary Law) कहते हैं, उसी को कौटल्य ने 'चरित्र' कहा है। विविध जातियों, जनपदों, श्रेणियों (Guilds), कलो और निगम (Corporations) आदि में इस प्रकार के परम्परागत 'चरित्र' की सत्ता थी, जिसे मौर्ययन के न्यायालयों में मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आज्ञाएँ या आदेश जारी कियं जाएँ. उन्हें 'शासन' कहते थे। जब कोई वाद (मुकदमा) न्यायालय मे प्रस्तुत हो, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानुनो के अनुसार ही किया जाता था। इन्हीं को बिबाद (मकदमे) के निमित्त चतृष्पाद (चार पाद वाला) कानन कहा गया है। यदि धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन में विरोध पाया जाए, तो 'पश्चिम' को 'पूर्व' का बाधक माना जाता था। र इस का अभिप्राय यह है, कि शासन (राजकीय आज्ञा) का न्यायालय की दर्पट में सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आज्ञा प्रचारित की जाए. जो परम्परागत कानन (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध हो.तो राजकीय आजा ही मान्य समझी जायगी. चरित्र या व्यवहार नहीं। धर्म (Equity) के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी, जबकि मुकदमे के विषय के सम्बन्ध में न कोई राजकीय आदेश हो, और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। 'विवादार्थ चतुष्पाद' में अन्यतम पाद के रूप में जिस 'धर्म' का उल्लेख किया गया है, वह सत्य (Equity) को ही मुचित कहता है। जहां यह कहा गया है, कि धर्मविरुद्ध व्यवहार को मान्य न समझा जाए, वहाँ 'धर्म' का अभिप्राय शास्त्रसम्मत धर्म मे है। विवादार्थ चतुष्पाद के अन्तर्गत 'धर्म' का निर्णय सत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था, शास्त्र के आधार पर नहीं। कोटल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धर्म-न्याय (Law based on Equity) में विरोध हो. ता धर्म-त्याय को ही प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नहीं। ऐसी दशा में शास्त्र का पाठ नप्ट हुआ समझ लिया जाए।

 <sup>&#</sup>x27;संस्थमा धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम् । यस्मिन्नर्थे विरुद्ध्येत धर्मेणार्थं विनिश्चयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।१

२. 'धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम् । विवादार्थं चतुष्पादः पश्चिमः पूर्ववाधकः ॥' कौ. अर्थः ३।१

 <sup>&#</sup>x27;शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित् । न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् तत्र पाठो हि नक्ष्यति ॥' कौ. अर्थ. ३।१

कीटलीय अर्थसास्त्र में बहुत से ऐसे कानून दिये पथे हैं, जो नि.सन्देह 'शासन' है। ऐसे अनेक कानूनों का उल्लेख ऊपर के प्रकरणों ये किया जा चुका है। सम्राट् अशोक ने मी अपने शिकालेखों में अनेक राजकीय आजाएं उत्कीण करायी थी। कूटस्थानीय 'एकराजां' के शासन में राजकीय आजाओं (राजशाज के महत्त्व में बृद्धि होना सर्वया सम्प्राधिक था। पर जाति, जनपद, श्रीण, कुल आदि के सबहो या संघों में जो परम्परागन कानून (बिटिंग) पर्के आ रहे थे, राजा उनका अतिक्रमण या उपेक्षा नहीं कर मकता था। उसका यही यन्त रहता था, कि इस चिटिंग केन केवल 'विकट्ट' न आए, अपितु उन्हें स्वीकार्य माने।

#### (५) न्यायालयों की कार्यप्रक्रिया

न्यायालयों में मुकदमों का निर्णय करते हुए किस कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना या, इस वियय पर मी कोटलीय अयंशास्त्र (३।१) हारा अनेक महत्त्वपूर्ण बाने जात होती है। जब निर्णय के किये कोई मुकदमा प्रस्तुत किया जाता या, तो निम्नालिवित बाने वर्ष की जाती थी—(१) तिथि—जिससे कि वर्ष, ऋतु, साम, पक्ष और दिन सा सहि-सही पना लग मेंके। (२) करण——मुक्टसे के विषय का स्वस्थ। (३) अधिकरण—प्यन्तम्प्रण या वह न्यान जिसके माथ विवाद के विषय का सम्बन्ध हो। (४) ऋण——यदि ऋष का मुकदमा हो, तो ऋण की मात्रा। (५) वादी और प्रतिवादी का देश, प्राम, जाति, गांत्र, नाम और पेगा। (६) दोनो पक्षों की मुक्तियों और प्रत्युक्तियों का पूरा-दूरा विवरण।

विवाद करते हुए 'परोक्त दोष' से बचने का बल्न किया जाता था। परोक्त दोष से प्रन्त हो जाने में अपना पक्ष कमजोर पढ जाता था। परोक्त दोष इन दशाओं में उपस्थित हो जाना था—

- (१) जिरह करते हए प्रसग की बात को छोड़ कर अन्य बात कहने लग जाना।
- (२) पहले कही गई बातो का पीछे स्वय खण्डन करने लगना।
- (२) पहल कहा गई वाता का पाछ स्वय खण्डन करन लगना। (३) बार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करना।
- (४) प्रव्न का उत्तर देते हए न्यायालय के 'निर्दिश' कहने पर निरिष्ट न कर सकता।
- (५) जो प्रवन पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बाते कहने लगना।
- (६) पहले कोई बात कह देना और फिर स्वय उसके विपरीत 'ऐसा नहीं है' यह कहने लगना।
- (७) अपने साथियो द्वारा कही गई बानो का स्वीकार न करना।
- (८) माक्षियो के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिये।

ये आठ बाते परोक्त दोष समझी जाती थी। इन दोषो के कारण न केवल वादी व प्रतिवादी का पक्ष निर्वल हो जाता था, अपितु इनके लिये दण्ड का भी विधान था। परोक्त दोष के िल्ये पाँच गुना जुरमाने का विवान था। मुक्दमा जितनी राधि का हो, उसमें पाँच गुना राधितक इन दोषों के करने पर जुरमाना किया जा सकता था। (साधी के कमान में) स्वयंग्रेव किसी बात की सत्यंता का आयह करने पर जुरमाने की मात्रा दस गुने तक हो मकती थी। मुक्दमों का निर्णय माहियां द्वारा दो इंग मात्री के आवार पर ही किया जाता था। जो पुरुष साधी के लियं वृत्याये वागं, उन्हें "मृति" मी दी जाती थी। इसकी मात्रा मुक्दमें की राधि का आयहाँ मान होंनी थी। मृति के अतिरित्त यात्रा व्यय भी साधियां को प्रदान किया जाता था, जा मुक्दमें की राधि के व्यवस्थ के अनुमार निर्धानित किया जाता था। जो पश्च मुक्दमा हार आए, ये मच उनी पर पड़ते थे। जिनके विवन्द्र अभियोग करणा जाए, उसे प्रत्यामियोग (जवाब दावा) प्रस्तुत करने दी आवश्यकता नहीं होता थी। पर जिन अभियोगों का सम्बन्ध करता, साहत (उन्होंगे), सार्थ (व्यापारियों के काफिल्ड) और ममनायां। (शिल्यां, व्यापारियों आदि के समस्त) के साथ हो. उनमें प्रत्यमियोग सन्ता किया जाता था।

यह समसा जाता था कि जिस बादी ने मुक्दमा दायर किया है, उदका केस पूरी तरह से नैयार है। अत जिस दिन अनिवादी बारी इरा लगाये से अरोण (अनियोग) का उत्तर दोना था, जी दिन बादी को अतिवादी के उत्तर का अयुक्त भी देना होता था। उसी दिन अयुक्त न वे सकने पर बहु परोक्त दोण से दूषित हो जाता था। अभिनियोक्ता (बादी) को अपने द्वारा प्रन्तुम मुक्दमें की सब बातों का पूरान्यूरा विनिष्यस होना हो चाहिस, एन अभियुक्त (अनिवादी) ने यह आशा नहीं की जा मक्ती थी, अत उसे अपना केन नैयार करने के किय नाह दिन कर का रामध दिया जाता था। यदि तीन प्रकाश अधिक समय केना चाहे, तो उसे ? पण नक अनिदिन के हिमाब से दण्ड देना पश्चा था। पर इस करार ४५ दिन से अधिक रायस नहीं दिया जा सकता था। यदि तीन एकबाई बीन जाने पर मी अभियकत अभियोग का अन्युन्त न उसके, तो उसे परोक्त दोप से दूषिन मान किया जाता था, और अभिमियोक्ता (बादी) को अभियुक्त (दिवादी) की समर्थत, से में बह राशि प्रान्त करने की अनुमति प्रदान कर दो जाती थी जिसके किये उसने मुकदमा दायर विचा हो। यदि अभियुक्त मुकदमा हार जात, तो भी अभिमियोक्ता को स्वर्ड औव करार पिता जाता था। यदि मुक्दमें का निष्यं अभिनियोक्ता के बहुक कर सकता था। यदि तेन वर्षों का स्वर्ण रिया का नाती हो जाता था, और अभिमृयंत उससे अपना खब्त बहुक कर सकता था।

मीर्य युग के त्यायालयों में पक्ष ऑग प्रतिपक्ष दोनों की ओर से अपने मत की मुमुद्रि के लिये किन बानों को उपयोगी माना जाता था, रस सम्बन्ध से कोटन्य के कुछ निर्देश महत्त्व के हैं। जहोंने लिल्हा है—नास ऑर गरपक्ष (प्रतिपक्ष) की ओर से यदि स्वयवाद (अपनी बात पर स्वयमंत्र और दोना) का आध्य लिया जाए, तो यह दूपट दोष (मृकदमे की कमगोरी) ही होगा। मुक्दिस की सम्हला के लिये अनुयोग (विषरीत पक्ष के कब्बनों का विवेचन), आर्थव (अपनी बात का मुदुता के साथ प्रतिपादन), हेतु (साथियों के द्वारा स्वपक्ष को पुष्ट करना) और शप्य (शप्य पूर्वक अपनी बात कहना) ही उत्तम उपाय है। माक्षियों के वनतम्य के आवार पर यदि किसी पस द्वारा कही गई बाते असस्य पायो आएं, या गुत्तवरों द्वारा किसी पक्ष की बातों को तराधार पाया जाए, तो उस पक्ष की पराजय मृतिश्वित है। मौसे मुन के न्यायाधीश मुकदमों का निर्णय करते हुए केवल माक्षियों पर ही निर्मार नहीं करते थे, वे अपने चारों (गुप्तचरों) द्वारा भी मुकदमें की सत्यना का पना करने का प्रयत्न किया करते हैं।

पर इसमें सन्देद नहीं, कि स्वायाण्यों को इंटि से साक्षियों का बहुत सहत्य था। मुकरेंस का निर्णय प्राय सार्वियों के आधार पर ही विद्या जाता था। कैसे साक्षियों को विषवसनीय समझता चाहिये, कोटणीय अर्थवात्त्र (३११) में इनका भी विवाद रूप है विवेचन विद्या गया है। साक्षियों को प्राराविय (विद्यास के बोग्य), शृचि (मच्चा या ईमानदार) और अनुमत (प्रतिष्टिन) होना चाहिये। आय तीन साष्ट्रियों को होना आवश्यक माना जाना था। उनमें से कम ते कम दो ऐसे होने चाहिये, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इन्या-गन्त्रत्यों मुकरमां में एक नाशी में किसी देशा में काम नहीं कट सकता था। नित साक्ष्यिं पर प्रसाप का अरा भी मन्देह किया जा मके, उनकी मांबी को प्रमाण नहीं माना जाना था। कोटव्य के अनुमार निम्मालियों को स्वीकारी हो हो। या। कोटव्य के अनुमार निम्मालियों हो को स्विकारी हो तो हो उनकी प्याप्ति क्षा साक्ष्यों को जो नीकरों में हो। (२) अपहर-विकाद कर के प्रमाण नहीं सो जो को नीकरों में हो। (३) अपबद-कैदी या जो किमी द्या से किमी के वयवर्ती हो। (४) वरिक-जिनने मांबी दिलाने वाले वा मांबी देने वाले को क्या उचार रिया हुआ हो। (५) धनरुक-जिनने स्वाण विद्या हो। (६) वैरी-जब्र । (७) व्यक्त-वा किसी का आधित हो। (८) धनरुक-जा सिवाण हो।।

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की माक्षी केवल उसी अवस्था मे ब्राष्ट्र मानी जायगी. जबित मुहदरें का मान्वय उनके अपने वगं के व्यक्तियों के साथ हो—(१) राजा, (२) श्रीवय, (३) धान-मृतक—प्राप्त की संवा में नियुक्त व्यक्ति, (४) कुटली—कोटी, (५) प्रणी—जिसका क्षरीर व्यणे से आवृत हों, (६) प्रतित, (७) वाष्ट्राल, (८) कुम्मित कर्मा—जीकुलित कर्मी (पेश) में रूपे हों. (६) अन्ये. (१०) वहरे, (११) अक्तरार्टी व्यक्ति, (१२) स्वियों, और (१३) राजपुरुष । यदि कोई हमला करने, बोरी करने या मना ले जाने का मुकदमा हो, तो उनके लिये वानु, स्याल और सहाय (आधित व मृत) के अनितिष्का अप्य सब प्रकार के व्यक्तियों की माधियों ब्राष्ट्र होंगी। गुप्त रूपे में किये गये व्यवहारों के साथ सन्वत्य रखने वाले मुकदमों में ऐसी स्त्री व पुरुष भी मास्त्री दे सकते हैं, जिन्होंने गुप्त व्यवहार को चीरी से देखा या सुना हो। पर ऐसे मुकदमों में भी गाजा और तापस की साथी मान्य नहीं होंगी।

माक्षी देने मे पूर्व गवाह को सत्य बोल्जे की शपथ लेनी होती थी। इस विषय में कीटलीय अर्थगास्त्र की यह व्यवस्था उल्लेखनीय है— 'साथी को ब्राह्मण, पानी से भरे कुम्म और अपिन के सम्मुल के जाया जाए। यदि साक्षी बाह्मण वर्ष का हो, तो उससे कहा जाए— "स्वरस स्तय कहो।" यदि साक्षी लिक्षय या वैद्य वर्ष का हो, तो उससे कहा जाए— "यदि तुम असत्य माषण करोगे तो) यज और पुष्प कार्यों के फल तुम्हें प्राप्त नहीं हों, और शक्तु केना को जीत केने पर भी तुम्हें हाल मे लप्पर क्लिं हुए सीख सौगनी पड़ेगी।" यदि साक्षी तुद्र हो, तो उससे कहा जाए—"(यदि तुम कूठ बोजोमें तो) तुम्हारा जो हुक गी पुष्पफल है सरने के बाद वह सब राजा को प्राप्त हो जावमा, और राजा के मज पाप तुम्हें प्राप्त हो जाएँगे। कुठ बोलने तर तुम्हें रूप की सिया जावमा। जो मी तया है, वेजों भी मुने वा देखे जाएँगे, हमे जात हो ही जायेगे।" यदि साजी आपस में मिलकर एक हो जाएँ, और सात दिन बीत जाने के पण्यान् मी सूठी पताही पर इटे रहे, गी उन्हें १९ पण दण्ड दिया जाए। यदि तीन पक्ष (उंड माम) तक भी वे परस्पर एक होकर सूठी साजी पर कायम रहे, तो उन्हें वह राशि वसुन की जाए जिनके िक्ये मुकदमा दायर हुआ ही स्

यदि साक्षियों में मतभेद हो, तो निर्णय इस आधार पर किया जाए कि बहुसक्यक गवाहों ने क्या साक्षीदी है, या सूचि (सच्चे) और अनुसत (प्रतिष्ठित) गवाहों की साक्षी को दृष्टि में रतकर निर्णय किया जाए।

वादी और प्रतिवादी का ही यह कर्तव्य समझा जाता था कि वे अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के लिये साक्षियों को न्यायालय के सम्मूल प्रस्तुत करें, चाहे साक्षी किसी दूर देश में भी क्यों न रहते हो और चाहे बाद को घटना के हुए किनता ही समय क्यों न बीत गया हो। जो साक्षी वहत हुत हुत रहते हों या नाश्ची देने के लिये आता न चाहते हों, उन्हें न्यायालय की आजा से उपस्थित हों के लिये विवाद किया जाता था।

न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे न्याय-कार्य करते हुए किसी का पक्ष न ले, अपने ऊगर सयम रखें और किसी के प्रति अनुचिन व्यवहार न करें। यदि वे ऐसे प्रस्त पूछे जो उन्हें नहीं पूछने चाहियं, ऐसे प्रम्त न पूछे जो उन्हें पूछने चाहियं, ताक्षी को सिखायं. म्मरण दिलायं, डिट चर, छल करें, या दोत्र प्रकार के कार्य करें, तो उन्हें मी दच्छ दिया जाए। न्यायाधीयां की वटली करने की प्रचा मी मीर्य युग में विवासन थी। ऊपर जिस्ते अनुचिन कार्यों को करने पर उन्हें स्थानान्तरित मी दिखा जा सकता था।

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि मीर्य युग में न्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व मुसगठित दशा में था। धर्मस्थ और प्रदेश्टा जहाँ पाटलिगुत्र के धर्मस्थीय और कण्टक शोधन न्याया-ज्यों में स्थायकार्य के लिये नियुक्त थे, वहां मामान्य के अन्तर्गत विविध जनगढों में भी इन्हों दो प्रकार के न्यायाधीओं की सत्ता थी। उस सुग के न्यायालयों में बक्तील भी होते थे था नहीं. दस सम्बन्ध में कीटलीय अर्थेकाम्त्र से कोई मूजना प्राप्त नहीं होती। पर न्याय विभाग बब इतना सुख्यस्थित हो, तो बादी (अभियोक्ता) और प्रतिवादी (असियुक्त) की सहायना के लिये यदि कतियथ विशेषक्र भी विद्यमान हो, तो यह अस्वामाविक नहीं है।

#### आठवाँ अध्याय

## राजकीय आय-व्यय

#### (१) राज्य की आय के साधन

मीर्य युग मे राज्य की आय के क्या साधन थे, इस विषय पर कौटलीय अर्थशास्त्र में विशव रूप से विवार किया गया है। कौटल्य ने राजकीय आय के माधनों को सात विभागों में विनक्त किया है, जिल्हें उन्होंने दुर्ग, राष्ट्र, बनि, सेतु, बन, बज और विणक्ष्य की नजा दी है। कैटलीय अर्थसास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, बनि, सेतु, बन, बज और विणक्ष्य की नजा गया है, है। कैटलीय अर्थसास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, बनि राज्यों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन नात के मी अन्य अर्थक विभाग पर है। इन नात के मी अन्य अर्थक विभाग हुए हैं। इन नात के मी अन्य अर्थक विभाग है। जिल्लो वहाँ उन्हों के रूप में प्रयुक्त हुए है। इन नात के मी अन्य अर्थक विभाग है, जिल्ला यहाँ उन्हों के रूप राज्योगी है।

(१) दुर्ग-प्राचीन भारत मे पूरो को दुर्ग भी कहते थे, क्योंकि उनका निर्माण प्राय दुर्गों के रूप में ही किया जाता था। पूरों के चारों ओर प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया जाता था, जो बाई ने घिरा रहता था। इन दुर्गरूप पूरों से राज्य को जो आमदनी होती थी, उसकी सज्ञा भी 'दुर्ग' थी। दुर्ग (पूर से प्राप्त होनेवाली आमदनी) के निम्नलिखित विभाग थे--(१) शल्क-पण्य (विकी के माल को) पूर मे लाने पर उस पर शल्क (चुगी) लिया जाता था। यह श्ल्क 'दुर्ग' का अन्यतम अग था। (२) पौतव—तोल और माप के साधनो या मानो को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे 'पौतव' कहते थे। (३) दण्ड (जरमाना)-अनेकविध अपराधों के लिये दण्ड रूप से जरमाने की व्यवस्था थी। ये जुरमाने भी राजकीय आय के नाधन थे। (४) नागरक--पूर के शासक को नागरक कहते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे जुरमानो का उल्लेख है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियों पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की सज्जा 'नागरक' थी। (५) लक्षणाध्यक्ष--मद्रापद्धति (Cuttency) से प्राप्त होने वाली आय । मौर्य युग मे मुद्रापद्धति का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था । इससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (६) मुद्राध्यक्ष-पुर मे प्रवेश के लिये और समुद्र-मार्ग द्वारा देश से बाहर जाने के लिये मुद्रा (Pass) प्राप्त करना आवश्यक था। मद्रा-ध्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सूरा-शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित था। साथ ही, शराब की बिक्री के लिये राज्य की ओर से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सुना-बचड-

१. 'समाहर्ता दुर्ग राष्ट्र खनि सेतुं वनं अबं वणिक्पय चावेशेत्।' की. अर्थ. २।६

लानों से होनेवाली आमदनी । (९) सूच-राज्य की ओर से अनाथ, विकलाग, रोगी, विचवा आदि अतहाय व्यक्तियों के ग्रारण-रोगण के लिखे अनेकविष कार्यों की व्यवस्था स्थी, जिनसे सूत काराने और वरत बुनने के कार्य प्रमुख थे। दनने प्रमण्त होनेवाली आमदनी की 'सूत्र' कहते थे। (१०) तैक-तेल के व्यवसाय पर सी राज्य कर ग्रहण करता था। (११) पूत-ची के कारोबार से बसूल किया जाने वाला कर। (१२) शार-नामक का व्यवसाय राज्य हारा सञ्चालित था। उससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (११) सीर्वाचक-सुर्खं, रचन आदि के आपूरण व पात्र आदि बनाने वाले विलियों से प्राप्त हुनेत करा। (१५) प्रव्यतस्था-राजकीय पथ्य के विकल्प से होनेवाली आय। (१५) वेस्था-राजकीय सेवा में निवृक्त केरयाओं हारा आय और स्वतन्त्र पेशा करनेवाली वेस्थाओं से कर। (१५) वृत्त-जुला-परो से प्रप्त हुनेत वाला आपहनी। (१०) वास्तृक-अवल सम्पत्ति में क्यूल किया जाने नाला कर आदि त्यावाद की विक्री के समय लिया वानेवाला जानेवाला होता है। (१८) काहितालियण-काहओं (कारीपरी) और जिल्यों की श्रीणयां (Guldu) से सूल किया जाने वाला कर आदि होताच्या-देवाला देवरों की आपदनी पर कर। (११) वेसताच्या अतिरिक्त कर। 'रा वेस प्रकार कर।' ये २१ प्रकार के कर' के अत्यांत सार्वा वानेवाला अतिरिक्त कर।' ये २१ प्रकार के कर' के अत्यांत सार्वा वानेवाल वेस थे।

(२) राष्ट्र—जनपद के क्षेत्र से राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, उसकी सज्ञा 'राष्ट्र' थी। राष्ट्र में निम्मण्लिलन बामदिनयाँ सम्मिण्त थी—(१) मीता— जी क्रिपियोग्य मूर्मि राज्य के स्वामित्त्व में हा, उच्चपर खेती द्वारा प्राप्त आमदानी को 'बीना' कहते थे। (२) माना—जिस मूर्मि पर राज्य का स्वन्य न हो और जिसके स्वामी स्वय या क्ष्यक-कमकरी द्वारा उस पर लेगी कर या कराएँ, उनसे उपज का एक निरिच्य अंध बनूल किया जाता था. जिसकी राज्य माना 'थी। (३) विल-टेयमण्टिनो और तीर्थस्थानां आदि पर लगाये गये कर से आमदनी। (४) कर-जनपद के क्षेत्र ने वहुल कियं जाताबों अन्य कर, जैसे निष्याई के साथनों पर लगाये गये कर। (५) विशिच्य-जनपद के विषकों ने वाणिज्य पदार्थों के क्य-विक्रय पर वहुल होने वाला कर। (६) विशासलम्प-निद्योग्द से हे सुण नुरों पर से से राज्य होने वाला कर। (६) नाव-नोका द्वारा नदी को पार करने पर लिया जानेवाला कर। (५) पतन-जनपद में विद्याना विविध पननों (कसवों) ने वसूल किया जानेवाला कर। (६) विश्वतम्-चरायाहों में प्राप्त होनेवाले कर। (६) वर्तनी-चडकों के उपयोग के लियं प्रयेख कर। (१५) राज्य-र-जक्ष स

 <sup>&#</sup>x27;शुल्कं बण्डः पौतकं नागरको लक्षणाध्यक्षो मुटाञ्यकः सुरा सूना सूत्रं तैलं घृतं क्षारं सौर्वाणकः पण्यसंस्था वेस्या छूतं वास्तुकं कार्राशित्यपणो वेबताध्यक्षो द्वारवाहि-रिकायेयं च दुर्गम ।' कौ अर्थः २।६

राजुक संज्ञक राजकर्मचारियो द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चोरों को गिरफ्तारी के साथ मम्बन्य रखनेवाली राजकीय आमदनी। '

- (३) लिन—मीर्थ युग से लानो पर राज्य का स्वस्व होता था। लाने अनेक प्रकार की होनी थी, युवर्ण (सीना), रवत (बीदी), क्या (हीरा), मणि, मुक्ता (मोती), प्रवाल, शन्त, लोह, लवण, मूमि-प्रकार (शिलाएँ) और विभिन्न थातुओं को लानो (मूलिन और समुद्रलिन) से ही प्राप्त किया जाता था। इनसे राज्य को जो आय प्राप्त होती थी,उसकी सज्ञा 'विनि' थी।'
- (४) सेतु—फूलों के उद्यान, फलों के उद्यान, शांक सब्जी के बगीचे, नम खेत और मूलबाय (ऐसी फसल के खेत जिनमें जडे बोयी जाएँ, जैसे ईख) के लिये 'सेतु' सज्ञा का प्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो आमदनी हो, उसे मी 'सेतु' कहते थे।'
- (५) बन—पशुबन, मण्यन (जिन्हें शिकार के लिये सुरक्षित रखा गया हो, और जिन से बसे आदि प्राप्त होने हो), इच्य बन (जहीं से इमारती लक्की और ईमन आदि प्राप्त किये जाने हो) और हस्तिबन 'बन' अन्तर्गत खे। इनमे जो आमदनी प्राप्त होती हो, उसे भी 'बन' कहा जाता था।'

(६) **बज—**गाय, मैस, वकरी, मेड, गघे, ऊँट,घोडे और लच्चर 'ब्रज' कहलाते थे । इतमे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी 'ब्रज' सज्ञा थी।<sup>5</sup>

(७) विणक्षय—विणक्षय दो प्रकार के होते थे, स्वलपय और वारिपथ (जल-मार्ग) । इनसे होनेवाली आमदनी की 'विणक्षय' सज्ञा थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकीय आय के ये सात स्रोत या साधन प्रतिपादित हैं। कौटन्य ने इन्हों को 'आय-बारीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आमदनी प्राप्त करता था, इस सम्बन्ध में सो कीत्यप निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है। पर मौथे युगकी राजकीय आय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होगा, कि वित्त (Funance) के आधुनिक माधनों को दृष्टि में रनकर इस काल को राजकीय आय का निक्ष्ण किया आए। अत. हम यहाँ राजकीय आय के स्रोतों को निस्नित्सित मायों में विमक्त कर उनपर प्रकाश

 <sup>&#</sup>x27;सीता भागो बिलः करो विषक् नदीपालस्तरो नावः पत्तनं विवीतं वर्तनी रज्जू-क्वोररज्जुक्व राष्ट्रम ।' कौ. अर्थ. २।६

२. 'सुवर्णरजतवद्यमणिमुक्ताप्रवालशंखलोहलवणभूभिप्रस्तरस्थातवः खनिः।' कौ. अर्थ. २।६

३. 'पूष्पफलवाटवण्डकेदारमलवापास्सेतुः।' कौ. अर्थ. २।६

४. 'पशु मृगद्रव्यहस्तिवनपरिश्रहो वनम् ।' कौ. अर्थ. २।६

५. 'गोमहिषमजाविकं खरोष्ट्रमञ्बाश्यतराञ्च बजः।' कौ. अर्थः २।६

६. 'स्थलपयो वारिपयक्च विकरपदः।' कौ. अर्थ. २।६

डालेसे—(१) मूमि-करव मूमि से प्राप्त होनेवाली आय, (२) आयात-करऔर निर्यात-कर, (३) प्रत्यक्ष-कर (Direct Taxes), (४) राज्यद्वारा अधिकृत उद्योगोत्र व्यवसायों से आय, (५) राज्य द्वारा मञ्चालित व्यापार से आय, (६) कय-विकक्य पर कर से आय, (७) दण्ड या जुरमानों से आय, (८) आपल्काल से सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर, और (९) विविध।

### (२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय

मीयं यग मे राज्य को भिम से दो प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग। जो मूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही खेती की जाती हो, उसकी आय को 'सीता' कहते थे। जिस मूमि पर कृषक स्वतन्त्र रूप से खेती करे, उससे 'माग' (उपज का माग) प्राप्त किया जाता था। राजकीय मिम (Crown Lands) पर लेती कराने के लिये एक पृथक् अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे। मीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियक्त किया जाता था. जो कृषि-विद्या और वनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयक्त न पाया जाए, तो 'सीताध्यक्ष' का सहायक कषि-विद्या और वनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण होना ही चाहिये।' मीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित ये--(१) घान्य, पूर्प, फल, शाक, कन्द, मूल, कपास आदि के बीजो को यथासमय एकत्र करके रखाना। (२) खेती की जमीन पर बार-बारहरू चलवा कर दासो, कर्मकरो (मजदुरो) और दण्डप्रतिकर्तओ (सजायाफ्ता कैंदियो) से बीज बुआना।' (३) यह ध्यान में रखना, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयन्त्रो (हल आदि), उपकरणो (ओजारो) और बलीवदों (बैलो) की कमी न होने पाए। (४) यह ध्यान मे रखना कि काहओं (कारीगरो), बढडयो, लहारो, रस्सी बनाने वालो. कुओं खोदने वालो और साँप आदि को पकड़ने वालो की सेवाएँ कृषि से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों के लिये तुरन्त उपलब्घ हो सके। ५ (५) राजकीय भिम पर तीन फसले बुआना। ६ (६) जब फसले तैयार हो जाएँ. तो उनको कटवा कर सञ्चित कराना । यह ध्यान में रखना

१. 'सीताऽध्यक्षः कृषितन्त्रवृक्षायुर्वेदज्ञस्तत्सखो वा ।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;सर्वधान्य पुष्पफल शाक कन्दमूलपास्लीक्य झौमकार्पासबीजानि यथाकालं वृह्हीयात्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ दासकर्मकरदण्डप्रतिकतृं भिर्वापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।४

४. 'कर्षणयन्त्रोपकरणबलीवर्वेश्चैवामसङ्गं कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२४

५. 'कारुभिश्च कर्मारकुट्टाकमेदकरज्जुवतंकसर्वप्राहादिभिश्च ।' कौ. अर्थ. २।२४

६. 'कर्मोदक प्रमाणेन केदार हैमनं प्रैष्मिकं वा सस्यं स्थापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

कि पैदाबार का कोई भी अंश खेत में न रह जाए, मूसे तक को खेत में न छोड़ने देना। (७) यह प्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कैदी) खेत में आग न लाने पाएँ, यद्यपि पानी को वे अपने साथ रख सके।

सीताध्यक्ष जिन तीन फसलों को राजकीय भूमि में तैयार कराता था, वे निम्नलिखित यो—(१) हैसन-शीत च्युन को फसल, जिसे बतंभान समय में रवी को फसल कहते हैं। ८१ वेपिस-भीपा च्युन की फसल जिसे आवकल सरीफ कहा जाता है। (१) केदार— वीच के काल की अतिरिक्त फसल जिसे जायद कहते हैं।

कौटलीय अर्थवास्त्र में इस विषय पर विश्वद रूप से विचार किया गया है, कि किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, और मेघों के रण रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या अविकता का अनुमान किया जा सकता है। बायु की गति, नक्षत्रों की स्थिति और मेघों के रण रूप आदि को वृष्टि में रलकर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के अनुसार खेतों की सिचाई की आयस्या करता था, यद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा भी सिचाई का प्रवत्य विषया जाता था।

सीताध्यक्षको यह मी ध्यान मे रसना होता वा कि कौन-सो मूनि किस कसल के लिये उपपुक्त है। बीज बोने में पहले उन्हें ऐसी दिशाओं में रखा जाता वा, जिससे अकुर और पीदें उत्कृष्ट प्रकार के उत्पन्न हो नकी । धान्य के बीजी को सात रात ओस से रखा जाता वा, और उन्हें तरसाई सो पहुँचायी जाती ची। ईस की गौठों पर मधु, यून, सुजर की परसी और गाँचर को मिलाकर लगाया जाता था। 'लारके लिये गोबर और हहुडी का चूरा प्रयुक्त किये जाते थे। ' खेतो में काम करतेबाले दाता, खालो और कर्मकरों (मबदूरों) को क्या पारिश्रमिक दिया जाए, इस सम्बन्ध में मी एक निरंदा कोटलीय अर्थवालद्र से विवसान है। वहाँ लिया है—खेतों, बांचिंग बीर गौडालाओं में काम करतेबाले दासों और कर्मकर के जन्मता है—खेतों, बांचों जोर गौडालाओं में काम करतेबाले दासों और कर्मकर के जन्मता के जन्मता स्वीचां जोर गौडालाओं में काम करतेबाले दासों और कर्मकर के जन्मता स्वीचां जीर गौडालाओं में काम करतेबाले दासों और कर्मकर के जन्मता स्वीचां जीर गौडालाओं में काम करवेबाले दासों और कर्मकर के जन्मता स्वीचां जीर गौडालाओं में काम करवेबाले दासों और कर्मकर करा के जन्मता स्वीचां जीर गौडालाओं में काम करवेबाले दासों और कर्मन करों के जनकों आवश्यकता के जन्मता स्वीचां विद्या जाए और साथ ही। सबा यूप मारिक

- 'यथाकालं च सस्यादि जात जातं प्रवेशयेत् । न क्षेत्रे स्थपयेत् किञ्चित्यलालमपि पण्डितः ॥' कौ. अर्थ. २।२४
- २. 'अनिग्नकास्सोदकाश्च लले स्यः परिकर्मिणः ।' कौ. अर्थ. २।२४
- ३. कौ. अर्थ. २।२४
- 'बोडशडोणं जाङ्गलानां वर्षप्रमाणसध्ययंमानूपानां देशवापानाः 'ततः प्रभूतोद-कमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२४
- 'तुषारपायनमृष्णशोषणं चासप्तरात्राविति बान्यबीजानां मधुष्रुतमूकरवसाभिक्श-कृषुकाभिः काण्डबीजानाम् ।' कौ. अर्थः २।२४
- ६. 'गोस्थिताकृद्भः काले बौहुदं च ।' कौ. अर्थ. २।२४

वेतन भी।' जो कारीगर वहाँ काम करे, उन्हें भोजन और वेतन दोनो दिये जाएँ।'पर उन्हें कितना वेतन दिया जाए, यह कौटल्य ने नही लिखा है।

इसमें सन्देह नहीं. कि राजकीय भिम से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय आय का यह 'सीता' एक महत्त्वपूर्ण साधन था। पर मौर्य युग मे सभी मुमि राजकीय नहीं थी। ऐसी भी भूमि थी. जिस पर 'स्ववीयोंपजीवि' (अपने श्रम से स्वतन्त्र रूप से खंती करने वाले ) किसान खेती किया करने थे। ये राज्य की सेवा में न होने के कारण कोई वेतन आदि प्राप्त नही करने थे, अपिन अपने हानि-लाभ के लिये स्वय उत्तरदायी होने थे। राज्य इनसे 'भाग' बसूल करता था। मूमि-कर केरूप मे उपज का एक निश्चित माग राज्य द्वारा प्राप्त किया जाता था. जिमकी मात्रा दो आधारो पर निर्धारित होती थी, जमीन की उपज-शक्ति और सिचाई के साधन । जो किसान पर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करने थे ओर जो सिचाई की व्यवस्था भी स्वय करते थे, उनमे जमीन के उत्कृष्ट या निकृष्ट होने के अनसार पैदाबार का १।४ या १।५ भाग भिन-कर के रूप में लिया जाता था। रे जो किमान मिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे. उनसे भमि-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनों की सिचाई कप आदि से हाथ दारा पानी खीच कर की जाती थी. उनसे उपज का १।५ भाग लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि दारा पानी खीच कर मिचाई करते थे, उन्हें उपज का ११४ भाग प्रदान करना होता था । जहाँ पम्प, वात-यन्त्र सद्श स्रोत-यन्त्रे। से सिचाई की जाए, उनके लिये भमि-कर की दर १।३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से मिचाई करने की अवस्था मे उपज का १।४ माग मिन-कर के रूप मे निर्धारित था। यदि कार्ड किसान नया नालाव बनाए या बाँच बंघाए. नो उसे पाँच साल के लिये समि-कर से छट दे दी जाती थी। मन्त हुए तालाव या बाँच की जो मरम्मत कराए, उसे चार साल के लिये मुमि-कर से छट की व्यवस्था थी।

'स्ववीयोंपजीवि' किसानो का मूमि पर अविकल स्वत्त्व स्वीकृत नही किया जाता था। जो किसान स्वय खेती न करे, उनसे जमीन लेकर ऐमे व्यक्तियो को दे दी जाती थी जो

 <sup>&#</sup>x27;वण्डवाट गोपालक दास कर्मकरेन्यो यथापुरुवपरिवाय भक्तं कुर्यात् । सपादपणिक वेतनं च।' कौ. अर्थः, २।२४

२. 'कर्मानुरूपं कारुम्यो भक्तवेतनम् ।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्वपञ्चभागिकाः यथेष्टमनविसत भागं दशुरन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः स्वसेतुभ्यः ।' कौ. अर्थः २।२४

४. 'हस्तप्रार्वाततसुवकभागं पञ्चमं बङ्गः। स्कन्धप्रार्वातमं चतुर्थम्। स्रोतोयन्त्रप्रार्वातमं च तृतीयम्। चतुर्थं नदीसरस्तटाककृषोद्वाटम्।' को. अर्थः २।२४

तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाञ्चवाधिकः परिहारः । अग्नोत्सृष्टानां वातुर्वा-धिकः । कौ. अर्थः ३।९

उस पर स्वय खेती करे। अमीन पर किसानों का स्वत्त्व किस अंश तक माना जाता या, इस प्रकृत पर हम अन्यत्र विचार करेंगे।

राजकीय मुमि ने मे कुछ मूमि ऋत्विक, आवार्य, पुरोहित, श्रोमिय आदि को इस प्रयोजन से प्रदान की जाती थी, जिससे कि वे अपना निवाँह कर सके। इन मूमियां को 'खुरोद्य' कहते ये। इनसे न मूमि-कर लिया जाता था और न कोई जुरमाने।' अप्याज, सच्यापक आदि राजकमंचारियां को भी इसी प्रकार जमीन दी जाती थी, यदि प उन्हे अपनी इन जमीनों को बेचने था रहन रचने का अधिकार नहीं होता था।' किसानों को राज्य की और से बाप्य, पशु और हिल्प्य भी उनार दिया जाता था, ताकि वे लेती के लिये आवष्यक माधनों की प्राप्त कर सके। यह ऋण के स्थ में दिया जाना था, जिने वापम जीटाने की शर्ते मृतकर रखी जाती थी।'

भोत्रिय और आचार्य आदि ब्रह्मदेव मूमि को बेच मी सकते थे और रहन भी रख-गफर्ने थे, पर यह करते हुए उन्हे यह ज्यान में रखना होता था कि ब्रह्मदेव मूमि उन्हीं व्यक्तियों के हाथ बेचे या रहन रखे जिन्हें इस प्रकार की मूमि की प्राप्त करने का अधिकार हो।

#### (३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर)

कीटलीय अर्थशास्त्र मे तीन प्रकार के माल का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य द्वारा गुल्क लिया जाना था। ये तीन ककार है— बाह्य, आध्यत्वर और आतिष्य। " गा-मदन , 'आतिष्य' उस माल को कहते थे, जो विदेशों में आए। देख में बाहर में जे जाने-बाले और विदेश में स्वदेश में आयोजनेल — दोनों प्रकार के माल पर कर रिक्षा बाता था, जिन्हें कमात्र निष्कास्त्र (निर्यान) और प्रवेद्दय (आयात) शुल्क कहते थे। 'प्रवेद्द (आयात) माल पर कर की मात्रा मूल्य का २० प्रतिशत थी। 'पर इसके कुछ अपवाद मों थे। पुण, कल, शाक, मृल, कन्द, बीज, मूली मछलों और मान के आयात पर छठ। मात्र (१६) प्रतिशत) कर के रूप में हिया आता था।

१. 'अकुषतामाच्छितान्येभ्यः प्रयच्छेन् ।' कौ. अर्थः २।१

२. कौ. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

४. 'धान्यपर्शाहरण्यंदर्चनाननगहणीयात । तान्यनसुखेन दद्यः ।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'शुल्क व्यवहार: बाह्यमान्यन्तर चातिच्यम् ।' कौ. अर्थ. २।२२

६. 'निष्काम्यं प्रवेश्यं च शुल्कम् ।' कौ. अर्थ. २।२

७. 'प्रवेदयानां मृत्यपञ्चभागः।' कौ. अर्थः २।२२

 <sup>&#</sup>x27;पुण्पफलशाकमूलकन्य पिलक्यबोज शुष्कमत्स्यमांसानां बद्भागं गृहीणीयात् । कौ. अर्थः, २।२२

शंख, बज्र, मिंग, मुक्ता, प्रबाल और हारों के आधात पर प्रवेश्य-कर लगाते हुए यह ज्यान में रखा जाता था, कि वे किस कोटि के हैं और उनकी प्राप्ति व निर्माण में कितना समय लगा है, कितना बाते हुआ है, कितना बेतन देना थहां है, और उनका बधा अनिम रूप स्थान करते थे। इस बातों को दृष्टि में रखकर विशेषक व्यक्ति दनके आधात पर शुक्क का निर्माण करते थे। श्रीमा, दुकल, देखम, कबन, हिरताल, मन शिल, हिमुल, लोह और अन्य धातु, चन्दन, अगुष, कट्टक, किच्च (ferments), आवरण (ब्रोह्मे या पहलने के बस्त्र), पुरा, हाथी दाँत, खाल, क्षोम और दुक्ल बनाने के लिये कच्चा माल, आनदाण (गलीचे), प्रवारण, प्रवारी को के क्षाया पर प्रवेश्य-शुक्क की माला उनके मृत्य पर १० से १५ प्रतिशत तक ली आती थी। वन्त्र, बनुष्यद (बीणाये), दिपद (दी पैरवाले पक्षी या जन्तु), मृत, कपात, सुमन्य, अधिक, तक्ता, (बाल), बन्कल, वर्मा, मिट्टो के बरतन, यान्य, लोह (तेल), शार, जनक, प्रवारी के बरतन, यान्य, लोह (तेल), शार, जनक, प्रवारी के बरतन, यान्य, लोह (तेल), शार, जनमा, प्रवाराण (कब्बान या मिठाई) आबि पर प्रवेश्य-वर्षक की बर ४ प्रतिशत ते ५ प्रनिशत ते था, प्रनिशत तक थी।

प्रवेदय-शुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर मी या, जिमे 'डारदेय' कहते थे। इसकी दर 
ह्युल्क की २० प्रतिक्षत थी। सम्मवन, यह ह्यारदेय-कर माल के नगर मे प्रवेश करने के 
समय िया जाता था। भिन्न-निन्न देशों से आने वाले माल के सम्बन्ध मे इस कर में रियायत 
मी की जा सकती थी। ऐसी रियायत को 'देशोचकार' और 'आनुज्यहर्क' कहते थे। यदि 
कोई देश अपने देश के माल पर अनुग्रह या उपकार करे, तो उसके बदले मे अपने देश मे 
मी उस परदेश के माल के प्रति अनुग्रह किया जाता था।' इसमें हम यह परिणाम 
निकाल सकते हैं, कि जो देश मीयं साम्राज्य के माथ रियायत करने थे, उससे आने वाले 
माल पर मोर्थ साम्राज्य द्वारा रियायत की जानी थी। यदि कोई विदेश अपने देश के माल 
पर अधिक शुल्क है, तो भीयों द्वारा भी उसके माल पर साथारण शुल्क के अतिरिक्त 
'अत्यय' वसूल किया जाना था। कीटल्य ने लिखा है—'देश और जाति के चरित्र के 
अत्या' वसूल किया जाना था। कीटल्य ने लिखा है—'देश और जाति के चरित्र के 
अत्या' वसूल मिया जाया था। कीटल्य ने लिखा है—'देश और जाति के चरित्र के 
अत्या' वसूल मिया जाया। कीटल्य ने लिखा है—'देश और जाति के चरित्र के 
अत्या' वसूल मिया जिया जाए।'

जिन व्यवसायो पर राज्य का एकाधिकार था, उनके माल को बाहर से मँगाने पर एक अन्य

श्रांखबद्यमणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुर्वः कारयेत् कृतकर्मप्रमाणकाल-वेतन फलनिष्पत्तिभः। कौ. अर्थ. २।२२

२. की. अर्थ. २।२२

३. की. अर्थ. २।२२

४. 'द्वारादेयं शुन्क पञ्चमागं आनुषाहिकं वा ययादेशोपकारं स्थापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२२ ५. 'अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः ।

पण्यानां स्थापयेच्छल्कमत्वयं चापकारतः ॥' कौ. अर्थ. २।२२

अतिरिक्त कर भी लिया जाता बा जिसे 'वैषरण' कहते थे। उदाहरण के लिये लवण (नमक) के व्यवसाय को लिया जा सकता है। इस पर राज्य का एकांकिकार स्थापित था। विदेशी नमक के स्वदेश में आने पर प्रवेदय-शुक्त की दर १६६ प्रतिशत थी। पर इसके अतिरिक्त उत्तरा 'वैषरण' (अतिरिक्त कर या इरजाना) ची देना पढता था, जितना कि विदेशी नमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो। 'यही व्यवस्था शास कादि अन्य पण्य के आयात के सम्बन्ध में भी थी। इनके व्यवसाय पर भी राज्य का ग्राकाशिकार विद्यमान था।

प्रवेश्य-कर का उद्देश्य राजकीय आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के सन्वन्य में बाणक्य की नीति वह थी— विदेशी पच्य को लाएँ, उन्हें कर में ऐसी छूट दी जाएँ जाए। जो नाविक और सार्थवाह विदेशी पच्य को लाएँ, उन्हें कर में ऐसी छूट दी जाएँ सिस्ते उनको अपने ब्यापार में लाभ हो सके। विदेशों में आंखे हुए ब्यापारियों के विकट्ठ मुकदमें भी नहीं चलाये जाते थे, बशर्ते कि वेदेश के किसी व्यापारों के हिस्तेशार नहीं ए सिसी समूह में सगठित नहों। सरक्षण-नीति का प्रयोग कर विदेशी पच्य पर अधिक मात्रा में कर ब्यूल करना कोटस्य को अधिशत नहीं था। प्रवेश्य-शुक्त मदुश करों को लगाने का वह यही प्रयोजन समझते थे कि उनको राजकीय आसदनी में वृद्धि हो सकें। गाजकीय कोण को बह बहुत महत्व देते थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से ही गाजब की मानि होती है। "

निष्काम्य (नियति) पष्प पर मी शुक्क लिया जाता था। पष्पाध्यक्ष का एक कार्य यह मी था, कि वह अपने देश से उरायम माल को अब्य देशों में विकवाने का प्रयत्त करें। इन नम्बन्ध में कोटल्य ने लिया है— 'परिविध्य (परदेश) में व्यापार के लिये पष्प एव प्रतिप्या (निर्वात माल के बदले को आतेवाला माल) के मूल्य में से शुक्क, वर्तनी (वकक् कर), माल ढांने का लर्च, छावनी का कर, नांका के माढे आदि का लर्च यटा कर सुद्ध उदय (नुत्ताफे) का अनुमान करें। यदि बहु पाया वाए कि लाम नहीं है, तो यह मालूम करें कि स्वदेशी पष्प के बदले में कोई एशा विदेशी पष्प प्राप्त किया जा नकता है कि नहीं, जिसमें लाज हो तकें। 'ये सब बाते मालूम करके अपने देश का पष्प स्थल-मार्थ इाग

 <sup>&#</sup>x27;आगन्तुलवर्ण बङ्भागं दद्यात् · · केता शुल्कं राजपण्यच्छेदानुरूपं च वैधरणं दद्यात् ।'
 कौ. अर्थः २११२

 <sup>&#</sup>x27;परभूमिजं पण्यमनुष्रहेणाबाहयेत् । नाविकसार्यवाहेम्यश्च परिहारमायितक्षमं दश्चात ।' कौ. अर्थ. २।१६

३. 'अनभियोगदचार्थेव्वागन्तुनामन्यत्र सम्योपकारिस्यः।' कौ. अर्थे<sub>॰</sub> २।१६

४. 'पृथिबी कोशवण्डाम्यां प्राप्यते कोशभूषणा।' कौ अर्थः २।१२

५. की. अर्थ. २।१६

मेबा जाए (क्योंकि जल-मार्ग में सतरे अधिक रहते हैं, अत स्वल-मार्ग द्वारा पण्य मेजे जाने की अधिक अच्छा माना गया है), और माल ले जाने वाला व्यापारी विदेशी राज्य के आटिक्की, अन्तपालों, पुरमुख्यों और राष्ट्र-(वनपट) मुख्यों के ताब नम्पर्क स्थापित करे, ताकि जनका अनुबह (सद्मावना) प्राप्त हो सके। यदि मार्ग में किमी विपत्ति का सामाना करना पड़े, तो बहुमूल्य पच्या और अपनी एका की व्यवस्था की जाय। यदि विदेश पहुँच सकना सम्मव न हां, तो बही कहीं मही माल को ऐसी कीमत पर बंच विद्या जाए जिममें कि मव दातव्य व्यव वहल हो जाए।

जल मार्च से अपने देश के एष्ण को विदेश मेजने के सम्बन्ध मं कौटलीय अर्थशास्त्र का यह कपन उल्लेखनीय है- "जल मार्च द्वारा मार्क मेजने मे यूर्व मार्क की बुलाई का नर्पायान मार्चक), मार्च मे अपने उपर आने बाला तर्च (पव्यदन), बिनिमय मे प्राप्त होने बार्क प्रतिपाय की कीमत तथा मात्रा, यात्रा का समय, मयद्रप्रतिकार में हुआ व्यय, और बन्दर-गाहों के रिवाज (पनत चारित्य) व नियमों आदि का पता एगाए। तथी पब के मब व्यव-हारों और चरित्र को जान कर बहुत एक्य मेजने से लग्न हो हजा क्या ए, बहुत शिन की सम्मावना हो उस से हुर रहें।" यहाँ कीटव्य ने 'मयद्रप्रतिकार व्यव' का भी उल्लेख किया है, जिसमें मुचित होता है कि मीर्य यूग में चया के बीमा कराने की प्रया नी विवयान थी।

निष्काम्य (निर्यात) पण्य पर भी कर लिया जाना था, यह तो कौटलीय अर्थशास्त्र में सूचित होना है, पर इस कर की क्या दर थी. इस सम्बन्ध में कोई सूचना कौटल्य में नहीं दी है।

# (४) विकी पर कर और चुंगी से आय

मीर्ष सुप में विकी पर मुक्त लेने की भी व्यवस्था थी। इसी को वर्तमान समय में 'संस्स टैकम' कहते हैं। कोटिल्य ने लिखा है, कि उत्पादन-स्थान पर कोई मी पण्य नहीं बेचा जा मकता। ' कोई भी वस्तु विकय-गुक्त में न बच सके, इसीलियं यह व्यवस्था की गई थी। जो उस नियम का उन्जयन करें, उनके लिखे कटोर एक की व्यवस्था थी। खानों में बुनिज

१. 'ततस्सारपादेन स्थलब्यवहारमध्वना क्षेमेण प्रयोजयेत् ।

अटब्बन्तपालपुरराष्ट्रमुख्यंश्च प्रतिसंसर्गं गच्छेदनुष्रहार्थम् ।' कौ. अर्थः २।१६

२. 'आपदि सारमास्मानं वा मोक्षयेत्। आत्मनो वा भूमिमप्राप्तः सर्वदेयविशुद्धं व्यवहरेत्।' कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&#</sup>x27;वारिषये च यानभागकपय्यदनपच्यप्रतिपच्यार्घप्रमाणयात्राकालभयप्रतीकारपच्य-पत्तनचारित्र्याच्युपलमेत ।'

नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः ।

यतो लाभस्ततो गच्छेदलामं परिवर्जयेत् ॥'कौ. अर्थः २।१६

४. 'जाति भूमिषु पण्यानामविकयः।' कौ. अर्थ. २।२२

पदार्थ बेचने पर ६०० पण और खेतो से अनाज बेचने पर ५३ पण जुरमाने का नियम था। '
पुर्मों और फलो के उद्यानों से फूल व फल बेचने पर ५४ पण और बगीचों से शाक मूल-कन्द
आदि बेचने पर ५१ है पण जुरमाना किया जाता था।' उत्पादन-स्थान पर माल बेच देने
से राजकीय आय मे कमी पट सकती थी, इसी कारण ये नियम बनाये गये थे। यह
आवस्यक था, कि मब पण्य पहले शुल्काच्यक के पास लाया जाए। जब उस पर मुल्क दे दिया
जाता था, तब उस पर अभिज्ञान-मुद्रा लगा दी जाती थी। इसके बाद ही पण्य का विकथ
किया जा सकता था।

शल्कशाला और वहाँ लिये जानेवाले शल्क के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से विवरण दिया गया है। 'शुल्काघ्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महा द्वार) के निकट सूल्क-शाला बनकाए, जिस पर शुल्क का ब्वज फहरा रहा हो। शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर । शुल्क वसूल करनेवाले चार या पाँच व्यक्ति सार्थ (काफिले) मे आये हुए व्यापारियों से ये प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर लिखे--आप कीन हैं ? कहां में आये हैं ? आपके पास कितना और क्या पण्य है ? आपने अभिज्ञान-मद्रा कहां से प्राप्त की थीं ? यदि पण्य पर मुद्रा न लगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दुगना बसूल विया जाए। यदि मुद्रा को झुठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेय शुल्क का आठ गुना लिया जाए। यदि मुद्रा ट्रूट गई हो, तो व्यापारी को घटिकास्थान मे रोक रखा जाए।" सम्मवत , यह अभिज्ञान-मुद्रा तभी लगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल को बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी, ओर उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया जानाथा। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर (Excise Duty) होताथा। पर जब किसी पण्य को विक्रय के लिये उत्पादन-स्थान में अन्यत्र नगर आदि में ले जाया जाता था, नो वहाँ पर राजकीय शुल्क देना पडता था, जिसका स्वरूप विकय-कर (Sales Tax) या चुगी के मदुश होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र का यह निर्देश उल्लेखनीय है--'नाप कर बेचेजाने वाले पण्य पर ६३ प्रतिशत, तोल कर वेचे जाने वाले पण्य पर ५ प्रतिशत और गिन कर बेचे जाने वाले पण्य पर ९<sub>४</sub>६ प्रतिशत शुल्क लिया जाए। <sup>\*</sup> यह शुल्क पण्य के मृत्य के अनुमार ही लगाया जाता था।

 <sup>&#</sup>x27;सिनिस्यो धातुपण्यादानेषु षट्छतमत्ययः।' क्षेत्रेस्यः सर्वसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः।' कौ. अर्थः २।२२

२. 'पूरुपफलवाटेम्यः पुरुपफलादाने चतुष्पञ्चाश्रत्पणो दण्डः ।' कौ. अर्थ. २।२२

३. कौ. अर्थ. २।२१

४. 'योडचभागो मानव्याजी । विश्वतिभागस्तुलामानम् । गण्यपण्यानामेकावशभागः।' कौ. जर्षः २११६

कोई व्यापारी इस शुल्क से बचन सके, इस सम्बन्ध से कीटत्य ने अनेक व्यवस्थाएँ की थी। 'यदि कोई शुल्क के क्या से तथ्य के प्रभाप (माशा) को कम बताए या उसके मून्य को कम बताए तो जितना पच्य अधिक निकले या उसका वो भून्य अधिक प्राप्त हो, उसे राजा ले ले (उसे राजनोक से भेव दिया जाए)। साथ हो, उस त्य्य पर शुल्क की माशा आठ लूनी वम्नुल की जाए। यही दण्ड उम दशा मे भी दिया जाए, वब व्यापारी ने बन्द पेटी में उमर होन पच्य तथा हो और नीचे उत्कर्ण, या बहुमृत्य पच्य को कम मून्य वाले पच्य से छिपा दिया गया हो।'' 'यदि कोई व्यापारी शुल्क दिये बिना शुल्कशाला के रूपत्र से अभी चले आएँ, तां उन पर उस राशि से आठ मृता जुरसाना किया जाए जो उन्हे शुल्क के रूप मे प्रदेव थी।'' 'जी (नगर) के अन्दर आएँ ता (नगर से) बाहर आईं, उनसे यह जाना जाए कि उन्होंने शुल्क प्रदान कर दिया है वा नहीं।' यदि कोई शुल्क दिये हुए पच्य के साथ ऐसे पच्य को मी छे जाना चाह जिन पर शुल्क न दिया गया हो, या मुझ को तोड कर उससे अमृद्धित पच्य मर कर और फिर पून मूड लगाकर पच्य को निकाल के जाने का यत्न करे, ऐसे ब्यापारियों को उत्तम सहत्व वर्ष दिया शारा था कि ना स्वत कर है एस प्रवास कर विषय स्वास कर स्वत कर है स्वास परियों को उत्तम साहत दण्ड दिया लगा शो कि जान से ना स्वत कर है ऐसे ब्यापारियों को उत्तम साहत दण्ड दिया लगा।''

विशेष प्रयोजनों में जो माल बाहर से लाया जाता था, उस पर शुल्क नहीं देना होता था। ये प्रयोजन निम्नलिखित थे —िवबाह, रहेन का मामान, उपनयन सस्कार, यह-इन्टर, सन्तान का प्रमत्न, देव मन्दिर, मुण्डन, वन, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाण्ड। ' पुण्क के अतिरिक्ता एक अन्य कर सी था, जिसे शुल्काध्यक्ष वसून कराना था। इसे 'वर्तनी' कहते थे। इसकी सामान्य दर सवा पण प्रति पच्य-वहन (माल का बोझ) थी। इसे अन्तपाल मडक को प्रयुक्त करने पर वसून करता था। ' जा सार्थ (काफिले) पच्य लेकर गटकों से आते-जाने थे, उन्हें यह कर देना पडता था। इस कर के बदले में अन्तपाल की यह उत्तरदायिता हो। जानी थी, कि मार्य पर मार्थों का माल न नुटने पाए और न बोंगी जाए। यदि कोई माल इस इस से नटट या अपहुन हो जाए, तो राज्य उसकी अतिसूति

 <sup>&#</sup>x27;शुरुकभवात्पच्यप्रमाणं मृत्य वा होन बुवतस्तर्दरिकां राजा हरेत् । शुरुकमध्यपुण वा दक्षात् । तदेव निविष्टपच्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्धापकर्षेण सारभाण्डस्य फेल्गुआण्डेन प्रतिच्छादने कूर्यात् ।' की. अर्थ. २।२१

२. 'ध्वजमूलमितकान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादब्टगुणो दण्डः।' कौ. अर्थ. २।२१

३. 'पथिकोत्पथिकास्तद्विद्युः।' कौ. अर्थ. २।२

 <sup>&#</sup>x27;कृतशुल्केनाकृतशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भित्वा युटमपहरतो वैदेहकस्य तज्व तावच्च दण्डः।' कौ. अर्थ. २।२१

 <sup>&#</sup>x27;वैवाहिकमन्वायनमौपयानिकं यज्ञकृत्यप्रसव नैमित्तिकं देवेज्याचौलोपनयनगोदान-ग्रत दीक्षणादिव कियाविद्रोवेषु भाण्डमुच्छुत्कं गच्छेत्।' कौ. अर्थ. २।२१

६. 'अन्तपालः सपादपणिकां वर्तनीं गृङ्खीयात्।' अ. अर्थ. २।२१

करताथा।' वर्तनी की दर एक लुर के पशुओं (घोडा, लब्चर, गया आदि) पर लंदे पण्य पर एक पण, पशुओं (बैल आदि) पर आया पण, छोटे पशुओं (भेड. बकरी आदि) पर चौषाई पण और मनव्य के सिर पर लंदे माल पर एक मालक वी।'

कौटलीय अर्थशास्त्र में 'शुल्क' के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं, वे चुनी को सूचिन करते हैं। यह कर माल के कथ-विकय पर लिया जाता था, और राजकीय आय का एक महत्त्वपूर्ण साथन था।

#### (५) राजकीय आय के अन्य साधन

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)—मीयं युग से अनेक ऐसे कर त्री से, जिन्हें प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, स्पोकि से व्यवसायियो आदि से प्रत्यक्ष (सीये) रूप से बसूच किये जाते थे। पहला प्रत्यक्ष कर तोल और माप के बाटो और मानी पर सा। ये बाट और मान राज्य इत्तर प्रमाणित किये जाते थे, जिसके लिये थे माणक कर लिया जाता था। व्यापारियो को जार माणक उस समय प्रदान करने होते थे, जब वे अपने बाटो और मानो को राज्य द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटो व मानो के प्रयोग के लिये उन्हें एक काकणी प्रतिदिक्त भी देनी होती थी। यह कर पीतबाष्यक्ष समूल करता था। ' जिम व्यापारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हो, उस पर ३७ है पण जुरमाना

दूसरा प्रत्यक्ष कर खून पर था। जुआरी लोग निर्दिष्ट स्थान पर ही जुजा खेल सकते थे। खून में जो धन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिशन राखि राज्य को प्रदान करनी होती थी। निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त जन्म स्थान पर जुआ खेलने, खून-क्रीश के लिये आवस्यक उपकरणों का दुरुपयोग करने और खून में अनियमितता करने के लिये जिन विविध जुरमानों की व्यवस्था थीं, 'उनका उल्लेख पिछले क्षण्याय में किया जा कुका है।

रूप से आजीविका चलाने वाली वेस्पाओं, राणिकाओं आदि से दैनिक आसदनी का दुगना प्रति माम कर के रूप में लिया जाता था। ' इसी प्रकार नट, नतंक, गायक, बादक, बास्त्रीवन (वाणी द्वारा लोगों का मनोरञ्जन करने वाले), कुखीलब, प्लवक (रस्से पर

- १. 'नष्टापहृतं च प्रतिविदध्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२१
- 'पण्यवहतस्य पणिकामेकलुरस्य, पश्नामर्थपणिकां क्षुत्रपञ्जनां पादिकां, असभारस्य माषिकाम् ।' कौ. अर्थ. २।२१
- 'चतुर्मीषकं प्रातिवेशनिकं कारयेत् । · · प्रातिवेशनिकं काकणोकमहरहः पौतवाध्य-क्षाय वद्यः ।' कौ. अर्थ. २।१९
- ४. 'अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपातः सप्तिवज्ञतिपणः ।' कौ. अर्थ. २।१९
- ५. कौ. अर्थ. ३।२०
- ६, 'रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं दशुः।' की. अर्थ. २।२७

नाचने बाले), सीमिक (बाहुबर) और चारणों से भी उनकी दैनिक आमदनी का दुगुना प्रतिमास कर लेने का नियम था। <sup>1</sup> यदि नट, नर्तक, गायक आदि कही बाहर से आकर तमाबो दिलाएँ, तो उन्हें पाँच पण 'प्रेला बेतन' (तमाबा दिलाने के जिये अनुमति प्राप्त करने की फीस) देना होता था। <sup>1</sup>

विविव प्रकार के कारुओं (कारीयरों या व्यवसायियों) को भी अपने घन्धे करने कं लिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। धौवी, नुनार, तन्तुवाय, विकस्सक, कुसीरण्य आदि में किये जाने वाले इन शुक्कों आर नियमानुकुल कार्य न करने पर उनसे बसूल किये जाने वाले जुरमानों का कोटलीय अधेशास्त्र में विकाद कर में उल्लेख किया गया है।

राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय-अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का पुर्ण आधिपत्य स्थापित था, और जिनका संचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था। उनमे .. स्वाने,जगल,नमकऔर अस्त्र-शस्त्र केब्यबसाय मख्य थे। स्वानो पर राज्य का एकाधिकार था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पृथक् अमात्य नियक्त किया जाता था, जिसे 'आकराध्यक्ष' कहते थे। कौटल्य ने लिम्बा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो शुल्बधातुशास्त्र (ताम्र आंर अन्य खनिज धातुओं की विद्या) रसपाक (पारा निकालने की विद्या) और मणिराग (मणि आदि की पहचान की कला) में प्रवीण हो, या इनमे प्रवीण जिसका सहायक हो। यह आकराध्यक्ष कुशल कर्मकरो और आवन्यक उपकरणों का प्रबन्ध कर लानो का पता करे, और खानों से लनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था करे । कहा कौन-मी घातु मिल मकती है, विविध धानुओं की कच्ची धान किस प्रकार की होती है, कच्ची घात का किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब वाना का कीटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से निरूपण किया गया है। कच्ची यान को खानो में निकाल कर उसे कर्मान्तों (कास्वानों) में भेज दिया जाता था । जब वहाँ बातू तैयार हो जाती थी, तो उसके विकय का प्रवन्ध भी आफराध्यक्ष द्वारा ही कराया जाता था। धातुआ कं व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रकार की खानो का उल्लेख ितया है--स्थल की खाने और जल की खाने। स्थल-खनियों से लोहा, ताबा, नमक ादि प्राप्त किये जाते थे, और जल की खानों से मक्ता, शुक्ति, शख आदि । इन दोनों प्रकार की खानों का प्रवन्ध आकराध्यक्ष के ही अधीन था।

ऐतेन नटनर्नकगायकवादकवाग्जीवनकुशीलवप्तवकसौभिकचारणानां ....... ब्याख्याताः । ' कौ. अर्थ. २।२७

२. 'तेषां तूर्यमागन्तुक पञ्चपणं प्रेक्षावेतन दद्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

३. 'आकराध्यक्षः ज्ञुल्बघातुक्षास्त्रस्तपाकमणिरागज्ञस्तज्ञसखो वा तत् ज्ञातकमोंपकरण-सम्पन्नः ।' को अर्थः २।१२

४. 'घातुसमृत्यितं तत् ज्ञातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१२

मीयं युग मे खानो (आकरो) के व्यवसाय का बहुत अधिक महत्त्व था। राजकीय आय का यह एक प्रधान साधन या। कौटल्य ने खानों से होने वाली आय के १०विमिन्न प्रकार निरूपित किये हैं '-(१) मूल्य-खानो से प्राप्त होने वाली कच्ची धान आदि का मूल्य। (२) विमाग--जिन लानो से माल निकालने का कार्य ठेके पर दिया गया हो, उनमे प्राप्त होने वाला अशा। (३) व्याजी-तोल के बाटो और मापने के मापो के दो प्रकार थे--सरकारी और सर्वसाधारण जनताद्वारा प्रयक्त किये जाने वाले। इनमे ५ प्रतिशत का अन्तर होता था। मरकारी बाट और माप अधिक बडे होते थे। इस कारण जो लाम होता था, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिघ-कच्ची घात को घात के रूप में नैयार करने से होने वाला लाभ। (५) अन्यय-तैयार माल ऋेताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण जव निश्चित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय । (६) शुल्क-उत्पादन-स्थान और विकय-स्थान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क । (७) वैधरण—किसी प्रकार की क्षति हो जाने पर क्षतिपृति के रूप मे प्राप्त की गई राशि । (८) दण्ड-अनेकविध जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विशद रूप से की है। (९) रूप-मोना, चाँदी, ताम्र आदि से निर्मित सिक्कों से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक-मिक्को को राजकीय कोश में प्रदान करते समय प्रदेय राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानो पर राज्य के एकाधिकार के कारण ही प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोश खानो परही आश्रित है। निस्मन्देह, खानो का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहत ही महत्त्वपूर्ण साधन था।

नमक के व्यवसाय पर भी राज्य का एकाधियत्य था। इसकी व्यवस्था और सञ्चालन के िवये लगाण्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। नमक की सान (व नमक के अन्य साधन) या तो राज्य द्वारा सञ्चालित की जाती थी। नमक की सान (व नमक के अन्य साधन) या तो राज्य द्वारा सञ्चालित की जाती थी। नमक स्थल की लानो से भी प्राप्त होता था। भीर नमृद्ध व कोलो से भी ठेके पर दिये हुए ज्वक के व्यवसाय से राज्य निम्मिलित आय प्राप्त करता था — (१) व्यवमाय निर्माण नैयार नमक का एक निश्चित अय। (२) प्रक्य-नमक की लान या निर्माण-स्थान का किराया। (३) उत्पादन-युक्त। (४) विकय-युक्त । (५) व्याची-त्रोण के वाटो में अन्तर होने से अात, विमक्ती दर ५ प्रतिवात थी। (६) हम्-ममक के मून्य आदि को राजकोश में जमा करने हुए ८ प्रतिवात की दर से प्रदेश किरियन राशि। जो नमक कही वाहर से अपने देश में आता या, उत्पार र ६६ पुल्क देना होता था, और साथ ही विकथ-युक्त, व्याजी और

 <sup>&#</sup>x27;एवं मूल्यं विभागं च व्याजी परिचमत्ययम् । शुक्तं वैधरणं वण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥' कौ. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्यं च यथाकालं संगृह् णीपात् -विक्रमाच्च मृह्यं रूपं व्याजीम् । कौ० अर्थः २।१२

रूप भी। इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवसाय को बाह्य नमक के कारण जो क्षांत हुई हो, उसकी पूर्ति के लिये वैधरण भी वसूल किया जाता था। यदि कोई नमक में मिलावट करके वेचे, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। लायसेन्स लिये बिना नमक बनाने पर भी बही दण्ड दिया जाता था। पर बाजप्रस्थ इसके क्षणपाद ये। वे वे अपने प्रयोग के लिये नमक बना नकते थे, उन्हे लाहसेन्स की आवस्थकता नही होती थी। श्रोदिय, तपस्वी और लवज बनाने के कारखानों में काम करने वाले मजहूर भी अपने प्रयोग के लिये नमक के जा महते थे। "

अस्य सी अनेक व्यवसायों वर राज्य का एकाविषयत था। अवक राज्य की सम्पत्ति होते थे। उत्यसे कारु, इंधन और अस्य जाकर वादायों को प्रान्त कराने के किये एक पुषक् असाय को निवृक्ति की जाती थी, निवं कृष्याध्यक कहते थे। यह अध्यक जहाँ कुष्य इत्यों को अंतर्ग के प्रात्त कराना था, वह साथ हो उन्हें कम्पत्ती (कारवानों) में में जकर उनसे विविध प्रकार के एक्यां को मी तैयार कराना था। जो कोई किसी भी प्रकार से जपको को अति एक्वेगाएँ, उन्हें स्वतीचित कष्ट देना और उनसे शिनापूर्त कराना मी कुष्याध्यक्ष का कार्य था। अनेक प्रकार की सारदारू (इसारती काम मे प्रयुक्त होने वाली उन्हां की अनु विविध प्रकार की सारदारू (इसारती काम मे प्रयुक्त होने वाली उन्हां के काम में भानेवाली मावह आदि), यह (विविध प्रकार के पर्यों), उन्हां सीविध प्रकार के काम में भानेवाली मावह आदि), यह (विविध प्रकार के पर्यों), उन्हां सीविध प्रकार के कर्म, हट्टी, हाथों दोत, मीन, चेर, हाथीं आदि वन्य पड़ा, लोक जन्तु, विविध प्रकार के कर्म, हट्टी, हाथों दोत, मीन, चेर, हाथीं आदि वन्य पड़ा, लोक उन्हा, कार्या को सामदिनी में स्वर्ण के अन्तर्भत वं। अनको से इन्हें एकक करा के और पट्टी विधिक्त तैयार माल के कप में परिवर्तित करा के दुष्याध्यक्ष राज्य की आमदिनी में स्वर्णन वृद्धि करना होगा, यह न्यानती तो सामत्र मा अनवती हो। अनवता हो स्वर्णन स्वर्णन वृद्धि करना होगा, यह न्यानता से सम्बर्ण मा सकता हो।

अस्त-सस्त्रों का निर्माण भी राज्य के ही अधिकार-क्षेत्र में था। यह कार्य आयुषा-गाराज्यक्ष के अवीन था, जो अनेकविष हिषयारों को तैयार कराता था। ये आयुष निम्न-जिवित प्रकार के होते थे—(१) सामामिक-युद में प्रयक्त होने वाले, (२) दौर्गकमिक-

 <sup>&#</sup>x27;आगन्तुलवणं बहुभागं दबात्-दतभाग विभागस्य विकयः पञ्चकं शतं व्याजी रूपं रूपिकं च। क्रेता शुल्कं राजपण्यन्छेदानुकपं च वैधरणं दशात्।' कौ. अर्थ. २११२

 <sup>&#</sup>x27;विलवणमृत्तमं बण्डं दद्वात्, अनिसृष्टोपजीवी च अन्यत्र वानप्रस्थेन्यः ।' कौ. अर्थ. २।१२

३. 'श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयक्त भक्तलवर्ण हरेयः ।' कौ. अर्थः २।१२

 <sup>&#</sup>x27;कुप्याध्यक्षो ब्रध्यवनपालं: कुप्यमानाययेत् । ब्रध्यवनकर्मान्तांश्च प्रयोजयत् । ब्रध्यवनन्छिवां च देयमत्ययं च स्थापयेत् अन्यत्रापद्म्यः ।' कौ. अर्थ. २।१७

५. कौ. अर्थ. २।१७

हुमं की रक्षा के लिये काम मे जाने वाले, और (३) परपुरामिधातिक—वात्रु के पुरो (हुमों) को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ।' इनके अनेक मेद थे, जैसे चक्र, यन्त्र, आयुग, आवरण (कदच), उपकरण आदि। आयुवासाराध्यक्ष कारुओ और शिल्पयों को अपनी सेवा में निगुक्त कर उनसे इन सक्को तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान राज्य की 'स्वभूम' में ही स्थापित किंग्र जो वे ।' आयुवासाराध्यक्ष को स्वय हथ्यान मे रखना होता था कि आयुथों को कितनी माँग है, कितनी उपलब्धि है, और कितना क्षय-ध्यय है। अहत्र-सहत्र निर्माण के ध्यवसाय पर मी राज्य का ही एक्पियरच था।

शराव आदि अन्य मी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार में थे, जिनसे उसे अच्छी आमदनी होती थी।

राज्य द्वारा अधिकृत व्याकार और व्याकार-साधनों से आय-अनेकविष व्यापारों का सञ्जालन सी नीये यूव में राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पच्याप्यका की नियुक्ति की जाती थी। जिस पच्य का उत्पादन राजकीय कर्मान्तों में होता था, उसका विक्रय भी राज्य ही करता था। सब वस्तुओं की कीमत निश्चित्त रहती थी। कीमत निर्मात करते हुए प्रवा के हित को दृष्टि में रखा जाता था। कीटत्य ने लिखा है—
'सब प्रकार के माल की प्रजा के प्रति अनुसह की दृष्टि से विकक्षया जाए। जिससे प्रजा को नुकानत पहुँचे, ऐसा लाम न ले जोह वह कितना ही अधिक क्यों न हो।' पच्याप्यका के कार्य निम्निलित से —स्यल और जल से उत्पन्त और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के मार्गों से लाये हुए नानाविष पच्च के मुग, अवगुण (बहिया व चटिया किस्म), प्रियता और अप्रयता तथा उनके मुन्य से वृद्धि और कमी का पता करता रहे। साथ ही, बहु यह मी मालूम करें कि नानाविष पच्च के क्य, विक्य, सञ्चत, वितरण और प्रयोग के लिये कीन-मा सम्मय और लेते रखे जयकत है।'

यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रमूत मात्रा में उपलब्ध हो), तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर कीमत बढाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत बढ

आयुषागाराध्यकः सांवामिकं दोगंकमिकं वरपुराभिधातिकं बक्र्यन्त्रमायुषमावरण-मुपकरणं च तज्जातकार्वजित्यिभः क्वतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिव्यत्तिभः कारयेत्। ' कौ. अर्थः २।१८

२. 'स्वभूमौ च स्थापयेत्।' कौ. अर्थ. २।१८

 <sup>&#</sup>x27;उभयं च प्रजानामनुष्रहेण विकाययेत् । स्यूलमिय च लाभं प्रजानामीपर्धातकं वारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१६

पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नानाविधानां पण्याना स्थलपथवारिपयोपयातानां सारफल्वर्धान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात् । तथा विजेपसंक्षेपकपविक्रयप्रयोग-कालान् ।' कौ. अर्थ. २।१६

जाए, तो कीमत मे यथेष्ट परिवर्तन कर सकना भी सम्भव हो जाता था। ' स्वदेश मे उत्पन्न राजकीय पथ्य का विकार एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर वो पच्य विदेशों से आया ही, उसे अनेक स्थानों से बेचा जा सकता था। ' राजकीय पथ्य को एक केन्द्र मे बेचने का यह अमिप्राय नहीं था, कि उनकी विको केन्द्र एक स्थान से ही की जा सकी। राजकीय पथ्य को वैदेहरू (व्यापारी) भी बेच मकते थे, पर राज्य द्वारा निर्चारित कीमत पर ही। वैदेहरुं द्वारा राजकीय पथ्य के विकाय के कारण राज्य को जो क्षति पहुँचती थी, उसकी क्षतिपूर्ण उन्हें करती पडनी थी। ' जियन पथ्य को व्यापक मीग हो, उसके विकास के लिये काल (समय) को कम नहीं किया जाता था। कोटरब ने जिला है, कि इस प्रकार के पथ्य मे सकुल दोग (केन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न रोध) न आने दिसे आएं!'

राजकीय पष्प के विकय के लिये पष्पाध्यक्ष के अधीन बहुत-से राजकर्मचारी होते थे, अन्द्रें 'पष्पाधिष्ठाना' कहते थे। इनके लिये यह आवश्यक था, कि विक्रम में प्राप्त वन की एक स्वेमी ने कि नी महकड़ी से डाक्ट आएं, जिनसे ने बेन्क एक छिड़ हो और जो एक स्थान पर रही हुई हो। दिन के आठने साथ से उन पन को पष्पाष्ट्रश्व के मुद्रुई कर दिया जाता था, और साथ हो विना दिका एक्य सी। तुष्ता और नोलने के बाट और मापने के माप सी वापस कीटा दिये जाते थे। 'निस्पत्देह, राजकीय एष्य के विक्रम से सी राज्य को अब्देश आपनी होती थी।

क्यापार-साधनों से नौका, बाझी, जहाज आदि हुनाई के साधन अभिन्नेत हैं। स्थान-मार्ग से व्यापार के किये जाने-जाने जाले साथ (काफिल) अपनी ही बाडियों या एवा आदि पान के जाम करने थे। पर जल-सार्यों में मान्त होने बाड़ी नौकाओं और जहांगों में क्यनस्था राग्य द्वारा की जाती थी। इनके लिये एक पृथक् अमात्य होता था, जिसे नावच्या कहते थे। यह समुद्र, नदीम्ब (नदियों के मुहांने), श्लील, नदी आदि से मान्त की हुलाई

 <sup>&#</sup>x27;यच्च पण्यं प्रचुर स्थात्तदेकीकृत्यार्धमारोपयेत् । प्राप्तेऽधेंवाऽर्धान्तरं कुर्यात् ।' कौ. अर्थः २।१६

म्बभूमिजानां राजपच्यानामेकमुखं व्यवहार स्थापयेत्। पर भूमिजानामनेकमुखम्। कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&#</sup>x27;बहुमुखं व राजपण्य वैदेहकाः इतार्घ विकीणीरन् । छेवानुरूपं च वैघरणं दशुः ।' की. अर्थ. २११६

४. 'अजस्रपण्याना कालोपरोधं सडकुलदोधं वा नोत्यादयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&#</sup>x27;पच्चाधिकातारः पच्चमृत्यमेकमुक्तं काच्छेत्रोच्चामेकिन्छित्रापियानायां निवध्यः अह,नवचाय्यमे आगे पच्चाध्यकस्यार्थयेयः। 'इदं विकीतमिर्द शेषिमित ।' तुलामान-माण्डकं वार्ययेयः।' की. अर्थ. २।१६

और यात्रा के लिये नीकाओं की व्यवस्था करता था। ' नावष्यका द्वारा वो राजकीय आमदनी प्राप्त की जाती थी, बहु अनेक प्रकार की थी— (१) समुद्र-तट और नदी-तट पर स्थित प्राप्त से 'कूल्प्न' या निर्वारित कर वसून करना। (२) मिछ्यारे वो मछली पकड़े, उसका छठा माप प्राप्त करना। (३) विषक्तों के बन्दरसाह पर शुक्त यहण करना। (३) विषक्तों के बन्दरसाह पर शुक्त यहण करना। (४) जो लोग राजकीय नीकाओं से यात्रा करें, उनसे यात्रा-वेतन (यात्रा का माडा) बनूल करना। (५) जो लोग राजकीय नीकाओं का प्रयोग करें, उनसे उनका माडा लेना। (६) जो जहाज किसी बन्दरसाह पर आकर कहें, उनसे सुक्त करना। (३) निवमों का उल्लेख करने पर अनेकविष्य जुसान बनूल करना। (३) निवमों का उल्लेख कर ने पर अनेकविष्य जुसान बनूल करना। (४) नदी पार करने के लिये शुलों और नीकाओं का प्रयोग करने पर महत्तृत्व प्राप्त करने पर अनेकविष्य अपना करने पर सहत्व प्राप्त करना, जिसकी मात्रा बोझ लिये हुए भनुष्य के लिये १ मापक, मार से लवे हुए छोटे यह के लिये १ मापक, बैंक सी बीर चोट के लिये २ मापक, इंट और मंस के लिये १ मापक, और पण्य ने लवी हुई गाडी के लिये थी वीयाई पण निर्वारित थी। बड़ी नदियों के पार अररे के लिये इस सहसूल की मात्रा देशी ली वीयाई पण निर्वारित थी। बड़ी नदियों के पार अररे के लिये इस सहसूल की मात्रा देशी नी वीया विरार्त थी। बड़ी नदियों के पार अररे के लिये इस सहसूल की मात्रा देशी ली वीयाई पण निर्वारित थी। बड़ी नदियों के पार अररे के लिये इस सहसूल की मात्रा देशी ली वीयाई पण निर्वारित थी।

गाय, बैल, भैम, हाथी आदि के पालन और सबर्धनका कार्य भी राज्य की ओर से किया जाना बा, जिम के लिये गोऽप्यक्ष, अञ्चाच्यक्ष आदि राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे। राज्य की जामदनी के ये भी सहस्वपूर्ण मायन थे।

जुरमानों से आध--मीर्थ युग में अनेक अपराधों के न्यिय दण्ड के रूप में जुरमानों की व्यवस्था थी। कौटलीय अर्थनान्त्र में इन बात का विशद रूपमें निरूपण किया गया है, कि किस अपराध के न्यिय कितना जुरमानों किया आप इन प्रस्त में अप्रमावश अनेक नुष्मानों का उच्लेख अपर किया भी जा चुका है। हाथ, पैर काट डालने नदृश कटोर शारिकित दण्ड को भी जरामानों के रूप में परिवर्तिन कराया जा मकना था। अत यह अरमान किया

 <sup>&#</sup>x27;नावध्यक्षस्समृद्धसंयाननदीमुखतरप्रचारान् देवसरो विसरोनदीतरांत्रच स्थानीया-विष्ववेक्षेत ।' की. अर्थ. २११८

 <sup>&#</sup>x27;तहेलाकूलप्रामाः कून्यतं बटुः। मत्स्यक्यका नौकहाटकं चहुभागं बटुः। पत्तानु-वृत्तं शुरू भागं बणिको बटुः। यात्रावेतनं राजनीमित्तस्ययतन्तः। श्रेष्ठमुक्ता-माहिमो नौहाटकान् बटुः। पत्तनाध्यक्षनिकस्यं पण्यपत्तन्तवादित्रं व नावध्यक्षः पालवेत्। संपातीनविः क्षेत्रानुगताः शुरूकं चावेत ।'कौ. अयं -२११८

 <sup>&#</sup>x27;क्षुप्रश्तमनुष्यस्य सभारो मायकं बळात् । शिरोभारः कायभारो गवास्यं च हो । उष्ट्रमहियं चतुरः । पञ्च लघुवानम् । वट् गोलिङ्गम् । सप्त शकटम् । पष्यभारः पावम् । हिगुणो महानदीमु तरः ।' कौ. अर्थः २।१८

जा सकता है, कि मीर्थयुग में जुरमाने भी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण साघन थे। इस आमदनी की मात्रा अपराधों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी।

आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर-किसी प्राकृतिक या मनुष्यकृत आकस्मिक विपत्ति के जपस्थित हो जाने की दशा में राज्य अनेकविध उपायों से धन सञ्चय करने का प्रयत्न करता था। जब कोश की कमी हो जाए, अर्थक्रच्छता (अर्थ सकट) उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद चाहे विशाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की मिम देवमातका (सिचाई के लिये केवल वर्षा पर निर्मर) हो, पर यदि वहाँ अन्न प्रमत मात्रा में उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय या चतुर्य अश की याचना करे। ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने घान्य को छिपाने का प्रयत्न करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) बाठ गुना जुरमाना किया जाए। सकट-काल मे केवल क्रषको पर ही विशिष्ट कर नहीं लगाया जाता था. अपित व्यापारियों से भी विशेष कर वसूल किया जाता था। सूवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, प्रवाल, अश्व और हाथी सद्ग बहमल्य पण के विकेताओं से २ प्रतिशत; सुन, वस्त्र, ताम्र, पीतल, सुगन्धि, मैषज्य, और शराब के विक्रेताओं से २५ प्रतिशत, घान्य, रस (इव पदार्थ) और लौह बेचने वालों तथा शकट (गाडी) का व्यवहार करने वालों से ३३ प्रतिशत, काँच के व्यापारियों और महा-कारुओ (बड कारीगरो) से ५ प्रतिशत; क्षद्र कारुओ (छोटे कारीगरो) और वेश्यावृत्ति कराने वालों से १० प्रतिशत, काष्ठ, वेण, पाषाण, मिट्टी के बरतन, पक्वान्न और शाक सब्जी वेचने वालों से २० प्रतिशत; और कुशीलवो तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत विशिष्ट कर लेने की व्यवस्था थी। पशुपालको पर भी विपत्ति काल में विशेष कर लगाया जाता था, जिसकी दर मुरगी और सुजर पालने बालो से ५० प्रतिशत, छोटे पशु (भेड, बकरी आदि) पालनेवालों से १६३ प्रतिज्ञत और गाय भैस लच्चर गर्ध तथा ऊँट पालने-वालों से १० प्रतिशत होती थी। पर ये अनिरिक्त कर केवल एक बार ही लिये जा सकते

 <sup>&#</sup>x27;कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नायंकुच्छुं संगृङ्खीयात् । जनपदं महान्तमल्पप्रमाण वा देव-मात्कं प्रभूतथान्यं धान्यस्याशं तृतीयं चतुर्यं वा याचेत ।' कौ. अर्थ. ५।२

२. 'स्वसस्यापहारिणः प्रतिपात्रोऽष्टगुणः।' कौ. अर्थ. ५।२

३. 'सुवर्ण रजतव ग्रमणियुक्ताप्रवाहाहवहित्यच्याः यञ्चाझारूराः । सुत्रबहत्रताच-बृत्तहस्ताग्यमंग्रम्यसीयुव्याहवत्तारित्यहराः। धान्यरस्तिहृत्ययाः शकट व्यव-हारित्यव जित्रास्तराः। काचव्यवृहारिणो महाकारवञ्च विद्याति कराः। शृत्रकार-वी वर्षकियोककाश्च वशकराः। काठवेषुपायाणमृद्गाण्यपवाहरूरितयच्याः यञ्चकराः। हुशोलवा क्याजीवास्य वेतनार्थं वदः।' की. व्यरं. ५।२

कुबकुटमुकरमध बढात् । अत्रपशवष्यकृशासम् । बोमहिषाञ्चतरस्तरोष्ट्राञ्च दशमानमा 'कौ अर्थः ५:।२

थे, दो बार नहीं। पर राजकोश की पूर्ति के लिये या अर्थसंकट के निवारण के लिये केवल विशिष्ट करों को ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। पौर जानपदों से विशिष्ट कार्य या प्रयो-जन बताकर धन प्रदान के लिये मिक्षा भी माँगी जाती थी, (चन्दा एकत्र किया जाता था) र सबसे पूर्व राजा के विश्वस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बडी मात्रा में घन प्रदान करते थे. फिर उनका उदाहरण अन्य लोगो के सम्मुख रख कर उन्हें भी वन प्रदान के लिये प्रेरित किया जाता था। कापटिक (कपट भेस बनाये हए) गप्तचर नागरिक के रूप मे अपने को प्रस्तत कर उन व्यक्तियों की मत्सँना करते थे जिन्होंने धन की स्वल्प राशि प्रदान की हो। सम्पन्न लोगों में यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करें। जो कोई स्वेच्छापूर्वक राज्यकोश मे धन प्रदान करे, उन्हे स्थान ( राजदरबार मे ऊँचा स्थान या ऊँचा पद ), छत्र, बेप्टन (सम्मानमूचक पगडी या पोशाक) और विभवा (पदक आदि) देकर जनका सम्मान किया जाता था। पर कतिपय दशाओं में ये सब जपाय भी राज्य के अर्थसकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नहीं होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय ऐमें उपायों का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें सामान्य दशा में कभी समजित नहीं माना जा सकता । ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित हैं--दुर्ग (पूर) और राष्ट (जनपद) के देवताओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के उमे राजकोश के लिये ले लेना, पायण्डो (धार्मिक सम्प्रदायो) और सन्नो (मिक्ससन्न) के द्रव्य को प्राप्त कर लेना, अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाभ उठाकर धन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी) का भेष बनाकर किसी गप्तचर द्वारा लोगों से ऋण आदि के रूप मे प्रमूत धन ग्रहण कर लेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के समय यह सब धन लट लिया गया है।

सकट काल में इस प्रकार के अनेकविध उपायों से कोश की वृद्धि का प्रयत्न किया

जाना था।

१. 'सक्रदेव न द्विः प्रयोग्यः।' कौ. अर्थः ५।२

२. 'तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपविश्य पौरजानपदान भिक्षेत ।' कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;योगपुरुवाञ्च पूर्वमतिमात्रं दश्वः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिक्षेत । कापटिकाञ्चनानल्यं प्रयच्छतः कुत्सयेयः । कौ. अर्थः ५।२

४. 'यथोपकारं वा स्ववशा वा यबुपहरेषुस्थानछत्रबेष्टनविभूषाञ्चेषां हिरण्येन प्रयच्छेत् ।
 कौ. अर्थ. ५।२

५. 'वेबताच्यक्षो बुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्यं कोशं कुर्यात् । तसैव चाहरेत्।'
 कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;पाषण्डसंघद्रव्यमभौत्रियभोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः · · इत्युपहरेयः ।' कौ. अर्थ .५।२

७. की. अर्थ. ५।२

राजकीय आप के अन्य बिरिष्य साधक— एउकीय आप के अन्य भी जेनक साध्य में मृद्रा पर्वित का सञ्जालन राज्य द्वारा किया जाता था। रुप्य, एन, माषक आदि अनेकविषय सिक्कों को डाल्पने के लिये टकाम को व्यवस्था में , जिल्लामण्या के अचीन होती थी। मिषके दो प्रकार के होते थे, को डाप्रवेश्य (Legal Tendor) और व्यावहारिक (Token Money)। प्रमूख निकका पण था, जिसे रुप्य-रुप्य-भी के लिये के अनिवित्त हस्से बार माय ताम्ब्रा और सोलहता भाग बहु वसी में जैसी चटिया पानुकों का जी सहता था। 'पण के अनिवित्त अर्थणण, पाद वण, अष्टमार-पण भी वनाये जाते थे। एण को प्रावेश्य सिक्का था। व्यावहारिक निवके मापक, अर्थमाणक, काकणी और अर्थकाकणी होते थे, जो नाहे था हो है होते थे। उक्ताल एव के वित्त व्यावहारिक निवके मापक, अर्थमाणक, काकणी और अर्थकाकणी होते थे, जो नाहे था हो है होते थे। उक्ताल एव के स्थित वृद्धी हुसे हैं, जो बाहे था हो काकर निक्के उक्ता सकता था। पर इसके विये १३८ प्रतिवत प्रावेशिक होता था। जो कोई सरकारी उक्ताल के सिक्के स्वत्व स्वाप, अपने में ८ प्रतिवत कार्याल, अर्थन पर एक पुरामाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर २५ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर २५ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर २५ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर १९ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर १९ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर स्वय वनाए, उस पर २९ पण जुरमाणा किया जाता था। 'दि सम्बंद भूशिद से सिक्केन बनवाकर से सिक्केन से सहस्वाल से साथ से सिक्केन से साथ से सहस्वाल से स्वयन से स्वयन्त से सिक्केन से स्वत्व से स्वयन्त से साथ से स्वत्व से सिक्केन से स्वत्व से सिक्केन से स्वत्व से सिक्केन से स्वत्व से सिक्केन से सिक्केन से स्वत्व से सिक्केन से स्वत्व से सिक्केन से सिक्केन से सिक्केन से सिक्केन से सिक्केन से सिक्केन से स्वत से सिक्केन से सिक्केन

निर्वल, विकलाम, रोमी, बृद आदि का राज्य न केवल मरण-पोषण करना था, श्रीपतु उनमे अनेकविष ऐसे कार्य सी लेता था, जिल्हे वे मुसमता से कर सके । वो स्त्रियां घर मे न निकलती हो, जिनके पित विदेश स्थे हुए हो, वो विकला हु ही, वो नावाहिल कन्याएं हैं। हम नवके कार्य करने के लिये विवक्त होते पर ने हर राज्य की ओर से काम दिया जाता था। इसके लिये करे हो राज्य होना पर ने प्रवास अपनी शामित होती थी। इसके लिये करे हो राज्य होना सो हो होती थी। सुवाध्यक अपनी शामित हो तो सी थी। सुवाध्यक अपनी शामित से तरा था। विवक्त विकला हु स्वया, कन्याएं, प्रवास्त्र करा सा सा विवक्त क्रिया, कन्याएं, प्रवास्त्र अपनी होती थी। सिक मानिवालों या मिक्षिणियां) र रुष्ट के बदले से काम करा प्रवीस्त्र कर लिने वाले। स्विक सा स्वास्त्र कर लिने वाले। स्विक सा स्वास्त्र कर लिने वाले। स्विक सा सा सी हुत कातने सुद्ध कार्यां से अपना निवाह करती थी, जिसकी व्यवस्था मुत्राव्यक द्वारा सी हुत कातने सुद्ध कार्यों से अपना निवाह करती थी, जिसकी व्यवस्था मुत्राव्यक द्वारा को जाती थी। दिसा

- लक्षणाध्यकः चतुर्मागताम् रूप्यरूपं तीक्षण्यपुसीसाञ्जनानामन्यतमं माषबीजयुक्तं कारयेत् ।' की. अर्थ. २११२
- २ 'रूपवर्शकः पण्यात्रां व्यावहारिकी कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत्—कपिकमध्यकं शतं च, पञ्चकं शतं व्याजी, पारीक्षिकमध्यभाषिकं शतं, पञ्चीवशपणमत्ययं च।' की. अर्थ. २११२
- 'याश्वानिष्कासिन्यः प्रीवितविधवा न्यङ्गा कन्यका वाऽऽत्सानं विभूयस्ताः स्वदासी-भिरतुसायं सोपग्रहं कर्म कारायितस्याः।' कौ. अर्थ. २।२३
- 'विधवान्यङ्गाकन्या प्रविज्ञावण्डाप्रतिकारिणोभी रूपाजीवामातृकाभिर्वृद्धराजदासी-भर्व्युपरतोस्थानदेववासीभिश्च कर्तयेत्।' कौ. अर्थ. २।२३

प्रतीत होता है, कि मौर्य काल मे निर्धन-यृहों (Poor Houses) की मी सत्ता थी, जहां कार्य करके निर्धन व अशक्त व्यक्ति अपना निर्वाह कर सकते थे ≀ राज्य को भी इनसे कुछ आमदनी हो जाती थी ।

मम्पत्ति की बब्ती से भी राज्य आमदनी प्राप्त करता या। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमें राज्य सम्पत्ति को जब्दा कर रुंता था।

## (६) राजकीय व्यय

कीटलीय अर्थपास्त्र मे राजकीय व्यय को निम्निलिखित वर्गो मे विमस्त किया गया है— (१) देवपूता—प्राप्तिय, आन्याये आदि विद्वानों की आजीविका के लिये किया जाने वाला व्यय. (२) निन्पूजा—राज्य के दुनाने संवको और बूढो आदि के मरण-पोष्ण के लिये किया जाने वाला व्यय. (३) दान. (४) अनित्यावन-वार्मिक कृत्यों मे मन्त्र पाट आदि पर होने वाला व्यय. (६) अल् पुर. (६) भहानस-राजकीय महानस पर होने वाला व्यय. (७) दुल्याविनम्-विदेशों में मंत्र गये राजदूतों पर व्यय. (८) कोष्टा-गार. (१) आयुधागार. (१०) पण्याह. (११) दुल्याह. (१२) कार्यान. (११) वित्य-वेवार लेने पर वेगारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय. (१४) पत्ति—पदानि सेना, (१५) अव्ययस्त्र हेने पर वेगारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय. (१५) प्रकृत-नेता के माल को डोने के अयोजन से बैलो आदि पर किया जाने वाला व्यय. (१८) पणुवाट-गपुओं के अजायवयर. (१९) प्रिज्ञाट-पश्चिमों के आव्यवयर. (२०) व्यालवाट-नापों के अजायवयर. (२०) कार्यवाट-कार का संग्रह. (२२) नृपनाट-नृपण का मण्डार। कोटल्य ने इन सवको व्यय शरीर की सजा वी है।

मोर्य युग के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए यह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय-शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गो का आश्रय ठिया जाए।

राजकर्मवारियों के बेतन—राजकीय व्यय का वडा भाग स्वाभाविक रूप से राजकर्म-चारियों के बेतनो पर लर्च होना था। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकर्मचारियों के जो बेतन दिये गये हैं, वे इस प्रकार है—

ऋत्विक्, आचार्यं, मन्त्री, पुरोहिन, सेनापिन, युवराज, राजमाता, राजमहिषी (पट-रानी)-इन्हें ४८ हजार पण बार्षिक बेनन की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि इतना

 <sup>&#</sup>x27;वेवपितृपुनाशानामं स्वस्तिवाचनमतःपुरमहानसं इतप्राव्यतमं कोष्ठागारामायुधा-गारं पच्यामं कृप्यमृहं कर्मान्तो विद्यः पत्यस्वरचित्रपरिष्ठहो गोमण्डलं पशुमृग-पित्रय्यालवाटाः काष्ठत्नवाटास्वेति व्ययशारीरम्।' कौ. अर्थ. २।६

वेतन प्राप्त करने पर न ये लोभ के वशीभृत होगे और न कुपित ही हो पायेगे। '

दौबारिक, आन्तर्वशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता और सन्नियाता के लिये बेतन की दर २४ हजार पण वार्षिक थी। कोटल्य के अनुसार इतना बेतन प्राप्त कर इनसे 'कर्मण्य' होने दी आशा की जा सकती है।

कुमार, कुमारमाता, नायक, पोर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिख के सदस्य, राष्ट्रपाल और अन्तपाल के लिये १२ हजार पण वापिक वेतन की व्यवस्था थी। कोटस्य के अनुमार इस दर में बेतन प्राप्त कर वे राजा के प्रति अनुरक्त और उसके प्रवल सहायक हो मकते हैं।

श्रेणीमुख्य, हस्तिमुख्य, अस्वमुख्य, यसमुख्य और प्रदेष्टाओं के लिये ८ हजार पण वार्षिक बेतन निर्वारित था। कोटन्य के अनुसार इस वेतन द्वारा अपने-अपने वर्ग में ये पर्याप्त आनुकृत्य प्राप्त कर सकते हैं।

पत्त्वध्यक्ष (पदानि सेना का अध्यक्ष), अध्वाध्यक्ष, हम्त्वध्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल और बनपाल के लिये ४ हजार पण वार्षिक वेतन नियन था।

रिवकों (युद्ध के काम में आने बाले रथों का मञ्चालन करने वालों), अनीक विकित्मकों (सेना के चिकित्सकों), अदबदकों (पोडों का प्रशिक्षण करने वालों). बचेकि (बड्ड) और योंनिपोषकों (पशुओं को पालने और प्रशिक्षन करने वालों) के लिये २ हुआर पण वार्षिक बेतन निवत वा।

कार्तानिको (ज्योनिषयो), नैमित्तिको (शुन अशृम फल बनाने वालो), मौहूनिको (मुहुर्त बताने बालो), पौराणिको (पुरावन्त बताने वालो), सुता (पुरातन अनुभूति के प्रवक्तो), मागयो (पुरातन गिता को कहने वालो), आर पुराहित-पुरुषो (पुरीहित के अवीन कार्यकरने वाले व्यक्तियो) और अल्य मत्र अध्यक्षों (अध्यक्ष-यद पर नियुवन राज-कर्मचारियो) के बारिक वेनत की दर १००० पण थी।

ऋतिकाशवार्य मन्त्रियुरोहितसेनापति युवराजराजमातृराजमिहस्योऽब्टचस्वा-रिशासाहलाः । एतावता भरणेनानास्वद्यत्यकोषकं चंद्या भवति ।' कौ. अर्थ. ५।3

२. 'दौवोरिकान्तर्वेशिक प्रशास्तु समाहतु सन्निधातारञ्जतुर्वेश्वरितसाहस्राः । एतावता कर्मण्या भवन्ति ।' को. अर्थ. ५।३

 <sup>&#</sup>x27;कुमारकुमारमानृतायकाः पौरव्यावहारिककार्मानिकमन्त्रिपरिवद्राष्ट्रान्तपालाञ्च डादशसाहलाः । स्वामिपरिबन्धवलसहाया होतावता भवन्ति ।' कौ. अर्थ. ५।३

अणीमुख्या हस्त्यक्ष्यरवमुख्याः प्रवेष्टारक्ष्य अष्टसाहस्राः । स्ववर्गानुकविणो ह्योता-वता भवन्ति । कौ. अर्थ. ५।३

शिल्पवन्त (प्रशिक्षित) पदाति-सैनिको, संस्थायको (हिसाव रखने वालो). और लेखको आदि को ५०० पण वार्षिक बेतन दिया जाता था। यही बेतन तुर्यकरो (तुरही बजान वालो) का भी था। कुशीलवो के वेतन की दर २५०६ण वार्षिक और कास्त्रो तथा शिल्पियों के वेतन की दर १२० पण वार्षिक थी। चतुष्पदो (चौपाओं) और द्विपदों (दोपाओ) के परिचारको, पारिकर्मिको (विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकरो), उपम्यायिको (राजकीय पुरुषो के साथ रहने वाले अर्देलियो), पालको (सेवको) और विष्टिबन्धको (बेगारियो को जुटाने वालो) को ६० पण वार्षिक बेतन दिया जाता था। कार्ययुक्तो (विभिन्न कार्यो मे नियुक्त किये गये व्यक्तियो), आरोहको (हाथी बलाने वाले पीलवानो), जैलखनको (पहाड खोदने या काटने वालो) और सब प्रकार के उपस्थायियो (राजपुरुषो के सहायको) के वेतन की दर ५०० से १००० पण वार्षिक तकथी। आचार्यो और विद्वानों को भी इसी दर से पूजा वेतन (Honorazium) दिया जाता था । कापटिक, उदास्थित, गहपतिक, बँदेहक तापस आदि के मेस मे काम करने बाले गप्तचरों को १००० पण वार्षिक देने का विधान था। जो गप्तचर ग्रामभतक, तीक्ष्ण, रमद और भिक्षुकी के रूप मे कार्य कर रहे हो, उनका वेतन ५०० पण वार्षिक था। गुप्तचरो के सन्देशों को यथास्थान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण वार्षिक दिये जाते थे, यद्यपि कार्य के अनुसार उनका पारिधमिक इसमें अधिक भी हो सकता था।

राज्य के विविध राजकर्मवारियों के लिये जो बेतन नियंत थे, उनके अतिरिक्त भी किताय मुनिवाएँ उन्हें प्रदान की जानी थी। यदि किसी राजकर्मवारी की मृत्यु राजकीय मंबा करते हुए हो जाए, तो उनकी पत्नी और सन्तान के अरण-पौषण के लिये बेतन दिया जाना रहना था। गाथ ही, उनके ऐसे पारिवारिक जानों के प्रति को अनुम्रह प्रदर्शित किया जाना था, जो बाल, बृद्ध या रोगी हो। यदि किसी राजकर्मवारी के परिवार में कोई मृत्यु हों जए, कोई बीमार पड जाए, या सन्तान उत्पन्न हों, तो ऐसे अवसरो पर भी राज्य की आंर में उसे आधिक सहायता प्रदान की जाती थी।

यदि राजकीय कोश से मुदाओं की कमी हो, तो यह आवश्यक नही था कि राजकर्म-चारियों को निर्धात्ति दर से बेतन दिया ही जाए। उन दक्षा में राज्य को अधिकार चा कि वह अपने कर्मचारियों को मुदाएँ, कम दे सके, पर कुच्य (जनक मे उत्पन्न होने वाले द्रव्य), पणु और क्षेत्र आदि बदान कर मुदाओं की कमी जी आणिश्रुति कर सके।

राजकर्मचारी अपने-अपने कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहे, इस प्रयोजन

 <sup>&#</sup>x27;कर्मसु मृतानां पुत्रबारा अस्तवेतनं स्त्रोरन् । बालवृद्धव्याधिताश्चेवामनृप्राह्याः । प्रेतस्थाधितसृतिकाङ्गत्येषु चैवामर्थमानकर्मं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. ५।३

२. 'अल्पकोक्षः कुप्यपञ्च क्षेत्राणि दश्चात्, अल्पं च हिरण्यम् ।' कौ. अर्थे. ५।३

से यह व्यवस्था मी की गई थी कि योप्यता और कार्य के अनुसार उन्हें विशेष वेतन व मसे भी दिये जा सके।'

जब किसी दूत को कोई विजेष कार्य देकर कही बाहर मेवा जाता था, तो उसे १० पण प्रति योजन के हिसाब से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से १०० योजन तक की यात्रा पर जाना हो, तो इस पारिश्रमिक की मात्रा दुगनी हो जाती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकर्मचारियो और राज्य की सेवा मे कार्य करनेवाले कार. शिल्पी, कर्मकर आदि के वेननों को जो दरें दी गई हैं, वे ४८ हजार से ६० पण वार्षिक तक है। इससे यह पुचित होता है, कि मौर्य युग मे अधिकतम और न्युनतम वेतनो से बहुत अधिक अन्तर था । जहां मन्त्री ओर सेनापति जैसे राजपुरुष ४००० पण प्रतिमाम प्राप्त करते थे, वहां ऐसे भी बहत-से कर्मवारी थे जिन्हें ५ पण मासिक पर ही सतीष करना पडता था। पर इस यग में बस्तुओं के मल्य इतने कम थे, कि ५ पण मासिक प्राप्त करने वाला कर्मचारी भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अर्ध-काकणी जैसे बहुत छोटे सिक्कों का प्रचलन जहाँ कीमनों के सन्ते होने का परिचायक है, वहाँ कीटलीय अर्थशास्त्र में एक अन्य भी ऐसा निर्देश विद्यमान है, जिसमे जीवन-निर्वाह ओर बेतन के विषय मे कुछ अनमान किया जा सकता है। ग्वालां, बगीचों के रखवालों और खेती के कर्मकरों (मजदूरों) के लिये सबा पण मासिक बेतन देने का विधान उल्लिखिन है। यदि खेती मजदर सबा पण मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था. तो सबसे निम्न स्नर के सरकारी नौकरों के लिये ५ पण मासिक वेतन को कम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि मोर्ययग में राजकर्म-चारियों के वेतन प्राय सिक्कों में ही दिये जाते थे, पर कौटत्य ने विविध अध्यक्षों, गोपी. अनीक-चिकित्सक आदि कर्मचारियों को भिम प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यद्यपि इस भिम को न वे बेच सकते थे ओर न रहन रख सकते थे। 'राजकर्मचारियों को बेतन के अतिरिक्त मत्ता भी दिया जाना था। भने की दर ६० वण वार्षिक बेतन बाळे कर्मनारी के लिये एक आहर (वजन के अन्न) की थी। आहर ३२०० माप के बराबर होता था। यदि माप को वर्तमान समय के माने के तृत्य माना जाए, तो आढक तीन मेर के लगभग बैठता है।

१. 'एतेन भुताना च विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतन विशेषं च कूर्यात्।' कौ. अर्थ. ५।३

 <sup>&#</sup>x27;वशपणिको योजने दूतः मध्यमः, दशोत्तरे द्विगुणवेतनं आयोजनशतादिति।' कौ. अर्थ. ५।३

३. की. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;वण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेन्यो ययापुरुवपरिवापं भवतं कुर्यात् । सपादपणिकं मास बद्धात् ।' कौ. अर्थ. २।२८

५. कौ. अर्थ. २।१

६. 'विष्ठिवेतनस्यादकं कृत्वा हिरण्यानुरूपं भक्तं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. ५।३

सैनिक स्वयः कोटलीय अपंजारत ने राजकीय व्यय को जिन वर्गों ये निजनत किया है जनकों कुळ सस्या २२ हैं। इनमें से यों का सम्बन्ध तेना के बाव है। ये वर्ग निम्मलिवित है—आयुपागार, पत्ति, अस्वपरिसह हिपपिसह और गोमण्डल। इससे स्पष्ट है कि मोर्थ- यून में राजकीय आमदनी का बड़ा आग तेना पर वर्ष किया जाता था। शासन के अठारत प्रधान अधिकरणों में नेनापति, नायक, दण्डणाल, अन्तपाल, हुंगंपाल, आन्तर्वशिक और आटविक के अधिकरणों का मन्यत्र्य मी तेना के ही। शास था। क्टब्यूण मीये को लिना में सिनकों की कुळ सच्या कितनी थी, यह निश्चित रूप ते शात नहीं है। पर भ्रीक लेकाकों के आधारपत श्री ती ए. सिमय ने यह शतिपादित किया है, कि वन्द्रपुत्त भीये को सिना में सिनकों की कुळ सच्या कितनी थी, यह निश्चित रूप ते शात नहीं है। पर भ्रीक लेकाकों के आधारपत श्री ती ए. सिमय ने यह शतिपादित किया है, कि वन्द्रपुत्त को नेना में ६,००,००० पर्ताति, ३०,००० अक्यारोही, ९,००० हाची और ८,००० रच ये। यदि इस सस्या को मही मान लिया जाए, तो इनके बेननों पर चर्च होने वाली यनराशिका अक्नान किया जा सकता है। कोटलीय अर्थशालन में भ्रतिक्रित (शिव्यक्त प्राप्त को सा बोर ते पर प्रधान के स्वाप्त को स्वप्त प्रधान के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के एक प्रधान किया के सित होता है। शुष्टामा के लिये आगोहक के बेनन को स्वर्ण ५०० वर्षाणिक का अन्तमान है। हम दिवा का स्वर्ण के सित्व प्रधान के सित्व हम अप प्रधान का निवा स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण कर प्रधान का स्वर्ण के सित्व का स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण कर प्रधान का स्वर्ण के सित्व हम स्वर्ण का निवा स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण कर स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण कर के स्वर्ण के स्वर्ण कर प्रधान का स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्व

पदानि मैनिक ६,००,००० ' ५०० = ३०,००,००,००० पण बार्षिक अञ्चराहिक मैनिक २०,००० ७५० = २,२५,००,००० पण बार्षिक गजारोजन मैनिक १,००० ७५० - ६०,५०,००० पण बार्षिक रिकर मैनिक ८,००० ,२००० ८०,००,०० पण बार्षिक

३३,७२,५०,००० पण वाषिक

माधारण मैनिको के अनिरिक्त नेना के विभिन्न पदाधिकारियों के बेनन भी कोटलीय अर्थमारण में उल्लिबन हैं। मेनापनि का बेनन ४८ हकार पण बाधिक था, आन्तर्वधिक का २४ हजार पण बाधिक, नायक का १२ हजार पण बाधिक, अल्पाएक का १२ हजार पण बाधिक, हिन्तमुख्य, अरब्यमुख्य और रथमुख्य का ८ हजार पण बाधिक, पत्थप्यक्ष, अरब्या-ध्यक्ष, रथाम्यक, हरत्यध्यक्ष और हाम्पाएक का ४ हजार पण बाधिक बेनन निर्वारित था। इन विभिन्न गैनिक पदाधिकारियों को सत्या किननी थी, यह हमे ज्ञान नहीं है। पर इन मबके बेननों को मिशाकर नेना के बतनों पर चर्च होनेवाली उनरानि ४० करोड बाधिक के लगस्य अवस्य होती होधीं, यह अनुमान मुगमना से किया जा सकता है। बेननों के आंतिरिक्त आयुषों (हथियारों), रथों, योंडों, हाबियों और मामान ढोंने बाली गाडियों पर भी बहुत वर्ष्य होना हो होगा।

<sup>?.</sup> Smith V. A .- Early History of India. pp. 131-132.

राजा का व्यक्तिगत व्यय-विशाल भौर्य माम्राज्य मे राजा की स्थिति 'कुटस्थानीय' थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विशाल था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजधानी के नौवे भाग पर राजकीय अन्तःपुर होना चाहिये। पाटलिपुत्रजैसीविशाल नगरी के कुल क्षेत्रफल के नौबे भाग पर जो अन्त पुर विद्यमान हो, वह कितना विशाल होगा इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि राजकीय आमदनी का वहत बहा अश राजा और जसके प्रासाद पर ब्यव होता था । इमीलिये कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित २२ 'व्ययशरीरो' में से दो (अन्त पुर और महानस) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत लचीं से है। राजप्रासाद और अन्त पूर की रक्षा का मौर्य यग मे बहत अधिक महत्त्व था। आन्त-र्विशिक के अधीन वहाँ एक पथक सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के लिये उत्तरदायी होती थी। वहत-से गप्तचर वहाँ नियक्त रहते थे, जो सबकी गतिविधि पर निगाह रखते थे। राजा का महानम (रमोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था। इन सत्र पर राज्य का जो खर्च होता था. उसका अनमान सगमता से किया जा सकता है। राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियो पर भी राज्यकोश से भरपर धन व्यय किया जाता था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे यवराज, राजमाता व राजमहिषी के लिये ४८ हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक वेतन दिया जाता था, वहाँ साय ही उनके प्रासादो, अन्त पूरो आदि पर और उनकी सेवा में नियुक्त राजपुरुषो पर भी बहुत अधिक खर्च होता था।

शिक्षा पर स्वय—मार्थ युन की शिकायदृति के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध नहीं है। पर इस कान्य स त्रक्षीमण केंस विवान-क्ष्म विवास विवास विवास निर्देश अपने के अवास ने वे अवास ने वे किया मार्थ के किया ने वे किया ने विवास ने वि

 <sup>&#</sup>x27;वातुर्वर्ष्यसमाजीवे वास्तु हृदयादुत्तरे नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राष्ट्रमृक्ष-मृदद्रमृक्षं वा कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३

२. की. अर्थ. २।१

शिक्षकों को राज्य की ओर से बेनन प्रदान किया जाता था। कोटलीय अर्थगास्त्र में इसे 'पूजांबेतन' की सज्जा दो गई है, और इसकी मात्रा के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि इसे यथायोग्य मात्रा में प्रदान किया जाया करे। कौटलीय अर्थशास्त्र में राज्यक्ष व्यव के 'व्यय शरीर' का निरूपण करते हुए सबसे पूर्व 'देक्यूबा' का उल्लेख किया गया है। सम्म-वन, यह देक्यूबा आचार्य, शोविष्य आदि अध्यापक वर्ग की प्रदान किये जाने वाले पूजा-वेतन को ही मूचित करता है, जो नि सन्देह राजकीय व्यय का एक महत्त्वपूर्ण माग होता था।

सार्वविनिक हित के कार्य—मीर्य युग में राज्य की बोर से अनेकविष्य सार्वजिनक हित के कार्यों की मी व्यवस्था की जाती थी। इसमें सिवाई का प्रवत्न, राजमार्गों का निमिण, प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण और देव जल की व्यवस्था प्रयान थे। मार्वजिनक हिन के इन कार्यों के मान्त्रभ में हम एक पृक्ष अध्याप में विचाइ कप से प्रकाश डॉलेंगे।

बान--- कौटल्य ने जिन व्यय-कारीरों का उल्लेख किया है, उनमें एक दान भी है। दान में कौन-कीन से व्यय अन्तर्गत थे. यह स्पष्ट नहीं है। सम्भवत , बाल, बद्ध, व्याधि-पीडित और विपद ग्रम्न व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो बनराशि राज्य की ओर से खर्च की जाती थी, उमें 'दान' कहा जाता था। कीटल्य के अनुसार वाल, बढ़, व्याधित (रोगी), व्यमनी (विपदग्रस्त) और अनायो का भरण-पोषण करना राजा का कर्तव्य है। र यद्यपि इनसे मून कातने आदि का कार्यभी लिया जाता या, जिससे राज्य को कुछ आमदनी प्राप्त हो जाती थी. पर वह पर्याप्त नहीं हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में में भी उनके पालन-पोपण के लिये वर्च करना होता था। इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियो और उनकी सन्तान का भरण-पोषण भी राजा का कर्तव्य माना जाता था। दिन पर जो व्यय होता था. उसे भी 'दान' के अन्तर्गत समझा जा सकता है। पण्य-स्थानो (देवमन्दिर, तीर्थस्थान आदि) के निर्माण में न केवल राजा सहायता करता था, अपित उन्हें अपनी ओर से भी बनवाता था। धर्मस्थानों के निर्माण में ब्यय की गई धनराधि भी टान के अन्तर्गत थी । कौटलीय अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर राजा द्वारा 'अनग्रह किये जाने' का उल्लेख किया गया है। यह अनग्रह न केवल राजकीय करों में कभी के रूप में किया जाता था, अपित मेतू (बांच) आदि सार्वजनिक हित के नायों में महायता प्रदान करने के रूप में भी होता था। 'यह सहायता भी एक प्रकार से 'दान' ही होती थी। कतिपय दशाओं

१. 'बालवृद्ध व्याधितव्यसन्यनायांश्च राजा विभूयात्।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाञ्च पुत्रान ।' कौ. अर्थ. २।१

३. 'वुष्यस्थानारामाणां च ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;सहोदकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्ययेत् । अन्येषां वा बध्नतां भूमिमार्गवृक्षोपक-रणानुष्यहं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।१

में कुषकों को घान्य, पजु, हिरच्य आदि के रूप में आर्थिक महायता भी दी जाती थी। सार्ववितिक हित के कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्तियों पांच समूहों को भी राज्य सहायता प्रदान करता था। कोटन्य ने लिखा है कि जो देश के लिखे हितकर सेनु (बांध) और मार्य वत्ताएँ और ग्राम की गोमा नया रक्षा को व्यक्त्या करे, राजा उनका प्रिय-हित सम्पादित करे। राजा बहु प्रियहित रूनी रूप से सम्पादित कर सकता था कि उनकी अपनी ओर से भी सहायता करे। राजकीय महायता केवल कुषकों को हो उपलब्ध नहीं थी. अपिनु कारुओं और शिल्यों को भी राजा द्वारा महायता वी जाती थी। इस सम्बन्ध में सैयस्थनीज का यह कथन उल्लेबनीय है— 'यह शिल्यों का वर्षों ने केवल कर देने में ही मकत है, अपित राजकोश से आर्थिक सहायता भी प्रान करना है।''

सार्वजिक आमोद-अमोद के साधन—कीटल्य द्वारा उल्लिखन व्यय-जारोरों में पशुवार, पिकादा और सर्घों को एक किया ता था। वनता इन्हें देवकर न केवल अपना मारेव्यत है। इनमें नानाविध पशुओ, पिकायों, और सर्घों को एक किया ता था। वनता इन्हें देवकर न केवल अपना मारेव्यत कर मकती थी, अपितु इनसे उस के ज्ञान में भी वृद्धि होती थी। ऐमा प्रतीन होता है, कि मीर्थ युग में इन विद्या-षरों का वहुत अधिक महत्त्व था। कोटल्य ने 'मर्बा-तिथि मृग' (जहां सब प्रकार के पशु अतिथि रूप से निवास करने हो) और 'मृगवनो' के निमांव का उल्लेख किया है। ये मृगवन जनना के मनोरङ्क के माधन थे। विद्यान घरों के अनिरक्त राज्य है। ये मृगवन जनना के मनोरङ्क के माधन थे। विद्यान घरों के अनिरक्त राज्य हो और सुणवाट, फलवाट आदि की व्यवस्था भी की जाती थी, 'और माज ही आरामों। (उद्यानों या पाढ़ों) की भी।' ये सब जनता के नियं वहन उपयोगी होते थे।

कोष्ठामार आदि—काटन्य ने जिन व्यय-दारीगे का निरूपण किया है. उनमें कोण्टा-गार, पण्यूत, कुप्यूत, कमोश्त और तृषवाट का भी उल्लेख है। इन सबका सम्बन्ध राज्य द्वारा मञ्चालिन व्यापार और व्यवसायों के माथ है। ये जहां राजकीय आभवती के महत्त्व-पूर्ण सामत थे. वहीं पूर्ण के रूप में राज्य द्वारा इन पर क्या भी किया जाता था। कोष्ट्रापार और कुप्यूत्व में ऐमें द्वल भी मञ्चित किये जाने थे, दुमिक्ष, बाढ, महामारी मद्दा प्राकृतिक

१. 'धान्यपशुहिरप्यंश्वंनानुगृहणीयात्तान्यनुमुखेन विद्युः।' की. अर्थ. २।१

२. 'राजा देशहितान् सेतून् कुर्वता पिथ संकमात् । ग्रामशोभावन रक्षावन तेथा त्रियहितं चरेत ॥' की. अर्थ. ३।१०

३. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण पृ० ९

४. 'सर्वातियम्गं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवनं भूमिवशेन वा निवेश्येत ।' कौ. अर्थ. २।२

५. कौ. अर्थ. २।६

६. कौ. अर्थ. २।१

विपत्तियों के समय जिन्हें जनता के हित और मरण-पोषण के लिये व्यय किया जाता था। इसी कारण इन्हें व्यय-दारीर के अन्तर्गत किया गया है।

पितृपूजा—कीटत्य ने व्यय-शरीरों में जिम पितृपूजा को अन्तर्गत किया है, उसका अमिप्राय ऐसे व्यय से है, जो कि अककाश-प्राप्त राजकीय कर्मजारियों के मरण-पांचक वा पैरान पर किया जाता था। हम इसी अच्याय में ऊपर क्लिय चुके हैं, कि राजकीय कर्मजारों को मृत्यू विदि सेवाकाल में हो जाए, तो उसके परिचार का मरण-यांगक राज्य हारा किया जाता था, और उसे बेतन आदि भी दिया जाता था। पितृपुजा इसी को कहते थे। बुझ जता पर सर्च हुए पन को भी पितृपुजा कहा जा सकता है।

स्वस्तिवाचन---मौर्यं यग मे प्राकृतिक विपत्तियों का निराकरण करने के लिये अनेक-विध अनष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियों को 'र्टब-महामयों की सजा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये हैं — अग्नि (आग लगना), उदक (बाढ या अतिबृष्टि), व्याधि (महामारी). दुमिक्ष मृषिका (चुहो का प्रकोप), व्याल (हिस्र पश्), सर्प और रक्षा (अदस्य शक्तियों ने उत्पन्न भय)। इन देवी महासयों से जनपद की किस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ अनेकविध ऐसी व्यवस्थाएँ की गई है जिन्हें नियमो या काननो द्वारा सबके लिये मानना अनिवार्य था. वहाँ किनपय धार्मिक अनुष्ठानो और औपनिषिदिक प्रयोगो का भी विधान किया गया है। बाढ से बचने के लिये पर्वों के अवसर पर नदियों की पूजा का विश्वान था, और अनावृष्टि के निवारण के लिये इन्द्र (शाचीनाय), गगा, पर्वत और महाकच्छप की पूजा का। महामारी क फैलने पर सिद्ध नापस लोग व्याधि की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के अनष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों से श्मशान से गाय का दोहन और कबन्य का दाह उल्लेखनीय है। चही का उत्पात होने पर उसकी बान्ति के लिये पर्यो पर मणिको की पुजा की जाती थी। इसी प्रकार अन्य देवी महामयों के निवारण के लिये अनेकविव अनप्टानों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, आर इन पर हए व्यय को ही सम्भवत 'स्वस्तिवाचन' कहते थे ।

दूतप्रावितमम्—विदेशों में अपने दूत में बने पर वो व्यव होना था, उनकी सजा 'हूत-प्रावित्तमम् 'थी। मीर्थ माम्राज्य का प्रदास के अनेक राज्यों के माथ मध्यत्य था। हिन्दू-कृष पर्वतमाला के परिचम में वो अनेक प्यन्त राज्य दन यूत्र में विव्यमात थे, उनके राज्युत जहां पाटिल्युक्त में निवास करने थे, बहां मीर्थों के राजदुत भी इन परिचसी प्रवन परवंधों की राजधानियों में निवृत्त थे। राजा अधाक ने नो प्रमेशहामात्र और स्त्री-महामात्र नाम यं बहुत-से अमान्य चर्म विजय के प्रयोजन में मी विदेशों में निवृत्त किये थे। विदेशों में निवृत्त इन विविध जमात्यों पर स्वामाविक रूप से राज्य को बहुत स्था करना होता था। पडीस के राज्यों के प्रति किम नीति का अनुमुष्ण किया जाए और विविवतिष्ठा प्रति ने अर्थशास्त्र में किया है। मौर्थ युग की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम इस विषय पर विस्तार के साथ प्रकाश आलेगे। पर यह निस्सिदिया रूप से कहा जाता है, कि विदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हुए मौर्थ शासनतन्त्र को राजकीय आय का अच्छा वहा अंदा स्थय करना होता था।

विष्ट (बेगार) —कोटत्य द्वारा प्रतिपादित 'व्यय-शरीर' में विष्टि मी अन्यतम है। जिन कमंकरो, कारओ या कृषक आदि से राजकीय कार्यों के लिये बेगार ली जाती थी, उन्हें मी पारिश्रमिक दिया जाता था। इसे भी राजकीय व्यय के अन्तगंत किया गया है।

### नवां अध्याय

# सार्वजनिक हित के कार्य

# (१) सिंचाई और जल-व्यवस्था

राजकीय अय का निरूपण करते हुए वन अध्याय मे सार्वजनिक हित के कार्यों का मी उल्लेख किया गया था। इसमें सन्देह नहीं कि मीर्थ सुग के राजा सकते, नहरों, नाजायों, बायों, स्वास्थ्यरक्षा, चिक्त्सालय आदि पर भी राजकीय आमदनी का एक अस लवं किया करते ये। पर बहु क्य प्रधानत्या नहायता के रूप में होता था। कीटलीय अर्थशान्य में निमी ऐसे राजकीय अधिकरण (बिमाग) का पृथक् रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका कार्य ही सार्वजनिक हित के दन विविध कार्यों का सम्पादन करना हो।

मानत को इति प्रचान देश कहा जाता है। मीर्थ युग में भी मारत के आधिक जीवन का मुख्य आधार खेनी ही थी। पर उन काल के आरतीय हुएक मेता की निक्त के लिये के बल वर्षा पर ही निर्मर नहीं रहने थे। मिनाई के अन्य भी अनेक साथन तक भारत में विद्यमान थे। इस सम्बन्ध में मैक्यमीज के ये कचन उल्लेखतीय है—"इषियोग्य भृमि का बड़ा भाग जल ते सीचा जाता है। उनके लिये सिचाई का मम्चित प्रवन्ध है।" "कुछ (कर्मचारी) निर्देश का निर्देश करते हैं। वै मिन्न ने तरह भूमियों को नापते मी है। उन सार्णोरर विद्यम्भ के दृष्टि रखते हैं, जिनमें कर बड़ी घरने से दृष्टि रखते हैं, जिनमें कर बड़ी घरने से पूर्विस करते हैं। मिन्न ने पहुं हो लोटों नाजियों में दिवस्त होता है।"

मैंगस्पतीज के दन कपनों की पुण्टि कोटलीय अर्थशाल्य में भी होती है। उसमें अनेक ऐसे निरंश विद्यमान हैं, जिनसे लियन होता है कि मोगं युग के किलात नदी आदि के जल का भी दिलाई के किए प्रयोग करते थे। कोटल के अनुसार सम्प्र आदि अन्न का आधार संतुबन्ध (बाध बाध कर बताये गये सिचाई के सामन) ही है। इस ककार विचाई बाले लगों में वे मब लाम प्राप्त हों बाते हैं, जो कि बर्चा से निन्य निर्माल सेती में होते हैं। कोटल्य ने सिचाई के अनेक साथनों का उल्लेख किया है, जो निम्पित्त सेती में होते हैं। कोटल्य ने सिचाई के अनेक साथनों का उल्लेख किया है, जो निम्मिलियत हैं '—

 <sup>&#</sup>x27;सेतुबन्धस्मस्यानां योनिः, नित्यानुषक्तो हि वर्षगुणलाभः सेनुवापेषु ।' कौ. अर्थ. ७११४

 <sup>&#</sup>x27;हस्तप्रावित्तममुबकभागं पञ्चमं बदुः। स्कन्यप्रावित्तमं चतुर्थम्। स्रोतोयन्त्रप्राव-त्तिमं च तृतीयम्। चतुर्थं नदीसरस्तटाकक्ष्योव्घाटम्।'कौः अर्थः २।२४

- (१) हस्तप्रावर्तिमम् —हार से पानी निकाल कर तिचाई करना । हाम से पानी निकालने के अनेक दम अब तक भी मारत में प्रचलित हैं। रस्ती और डोल द्वारा कुओ से पानी निकाल बाता है। बहुते में एकन हुए पानी को भी दो व्यक्ति मिलकर टोकरे आदि की सहायता से सिचाई के लिये प्रयुक्त करते हैं। चयुओं और बातवन्त्र आदि को प्रयुक्त किये बिना जब मनुष्य केवल अपने हाथों द्वारा पानी निकालें, तो उसे 'हस्तप्रावर्तिमम्' कहते थे। इन दम में जिन खेतों की मिचाई की आए, उनते उदक-मात्र की दर २० प्रतिशत
- (२) स्कन्यप्रावतिमम्—कन्ये का प्रयोग कर सिवाई करता। वरस द्वारा जब कुजो से पानी निकाल बाता है, ती उनके लिये मनुष्यों या पशुजों के कन्यों का सहारा लिया जाता है। इसी को केटिन्य ने 'स्कन्य प्रावत्तिमम्' कहा है। इस ढग से मीचे जानेवाले खेतों से २५ प्रतिकात उदक-मान लिया जाता था।

(३) स्रोतयन्त्रप्रसित्सम् — स्रोतयन्त द्वारा सिचाई करना। रहट एक उग का स्रोत-यन्त्र होता है, जिसे सैण चन्नाते हैं, और सिमले गानी का एक सीना बहुन लगता है। रहट के अतिरिक्त बाग्र द्वारा भी पानी निकालने की पडित प्राचीन भारत में विद्याना थी। असे पनचक्की बाग्र से चलती है, वैसे ही रहट भी बाग्र की शक्ति से चलता है। कीटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे रहट को ही 'बातप्राचित्तमम्' भी कहा गया है।' स्रोत यन्त्र का अभिप्राय ऐसे ही रहटों से है, जो या तो बैल आदि पनुस्त्रों से चलावे चाएँ और या बायुविक्त द्वारा। स्तीतयन्त्र में बिन मेनों की सिचाई की जाती हो, उनसे एक तिहाई उदक-माग लिया जाता था।

(४) नवीसरस्तरकक्षोक्षाव्यम्—नदी, तालाव, सर (झील) और क्य द्वारा विचाई करता। मीसे पृत्यं के नदियां पर बीच बीच कर नहरिनिकालने की भी प्रवाधी। चन्द्र-पृत्त मीमें ने भीराष्ट्र में गिरलार नदी पर बीच बेचवा कर एक झील का निमाण कराया था, जिसे मुद्दांनं भील कहते थे। यह झील मिस्यों तक कायम रही थी, और बाद के अनेक राजाओं ने इसकी मुरम्मन भी करायी थी। नदियों पर बमाये येथे वांची को कीटलीय अर्थआतक में सेतुबन्धं कहा चया है। कीटन्य ने लिखा है—"विद कोई सेतु के निश्चत मार्ग के अतिरिक्त किसी अप्याधान वे पात्री निकालने का प्रवास करें, मो उत्तपर छ पण जूरमाना किया जाए। जूरमाना गृंग व्यक्तियों से वमूल किया जाए, जो सेतु कलमार्ग को रोक्तने का प्रवास में सेतु या सेतुबन्धं का प्रवास करें।" इसमें स्पष्ट है, कि कीटलीय अर्थशास्त्र में सेतु या सेतुबन्धं का प्रवास में प्रवास से सेतु या सेतुबन्धं का प्रवास में प्रवास से सेतु या सेतुबन्धं का प्रवास प्रवास के से ही है, जो नरियां, सरो और तटाकां पर जल को रोक्तने के

१. कौ. अर्थ. ३।९

 <sup>&#</sup>x27;सेतुम्भो मुञ्चतस्तोयमपारे वट्पणो बमः ।
 पारे वा तोयमन्येषां प्रमावेनोपरुन्थतः ॥' कौ. अर्थ. ३।९

लिये बनाया जाता था, और जिससे जल निकालने के लिये सुनिश्चित द्वारो का निर्माण किया जाता था। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण से जो उद्धरण इसी अध्याय में ऊपर दिये गये हैं, वे भी भौवें यग मे नदियो पर बनाये गये बॉघों या डामो को सूचित करते हैं। कौटल्य ने 'वास्तु' के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए गृह, तटाक और सर के साथ 'सेतुबन्ध' का भी उल्लेख किया है, जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सेत्वन्य ऐसे डामो या बाँधो की ही सजा थी. जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से 'सेत्वन्घ' बनवाता था, तो पाँच वर्ष तक उससे कोई राजकीय कर (मूमिकर और उदक माग) नहीं लिया जाता था। सन्त हुए सेतुबन्ध की सरम्मत कराने पर चार साल के लिये करो से छट दी जाती थी। ' ये सब निर्देश यह प्रमाणित करने के लिये प्रयोप्त है, कि मौर्य युग मे नदियो और मरो पर बाँच बाँच कर सिचाई करने की प्रथा विद्यमान थी। नदियो, सरों और तटाको पर बॉध बॉधकर सिचार्ड के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे. कौटल्य ने उनके लिये 'कुल्या' शब्द का प्रयोग किया है। " 'सर' झील को कहने थे, और 'तटाक' तालाव को । सिचाई के लिये तटाको का उपयोग बहुत अधिक था । बाँघ द्वारा उनके जल को रोक कर कुल्याओं से उसे खेतों में ले जाया जाता था। इस विषय में कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--- 'ऊचे बने हए तटाक के पानी से जो खेन मिजित हो, वे नीचे बने हए तटाक के पानी में डबने न पाएँ। नीचे के तटाक में जहां से पानी आता हो, उसके जलमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दशा के जब कि तीन माल से उस तटाक का प्रयोग ही न हुआ हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर पुर्वस्माहस दण्ड दिया जाए। यदि किमी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे, तब मी यही दण्ड दिया जाए। यदि किसी सेतुबन्व (बॉध या डाम) का पॉच साल तक कोई उपयोग न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्व नहीं रह सकेगा, बशतें कि इसका कारण कोई आपत्ति न हो।" इसमे सन्देह नही, कि नदियों और सरो के समान तटाक (तालाब) भी मिनाई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्ही व्यक्तियों का स्वत्त्व हुआ करता था, जिनकी मिम पर ये स्थित हो। तटाको के ये स्वामी स्थय ही अपने-अपने तटाको से कुल्याएँ निकाल कर खेतो की सिचाई किया करते थे। पर राज्य इस तथ्य की अनमव

१. 'तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवस्तेने पाञ्चवाविकः परिहारः । भग्नोत्सृष्टानां चातु-वाधिकः ।' की. अर्थः ३।९

२. 'कृत्यावापानां च कालतः ।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;पश्चाप्रिविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केवारमुदकेनाप्तावयेत्। उपरितिविष्टं नाघरतटाकस्य पूराकावं वारवेत् अन्यत्र त्रिवर्णपरतकर्मणः। तस्यातिकमे पूर्वस्साहसवण्यः तटाकवामनं च पञ्चवर्योपरतकर्मणः सेतृबन्धस्य स्वास्यं लुप्येतान्यत्राप्त्यः।' की. वर्षः, ३१९

करता था, कि खेती के किये तिचाई का बहुत महत्व है और वो व्यक्ति अपनी मूमि पर स्थित तदाकों पर बीच वर सिखाई की व्यवस्था करते हैं, वे राजकीय सहायता के अधिकारी हैं। इसी कारण यह व्यवस्था को नई थी, कि वो कोई तटाक पर नया सेतुबब्ध (बाँध) वनवाए, उसे पांच वर्ष के किये टेंब्सो से कुट दी आए, जो बाँच को बढाए था उन्नत करें उसे तोन साल के किये टेंब्सो से कुट दी आए, जो बाँच को बढाए था उन्नत करें उसे तोन साल के किये टेंब्सो से कुट दी आए, जो बाँच को बढाए था उन्नत करें उसे तोन साल के किये टेंब्सो से कुट दी आए, जो बाँच कर या रहन द्वारा किसी बीच के स्थल पर स्वत्य आपत करे, उसे दो नाल के लिये टेंब्सो ने छुट दी आए। 'जिन व्यक्तियों को भामि में रेंसे, के उनकी मली जीति मत्समन कराते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें इतना यूच दिया आए, जो उन द्वारा की गई उपेसा के कारण हुई हानि के दुगने मूल्य के बराबर हो।' इस प्रकार स्पष्ट है, कि तटाक द्वारा सिखाई की ख्यब्य करने पर बहाँ राज्य टेंब्सो की छुट के रूप में अनुग्रह प्रदर्शित करता था, वहाँ माथ ही सिखाई के इस महत्त्वश्री पाय की उपेशा करने या उसे हिसी प्रकार में हारी महाई से प्रवास के दुग महत्त्व की

नदी, सर, तटाक और कुण द्वारा नियाई करने पर जो उदक-आता राज्य बसूल करना या, उसकी मात्रा २५ प्रतिदात थी। मोर्च यूग में नियाई के विक्रिय साधन क्या थे, यह कोटजीय अर्थगास्त्र द्वारा सर्वया साटह है। यर इन साकनो की व्यवस्था में राज्य का क्या कर्मृत्व था, इस सम्बन्ध में अर्थवास्त्र से कोई निर्देश उरलब्ध नहीं होते। तटाक प्राय व्यवस्था के ही स्वत्य में में और वे हो उन पर मेनुबन्धों का निर्माण कर नियाई की व्यवस्था किया करते थे, यही अभी कार लिला गया है। राज्य का उत्तके सम्बन्ध में केल्य यही किया करते थे, यही अभी कार लिला गया है। राज्य का उत्तके सम्बन्ध में केल्य यही किया करते थे, यही अभी कार लिला गया है। राज्य का उत्तके सम्बन्ध में केल्य हों। यही बात क्यां के तिद्याकों और बांचों की उत्तेशा करते एर उनके स्वामियों को प्रोत्याहित करे, और साथ ही तदाकों और बांचों की उत्तेशा करते एर उनके स्वामियों को दण्ड है। यही बात क्यों के विद्यास में ममस्त्री जा मकनी है। पर निर्देश पर वांच वेंचवाने और उत्तरहुत हागा पिरतार नदी पर बांच बंचवाने और उनमें सिचाई के लिये नहरे निकलवाने का पहांट उल्लेख किया जा बुका है। गरियों पर बांच बांचने के विद्य में एक निर्देश कोटलीय अर्थ-सा मी विद्यान है। पर बहु कार्य राज्य को ओर में किया जाता था, यह इस निर्देश में मुचित नहीं होता।

१. की. अर्थ. ३।९

२. 'अप्रतीकारे हीनद्विगुणो वण्डः ।' कौ. अर्थ. ३।९

३. 'नदी निबन्धायतनतटाक...' कौ. अर्थ. ३।९

राज्य की ओर से पेय जल की व्यवस्था भी की जाती थी। कौटत्य ने लिखा है, कि जहाँ जल का अभाव हो, वहाँ कुएँ, सेनुबन्ध और उत्स (उदक स्थाम) बनवाये जाएँ।'

## (६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा

प्राचीन भारत में चिकित्साशास्त्र अच्छी उन्नत दशा से था। तक्षशिला और काशी चिकित्साशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र हो। इस विषय में हार्नले ने लिखा है कि "बीड जातको के अध्ययन से जान होता है कि बीड यग मे विद्या के दो बड़े केन्द्र थे जहाँ विश्वविख्यात अध्यापको द्वारा सब विज्ञान, जिनमे आयर्वेद भी सम्मिलित या, पढाये जाने थे। पूर्व में काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था. और पश्चिम से और सी अधिक विख्यात तक्षशिला का विश्वविद्यालय या । महात्मा बद्ध के समय मे या उससे कुछ पूर्व तक्षशिला में चिकित्साशास्त्र का प्रधान अध्यापक आत्रेय था। राकहिल के अनुसार बद्ध के समकालीन वैद्य जीवक ने तक्षशिला मे रहकर ही आयर्वेद का अध्ययन किया था। जातक-ग्रन्थों में जीवक और अनेक अन्य चिकित्मकों के आइचर्यजनक कार्यों का वर्णन है। इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य यग से पूर्व ही चिकित्साशास्त्र भारत से बहुत अधिक उन्नति कर चुका था। यह उन्नति मौर्य काल मे भी कायम रही थी। ग्रीक लेखको के विवरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। मखोपाध्याय ने इस का विश्वद रूप से विवेचन किया है। उनके अनसार "मैगस्थनीज के लेखो द्वारा हमे ज्ञात होता है कि श्रमणो मे हाईलोबिओई (जगलो या अर्ग्यों के निवासी) श्रमणों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके पश्चात चिकित्मको की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा भी करते हैं, और संन्यासी भी है। स्टेबो ने लिखा है कि ये चिकित्सक औषधि की अपेक्षा मोजन द्वारा रोगो की चिकित्सा पसन्द करते हैं। "" इसी ग्रन्थ में आगे चलकर ग्रीक विवरणों द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कर्ति-पय मुचनाएँ सकलित की गई है, जो महत्त्व की है-"हमे ज्ञात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक क्टंसियस (४०० ई० पू०)और मैंगस्थनीज (३०० ई० पू०) उत्तरी भारत मे आये थे। क्टेमियस ने अपनी 'इन्डिका' में कोचितल पौदे, उसके कीड़ो और रग तथा बन्दर, हाथी ओर तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशल, अक्षि-शोय और मुखपाक के रोग तथा ब्रण नहीं होते । नियार्कस के अनसार सिकन्दर (३२६ ई॰ पू॰ ) भारत मे अपने साथ हिन्दु वैद्यों को रखता था और इन वैद्यों से सर्पदश तथा अन्य भयानक रोगों के विषय में परामर्श लेता था। मैंगस्थनीज ने बगाल में पैदा होने वाले

१. 'अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सान्स्थापयेत् । कौ. अर्थ. २।३४

<sup>7.</sup> Hornle-Studies in the Medicine of Ancient India,

<sup>3.</sup> Rockhill-Lafe of the Buddha.

Mukhopadhyaya, G.—Surgical Instruments in Ancient India.

आवनूस और साथ ही सिंह, बन्दर और हाथियों का वर्णन किया है। "कीट्स ने सिद्ध किया है, कि ग्रीक चिकत्सकों को बारत के बैद्यक ग्रन्थों से अच्छा परिचय था, और वे उस मारतीय औषध विज्ञान से अपने को बन्य तथा सफल समझते थे, जो उन्हें प्राप्त हुआ था।"

कीटलीय अर्थशास्त्र में अनेकविश विकित्सकों का उल्लेख किया गया है। राजा की रक्षा के लिये यहाँ आतार्थिशक सेना के सीनक सदा उनके साथ रहते थे, वहाँ जा ज़ली- सिंद और निम्पक् मी सदा उनकी सबा में नत्यर रहा करते थे। ' बाजु लोविद उन चिने- रसकों को कहते थे, जो विविध प्रकार के वियो के विद्यापत और उनकी विकित्स ने प्रवीण हो। प्राचीन काल के एकतान शासन वाले राज्यों में मदा यह यस बना रहता था कि कांट या वृद्धि हारा राजा की हत्या न कर दे। इसी कारण महानिमक्त (महानम या रमोर्ड पर का प्रधान अधिकारी) ऐसे स्वान रहती हो राजा के मोजन तैयार कराता था जो पर्वचा गृप्त हो। राजा के नम्मूख भोजन परांमने में पूर्व पहले उसे आग में डाला जाना था, और पिक्षियों को विलाया बाता था। ' यदि मोजन ने आता और पुर्क रम नीले हो जाएं या अधिन में विचित्त होने रसे, तो यह रम बान का प्रमाण था कि उनमें दिव सिला हुआ है। यदि मोजन साने से पुर्व सुले उसे निक्ष होता हो। हो। से स्वान स्वान का प्रमाण था कि उनमें दिव सिला हुआ है। यदि मोजन साने से पुर्व सुले उनमें दिव सिला हुआ है। यदि मोजन साने से पुर्व सुले हो नहीं सान प्रमाण

१. 'उत्तरपश्चिमं भागं पण्यभंषज्यगहम ।' की. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;भिष भेषञ्यागाराबास्वाविकादुमीषयं गृहोत्वा पाचकपोषकाम्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राजे प्रयच्छेत ।' कौ. अर्थ. १।२१

३. 'तस्मादस्यक जाञ्चलीविदो भिषजञ्चासम्रास्त्यः ।' कौ. अर्थ. १।२१

 <sup>&#</sup>x27;गुप्ते देशे महानिसकः सर्वमास्वादबाहुत्येन कर्म कारयेत्। तद्वाजा तथेव प्रतिभुञ्जीत पूर्वमग्नये वयोम्यद्व बील कृत्वा।' कौ. अर्थ. १।२१

या।' मोजन में विष मिछा है या नहीं, इसकी परीक्षा के जिये अप भी अनेक हम कोटल्य ने जिल्ले हैं। यह सब परीक्षा जामजीविद् द्वारा ही की जाती थी। सब साववानी वरतने के बाद भी यदि राजा विषयुक्त भोजन का सेवन कर ले, तो उसकी चिकित्सा की उत्तर-दायिना भी जामजीविद पर ही रहनी थी। मिशक औषधियो का विवेष महोता था, ओर उन्हें नैयार कराना तथा सेव ने के जिये तिविद्यारित करना उसी के कार्य थे। औषण का निर्माण करने वाले को 'पाचक' कहने थे और उपकी शुद्धता को प्रमाणित करने वाले की 'पोपक' सजा थी। ये कर्मचारी मिथक के निरोक्षण में हो जोष्यियों का निर्माण किया करने थे।

मियक् और जाङ्गलीविद के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख कीटलीय वर्षवास्त्र में किया गया है। इतमें में दो का सब्बल्ध गर्म और मन्तानोत्पादन के माय है। इत्हें मंग्र्याविव्य (गर्म के रोगों की चिकित्सा करते वाला) और 'मृतिका-चिकित्सक' कहा गया है। मर्म्याधिव्य के विषय में कोटल्य ने यह लिखा है. कि अन्त पूर्व पीछे के मान में ऐसी कश्यार वंत्राधी आएं जिनमें लिखा तिवास करें, और साथ हो गर्म-स्वाधि वें ख हारा प्रकारत (कही गई) सम्यार्ग स्वाधित को आहं। ' गर्मस्थादि वेंद्य की महावता के लिखे हो ऐसी टिक्यों को निवृत्ति को आती वो जिले ' गर्मस्थादि-सम्या' कहते थे। यापि मामान्यनया कोई सी बाहर को न्यों, जाडे वह दासी हो जोर या कुल्य (कुलीन) हों, अन्त पुर को दिश्यों में नहीं मिल नकती थीं, पर गर्मस्थादि-सम्या' (Mudwives) इस निवस की अपवाद थी।' सुनिका-चिकित्सक सुनिका-मध्यन्थी रोगों की चिकित्सा करते थे। वें उन स्थानों पर व ऐसे ममयों पर ची किसी दल्ड के सथ के विना निस्सकोष अप-ना सकते थे, जहां साथारण नागरिकों का आता-जाना निष्द्र था। इसी प्रमय में बीटल्य

शत्य-क्रिया करनेवाले चिकित्सकों की सज्ञा सम्मवन 'चिकित्सक' थी। युद्ध के प्रसम में कोटलीय अवेशास्त्र में यह लिखा गया है कि धरन, यन्त्र, अगद, स्नेह ओर बस्त्र (पट्टी आदि) लिये हुए चिकित्सिक सेना के माथ रहे, और उनके माथ ऐसी स्त्रियाँ (परिचारिकाएँ)

 <sup>&#</sup>x27;अग्नेज्वालाधूमनीलताज्ञब्दस्फोटन च विषयुक्तस्य-वयसां विपत्तिःच ।' कौ. अर्थ. १।२१

 <sup>&#</sup>x27;पुष्ठतः कथ्याविभागे स्त्रीनिवेशो गर्भव्याधिवैद्यप्रस्थातसंस्था वृक्षोदकस्थानं च ।
 कौ. अर्थ. १।२०

३. 'न चैनाः कुल्याः पश्येषुरन्यत्र गर्भव्याधिसंस्थाम्यः ।' कौ. अर्थः १।२०

 <sup>&#</sup>x27;सूतिकाचिकित्सकं प्रेत प्रदीपायननागरक तूर्वप्रेक्षाग्निनिमित्तमृद्राभिश्चाग्राह्याः ।' कौ. अर्थ. २।३६

भी, जो (घायलो के लिये आवश्यक) अन्न (मोजन) और पान (पैय द्रव्य) आदि की व्यवस्था करें।'

मनुष्यों की चिकित्सा करनेवाले मिपक्, जागलीविद् आदि विभिन्न प्रकार के चिकि-रसको के अतिरिक्त परा-चिकित्सको का उल्लेख भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। वहाँ लिखा है-- 'घोडो के विकित्सक (घोडो के) शरीर के ह्रास और (असाधारण) वृद्धि का प्रतीकार करें और ऋत के अनुसार उनके मोजन से परिवर्तन की व्यवस्था करें।" इससे स्पष्ट है कि मीर्य यग मे ऐसे भी चिकित्सक होते थे, जो घोडो की चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। अश्वों के जान्न लीविदों का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख है, जो विश्व द्वारा उत्पन्न व्याधि का प्रतीकार करते थे। मम्मवत , ये अक्वचिकित्सक राजकीय सेवा मे होते थे। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है---'यदि चिकित्सा कार्य में अमाववानी के कारण या औषधि के दूपित होने के कारण रोग बढ जाए. तो उसके प्रतीकार मे जो व्यय हो उसका दुगना दण्ड दिया जाए। " गौओ, मैसो, गयो, ऊँटो और बकरियो की चिकित्सा के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था थी। 'इसमें सूचित होता है, कि इन पशुओं के चिकित्सक भी मौर्य युग में हुआ करते थे। घोडों के चिकित्मकों के समान हस्ति-चिकित्सकों का भी कौटलीय अयशास्त्र में उल्लेख आया है। बहाँ लिखा है, कि बात्रा में जो हाबी व्याधियस्त हो जाएँ या अत्यधिक परिश्रम से थक जाए या जरा पीडिन हो. चिकित्सक उनके रोग का प्रतीकार करे। ये सब पश्-चिकित्सक प्राय राजकीय सेवा मे रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करने थे। इसीलियं गोऽध्यक्ष अक्वाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष सज्जक सरकारी अमात्यो द्वारा नियन्त्रित रूप में ही अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है।

विभिन्न प्रकार की ओषिययों और चिकित्सा के कार्य में आनेवाली वनस्पतियों के उत्शादन के लिये भी राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती थी। इसीलिये कीटल्य ने लिखा है. कि ऐसी मूमि पर ओषिययों को बुआया जाए वो उनके लिये उपयुक्त हो, और साथ ही

 <sup>&#</sup>x27;विकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागबस्तेहवस्त्रहस्ताः, स्त्रियश्चान्नपानरक्षिण्यः पुष्वाणा-मद्धर्वणीयाः पष्ठतस्तिष्ठेयः ।' कौ. अर्थः १०१३

 <sup>&#</sup>x27;अव्याना चिकित्सकाः अरोरहासवृद्धिप्रतीकारं ऋतुविभक्तं चाहारम् ।' कौ. अर्थ. २।३०

३. 'जाङ्गलीविदश्च स्वकर्मभिरश्वानाराधवेषु:।' कौ. अर्थ. २।३०

४. 'कियामेवज्यसङ्गेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्डः।' कौ. अर्थ. २।३०

५. 'तेन गोमण्डलखरोष्ट्रमहिषजाविकं च ब्याख्यातम्।' कौ. अर्थ. २।३०

६. 'पिंच व्याधिकमं मदजराऽभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकुर्युः ।' कौ. अर्थ. २।३२

गमलो (स्थाली) में भी। राज्य द्वारा औषधि के काम मे आने वाली जो वनस्पतियाँ बआयी जाती थी और जो औषधियाँ तैयार करायी जाती थी, उन्हे विकय के लिये भैपज्या-गारों में भीज दिया जाता था।

मैनिक सेवा में नियक्त चिकित्सकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था. यह कीटलीय अर्थशास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के बेतनों की दर का उल्लेख करने हए कौटल्य ने अनीक-चिकित्सको (सैनिक चिकित्सको) के वेतन की दर २,००० पण लिखी है, जो अरवदमक और वर्जिक सदृश कारुओ के वेतन के समान है। दससे यह आभास मिलता है, कि राजकर्मचारियों में चिकित्सकों का स्थान अधिक सम्मानित नहीं था। सर्व-साधारण जनता की चिकित्सा के लिये जो भित्रक, जागलीविद आदि कार्य करते थे, उन्हें राज्य की आर से कोई बेतन मिलने का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। सम्भवत , मौर्ययग मे दो प्रकार के चिकित्सक होते थे, एक वे जो स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा का कार्य करते थे, और दूसरे वे जो सरकार की सेवा में होते थे। इन राजकीय चिकित्सकों को अध्यक्ष, सम्यायक, गोप, स्थानिक आदि राजकीय कर्मचारियों के समान ऐसी भिम प्रदान कर दी जाती थी, जिले ये न बेच सकते थे और न रहन रखकर रुपया ले सकते थे. पर जो इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी। स्वतन्त्र रूप में चिकित्मा करने वाले मिपक आदि के सम्बन्ध में अनेकविच नियम कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित है। वहाँ लिखा है, कि यदि मियक (सरकार को) सुचित किये विना ही किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करे जिसकी मत्य की सम्मावना हो, ओर वह व्यक्ति मर जाए तो भिषक को पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मृत्यु भिषक की असावबानी के कारण हो, तो उसे मध्यम माहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्मा के प्रति उपेक्षा के कारण या मिपक की (रोगों के प्रति ) उदामीनता के कारण रोग बढ जाए, तो भिषक को दण्डपारूच्य का अपराधी माना जाए।"

रोगियों की चिकित्सा के लिये भिषक आदि चिकिन्सकों की उपयोगिना का स्वीकार किया जाता था. पर महामारी के फैलने पर जहाँ चिकित्सक ओपश्चियो द्वारा उनके निवारण का प्रयत्न करने थे. वहाँ साथ ही 'औपनिपदिक' उपायो द्वारा भी उनका प्रतीकार कराया

१. 'गन्धभैषज्योत्तीरहीरबेरिपण्डालकादीनां ययास्यं भिमव च स्थाल्या च अनुष्या-इचौषधीस्स्थापयेत ।' कौ. अर्थ. २।२४

२. की. अर्थ, ५।३

<sup>3.</sup> की. अर्थ. २११

४. 'भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपतौ पूर्वस्साहसदण्डः। कर्मापरोघेन विपत्तौ मध्यमः । कर्मवधवैगच्यकरणे वण्डपारुष्यं विद्यात् ।' कौ. अर्थ. ४।१

जाता था। महासारियो के लिये कोटल्य ने 'सरक' अब्द का प्रयोग किया है।' इन मरकों के निवारण के लिये सिद्ध तापमो डारा झान्ति-प्रायदिवत्तीय उपायो को मी लामकर माना जाता था।' राज्य इन पर जो ल्यय करता था, उसे ही अर्थशास्त्र में 'स्वस्तिवावन' कहा स्था है।

इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य यग में जनता की चिकित्मा का समृचित प्रबन्व था। पर साय ही, स्वास्थ्य-रक्षा पर भी ब्बान दिया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया जाता था. कि रोग होने ही न पाएँ। इसके लिये जो उराय प्रयोग मे लाये जाने थे. उनका निर्देश करना उपयोगी होगा। मोज्य पदार्थों और औपधि में मिलावट करने पर दण्ड की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिला है कि घान्य (विविध प्रकार के अन्न), स्नेह (घृत, तैल आदि), क्षार (खार), लवण (नमक), गन्ध और मैपज्य-द्रव्यों में मिलावट करने पर बारह पण दण्ड दिया जाए। विकेय अन्न आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ बाजार मे नही विक सकती थी, और इसमे जनता की स्वास्थ्य-रक्षा में बहुत सहायता मिलती थी। साब ही, नगरो की मफाई पर मी बहुत ध्यान दिया जाता था। इस प्रयोजन से कौटकीय अर्थशास्त्र में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं — 'रथ्या (गली) से कड़ा फेकने पर १।८ पण जरमाना किया जाए। गली मे की चड़ करने पर या पानी के प्रवाह को रोकने पर १।४ पण जरमाना किया जाए। यदि यही अपराय राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी हो। पुण्यस्थान (तीर्थ-म्यान), उदक स्थान (जल मञ्चित करने के स्थान), देवगह (देवमन्दिर) और राजपरि-ग्रह (राजप्रामाद आदि राजकीय इमारते) के समीप विद्या करने पर एक पण या अधिक जरमाना किया जाए, और मुत्र विसर्जन करने पर आधा पण । पर यदि ये कृत्य ब्याधि, दवाई या भय के कारण हो गये हों, तो कोई दण्ड न दिया जाए । मार्जार (बिल्ली), ब्व (कृता), नकुल (नेवला) और साँप के बाव को नगर में फ्रेक देने पर तीन पण ज्रमाना किया जाए। मरेहुए गर्बे, ऊँट, खच्चर, घोडे तथा अन्य पशुको नगर में फैकने पर छ पण आर मन्ष्य के शव को नगर में डालने पर ५० पण जरमाना किया जाए।'' केवल यही नहीं,

- १. 'तेन मरको ब्याल्यातः।' कौ. अर्थ, ४।३
- २. 'औषधेदिचकित्सकाः; शान्तिप्रायदिचत्तैर्वा सिद्धतापसाः।' कौ. अयं. ४।१
- 'धान्यस्नेहक्षारलवणगन्धभंषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादशपणो दण्डः ।' कौ. अर्थ. ४।२
- 'पानुन्यासं रच्यायामध्यमायो दण्डः। पङ्कोदकसम्निरोधे यादाः। राजमार्गे द्विण्णः।
  पुण्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरिच्हेषु पणोत्तरा विष्टादण्डाः मूत्रेण्यपंदण्डाः।
  भैवक्यव्याधिनिम्तस्तरक्याः। मार्जारहवनकुकसपंप्रेतानां नगरस्थान्तरस्तर्य
  विष्णो दण्यः। सरोध्युःस्वतराहवपत्रुप्रेतानां वट्पणाः। मनुष्यप्रेतानां पञ्चाद्यस्पणः।' को. अर्थः २१३६

यदि शव को निश्चित मार्गे और निर्धारित द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग या द्वार से समझान के जाया जाए, तो पूर्वस्ताहस दण्ड की व्यवस्था थी, और द्वार पर नियुक्त राज-कर्मजारियों को २०० षण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। देशभान के अतिरिक्त किसी अन्य स्वान पर शव का दाह करने या न्यास करने पर १२ पण जुरमाना किया जाता था। र

नागरक (नगर का शासक) का यह करांव्य था, कि वह जहां नगर की प्राचीर और परिला की मुरक्षा का ध्यान रखे, वहाँ साथ ही उदक-ध्यानों का भी निरीक्षण करता रहे। इस निरीक्षण का प्रयोजन यह भी था, कि जनता को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके।

निस्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सब उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे।

### (३) सार्वजनिक संकटों का निवारण

कोटलीय अर्थशास्त्र में आठ 'देव महामयों का उस्लेख किया गया है—अगिन, उदक् व्यागि, दुमिक, मूपिका, व्याल, सर्व और रहा। इन महामयों से जनपदी की रक्षा करना रामा के कर्तव्य माना जाता था।' इनके मम्बन्च में जो व्यवस्वाएँ कोटलीय अर्थशास्त्र में की गई हैं, वे महत्व की हैं।

अमि से रक्षा—श्रीम के प्रथ का किन प्रकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बन्ध में कीटब्य ने अनेकविष उपायों का प्रतिपादन किया है। श्रामवासियों के लिये यह आदेश था, कि ग्रीप्स ऋतु में वे मोजन पकाने का कार्य सकान के बाहर किया करे। पर यहिं उनके पास 'डम्मूली सग्रह हो, तो वे षर के अन्दर सी मोजन बना बकते थे। 'दम्मूली-मग्रह के अन्तर्गन बन्नुए निम्निलित थी—यांच षट (घडे), कुम्म, द्रोण (ककडी में वा हुआ तक मरने का एक बडा बरना), निर्मेणी (सीडी), परशु (कुल्हारा), सूर्य (छात), अंकुंग (जननी हुई कहिंदयों को गिराने के किये प्रयुक्त होने बाला अकुष्त), कन (रस्ती), ब्रह्मी (कान से बन्नुए बाहर निकानने के किये रहणी (अपना से बन्नुए बाहर निकानने के किये हिंदर अर्थों के विशेष होता अर्थों (चाहरें)। 'पे निसन्देंह, इन दस बन्दुओं का आय बुझाने के किये बहुत उपयोग

 <sup>&#</sup>x27;मार्गविषयिस अवद्वाराबन्यतक्कावनिर्णयने पूर्वन्साहसदण्डः । द्वास्यानां द्विशतम् ।' की. अर्थः २।३६

२. 'इमज्ञानादन्यत्रन्यासे बहुने च द्वादशपणी दण्डः ।' कौ. अर्थ. २।३६

 <sup>&#</sup>x27;नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षोवेक्षणं...चरक्षणम् !'
 कौ. अर्थ। २।३६

४. कौ. अर्थ. ४।३

५. 'ग्रीक्मे बहिरिविश्रयणं ग्रामाः कुर्युः । दशमूलीसंग्रहेणाधिष्ठिता वा ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;पावः पञ्चधटीनां कुम्भद्रोणोनिश्रेणीपरशुशूर्पाङ् कुशकच ग्रहणो वृतोनां च अकरणे।' कौ. अर्थः २।३६

था। इसी कारण जिस गृहस्थ के पास ये सब वस्तुएँ विद्यमान हो, वह घर के अन्दर भी मोजन बना सकता था। ग्रीष्म ऋत् मे केवल ग्रामवासियो के लिये ही यह नियम नहीं था, कि वे मकान के बाहर भोजन बनाया करे, अपित नगर निवासियों के लिये भी यही ब्यवस्था थी। वेदिन के मध्याद्ध भाग में घर में आग नहीं जला सकते थे। यह नियम ग्रीष्म ऋतु के लिये ही था। मौर्य यग में मकानों के निर्माण में काष्ठ का बहत अधिक प्रयोग होता था, इसी कारण नगरनिवासियों के लिये भी इस नियम की आवश्यकता अनुभव की गई थी। जिन मकानो पर फस की छत हो, या जिन सकानो से चटाई का प्रयोग हआ हो, उनके स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे अपनी छतो पर से फस को हटा लें। किनिपय शिल्पी ऐसे होते हैं, जिन्हें आग से निरन्तर काम लेना पडता है। लुहार का कारोबार आग के बिना नहीं चल सकता। ऐसे 'अग्नि जीवि' शिल्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी, कि वे सब नगर में एक पथक स्थान पर रहते हुए अपने कार्यों को सम्पादित करें। यदि ऐसे किसी शिल्पी के मकान मे आग लग जाए, तो इस व्यवस्था के कारण वह नगर में नहीं फैल सकती थी। सब रच्याओ (गलियो या मार्गो), चतुष्पय-द्वारो (चौराहो) और राज-परिग्रहो (राजप्रामाद आदि राजकीय इमारतो) के समीप पानी से मरे हुए हजारो बरतन मने जाते थे. ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके। आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पडता था। यदि कोई गहस्वामी आग बझाने में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। ऐसा व्यक्ति, जो किराये-दार के रूप में किसी मकान में निवास कर रहा हो. आग बझाने में सहायता न करे. छ पण जरमाने से दण्डिन किया जाता था। यदि प्रमादवश किसी व्यक्ति से आग लग जाए. तो उसके लिये ५४ पण जरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि कोई व्यक्ति जान-यझकर आग लगाए, तो उसके लिये मत्यदण्ड का विधान था।"

अन्ति-रूपी देवी महाभव से रक्षा के जिये कीटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय ओप-निवरिक कियाओं का सी प्रतिपादन किया गया है। अन्त पुर को विविध भवां से रक्षा के उपायों का निरूपक करते हुए वहां जिला है, कि विदि मानुप अन्ति को दायें से बायें और नीन बार अन्त पुर के बारों और प्रमाया आए, तो उसे कोई अन्य अन्ति नहीं अन्ता सकती, आरं

- १. 'बहिरधिश्रयण वा कुर्यु:।' की. अर्थ. २।३६
- २. 'तृणकटच्छन्नान्यपनयेत्।' कौ. अर्थ. २।३६
- ३. 'अग्निजीविन एकस्याने वासयेत्।' कौ. अर्थ. २।३६
- असंपातिनो रात्रौ रथ्यामु कटवजास्सहस्रं तिष्ठेयुः । बतुष्ययद्वारे राजपरिप्रहेषु च ।' कौ. अर्थ. २।३६
- ५. 'प्रदीप्तमनभिषावतो गृहस्वामिनो हादशपणो दण्डः । बट्पणोविकमिणः । प्रमादा-द्रीप्तेषु चतुष्पञ्चावत्पणो दण्डः । प्रादीपिकोऽग्निना वय्यः ।' कौ. अर्थः २।३६

न वहाँ कोई अन्य अस्ति जल सकती है। यदि बिजली से जले हुए पदार्थ की राल को मिट्टी में मिलाकर ओले के पानी से गारा बनाया जाए, जौर उससे दीवारों को लेप दिया जाए, तो आप लगने का डर नहीं रहता। 'वे कियाएँ कहाँ तक सफल होती थी, यह कह सकना करित है।

इसमें सन्देह नहीं, कि भीयें युव से अन्ति के अब से नगरों और शामों की रक्षा करना बहुत आवस्यक था। उस सुन में बहुत-से मकान लकती के ही बने होते थे, जिन्हें आग का मदा अब रहता था। इस सम्बन्ध में मैरस्थनीज का यह कथन उल्लेखनीय है— 'वे नगर जो कि समुद्र या नदी के तट पर स्थित है, इंटों और एक्पों के बजाय लकती से बनायें जाते हैं, स्पोक्ति वे सदा के लिये न बनायें जाकर चार्यक रूप से ही बनायें जाते हैं। 'पाटिलपुत्र में मीयें युन के राज प्रासादों के जो अबसोय पुरातस्य विभाग द्वारा प्रकाश में आये हैं, उनमें भी लक्षी का बहुत उपयोग हुआ है।

उदक् (बाकू) से रक्षा--वाँड न आने वाएँ, इसके लिये कीटल्य ने यह विधान किया है कि वाँ के अवसर पर निर्देश की पूजा की जाए, और मायायोगीवह नवा वेदाविद व्यक्ति अतिवृद्धि के निवारण के लिये अभिचार कियाएँ करें। 'यर कीटल्य यह मलीभौति जानते से कि केवल पूजा और अभिचार क्रियालों करें। 'यर कीटल्य यह मलीभौति जानते से कि केवल पूजा और अभिचार क्रियालों के विधान मही तिवारण के लिये निर्मार नहीं रहा जा सकता । अत उन्होंने ऐसी व्यवस्थालों का मी प्रतिपादन किया है, विजन से बाढ आने पर अनता की यन-सम्पत्ति और आणो की रक्षा सम्भव हो, सकती है। ये व्यवस्थाएँ निम्मित्ति की लिये निचा मा सम्भव हो। से व्यवस्थाएँ निम्मित्ति की लिये निवारण को के स्वार्थ के आने पर अनने निवारण को किया के स्वार्थ के अपने पर उनने निवासियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे पूरवेला (बाढ द्वारा आकान स्थान) का परिस्थाण कर अन्यत्र कले जायें । साथ ही, वे काफ्ट (लकड़ी के दें), वेणु (बासों के वेड़े) और नौकाओं को सदा नैयार रखें। यदि किसी को नदी मे इबता हुआ पाया जाए, तो अलाब, (बुन्मों), दुनि (कुलायी हुई पत्तु की साल), एजव (छोटी नौका) और मध्यक्ता (नौका) डारा उनको डूबने से बचाया जाए।' जो कोई इस कार्थ के लिये प्रवृत्त नहीं, उसे १२ पण के जुरामों का दाया प्रवार पर। पर जिसके पाप प्रवृत्ति का तहार दिया जाए। पर जिसके पाप प्रवृत्ति हो, उसे १२ पण के जुरामों का दाया है। यदि किसी लो तहीं क्रिकेट कर से मक्त एवं वा जाया।'

 <sup>&#</sup>x27;मानुवेणाग्निना त्रिरपसब्धं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो न दहति । न चात्रान्धोऽग्नि-ज्वंलित । वैद्युतेन अस्मना मृत्संवृक्तेन करकवारिणाऽवलिप्तं च ।' कौ. पं. १११७

२. 'पर्वसु च नदीपूजाः कारयेत् । मायायोगिविदो बेदविदो वर्षमभिचरेयुः ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;वर्षारात्रमन्पग्रामा पूरवेलामुत्युज्य बसेयुः । काट्टवेणुनावश्वापगृहणीयुः । ऊह्यमानमलावृत्तिप्लवगण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयुः ।' कौ. अर्थ. ४।३

४. 'अनभिसरतां द्वादशयणो दग्डः अन्यत्र प्वलहीनेस्यः।' कौ. अर्थः ४।३

वर्षों की कभी होने और अनावृष्टि की दक्षा में देवताओं के राजा श्वचीनाथ, इन्द्र, गङ्गा, पवंत और महाकच्छण को पूजा की जाती थी। यह समझा जाता था, कि इस अभिचार-पूजा द्वारा वर्षों की कभी को दर किया जा सकता है।

महामारियों और बोमारियों से रक्षा—इती अध्याय में चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में लिवते हुए उन उपायों का मी निरंध किया जा चुका है, जिन द्वारा मांध उुग में मरकों (महामारियों) का निवारण किया जाता था। व्याधि मय को हुर करते के लिए जहाँ मियक आदि चिकित्सक औपयियों का प्रयोग करते थे, वहाँ औपनिधिदिक विवाशों हारा भी उनके प्रतीकार का प्रयन्त किया जाना था। मिद्ध लापम जोग जिन सालिन्प्राय-ध्वितीय कियाओं का अनुष्ठान कर महामारियों का प्रतीकार करने थे, उनका भी निर्देश कोटस्य ने किया है। ये कियाण निव्यत्तिकारी को अनीचित्र यो निवारण कोटस्य ने किया है। ये कियाण निव्यत्तिकारी कोटस्य ने स्थान में भी में से स्थान), महा-कल्डववंग (महारूख की इंग), गवा समालानवरोहन (संशान में गीओं से हुच दोहना), कल्यववंग (या के घड की जलाना) और देवरात्रि (देवताओं की उनानना भे गीओं ने स्थान । भी स्थान करनायहन (या के घड को जलाना) और देवरात्रि (देवताओं की उनानना भे गीओं के स्थान स्थानी करना)।

पशुओं में जो मरक व्याधियाँ (महामारियाँ) फैंजे, उनके प्रतीकार के जिये भी श्रीम-चार-कियाओं का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसी दी कियाओं का उल्लेख कोटस्य ने किया है, गीएँ बोधने के स्थान पर,दीयकों को हिलाना और स्वर्देवतां (स्वकीय देवताओं) का पुजन।"

द्विभक्ष का निवारस—कीटलीय अर्थवास्त्र मे उन उपायो का विवाद रूप से निरूपण किया गया है, जिनका प्रयोग दुनिक्ष के निवारण के नियं किया जाना चाहिये। ये उपाय निम्निलियिन ये—(१) दुर्गत कर्म-दुनिक्ष के कारण बेका प्रणाव किया जान चाहिये। ये उपाय निम्निलियिन ये—(१) दुर्गत कर्म-दुनिक्ष कारण किया प्रणाव है। विवाद प्रयोज उपांच करना होता था। दन कार्यों को मम्मादित कर दुनिक्षीकित ज्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त करने लिये हैं के जिये पर्याण हो। वर्तमान ममय में भी राज्य द्वारा उम्म प्रकार के कार्यों को प्रारम्भ करने की प्रया है। विने टेस्ट कर्म (Съ. Work) कहा जाता है। (२) मक्ताविमान—मोज्य परार्थों का दुनिक्ष निविद्यों के विनयन करना। राज्य के कोष्टागार में मिण्यत अप्त आदि भीजन-मामबी को ऐसे अवसर पर जनता। राज्य के कोष्टागार में मिण्यत अप्त आदि भीजन-मामबी को ऐसे अवसर पर जनता। में विनरित किया जाता था। (३) मक्तानुक्ष-राज्य को और से अनुकहुन्कर गाकम कीमन पर मोजन-परार्थ जनता को वेच जाने थे। (४) देशनिक्ष-देश की अमानन पर स्थल लेकर उनका उपयोग दुनिक्ष के निवा-

१. 'वर्षावयहे शचीनायगडापर्वतमहाकच्छपुजाः कारयेत ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;तीर्याभिषेचन महाकच्छवर्धनं गवा स्मजानदोहनं कबन्धदहनं देवरात्रि च कारयेत् । ' कौ. अर्थ. ४।३

३. 'वहाय्याधिमरके स्थानान्यर्धनीराजनं स्वदंवतपुजनं च कारयेत ।' कौ. अर्थ. ४।३

रण के निये करना। (५) मिन्नीं का व्ययाजय-दुम्लिक के निवारण के निये मिन-राज्यों से सहायता प्राप्त करना। (६) कर्षण-मम्प्रज नागरिकों से धन की प्राप्ति या जिनके पास अग्र आदि मोजन सामग्री चण्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना। (७) वमन-राज्य के पास जो जन सर्ज्यित हो, दुम्लिक के अवसर पर उसे प्रयुक्त करना।

दुर्मिक्ष के निवारण का कीटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही था, कि कृषकों में बीजो का और दुर्मिक्ष पीडितों में मोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदक्षित किया जाए।

कौटल्य द्वारा प्रतिपादित दुर्भिक्ष-निवारण के ये सब उपाय सभी राज्योंके लिये उपयुक्त है। पर अर्थशास्त्र में कितपय ऐसे उपायों का भी निर्देश किया गया है, जो छोटे जनपदी के लिये ही उपयुक्त हो सकते हैं। मागध साम्राज्य के विकाससे पूर्व भारत मे वहत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन जनपदों का स्वरूप नगर-राज्यों ( City States ) के सदश या। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन जनपद-राज्यों की नीति का भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदो में दुमिक्ष पड़ने पर कौटल्य ने कतिपय अन्य उपायो का भी निरूपण किया है। 'सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ से देश में चला जाए, जहाँ सम्य की प्रचुरता हो, या समुद्र, सर और तटाक का आश्रय ब्रहण करे, और वहाँ धान्य, शाक, मल और फलो का उत्पादन करे, या मूग, पण, पक्षी, ब्याल और मत्स्यो द्वारा निर्वाह करे, " देवी आपत्तियी में विवश होकर छोटे जनपदों के लिये अपने पूराने अभिजन का परित्याग कर देना और कही अन्यत्र जा बसना अस्वामाविक नहीं है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान है। टिइडी दल के आक्रमणके कारण कुरु जन अपने पुराने निवास-स्थान को छोडकर अन्यत्र जा बसाथा। शत्रुओं के निरन्तर आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि, मालव, शिवि आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड़ कर नये स्थानों पर बसने की विवश हुए थे, उनका उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। दुमिक्ष के निवारण के लिये भी कौटल्य ने जनपदा के लिये इमी उपाय का प्रतिपादन किया है।

मूचिकसय का निवारण--मीयं युग में चूहों को बी देवी विश्वति माना जाता था। उन्हें नट करने के द्वियं केटिव्य ने यह साथन प्रतिपादित किया है, कि स्नृहि (आक्) के दूध से बात्य की छिप्त कर उसे ऐमें स्थानों पर रख दिया जाए, जहीं चूढ़ों की प्रचुरता हो। विश्ववृक्त अन्न से चूढ़ों का विनाख ही किटिव्य को अभिन्नेत था। टिट्ड्डी दल, एसी,

 <sup>&#</sup>x27;दुर्गतकर्म वा भक्तानुष्रहेण भक्तसंविभागं वा देशनिक्षेपं वा । मित्राणि वा व्यपाश्रयेत । कर्शनं वमनं वा कूर्यात् ।' कौ. अर्थ. ४।३

२. 'दूर्भिक्षे राजा बीजभक्तोपप्रहं कृत्वानप्रहं कूर्यात ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;निष्णप्रसस्यमन्यश्वियं वा सजनपदो यायात् । समुद्रसरस्तरटाकानि वा संभयेत । धान्यज्ञाकमूल्फलवापात् सेतुषु कुर्यात् । मृगपञ्जपिक्ष्यालमस्त्यारम्भान् वा ।' की. जयं. '21३

४. 'स्नुहिक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसृजेत् ।' की. अर्थ. ४।३

कृमि आदि जो अन्य जीवजन्तु खेती को तुकसान पहुँचाते हैं, उनके विनाध का भी यही साधन था। ' उनके अतिरिक्त, कतिषय औपनिषिदिक क्रियाओ का भी मूषक आदि के सय के प्रतीकार के लिये कौटत्य ने प्रतिपादन किया है।

व्यालभय का प्रतीकार—सिंह आदि हिल जलुबी के अब का निवारण करने के लिये कीटल्य ने यह उपाय निकपिन किया है, कि पशुबी के सबी में मदन रम (विष् ) डालकर उन्हें ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, वहाँ हिल पशु रहते हों। साथ ही, लुब्बक (बगली पशुओं को पकटनेवाले) और दक्षणणी (शिकारी कुले पालने वाले) उन्हें कुट-पिल्जरों (बालों और पिजरों) में पकड़ें, और कवच धारण किये हुए सरुवारी व्यक्ति सस्त्री हारा उनका भाग करें।

सर्पेभय का निवारण—सर्प के मय को जाङ्गाणीबिट् विकित्सक औषधि और मन्त्र के प्रयोग से हुँद करते थे। इनका कार्य मांच के कार्ट हुए व्यक्ति की रक्षा करना था। पर सीपा को नष्ट करने का भी प्रयान किया जाना था। अनेकविव आयर्षण उपायो और अभिवार कियाओं हारा भी गर्प-मय का प्रतीकार किया जाता था।

रक्षोभय का निवारण—मृत, प्रेत, राक्ष्म आदि जो अदृश्य रूप से जनता के कियं भय के हेतु होने हैं, उनमें रक्षा के कियं आपर्वण जायों के विवयं आपायोगिवा हारा की जानेवाली कियाओं का आध्य विधा जाता था। ये मायायोगिवा पूर्वी पर पैत्यों की पूजा कर तो अर्थ किया का तिवारण करते थे। इसीकियं कोटल्य ने लिला है, कि मायायोगिवा निक्क और नाम राजा हारा पूजित होकर देश में निवास कर, क्यों कि देशों आपत्तियों का निवारण उन्हों के द्वारा किया जाता है।

हसी अध्याय में अग्नि के सब का निवारण करने के लिये जिम 'मानुष अग्नि' का उल्लेख किया गया है, उत्तका अभित्राय क्या है यह स्पट नहीं है। एक अन्य स्थान पर कोटर्य ने लिखा है, कि बन्न हारा का किये गया गुली पर चढ़ाय ये पृद्ध की दोन पार्च की हर्द्यों को कल्याप (चैत और कोट रंग) के बीम से स्पटकर जो अग्नि पैटा की जाती है, या स्त्री व पुरुष की हर्द्यों को मनुष्य या पत्नु की हर्द्यों से रगट कर जो आग

१. 'तेन शलभपक्षिकृषिभयप्रतीकारा व्याख्याताः।' कौ. अर्थ. ४।३

२. 'ब्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुश्रवानि प्रसुजेत्।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;लुब्धकाः श्वराणिनो वा कूर्टापञ्चरावपातैङ्चरेयुः । आवरणिनः शस्त्रपाणयो ब्यालान् अभिहन्यः ।' कौ. अयं. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;सर्वभये मन्त्ररौषिधिमञ्ज जाङ्गलीविबन्दियुः । सम्भूष बोपसर्पान् हृन्युः । अथर्वविदो वाभिचरेषुः ।' कौ अर्थः ४।३

५. 'मायायोगविवस्तस्माहिषये सिद्धतापसाः। वसेयः पुजिता राज्ञा वैवापत्प्रतिकारिणः।' कौ. अर्थ. ४।३

उत्पन्न की जाती है, यदि उसे दाये से बायें ओर तीन बार घुमाया जाए, तो अन्य अमिन वहीं नहीं जल पानी। 'सम्मवत., मानुष अम्नि का यही अभिप्राय है, जो ओपनिपदिक कियाओं मे प्रयुक्त होती थी।

दैवी महाभयों के अतिरिक्त कौटल्य ने पाँच 'दैवपीड़नों' का भी उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है--अन्नि, उदक, व्याघि, दुमिक्ष और मरक (महामारी) । इनमे से चार दैवी महामयों के भी अन्तर्गत है। इनमें जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक है, इसका भी कौटल्य ने बिवेचन किया है। पुराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और उदक (बाढ) मे अग्नि पीडन ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता। अन्य सबका उपशमन कर सकता सम्भव होता है. पर आग का नहीं। बाढ की पीड़ा का भी उपाय किया जा सकता है। पर कीटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही सम्म करती है, जबकि बाढ में सैकडो ग्राम बह जाते हैं। देशी प्रकार पराने आ चार्यों का यह मत था. कि ब्याधि और दींमक्ष में व्याधि का पीडन अधिक गम्भीर होता है, क्योंकि व्याधिक कारण कितने ही मनप्य वीमार पट जाते हैं. कितनों की ही मत्य हो जाती है, परिचारक (नौकर, कर्मकर आदि) काम छोड देन को निवंश हो जाते हैं. और सब कार्य बन्द हो जाते हैं। इसके निपरीत दिशक्ष से कार्य बन्द नहीं होने पात. और उनसे हिरण्य, पश और करों की भी प्राप्ति होती है। दिभक्ष के निवारण के लिये राज्य जनता का कर्षण किया करता था, विशेष कर लगाता था और घनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य की आमदनी में बृद्धि ही होती थी। पर कॉटल्य इससे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था. कि व्याघि से तो किसी एक प्रदेश का ही पीडन होता है. और उसका प्रतीकार कर सकना भी सम्भव है। पर दुर्भिक्ष से सर्वदेश (बहुत अधिक व्यापक प्रदेश) का पीडन

 <sup>&#</sup>x27;शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपार्श्वपशुकास्थिषु कल्माप्रवेणुना निर्मावतोऽन्तिः स्त्रियाः पुरुषस्य वाऽस्थिषु मनुष्यपशुक्तया निर्मायतोऽन्तियंत्र त्रिरपसस्यं गच्छति, न वात्रान्योऽन्तिर्वर्तति।" को अर्थः १४।२

अम्युदकयोरिनपीडनमप्रतिकार्य; सर्व हि च शक्योपशमनं तार्याबाधकमुक्तं उदकपीडनिनयाचार्याः । नेति कौटल्यः—अन्तिष्रीममधेषामं वा दहति; उदक-वेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति ।' कौ. अर्थ. ८।४

व्याधिदुर्गिक्षयोष्यां प्रतिव्याधितायस्थ्यितवारकथायामोपरोधेन कर्माच्युप-हिन्त । "दुर्गिका पुनरकर्मोपवाति हिरम्बप्रकृतदायि च" हत्यावार्याः।" कौ. अर्थ. ८।४

होता है, और प्राणियों के लिये अपना निर्वाह कर सकता भी सम्भव नहीं रहता।' महामारी (मरक) द्वारा भी ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं।'

कौटल्य की सम्मति में दुमिक्ष और सरक ही सबसे सयकर "दैव पीडन" होते हैं । इसीलिये उन्होंने डनके प्रतीकार के लिये उपायों का विशद रूप से प्रतिपादन किया है।

# (४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य

भीयं युग में मार्वत्रनिक हिन के अन्य भी अनेक कार्यों का सम्पादन राज्य की ओर से किया जाता था। इनमें विविध प्रकार के मार्गों को बनवाना मुख्य है। मार्गों के सम्बन्ध में हम अगले अध्याय में पृथक् रूप से विशद विवेचन करेंगे।

मार्वजनिक हिन के अन्य कार्यों में कतियय उच्छेबनीय हैं। जनता के उपयोग के थिय तालाव आदि वनवाना इनमें एक था। कोटल्य ने जिल्ला है—ऐसे सेतु (जलावय आदि) बनवायं जाएँ, जिनमें सदा स्वामाविक रूप में कल रहना हो, या जिनमें कहीं अन्यम में कल रुपा जाता हो। या वो व्यक्ति अपनी ओर में ऐसे तेनु बनाएँ, उन्हें मूर्गम, मार्ग, यूवा और उपकरण प्रवान कर उनके प्रति जनुष्ठ प्रवर्षात किया जाए । 'इसी फ्लार दुष्य-स्वानीं (तीयों और धर्ममन्दिरों आदि) और आरामों (उचान, पार्क आदि) का भी निर्माणकराया जाए । वाल, बृत, व्याचिन (रीपी), व्यसनी (विचित्तवस्त) और अनायों का राजा द्वारा मरण-भोषण किया बाए । सम्मन्दा , इन सबके किये मीर्थ यूग में राज्य की और से अनायान्त्र आदि की स्थापना की जाती थीं, जिनका नव सर्च राज्य उठाता था। यनेनतीं अमहाय स्त्रियों और उनकी सत्तान के मरण-भोषण की व्यवस्था भी राज्य की और से की जाती थीं, 'जिनके व्यव उपस्कृत मम्बार्ग तत्र अवस्य विद्याना होगी। इसीविय राजा की दिनवर्यों का विवरण देते हुए कोटल्य ने थिया है, कि वह बाल, बृत, व्याधित, व्यमनी, अनाय और (अनक्षाय) निवयों के माथ मध्यस्य ग्यनेवाले कार्यों के जिये भी मम्यस्य प्रदान करें।' चरावाहों की रुपा भी राज्य का एक सहस्वपूर्ण कार्य वा। स्त्र (बार),

 <sup>&#</sup>x27;नंति कौटल्यः—एकवेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारस्च; सर्ववेशपीडनं बुभिक्ष प्राणिनामपत्रीवनायेति।' कौ. अर्थ. ८।४

२. 'तेन मरको व्याख्यातः।' कौ. अर्थ. ८।४

 <sup>&#</sup>x27;सहोवकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्धयेत् । अन्येषां च बध्नतां भूमिमार्गवृक्षोपकरणा-नुप्रहं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।१

४. 'पुष्यस्थानामाराणां च ।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'बालवृद्धव्याधितव्यसन्यानायांश्च राजा विभूयात्।' कौ. अर्थ. २।१

६. 'स्त्रियमप्रजातां प्रजातायादच पुत्रान्।' कौ. अर्थ. २।१

७. 'बालवृद्ध व्याधित व्यसन्यनायानां स्त्रीणां च कमेण कार्याणि पश्येत् ।'की. अर्थ. १।१९

ब्याल (सिह आदि हिल्ल पणु), विषवाह (श्रांप आदि विषेत्रे बन्दु) और व्यापियों से पणु बन्नी (जगवाही) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरदायिता थी। वाह्यण लोग अध्ययन-अध्यापन और तत्रस्या के कार्य में निरिचन होकर व्याप्त तर हा के, इस प्रयोजन से उन्हें ऐसे अरम्प (आरम्पक आव्यम) प्रदान किये जाते थे, जिनमें स्वाबर (अवेतन) और जगम (चैतन) किसी भी प्रकार का भय न हो। वो मूमि इपि के योग्य न हो, उने चरगाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। जो मूमि इपि योग्य हो, उसे लोतों के रूप में परिवर्तित कराके खेती के लिये इपकों को प्रदान करना भी राज्य का कार्य था। '

डाक लाने ले जाने के लिये भी कोई व्यवस्था मीर्थ युग में थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश कीटलीय अर्थद्वास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर गृहकमोनी (पिले हुए कबूतरी) से पत्र मेजने का कार्य इस युग में भी लिया जाता या, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कीटल्य ने लिखा है कि प्रयुक्त को पनिविध की सुनता गृहकपोतों द्वारा दी जाए।' सम्मवन, इस करोलों का प्रयोग पत्रप्रेषण के लियों मी किया जाना था।

१. 'स्तेन व्यालविषग्राहैः व्याधिभिञ्च पशु ब्रजान् ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;प्रविष्टाभयस्यावरजङ्गमानि च बाह्मणेम्यो बह्मसोमारच्यानि तपोवनानि च तप-स्वम्या गोत्रपराणि प्रयच्छेत्।' कौ. अर्थ. २।२

३. 'अकृत्यायां भूमौ पशुम्यो विवीतानि प्रयच्छेत ।' कौ. अर्थ. २।२

४. कौ. अर्थ. २।१

५. 'अमित्राटवीसञ्चारं च राज्ञो गृहकपोतैर्मुद्रायुक्तैर्हारयेयुः।' कौ. अर्थ. २।३४

#### दसवाँ अध्याय

# विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन

# (१) जल मार्ग

चन्द्रगुप्त मीर्य का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत उनके मुवासन के नियं मार्गों का बहुत अधिक महत्त्व था। साम्राज्य की मुख्या और मैनिक दृष्टि से भी यह आवश्यक था, कि मार्गों की ममुचिन व्यवस्था हो। कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मीर्य युग के विविध मार्गों के मम्बन्य मे अर्कक महत्त्वपूर्ण मुचनाएँ उपलब्ध होती है।

मार्ग दो प्रकार के होते थे. बारिपय (जलमार्ग) और स्थलपथ (स्थल मार्ग) । कौटन्य ने इस प्रकृत पर विचार किया है कि इन दोनो प्रकार के मार्गो मे कौन-से अधिक उत्तम होते हैं। 'पूराने आचार्यों का मत है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग में जलमार्ग अधिक उत्तम है, क्यों कि उनमें श्रम कम पड़ता है और खर्चमी कम होता है। माथ ही, उनसे प्रभुत पण्य की भी प्राप्ति होती है। 'पर कौटल्य का मत इससे विपरीत था। उनका कथन था, कि जलमार्ग मे अनेकविध सकट रहते है. उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, उनमें कई प्रकार के भयों की आशका भी रहती है, और उनमें मुरक्षा का साधन भी नहीं होता। स्थलमार्गहनमे विपरीन प्रकार का होता है।" एक अन्य स्थान पर कोटल्ये ने लिखा है--वारिपथ का भोग (उपयोग) सदा नहीं किया जा सकता, जबकि स्थलपथ सदा काम में लाये जा सकते हैं। जलमार्गों की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में कीटल्य का मत चाहे कुछ भी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग में उनका सुचार रूप से उपयोग किया जाता था । इसीलिये कोटलीय अर्थशास्त्र मे अनकविध जलमार्गो के पारम्परिक गणदाया ओर उत्कृष्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहाँ तीन प्रकार के मध्य जलमार्गी का उल्लेख किया गया है—कुल पथ (समुद्र-तट के साथ-साथ का जल मार्ग), सयान-पथ (महा-समद्र का मार्ग) और नदी पर्य। कलपथ और सयानपथ में कलपथ अधिक उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उस पर पण्यपट्टणों (व्यापारिक नगरों) का बाहुल्य होता है, और अनेक

 <sup>&#</sup>x27;तत्रापि—"वारित्यक्षप्रयोवीरिययः श्रेयान्, अस्य व्यय स्थायामः प्रभूतपप्योदयञ्ज"
 इत्याचार्याः । नेति कौटत्यः—संबद्धगतिरसार्यकालिकः प्रकृष्टमययोनिनिध्प्रति कारञ्च वारिषयः । विषरीतः स्थलपयः ।' कौ. अर्थः ७४१२

२. 'वारिस्थलपयभोगयोरनित्यो वारिपयभोगो नित्यस्थलपथभोग इति।' कौ. अर्थ. ७।११

बन्दरगाह मी उस पर पहते हैं। नदीपब मी श्रेण्ठ होता है, स्मोकि उसका सदा प्रयोग किया जा तकता है, और उसमे बाकाएँ व कतरे भी नहीं होते। 'वणि भीयें पुग में समुद्र का जल-मार्ग के रूप में प्रयोग होता था, पर कीटलीव अर्थशास्त्र के दम कमत से मुलित होता है कि उसे निम्कण्डक वा आपकाओं से शुन्य नहीं समझा जाता था। नदियों के अतिरिक्त नहरों (कुत्याओं) का भी जनमार्ग के रूप में प्रयोग होता था। नहर सदृश कृतिम (मनुष्यकृत) जलमार्गों के लिले केटिल्य ने 'कुत्या' शब्द का प्रयोग किया है। व्यापारी लोग माल जाते ले जाते के निट्य उनका भी उपयोग किया करते थे। ऐसी कुत्याओं की 'माण्डवाहिनी' (जिनसे माल लाया ले जाया जा सके) कहते थे।'

यद्यवि कौटल्य के अनुमार जलमार्गों में अनेकविष संकटों का सामना करना पश्ना है, और भीयं दुग में उन्हें निरायद नहीं सबका जाता था, तथापि आने-जाने और साल डोने के निर्द्य उनका बहुत उपयोग किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की नीकाओं का उल्लेख किया गया है—

(१) संवातीः नाव :---ये वडं जहाज होते थे, जिनका उपयोग मयान-पथों (महानमूड के जलमार्गों) पर किया जाता था। कीटत्य ने जिल्ला है, कि जब कोई सयाती नाव क्षेत्र (बन्दरगाह) पर पहुँचे, तो उससे शुल्क बसूल किया जाए। ' डमके अतिरिक्त इन मयाती गोकाओं के सम्बन्ध से कीटल्य ने यह व्यवस्था भी की है, कि यदि कोई नाव शबूदेश की जा रही हो या जिसने (पय्य-वरित्र पण्य के क्रय-विकस के सम्बन्ध से निर्वारित व्यवहार) और पत्मन-वरित्र (समुद्र-तट पर म्थिन वन्दरगाहों के सम्बन्ध से निर्वारित व्यवहार) का उत्पन्नात किया हो, तो उसे नरट कर दिया जाए। '

(२) प्रवहणः — यह भी ममुद्र में आने-जाने वाले जहाज की सजा थी। सम्मवत , व्यापारी जहाजों को प्रवहण कहा जाना था। उत्तरांष्म्यनपूत्र देशिक में लिखा है कि मामु-क्रिक व्यापारी प्रवहणों हारा महासमुद्रों को पार करने हैं। मौर्थ सुष्य में भी इस प्रकार के जहाजों की सत्ता थी। विविध प्रकार को उपयाओं (परखा) द्वारा अशास्त्यों की सिस डंग से परीक्षा ली जाए, इनका निकस्पण करते हुए कीट्य ने लिखा है कि प्रवहण द्वारा यात्रा करने की इच्छो से एक अमास्य अन्य अमास्यों को अपने माथ चन्ने के लिखे मेरिन करें।

 <sup>&#</sup>x27;वारिषये तु कूलसंयानपययोः कूलयथः पष्यपट्टणबाहुल्याच्छ्रेयान्नवीपथो वा सातस्याद्विषद्वाबायस्वाच्च।' कौ. अर्थ. ७।१२

२. "भाण्डवाहिनीः कृत्याः कारयेत ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'संयातीर्नाव: क्षेत्रानगता: शल्कं बद्यात ।' की. अर्थ. २।२८

४. 'अमित्रविषयातिगाः पण्यपत्तनचारित्रोपद्यातिकाश्च ।' कौ. अर्थ. २।२८

५. 'सामुद्रिकाः व्यापारिणः महासमृद्रं प्रवहणैस्तरन्ति ।' उत्तराध्ययनमूत्र टीका ।

इस प्रकार सम्भावित उद्वेग की आश्रका से उन सबका अवरोध कर लिया जाए।' निस्सन्देह, प्रवहण ऐसे जहाजों की ही सज्जा थी, जिनका उपयोग समुद्रों में किया जाता था।

- (३) महानाब:—महानदियां (बडी निदयां) मे बडी बडी नीकाएँ प्रयुक्त होती थीं । इनका उपयोग नावध्यक्ष के अधीन होता था। जां नदियां इतनी बडी हो कि सीम्म और हैनाल खदुआं में (अवकि नदियां में वक को कमी हो जाती है) भी उन्हें अन्य अकार से पार निक्या जा सके, उनको पार करने के जिये नावध्यक्ष की और से ऐसी महानावी पुष्क करायों जाती थीं, जिनमें सासक (केंटिन), निवासक (ऐसे कमंत्रारी जी उन्हें ठींक दिया में ले जाएँ या उनके मार्थ पर नियन्त्रण रखें), दावरिसवाहक (पाल और रस्सों को मार्कन वांह), और उत्सेवक (पानी बाहर निकालनेवाह) कर्यवारी नियत हों। पार्टालपुक के समीय गणानदी अब मी इतनी अधिक विद्याल है, कि उससे जहाज बनले हैं। मीर्यं युग में मी मार्थ और अपने कि नदियां अवस्य हो इतनी अधिक वदी बीं, कि उनमें ऐसी महानावें बन्जी थीं, जिल पर सायक, नियासक आदि बहुत-से कमंचारी कार्य करते थें। इन मीर्काओं के स्वरूप कार्य करते थें। इन मीर्काओं के स्वरूप का कुछ आसाय कोटलीय अध्यासक से बात विच्या जा सकता है।

 <sup>&#</sup>x27;प्रबहुणिनिभक्तमेकोऽमात्यः सर्वानमात्यानाबहयेत्। तेनोद्वेगेन राजा तानवरुभ्यात्।' कौ. अर्थः १।६

 <sup>&#</sup>x27;शासकिनियामकदात्ररिभग्राहकोत्तेवकाधििऽताश्च महानावी हेमन्तप्रीष्टमातर्यायु
महानवीयु प्रयोजयेत्।' कौ अर्थः २।२८

 <sup>&#</sup>x27;खन्यस्थलः शंक्षवज्यमणिमुक्ताप्रवालकारकर्मान्तान् कारयेत् पष्यव्यवहारं च ।' कौ. अर्थः २।१२

४. 'शंखमुक्ताप्राहिणो नौकहाटकं दद्युः स्वनौकाभिर्वा तरेयुः ।' कौ. अर्थ. २।२८



दीदार गज की यक्षी की मूर्ति



विचार किया है। सानें दो प्रकार की हो सकती है, एक वे बिनसे माल तो कम निकलने पर उमकी कीमत बहुत अधिक हो, दूसरी ऐसी बिन से माल तो बहुत निकलता हो पर उसकी कीमत कम हो। समुद्र क्यों लान को होट्य ने पहले प्रकार की लानों के अन्तर्गत किया है, क्योंक उसमे प्राप्त होनेवाल का मुक्ता, प्रवाल आदि को कीमत अधिक होती है। पुराने आवारों के मत मे पहले वर्ष की लाने अधिक उत्कटर दी, पर कीटस्य इससे सहसत नहीं थे। कोट्य जलमार्थ की तुलना में भी स्थलमार्थों को अधिक उत्तम समझते थे, और स्थल की लानों को भी मुक्ता, भणि आदि प्राप्तमें कर वहन वालों समुद्र-बानों से। 'यर इसमे सत्दह नहीं, कि सामुद्रिक लानों को भी मौं युग में बहुत महत्व था, और 'शालामुक्ताप्राहिण' नाव 'उनसे मुक्ता आदि को निकालने का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक लानों से मुक्ता आपि को निकालने का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक लानों से मुक्ता आदि कितकानों का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक लानों से मुक्ता आदि कितकानों का कार्य क्रया का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक लानों से मुक्ता

- (५) आप्तनाबिकाधिकिता मी:—राजा केंसे यानो और नाहनो का प्रयोग करे, इसका निक्षण करते हुए कीटन्य ने जिला है, कि जिस नाव पर आप्त (नीकानप्रम में पारगत) नाविक अधिपिटत हो, और जिपके साथ एक अप्य नीका भी वेंची हुई हो, राजा उसी का प्रयोग करे, जो नीका वास के वेग के वस में आ सके उसका उपयोग न करे।' एंसा प्रतीन होता है, कि मीर्थ यूग में राजकीय उपयोग के लिये विशेष प्रकार की नीकाएँ होती थी, जिल्हें पुणतवा बुराधित रूप से बनाया जाता था।
- (६) हिस्सिका : नाक:—मीर्य युग में भी सामुद्रिक डाकुओं की सता थी, जो तेज जलनंत्राणी नीकाओं पर जककर व्यापारी बहाओं को लूटने में तत्तर रहा करते थे। इनकी नीकाओं को ही 'डिस्सिका' कहते थे। कोटल्य ने नाकच्यक्ष को आदेश दिया है, कि दिग्सिका नीकाओं को नष्ट कर दिया आए।'
- (७) **भूदका: नाव:**—ये छोटी नौकाएं छोटी नदियों में काम आती थी। कौटत्य ने यो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है, हेमलग्रीप्मतार्था (हेमला और भीष्म श्रद्युओं में भी जिनमें प्रचुर मात्रा में अल रहे) और वर्षास्माविषी (जिनमें केवल वर्षाश्रद्यु में ही

 <sup>&#</sup>x27;तत्रापि—"महासारमत्यसारं वा प्रभूतीमति? पहासारमस्यं थेयः बद्यमणि-मृक्ताप्रवालहेसकष्यपात्रीह प्रभूतस्यसारसस्ययंण प्रमते" इत्यावार्याः । नैति कौटस्यः—चित्रावस्यो महासारस्य केता विद्यते । प्रभूतस्सातत्यावस्यसारस्य ।' कौ. अर्थः ७११२

२. 'अध्यक्षदचैषां सन्यध्यक्षेण व्यास्यातः ।' कौ. अर्थ. २।२८

 <sup>&#</sup>x27;नावं बाप्तनाविकाधिकितामन्यनौप्रतिबढां, बातवेगवशां च नोपेयात्।'
 कौ. अर्थ. १।२१

४. 'हिसिका निर्घातयेतु ।' कौ. अर्च. २।२८

प्रभूत जल रहे)। हेमन्तप्रीय्मतार्था महानदियाँ होती थी, और वर्षास्ताविणी क्षुद्र नदियाँ। क्षुद्रक नौकाओ का प्रयोग इन क्षुद्रिका नदियों ने ही किया जाता था।

- (८) राजानी: बा राजकोच नौकाएँ—गदियो के पार उत्तरने के लिये राज्य की ओर से जिन नौकाओ की व्यवस्था की जाती थी, या जनमार्गों के यात्रा करने और माल ले जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रखता था, उन्हें 'राजानी.' कहते थे। यात्रा आदि के लिये इनका उपयोग करने पर बेतन (पारिक्यिंक) प्रदान करना होता था।'
- (९) स्वतरणानि—राजकीय नौकाओं के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थी, जिन पर व्यक्तियों का स्वत्व होता था। इन्हें 'स्वतरणानि' कहते थे।'

निदयों को पार करने के लिये जहीं महालाव और शुंडका नाव अयुक्त की जाती थी, जहां साथ ही करिपय अन्य सामन भी ये जिनका कीटय में उपलेख किया है। ये सामन निम्मलिखित थे—काण्ट सावात (शक्कड़ों या स्लीपरों को बीच कर बनाया हुआ वेडा), वेख्नुस्थात (इसों को आपस में बॉच कर बनाया हुआ हो), अलाव (बुट्यों का जोडा), चंकरण्ड (साले से महाहुआ टोकरा), हित (पशु की पूरी साल को चारो ओर से सी कर बनाया क्या तर, जिससे हवा मरी जाती थी), एवब (छोटी डोमी), गण्डिका (छोटी नोका) और से सीला (कार्यों को बंडा)। इनके बतिरिस्त हायियों, मन्या (तमानी) पर कैलाये हुए फलको और सेतुओं (बुलों) का भी नदी पार करने के लिये प्रयोग किया जाता था। काटकवाल आदि जिन सावनों का कीटन्य ने उपलेख किया है, मना आदि निद्यों में वे वर्गमान मनय में भी प्रयुक्त किये प्रयोग किया जाता था। काटकवाल आदि ति सावनों के सिर्म प्रवृत्त के निर्म प्रयोग किया वार प्रयाण के अफलण्ड में किया है। मनाएं जब विभी शत्र राज्य पर आक्रमण करने लिये प्रयाण करती थी, तो नदियों के पार उत्तरने के लिये प्रयाण करती थी, तो नदियों के पार उत्तरने के लिये इन माचनों का प्रयोग किया ही जाता था। पर अल्य दालाओं में भी ये प्रयुक्त होने होंगे, यह निध्वित रूप से कहा जा सकता है।

कौटलीय अर्थजास्त्र (२१२८) से जलमार्गी और उनमे प्रयुक्त होनेवाले जहांजो तथा नौकाओं के मस्वत्य में अन्य मी अनेक महत्त्वपूर्ण मूचनाएँ उपलब्ध होती है। नौकानयन विमान के अन्यस को नोवस्थात कहते थे। उपन्य के इम अमारत का कार्य यह था, कि वह ममूद, सवान (महायमुद) और नदीमुल (नियंश के सहाने, जहां निर्दाण ममूद्र में गिरती हैं) मे मयुक्त होने वाले तरें। (बहाज, नोका आदि) और (जनवह के) स्थानीय आदि (क्षेत्रों)में विद्यमान झीलो, मरों और नदियों में प्रयुक्त होने वाले तरों को अदस्या करें।

१. 'सुद्रकाः क्षुद्रिकायु वर्षास्त्राविणीयु ।' कौ. अर्थ. २।२८

२. 'यात्रावेतनं राजानौभिस्सम्पतन्तः।' कौ. अर्थ. २।२८

३. 'स्वतरणैस्तरताम् ।' कौ. अर्थ. २।२८

४. की. अर्थ. १०१२

समद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से एक विशेष कर लिया जाता था, जिसे 'कलप्त' कहते थे। समद्र और नदियों से जो लोग मछली पकड़ें, नावष्यक्ष उनसे छठा भाग (जो मछलियाँ उन्होने पकडी हो, उनका छठाँ माग) प्राप्त करता था। जो व्यापारी बन्दर-बाहो पर नौकाओ द्वारा माल लाएँ, उनसे बन्दरनाह के व्यवहार के अनुसार शुल्क लिया जाता था। बन्दरगाहो के अपने चरित्र व व्यवहार होते थे, जो पत्तनाध्यक्ष द्वारा 'निबन्ध' (रजिस्टर्ड)किये जाते थे। नावच्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और उन्हीं के अनुसार शल्क आदि वसल करे। जब कोई जहाज मह बात (तेज ऑघी) से आहत होकर बन्दरगाह पर आए. तो उसके प्रति ऐसा बरनाव किया जाए जैसा कि पिता पत्र के प्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी से खराब हो जाए. तो उससे या तो गुल्क लिया ही न जाए या आधा शुल्क लिया जाए। नौकाओ को केवल ऐसे स्थानों से ही नदियों को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हो। अन्यथा यह भय बना रहता है, कि कही राजद्विष्टकारी (राजद्रोही) लोग नदी के पार न उत्तर जाएँ। यदि कोई व्यक्ति अतीर्थ (जो स्थान नौकाओं से पार उतरने के लिये नियत न हो) से या अकाल (असमय) पर नदी के पार जाए, तो उसे पूर्व स्साहस दण्ड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनम्रति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे. तो उस पर २६३ पण जुरमाना किया जाए । (की० अर्थ० २।२८)

तमुद्र मार्ग से अपने राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी थी। पर ऐसे विश्वों व्यापारियों को अपने राज्य से जाने दिया जाता था, जो पहले मी जाने रहे हो और जिन्हे सार्थों (काफिलों) के व्यापारी वली मौति जानते हो। मी जाने रहे हो और जिन्हे सार्थों (काफिलों) के व्यापारी वली मौति जानते हो। नाकाओं हारा यात्रा करनेवाले व्यविकारी का च्यान पूर्वक निराक्षण किया जाता था। यदि किन्ही व्यक्तियों पर निम्नलिखित प्रकार के अपराधी होने का सन्देह हों, तो उन्हें तुरन्त गिरस्तार कर लिया जाता था — दूर्वर की हमी, कन्या या जन का अपहरण करने वाला, खंकित (सन्देहस्पर यतिविधि वाला); आविष्ण (जो जिह्न प्रतीत हों), उन्द्रमाण्डीहत (जिसके पास कोई भी माल-असवाव न हो); जो अपने प्रवित्त हुत्रा हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जितने मेन वदला हुआ हो, जो अपने प्रवित्त हुत्रा हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जो मममीत प्रतीत होता हो, जो छिपा कर कीमती माल, स्वस्त्र और अनिनयोग (जिस्फोटक पदाये) ले जा रहा हो, जो कोई गुन्त सरेश ले जा रहा हो, जिसके हाथ में वित हो, जोर वो जिसम मुद्रा (अनुमति की सुचक मुद्रा) के यात्र कर रहा हो। (कोल अर्थक २।२८८)

राज्य की सीमा पर स्थित निर्दयों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त आतिवाहिक और कर्तनी नामक दो अन्य कर यो नावप्यक द्वारा वसूल कियें जाते थे। आतिवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वर्तनी मार्गके कर को कहते थे। सीमावर्ती निर्दयों के पार उतरने के लिये मूना (अनुमति-पत्र या पात) प्राप्त कर लेना आवस्यक था। यदिकोई व्यक्ति मुद्राप्राप्त किये बिनानदीको पारकरे,तो उसकासब माण्ड (पण्य-द्रव्य) जब्त करलियाजातादा।

जब मौकानयन पर राज्य इतने कर बसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ भी होती थी। यदि मार के अधिक होने के कारण या असमय पर नाव चलाने के कारण या समुचित स्थान (तीर्थ) के अतिरिक्त किलो अन्य स्थान से नाव ले जाने के कारण, कर्म-चारियों की कमी के कारण, या उपकरणों के न होने के कारण और या ठीक मरम्मत न होने के कारण नाव टूब जाए, तो नावस्थल का कर्तव्य था कि वह व्यापारी व यात्रियों की अतिप्रति करें। (को अर्थ० २१२८)

वर्षाश्चनु में केवल वे ही नोकाएँ प्रयोग में लायी जा सकती थी जो पूर्णतया विश्वसतीय हो। इसके लिये कामिक (नाविक कमें के विशेषज्ञ) में नौका को प्रमाणित कराना आवश्यक होना था। कोटम्य ने जिला है—आपाढ़ माम के प्रयम माताह की समापित से शुरू कर कार्तिक मास के अन्त तक के वीच के काल में कामिक ने प्रमाण-पत्र प्राप्त की हुई नीकाएँ ही प्रयोग में लायी जाएँ और उनकी प्रनिदिन देवन्साम की बाए। अपाव के मानिक तक ही वर्षाकाल होना है, जबकि नदियों में बाद आ जाती है और वर्षा को अधिकता के कारण नीकान्यन मुरक्षित नहीं रहता। इमीलिये यह व्यवस्था की गई थी।

ग्रीक लेखको के विवरणो मे भी यह ज्ञात होता है कि मीर्य युग मे नौकानयन अच्छी विकसित दशा मे था। वहत-ने भारतीय शिल्पी नीकाओ और जहाजो के निर्माण में ध्यापत थे। जब सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो उसने मारतीय नौकाओ द्वारा ही सिन्ध और जेहलम आदि नदियों को पार किया था। भारत से लौटने समय उसने अपनी सेना को दो मागों में विभक्त किया था। वह स्वय उस नेता के साथ गया था. जो कि स्थलमार्ग से मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूसरी सेना नियार्कस के सेनापतिन्व मे जल मार्ग से सिन्ध नदी होती हुई अरब सागर में पहुँची थी, ओर वहाँ में लाल सागर होती हुई पश्चिमी एशिया गर्ड थी। नियार्कम की सेना ने इस यात्रा मे मारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया था। एग्यिन के अनुसार इस जहाजी बेडे मे ८०० जहाज थे। पर कटियस और डायांडोरम ने इस जहाजी बेडे के जहाजो की सख्या १००० लिखी है. ओर टाल्मी ने २०००। नियार्कम के जहाजी बेडे में चाहे कितने ही जहाज क्यों न हो, पर यह निश्चित है कि मौर्य यग के प्रारम्भ काल में भारत नौकानयन के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इतने जहाज एक व कर सका था। मैगस्थनीज ने लिखा है, कि हथियार बनाने वालो और बहाज के निर्माताओं को राज्य की आंर से बेतन मिलता है। ये लोग केवल राज्य के लिये ही काम करते हैं। स्ट्रेबो का कथन है. कि राज्य की ओर में यात्रा और व्यापार के लिये नौकाएँ किराये पर दी जाती हैं ।

नदियों को नौका द्वारा पार करने हुए क्या गुल्क लिया जाता था, इस सम्बन्ध से सी कीटलीय अर्थगास्त्र से प्रकाश पड़ता है। सार से लंदेहए छोटे पत्रु (भेड, बकरी आदि) और बोझ िनये हुए मनुष्य के लिये सुन्त की मात्रा एक मायक थी। जिस मनुष्य ने सिर पर बोझ उठावा हुआ हो, या पीठ पर बोझ लिया हुआ हो, उनसे दो मायक सुन्त लिया जाता था। यही सुन्त गाय और चोट के लिये मी वा। उट और मेस के लिये मुन्त की मात्रा चार मायक थी। छोटी वाही से पांच मायक, बेठगाडी से छः मायक और सकट (बड़ी गाडी) से सात मायक सुन्त लिया जाता था। पर यदि पच्य (विक्री का माल) ले जाया जा रहा हो, तो शुन्त की बर साधारण दर से एक बीचाई होती थी। बड़ी नदियों को पार करने के लिये गुन्त की मात्रा साधारण दर से दुष्ती होती थी। अन्य प्रकार की सवारियों के रिप्से मोड सी प्रकार की व्यवस्था थी।

### (२) स्थल मार्ग

मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शामन काल में पूर्व में बगाल की लाडी से पश्चिम में हिन्दुकुश प्रबंतमाला तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक मीर्यों की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के मुशासन के लिये मडको की सत्ता अनिवार्य थी। कौटलीय अर्थशास्त्र (७।१२) में इन म्थलपथों के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है—स्थल-पथो में हैमबत-पथ दक्षिण-पथ की तुलना में अधिक श्रेय (लामकर या उत्तम) है, क्योंकि हाथी, घोडे. सगन्धियाँ, हाथी दांत. चमडा, चांदी और सोना आदि बहमत्य पण्य इसी मार्ग से प्राप्त होता है--यह पुराने आचार्यों का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नही थे। उनके मन में हैमबत पथ की तलना में दक्षिण-पथ अधिक थेष्ठ था. क्योंकि कम्बल, चमडे और घोडों के अनिरिक्त शख, बज्ञ, मणि, मुक्ता और सूवर्ण का पण्य दक्षिण पथ मे ही प्रमृत मात्रा में प्राप्य था। दक्षिण-पयों में भी वह विणिक पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर बहत-सी खाने पड़नी थी और जिस पर से बहत-सा कीमती पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर आना-जाना अधिक रहता था. और इस पर परिश्रम भी कम पड़ता था। कौटल्य ने पुर्व की ओर और पश्चिम की ओर जानेवाले मार्गो का भी उल्लेख किया है. पर उनमे कीन-सा श्रेष्ठ है इसका निरूपण नहीं किया। मार्गो की उन्कृष्टता के सम्बन्ध में कोटल्य ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहुन प्रकार का और बहुमूल्य पण्य प्राप्त हो, वही मार्ग थेल है।

हममे मन्देह नही कि मीर्थ वुन मे बार राजमार्ग प्रधान थे, जो पाटील्युत्र से उत्तर (हिमाण्या) की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाने थे। ये बारों मार्ग जहाँ ज्यापार के काम मे आने थे, वहाँ सैनिक दृष्टि में भी इनका बहुत महस्व या। कीटल्य ने जिज्जा है, कि 'वायु पर आक्रमण करने का आधार विणक् पथ (ज्यापारों मार्ग) ही है। बिणक्ष्य मे ही मेना और गुप्तबरों का आना-जाना होना है, और शस्त, क्वब, सान और बाहुत का क्रम मी उन्हों से किया जाता है; (राज्य में) प्रवेश और वाहुर जाना भी उन्हीं के द्वारा होता है। ' निस्कर्यह, मीर्थ बुग मे दन राजवायों या विषक्षणों. का बहुत अधिक उपयोग था। जहीं ये व्यापारी साथों और याजियों के काम में आते थे, बहां साथ ही सेनाओं का जाना-जाना भी दन्हीं के द्वारा होता था। सम्मवन , इसीर्तिय कीट्य ने अक्सामार्ग की तुलना में स्वल्यायां की असिक व्यंप्त माना है। हिमालय से सहस्य पंचार विस्तियों मीर्थ साम्राज्य के मुशासन की व्यवस्था इन स्थल-पथो पर ही आधारित थी। राजा अक्षोंक के जिलालेकों से सुवित होता है, कि इस मीर्थ समार ने अपरे राज्य के क्षेत्र में और प्रमुख्य के सुव्यंप्त होता है, कि इस मीर्थ समार ने अपरे राज्य के क्षेत्र में और प्रमुख्यों की नृत्व-पुविचा के लिये बुश लगवाये थे और कुएँ लुदवाये थे। यह प्रमा पहले-पहल अशोक ने ही प्रारम्भ की थी, यह स्वीकार कर सकना सम्मव नहीं है। उससे पूर्व भी मीर्थ साम्राज्य के चारो प्रयान स्थल-पथों के साथ-साथ छाया के लिये व्योगों और कल के लिये कुओं के व्यवस्था थी, यह करना सुमसान की जा सकती है।

मीर्थ मुग के इन स्थल-पथों के तास्वण्य में पीक याचियों के विवरणों से मी अनेक महत्व-पूर्ण मूचनाएँ प्राप्त होती है। इन वाजियों ने उस मार्च का वर्णन किया है, जो पार्टालपुर में परिचम की ओर सिल्य नदी या उसमें मी पर तक जाता था, और जो पार्टलपुर में पूर्व की ओर बसात की सादी तक चला गया था। मैसस्थानीज ने इसी मार्स से यात्रा की थी, और जह इममें बहुत अधिक प्रमावित हुता था। जिलों ने इम मार्य का विवरण देते हुए, जिल्ला है, कि इस पर थोडी-थोडी दूरी पर मार्यमुक्त और हुरी के परिचायक चिन्ह (Mile Stones) कमें हुए थे। फिलों के अनुमार यह मार्य मिन्य नदी के तह से गुरू होकर उस म्बान से मार्मल्य को पार करता था, जहाँ वि यह नदी व्यान नदी से जा मिलली है, बहाँ से यह पूर्व-उनर की ओर मुड जाता था और हिल्लनापुर के ममीप से गया को पार करता था। इसके वाद यह कन्नीज और प्रयास होना हुआ पार्टालपुत्र जा पहुँचता था। दे प्रीक्त विवरणों के अनुमार यह मार्स लम्बाई में १०,००० स्टेडिबा (११५६ मील के लगभग) था।

जानक ग्रन्थों से भी भाषीन काल के स्थल मार्थों के बिपय में अनेक बाने जात होती है। जानका की रचना मीर्थ पुत्र में कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक जातक क्या के अनुसार एक मार्थ गज़बृह (मगय की पुरानी राजनाती) से गण के जतर में बेशाली होता हुआ कुशीनारा और फिर हिमालय को तराई से मुजर कर आबस्ती पहुँचता था। सम्मवन, मही बह मार्थ था जिसे कीटस्थ ने पाटलियुव में उत्तर की और जाने वाले स्थल-पथ के रूप

K. A. Nilakanta Sastri—A Comprehensive History of India, Vol. II. pp 70-71.

R. C. Majumdar—The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhayan) p. 606.

में उल्लिखित किया है। जातक-कथाओं में एक अन्य मार्च का बी उल्लेख है, जो शावस्ती में दिख्यान्तियम् की और जाता चा, और जो कोखन्त्री तथा विदिश्वा होता हुआ गोवाबरी के तट पर स्थित प्रतिच्छात जा पहुँचता चा। बंगाल की जाड़ी पर स्थित प्राप्तिकी कीर पिस्पती समुक्त कर स्थित प्रतिच्छात का पहुँचता चा। एक अन्य मार्ग हारा शावस्ती और पाटलिगुत्र के साथ सम्बन्ध विद्यान चा। एक अन्य मार्ग राजस्थान के महस्यक से होकर मिन्य जाता चा। महस्यक से दिन के समय यात्रा कर सकता सम्भय नहीं था, अत यात्री और व्यापारियों के सार्थ (काफिक) रात्रि के समय सह सुसिस्तृत सम्भय करों चार कर तहे थे, और व्यापारियों के सार्थ (काफिक) रात्रि के समय इस सुसिस्तृत सम्भय को पार करते थे, और दिसा के ज्ञान के लिये नवात्री की स्थिति और 'वलनियामको' (सम्भयक में मार्थ प्रदर्शन करते वे)

बणिक् पयों का निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, और वही मरम्मत आदि कराके उन्हें अच्छी दशा में रखता था, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश कीटलीय अर्थवास्त्र में विद्यमात है। वहीं लिखा है कि राजा आकर (आन), कर्मान्त (कारखाने), हस्ववन (जन्नही आदि के जन्नल), हिन्तवन, जब (चरामाह) और विणक् पथो का निर्माण करणे और वारि-पयो तथा स्वज्न्या पर प्रव्यपतन (ध्यापारिक मण्डया) स्थापित करणा । 'कोटल्य ने जहाँ शीण हुए राजकांश को पूर्ण करते के उपायों का प्रतिपादन करते हुए सम्पन्न ध्यापित्यों पर विभोध कर क्याने का विद्यान किया है, वहाँ कित्यप ऐसे अपवादों का भी उल्लेख किया है कित पर ऐसे अवस्था रह में अतिरिक्त कर नहीं लगाने जाहिय। इसे ऐसे व्यक्तियों को मी अन्तर्गत किया गया है, जो कि विणक्षवों के निर्माण में महायक हो। ' निस्मटेह, सौर्थ यूम वे इन विणक्षवों कोटल्य ने 'आय-शारीर' (आय के सापना) में विष्णकृत्य का भी उल्लेख किया है।

मीर्य माझाज्य में चार बड़े बिगक् पथों की सत्ता थी, जो पाटिल्युक से उत्तर, दक्षिण. पूर्व और परिचम की ओर जाते थे। पर इनके अतिरिस्त अन्य मी बहुत-में स्थल-मार्ग उन युग मिंबिश्मान थे। ये मार्ग दो प्रकार के बे—जनवर्ष मार्ग ओर पूर्व पा दुगों के मार्ग । यो पार्त में क्रमार्ग में सुन के मारत से बहुत-में जनपदी की सत्ता थी, यह पहले दिल्हा जा चुका है। बड़े बिगक् पर पहले आपम में मिलाने से, और उनके द्वारा एक जनपद से हुमरे जनपद में

K. A. Nilakanta Sastri—A Comprehensitive History of India, Vol. II. p. 71.

 <sup>&#</sup>x27;आकर कर्मान्त द्वव्य हस्तिवन व्रजवणिक्षयप्रचारान् वारिस्थलपथप्ययस्तानि च निवेशयेत्।' कौ. अर्थः २।१

३. 'बुगंसेतुकर्मवणिक्षयः...उपकारिणं प्रत्यन्तमल्पप्राणं वा याचेत ।' कौ. अर्थ. ५।२

४. कौ. अर्थ. २।६

आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जनपद मे अनेक आन्तरिक पद्यों या मार्गों की मी सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनपदो के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया हैं'--(१) राष्ट्रपथ-जनपद की राजधानी (पूर या दुर्ग) से जो अनेक मार्ग जनपद के विविध क्षेत्रों में जाते थे, उन्हें राष्ट्रपथ कहते थे। (२) स्थानीय पथ-प्रत्येक जनपद अनेक स्थानीयों में विभक्त होता या। एक 'स्थानीय' में प्राय ८०० ग्राम हुआ करते थे। स्थानीय के मध्य मे एक स्थानीय-पूर या दुर्ग होता था। जनपद की राजधानी (पूर) से स्यानीय-दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें 'स्थानीय-पथ' कहते थे। (३) द्रोणमुख-पय-जनपद का एक अन्य विमाग 'द्राणमुख' कहाता था, जिसमे प्राय. ४०० ग्राम हुआ करते थे। सम्भवत , छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय के समान द्रोणमख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दुर्ग कहते थे। जनपद की राजवानी में द्रोणमुख-दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ सज्जा थी। (४) दिबीत-पथ-जनपद में अनेक चरागाह (विवीत) हआ करते थे, जिनका उस यग में बहुत महत्त्व था। विवीतों को जानेवाले मार्गों को 'विवीत पथ' कहते थे। (५) सेतपथ-जनपद मे जो मेतुबन्ध (नदी, सर, तटाक आदि पर बॉबे गये बॉब या डाम) हो, उन तक जानेवाल मार्ग को मेतुपथ कहा जाता था। (६) वनपथ-जगल के मार्गो की वनपथ सज्ञा थी। ( ७ ) हस्तिक्षेत्र-पथ-मौर्य युग मे सेना के लिये हाथियो का बहुत महत्त्व था । कौटल्य ने हस्तिमेना को ही शत्रओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अत अनेक जनपदों में हाथी पालने के लिये पथक हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे। उनको जाने वाले मार्गो को हस्ति-क्षेत्र पथ कहते थे । (८) महापशु पथ-गाय, भेस, घोडा और ऊँट आदि बडे पश्जो के प्रयोग के लिये निमित मार्गों की मजा महापश-पथ थी। (९) क्षद्र-पश पथ-में इ, बकरी आदि छोटे पशुओं के मार्ग क्षद्र-पशु पथ कहलाते थे। (१०) मन्ष्य-पथ-पैदल चलने वाले मनुष्यो की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहते थे (११) स्मगान पथ. (१२) ग्रामपथ---ग्रामो को परस्पर मिलानेवाले मार्ग । (१३) सयोनीय पय'---गेमे मार्गजो एक स्थान से पथक होकर पन एक स्थान पर मिल जाएँ। (१४) **र**थ पर्थं -- रथ आदि गाडियों के लिये प्रयक्त होने वाले मार्ग।

ये बिविध प्रकार के मार्ग नीटाई में हितने होते थे, इस विषय पर भी कॉटलीय अर्थ-शान्त्र में कत्तिपा निदंत विद्याना है। मेनुस्तां और कत्त्यों की बीटाई चार दण्ड (एक रण्ड - 21 स्त्र) होनी थी. और हिन्सिन पण की यो दण्ड। पथ-पथ चीटाई में पांच अर्थिन (एक दण्ड -चार अर्थिन) होता था. और पशुष्य चार अर्थिन चोडा । कृष्ट पशु

१. कौ. अर्थ. ३।१०

२. की. अर्थ. २।४

३. की. अर्थ. २।४

पय और मनुष्यपय की चौड़ाई २ अरिल होती थी। राष्ट्रपयों, स्थानीय पयो, द्रोणमृष पयो और विवीतपयो की चौड़ाई चार दण्ड होती थी। पितसन्देह, मीर्थ युग के जनपदो के ये मार्ग पर्याप्त चौड़े हुआ करते थे।

जनपद के मुझामन और पच्च के लाने के जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से स्नित पहुँचाने पर कठोर रूण दिया जाना था। कोटला ने इन दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की है—अहु यच पशु, पच और मनुष्य पच को अनि पहुँचाने पर २ पण, होन्स्त्रेज पच को अनि पहुँचाने पर २ पण, होन्स्त्रेज पच को अनि पहुँचाने पर १००० पण, इमशान पथ और आस पच को अनि पहुँचाने पर २००० पण, इमशान पथ और आस पच को अनि पहुँचाने पर २००० पण, दोणमूनपच को अनि पहुँचाने पर १००० पण और आस पच को अनि पहुँचाने पर १००० पण और समान पछ विद्या जाना था। भ

जनपदों के बिविय मार्गों के अतिश्वित कीटलीय अयंशास्त्र में उन मार्गों का भी उन्लेख किया गया है. जो नगरीं (दुरों या दुर्गों) में बनायं जाते थे। मीर्य युग्ने पुरों को दुर्गों के रूप में बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिला हो पिने हुए रहते थे। मुख्ता के फिये पुरों का दुर्गों के रूप में निर्माण आवस्यक था। कीटल्य ने जिम आदर्श नगर या दुर्ग का निक्ष्यण किया है, उत्तमें छ राजमार्ग होने चाहिये, जिनमें में तीन पूर्व से परिचम की और जाए और नीन उत्तर में दक्षिण की बोर। 'इस प्रचार नगर में १२ बार हो जाएँगे, नीन पूर्व दिवा में, नीन परिचम दिशा में, नीन दक्षिण में और नीन उत्तर में। राज अपने आने-जाने के लिये दन राजमार्गों का ही प्रयोग करना था। राजा के राजमार्ग से अगते नगय उनके दोनों और दण्डवारी (दुक्ति के निचाही) लोड रहते थे, और उन ममय कियी भी ऐसे व्यक्ति को राजमार्ग पर नहीं आने दिया जाता था, जिलके हाथ में कोई सन्तर हों, या प्रवित्त अववा विकलाञ्ज हो। लोगों की भीट सी नव राजमार्थ पर नहीं होने दी दी जाती थी।' राजमार्ग की चीडाई बार दण्ड होती थी।

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर में एक अन्य प्रकार का मार्ग भी होता या, जिसे 'रथ्या' करते थे। इसकी बोटाई भी बार दण्ड होती थी। 'यह मार्ग सम्भवत नगरवासियों की रथी के रियो प्रयक्त होता था। नगरों में अन्य भी अनेक मार्ग होते थे, जैसे मयोतीय पर,

- १. कौ. अर्थ. २।४
- २. कौ. अर्थ. ३।१इ.
- 'त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः। स द्वादशद्वारो युक्तो-दक भूमिच्छिन्नपवः।' कौ. अर्थ. २।४
- ४. कौ. अर्थ. १।२१
- ५. 'चतुर्वण्डान्तरा रथ्या ।' कौ. अर्थ. २।४

श्हुरुष (सैनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), स्मधानपन, रवपम, पशुप्त आदि। "
कौटस्य ने कतिपय अस्य मी मार्गों का उल्लेख किया है, जिल्हें दुर्गों में बनाया जाता था।
ये रष्टवर्षा-सञ्चार, प्रतोली, देवपथ और बार्गा कहते थे। एष्ट्यमी सञ्चार एक विशेष
अकार का मार्गे होता था, जिने प्राय थिलाओ हारा निर्मान किया जाता था। इवके निमाणे
के लिये काफ का प्रयोग निषद्ध था, क्योंकि अस्ति काफ में छिनी रहनी है। अट्टालको
या बुर्जों के मार्ग को प्रतोली कहते थे। यार्गों में एक ऐसी सडक को कहा जाता था, जो
दुर्ग में बनायी जाती थी। देवनस्य को जाने वाले मार्ग को देवपथ कहते थे। पुरो या
नगरों में अनेक देवभनिदर होते थे, जिनमें नगरनिवासी देवदर्शन और पूजा के लिये
आया-जाया करते थे।

कोटलीय अयंशास्त्र में अनेकविव यानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग स्थल-मानी पर किया जाता था। ये यान पारियाणिक रथ (यात्रा के लिये प्रयुक्त होने बाला रथ), साग्रामिक रथ (युक्त के उपयोग में आनेवाला रथ), परपुरामियानिक रथ (शत्रुओं के दुर्गो पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त होने बाला रथा, वैनियक रथा (जिनका उपयोग सैनिक ग्रिथा के लिये किया जाए), देवरण (देवपूर्तियों की यात्रा के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), पुष्प रथ" (उस्तवों में काम आनेवाले रथ), जब्दू यान (छोटी गाडी), गीलिक्न यान (बैलगाड़ी), जकट" (माल डोनेवाली गाड़ी), सिविक्त (पालकी) और पीटिका (डीली) होते थे। इनके जतिरिक्त हस्ति, अश्व और उष्टू का सवारी और माल डोने के लिये बाह्त के रूप से प्रयोग किया जाता था। यानों को खीचने के लिये भी पीटे, बैल और ऊँट काम में आते थे।

रधों के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारखाने) स्वापित किये जाते थे, ओ' रचायकों के अवीन होते थे। 'इन कर्मालों में स्वायी रूप से मूल (बेतन पर रखें हुए) और अपूत (सामयिक रूप से रखें हुए) कर्मचारियों के समृषित रूप से पारिश्लीमक और पुरस्कार आदि देकर सनुष्ट रस्ता रचाय्यक को ही कार्य था। अवसान करें (मार्सी की मपाई करने का कार्य) भी इसी असात्य को करना होता था। रख चनाने के लिये सार्राथ,

१. कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;रयचर्यासञ्चारं.. शिलासहितं शैल वा कारयेत् । न त्वेव काष्ठमयमिनरबहितो हि तस्मिन् भवति ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'बण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वा चार्याः कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २१३

 <sup>&#</sup>x27;देवरषपुष्परयसांग्रामिकपारियाणिकपरपुराभियानिकवैनयिकांश्च रथान् कारयेत् ।'
 कौ. अर्थ. २।३३

५. कौ. अर्थ. २।२८

६. 'स रथकर्मान्तान् कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३३

रिषक आदि अनेक कमंचारी कार्य करते थे। रथों का गुढ़ के लिये बहुत उपयोग था। अपनी सेना की रक्षा, अबु के चतुरंग बक को परामूच करना, युढ के ममय सैन्य-स्थित को छोड़ देना या बान कर रुना, छिक्र-मिस्न हुई अपनी सेना को समृदीत करनाओं रा अनु की सेना को छिक्र-मिस्न करता, अबुक्ता का बातन करना और उसके प्रति उदारता प्रद-चित करना, और भीम घोष करना रस सेना के कार्य वे। 'सामान्यतया, रयो से घोडे जोते जाते थे, पर घोडों की कमी होने पर बैंक भी उनमें जोने जा सकते थे। शक्टों को चलाने के लिये करो (गएंग) और उद्दी (ऊटें) का प्रयोग किया बाता था। बब हाथियों की कमी हो, तो खर-शकटों और उद्दी किया किया बाता था। बह हाथियों की कमी राजा अपने सेना के लिये माल ढोने का काम लिया जाता था।

ऊपर तो विवरण दिया गया है, उससे इस बात में कोई मन्येह नहीं रह जाता कि भीये युग में विविद्य प्रकार के स्थल मार्गों की सत्ता थी और उनसे आने-जाने के लिये अनेकवित्य यान भी उस समय प्रयोग में लाये जाते थे। बेतमान समय में जिन स्थल-मार्गों को 'यान्ड ट्रक रोड' कहा जाता है, उनका पूर्वरूप उस समय में भी विद्यमान या। बाद के भारतीय राजा इन्हीं मार्गों को विकलित करते रहे।

१. की. अर्थ. १०।४

२. कौ. अर्थ. १०।४

#### ग्यारहवाँ अध्याय

# आर्थिक दशा

## (१) कृषि

वर्तमान समय के समान मीर्थ पुन में मी मारत के आधिक जीवन में खेती का स्थान सर्वप्रधान था। मैसस्थानेन ने लिखा है कि मारतीयों की "दूबरी जाति में किमान लोग हैं जो दूसरों से सख्या में कहीं अधिक जान पडते हैं, पर पुढ करने तथा अन्य राजकीय सेवाओं से मुस्त होंने के कारण वे अपना सारा समय जोती में ही लगाते हैं। "परिपन के अनुसार "मारत में बहुत-से लोग किमान हैं जो कि अन्न से अपना निर्वाह करते हैं।" यद्यपि मीर्थ युग में मो हांह हो मारत का मुख्य व्यवसाय था, पर आजकल के समान उस समय कुपकों की दशा होन और असतोयजनक नहों थी। इस सम्बन्ध में मैगस्थनीज के आरत-वर्णन से कतियाय उदयाय महत्व के है—

"मूमि का अधिक भाग सिचाई में है। अत उसमें एक वर्ष में दो फसले तैयार होती है।"
"यहीं के लोग निर्वाह की मब सामग्री बहुतायत से पाकर प्राय मामूली डील डौल से
अधिक होते हैं, और अपनी गर्वीली चेण्टा के लिये प्रमिद्ध है। ""

"मृषि पशुओं के निर्वाह-योग्य तथा अन्य साख पदार्थ भी प्रदान करती है। अत यह माना आता है कि मारत में अकाल कभी नहीं पड़ा है, और सानों की बस्तुओं को महुँगाई साधारणतया कभी नहीं हुई है। चुँकि यहाँ वर्ष में दो बार वर्षा होती है—एक जाडे में जबकि मुँह की बुआई होती है, बीर दूमरी गरमी के टिकाब के ममय जो कि तिल और जार बोने के लिये उपयुक्त ऋतु है, अतएब बारतवर्ष में दो फसले काट्र ते हैं, और यदि इसमें से एक फसल बिवाड भी जाती है तो लोगों को दूसरी फनल का पूरा विश्वास रहता है। इसके अतिरिक्त एक माथ होने बाले फल और मूल जो दल्वलों में उपजते हैं और निम्न-मिम्स मिठास के होते हैं, मनुष्यां को प्रचुर निर्वाह-मामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्राप्त ममस्त मेंदानों में एंगी सीठल रहती है जो सममाब से उपजाठ होती है, चाहें यह मीळन निर्दाश द्वारा प्राप्त हुई हो और बाहें। सरमी की वर्षा के जल द्वारा—जं

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 39.

<sup>7.</sup> Ibid. p. 216.

<sup>₹.</sup> Ibid. p. 30.

Ibid. p. 30

कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आक्चर्यजनक कम के साथ वरसा करता है। कड़ी सरमी मुलो को और विश्लेषतया कसेरू को पकाती है।  $^{t}$ 

दुमिक्स की सम्मावना न होने का कारण केवल यही नहीं या कि इस देश में वर्षा नियमित कर में होती थी, पर मूमि की सिवाई का अन्य भी प्रवन्ध था। इस विषय में मैमस्यनीय में लिखा है— "परन्तु इतने पर मो भारतवामियों में बहुत सी ऐसी प्रयार है जो उनके बीव अकाल परने की सम्मावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी वातियों में मुद्ध के समय मूमि को नए करने की शर काम उन्हार उसे परती व कहर कर डालने की वाल है, पर इसके विपरीत मारतवासियों में, वो इयक समाव को पवित्र और अवध्य मानते हैं, मूमि जोतने वाले बाहे उनके पड़ोस में मुद्ध हो रहा हों, तो भी किसी प्रकार के मम की आधका से विवर्ण लित नहीं होते। दोनो पक्ष के लड़ने वाले युद्ध के समय एक इसके सा सहार करते हैं, परन्तु जो की से में भे कुछ है उन्हें सर्वेतोयाव से निवित्र पदा रहने देते हैं। इसके सिवाय न तो वे शत्र के का अधि से सा सहार करते हैं।

मारत में हुणक ममाज को पवित्र और अवस्थ माना जाता था, इस बात को मैगस्थनीब ने अनेक बार दोहराजा है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है—"बादू निज मूमि पर काम करते हुए किसी किसान को हानि नहीं पहुँबाता, क्योंकि इस वर्ग के लोग सर्वसाधारण जनता द्वारा हितकारों माने जाने के कारण सब झानियों से क्याये जाते हैं।"

मीर्य युग मे किन बस्तुओं को खेती होती थी, इस विषय मे मैंगस्बनीव का यह कषन उल्लेखनीय है—"अनाक के अतिरिक्त जार मारतबर्य मे, जो नदी नालों की बहुतायत के कारण मले प्रकार सीचा हुआ रहता है, चुआर दल्लादि भी बहुत पैदा होता है। अन्य अनेक प्रकार की दाले, जावल और बास्कोर्स कहनाने वाला एक पत्यर्थ तथा और बहुत-से साधोपयोगी पीदे उत्पन्न होते हैं, जिनमें से बहुतेरे तो एक साथ होते हैं "।

मैगस्थनीज के ये उद्धरण मौर्य युग में लेती की दशा के सम्बन्ध से महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रदान करते हैं। पर कोटलीय अर्थशास्त्र द्वारा लेती के विषय से जो निर्देश मिलते हैं, वे अधिक उपयोगी हैं। मौर्य युग में भारत में किन बस्तुओं को लोती की आती थी, इस सम्बन्ध में कोटल्य ने लिला है—"वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में शालि (एक प्रकार का धान), बीहि (चावल), कोट्स (लोदों का धान), तिल, प्रियक्त (क्रमत्र का चान), दारत (सम्मयन , दाल) और वर्रक (मोट) बोये आएँ। वर्षा के प्रस्य में मूद्य (मूग), माप (उद्ध) और शैंश्वर (?) बोये आएँ। वर्षा के प्रस्य में मूद्य (मूग), साथ (उद्ध) और शैंश्वर (?) बोये आएँ। वर्षा ऋतु की समाश्वि हो जाने पर कुसुम्म (कुसुना), मसूर, कुल्ल

<sup>?.</sup> McCrindle : Magasthenes. p. 31

२. Ibid. p. 31-32

<sup>₹.</sup> Ibid, p. 39

Ibid. p. 53

(कुल्बी), यब (जॉ), गोषुम (गेहूँ), कलाय (बना), जतसी (जलसी) और मर्थय (सरसो) को बोया जाए। "कैटलीव वर्षशास्त्र मे जो वे विमिन्न जन्न आदि उल्लिबित है, बे जब भी मारत में बतरिक और रही की फसनो में बोये जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक फसलो का उल्लेख कोटल्य ने किया है, जिनने इस्सु (ईक्ष) और कामात (कामा) के प्रमुख है। ईक्ष को खेती को कोटल्य ने 'जबर' (निकृष्ट) कहा है, क्योंकि उसमें बहुत-मी बाधाएँ उपस्थित होती है, और उसमें परिचम और खर्ष में बहुत पड़ता है।"

शालि. बीह्र आदि की फसले कौटल्य की सम्मति में सर्वश्रेष्ठ थी. और वण्ड (साक-सन्जी) की मध्यम प्रकार की। ईख की फसल को वह निकृष्ट मानते थे। मौर्य युग में साल में तीन फसले पैदा की जाती थी, हैमन (रबी), ग्रैष्मिक (खरीफ) और केदार (जायद)। कर्मकरो और सिचाई के पानी की उपलब्धि के अनुसार ये तीनो फसले पैदा करने का प्रयत्न किया जाता था। कैसी मुमि मे कौत-सी फसल बोयी जाए, इस विषय का भी कीटल्य ने निरूपण किया है। जो मूमि फेनाघात (नदी के जल से जो आप्लाबित हो जाती हो) हो, उम पर बल्लीकल (सरवजा, तरवज, लौकी आदि) बोबी जाएँ, जो मिम परिवाहान्त (जिस पर सिचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, महीका (अगर) और ईल बोया जाए, जो भिम क्पपर्यन्त (कुओ के समीप स्थित) हो, उस पर शाक और मल (मली आदि) बोये जाएँ, जो मुमि हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हो और जो उनके मुख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसले बोबी जाएँ, और क्यारियो की मेड़ों पर सूनन्धि, भीषज्य आदि के पौदे लगाये जाएं। अर्थशास्त्र मे अन्य भी अनेक अन्न, गाक, कन्द-मल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमे मरीच (मिर्च), श्रृद्धि (अदरक), गाँर सर्वप (श्वेत सरसो), धनिया, जीरा, निम्बू, आम, ऑवला, बेर, **झरबेरी,** फालसा, जामन, कटहल और अनार उल्लेखनीय है। इस प्रसंग में अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। निस्सन्देह, मोर्थ यग में बहत प्रकार के अन्नो, फला और शाक-कन्द-मल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कीटल्य न

१. कौ. अर्थ. २।२४

२. 'कार्याससारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'इभु: प्रत्यवर: । इक्षवो हि बह्वाबाचा व्ययग्राहिणस्व ।" कौ. अर्थ. २।२४

४. शाल्यादि ज्येष्ठम् । बन्डो मध्यमः । कौ. अर्थ. २।२४

५. 'कर्मोदकप्रमाणेन केवारं हैमनं ग्रैंडिमकं वा सस्यं स्वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

फेनाघातो बल्लीफलाना, परिवाहान्ताः पिप्पलोमुडोकेञ्जूषां, कृपपर्यन्ताः शाकमूलानां हरणीपर्यन्ताः हरितकानां, पाल्योलपानां गन्यभेषज्योशोरहोरबेरिपण्डालृका-वीनाम ।' कौ. अर्थ. २।२४

७. की. अर्थ. २।१५

हंत को खेती के जिये निकृष्ट माना है, पर उसकी पैदाबार कम नहीं थी। ईल के रस से गुड़, मस्यण्डिका (दानेदार चीनी), लण्ड (ब्रॉड) और शकेंटा (शक्कर) तैयार किये जाते थे। उनसे अनेक प्रकार के शास्त्र भी बनाये जाते थे। कौटल्य ने निम्बू, आम आदि फलें के रमो को हसू-रम से बने गुड़ आदि को मिला कर ऐसे श्रास्त्र बनाने का उल्लेस किया है, जीएक मास, छ. मास या एक साल तक कायम रह सके।

फसल की उल्हुण्टता के लिये वोजों को कैसे तैयार किया जाए और खेतों में किस फसल के विये कीन सी लाद डांधी जाए, इसका मी कोटलीय अर्थशास्त्र में निरूपण किया गया है। धाय्य के बीजशे को सात रात ओस में रखा जाना या, और दन में उन्हें सुखाया जाता था। कोशीयाय्यों के लिये यही किया तीन दिन तक की जाती थी। ईख जादि की अर्थितों को खेत में नाउन से पूर्व ईख के टूकरों के कटेहुए मागी पर मधु, चृत, सुबर की बर्खी और गोवर को सिलाकर लगाया जाता था। कन्दों को बोने से पहले उनके छेटो पर मधु और यूत को लेख किया जाता था, और दिनोंनों को बोने से पूर्व उन्हें गोवर से मल लिया जाता था। खाद के लिये गोवर और हहुशे के चूरे का प्रयोग किया जाता था। यब अकुर निकल आरं, ती उन पर मछल्यों को लाद और आक का दूब बाला जाता था। ये व्यं अर्थुक निकल आरं, ती उन पर मछल्यों को लाद और आक सहूब बाला जाता था। गे मंद्र यूप कु के स्वा जाए, ती कुछ बीजों को पानी में मियां कर और बीच में मुदर्श ये एस कर यह मन पढ़ा जाए, म स्वाप्त अर्थ के सार स्वाप्त के लिये देवपूजा पर विश्वास एसते थे और अनेक प्रकार के अनुष्ठान मी किया करते थे। इसीलिये कोटन्य ने लिखा है, कि जब बीजों को बोना प्रारम किया जाए, ती कुछ बीजों को पानी में मियां कर और बीच में मुदर्श रख कर यह मन पढ़ा लाए, हमारे बीजों और वन में देवी का निवास हो। है। हमारी कृषि में सदा बृद्धि हो, और हमारे बीजों और वन में देवी का निवास हो।

यविष मीर्य युग मे नदी, सर, तटाक, कृष आदि द्वारा खेतो की सिचाई की समूचित व्यवस्था थी, पर फसल के लिखे वर्षों की भी उरोक्षा नहीं की जाती थी। कित खुदी में, किन दयाओं में और किन प्रदेशों में कितनी वर्षों ती है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर खेती के लिखे उसका उपयोग किया जाता था। वर्षों को माधने के लिखे विशेष प्रकार के कुण्ड बनाये जाते थें, जिनका मुख एक अरिल चौडा होता था। इन्हें कोण्ठागर

१. 'फाणितगुडमत्स्यण्डिका खण्डशर्कराः।' कौ. अर्थः २।१५

 <sup>&#</sup>x27;इल्रसगुडमयुकाणितजान्बवपनसानामन्यतमोः - 'सासिकव्याण्मासिकस्सावत्स-रिको वा । आम्रकलामलकायनुतः शद्धो वा' कौ. अर्थ. २।१५

३. की. अर्थ. २।२४

४. 'पुरुडांत्रचाशुष्ककटुमत्स्यांत्रच स्नृहिक्षीरेण वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

सर्वेबीजानां तु प्रयमवाये सुवर्णोदक संस्कृतां पूर्वमृद्धिः वापयेत् अमृ च मन्त्रं ब्रूयात्— प्रजापतये काञ्चपाय देवाय च नमः सदा । सीता ने ऋत्यायता देवी बीजे च धनेच च ॥" की. अर्थ. २।२४

के सम्मुल वर्षों को मापने के लिये रला जाता था। 'इसी उस से कुण्डो द्वारा वर्षों को गाप कर जो परिणास निकाला गता था, कोटक में उसका उल्लेख दस प्रकार किया है—जा ज़ल प्रदेशों में २६ द्रोण, अनुष (बादर) प्रदेशों में २५ द्रोण, अस्मक देख में १३॥ देख, अत्रविक्त देख में १३॥ देखार अप्रतित्व (पिचयों मीसान्त) स्वया हिमाल्य के प्रदेश में अपरात्त (पिचयों मीसान्त प्रवाद सिण्य के प्रदेश में अपरात्त वर्षों होती है। ' यहा 'अपरान्त' में कोकण सद्भाग पिचयों मीसान्त प्रदेशों का प्रहुण ममसना चाहिये। द्रोण बार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पल (एक पल=६४ मापक) के बयावर होता था। एक निरिचन आकार के वने हुए (एक प्रतित्व चोड) कुण्ड में जिनना पानी एकन हो बाता था, उनके मार के आधार पर ही विनिन्न प्रदेशों में वर्षों की मात्रा को कोटल्य ने मुचित किया है।

बयं के हिस माग में कितनी वर्षों होंगे आहिए, और कब कितनी वर्षों का होना क्षेत्री के लिये लामकर हैं. इसका विवेचन भी केटिन्य ने बया है। वर्षाश्चुत के चार मासों में पहले और नोथे सास से कुल वर्षों का एक तिहाई माग और बीच के दो मामों में ग्रेप दो तिहाई नाग पड़ना ठीक माना जाना था। ' ज्योतिष के आधार पर यह मों जानने का प्रमत्त किया जाता था, कि वर्षों कब होगी और कम या अधिक होगी। वृहस्पित के स्थान (स्थित), गमन (धित) और गांधान से, शुक्र के उदय और अस्त से, और मूर्य के स्वरूप और विकार ने वर्षों के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता था। वर्षों के सम्बन्ध में अनुमान करने के लियं वृक्त की गतिविधि को विश्वेष महत्त्व दिया जाता था।'

बर्नमान समय के नमान मौर्य युग मे भी लेती के लिये प्रधानतया हली और र्वलों का ही प्रयोग फिया जाता था। कीटल्य ने जिल्मा है कि राजकीय भूमियर बार-बार हल जलवा कर रहले उसे नैयार कराया जाए, और फिर दासे, कर्मकरों (अमिकों) और दण्ड-सिक्तर्ताओं (कैटियों) इारा उस पर बीज बुआये जाएँ। कर्यम्पन्यन (हल आदि), उस-करण (बेती के लिये आवस्यक अस्य औदार) और वजीवरों (बेलों) की कसी के कारण खेतीके काम मे बाधा न पड़ने पाए। छिपकार्य मे महायना के लिये कर्मार, कुट्टाक (कुट्टा काटनेवाले), मेदक (कुट्टा बोटनेवाले), पर्यंत्र प्रदेश कराये वहां कराये स्वारंत कराये आप स्वारंत कराये से आप स्वारंत कराये से आप से स्वारंत कराये होते होते होते होते से स्वारंत कराये से सहायना के लिये कर्मार, कुट्टाक

- १. 'कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमुखं कुण्डं स्थापयेत्।' की. अर्थ. २।५
- २. कौ. अर्थ. २।२४
- 'वर्षात्रिभागः पूर्वपदिचममासयोः, हो त्रिभागौ मध्यमयो : सुषमानुरूपम्।'
   कौ. अर्थ. २।२४
- ४. 'तस्योपलिकार्ब् हस्पतेस्स्थानगमनगर्भाधानेन्यः शुक्रोतयास्तमयचारेभ्यः सूर्यस्य प्रकृतिवेकृतास्य । . .शुकाब्ब्स्टिरिति ।' को अर्थ. २।२४
- ५. 'बहुहलपरिकृत्टायां स्वभूमी दासकर्मकरदण्डप्रतिकर्तं मिर्वापयेत ।' कौ. अर्थ. २।२४
- ६. 'कर्षणयन्त्रोपकरणबलीवर्दं व्यवामसङ्गं कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

नर्पमाहि (सीप पकडने बाले) लोगों का भी बहुत उपयोग था, अत उनकी कमी के कारण भी खेती को हानि नहीं पहुँचने दी बाती थीं 'रावकीय मूमि पर खेती करने वाले कर्मकरों को उनके कार्य के अनुसार बहुत भोजिल आदि दिया जाता था, वहाँ साथ ही सवा पन मागिक बेतन भी दिया जाता था।' लुहार, बढ़ दें आदि चित्ययों को भी उनके कार्य के अनुसर मंजन और बेतन प्रसान किया जाता था।' यह सब कार्य सीताच्यस के अपीन था।

पर ऐसी मूमि भी होती थी, जिस पर सीलाध्यक्ष द्वारा लेती नही करायी जाती थी। ऐसी मूमि पर 'कर्र ( मास देने बाले) इक्क लेती करते थे। इिप के योग्य तैयार खेतों को किया तेता के लिये दे दिया जाता था, पर इन कि मानो का मृत्ती पर अधिकार के किया ने की किया ने की हो होने यो मुंग इिपयोग्य न ही, उसे जो को सोनी के लिये जी हान करे, वह उससे वापय नहीं ली जाती थी। ' लेती के लिये जो हाियांग्य मूमि किसी किया को दी पई हो, यदि वह स्वय उस पर लेती न करे, तो उसे उससे लेकर अध्य किमान को दी पई हो, यदि वह स्वय उस पर लेती न करे, तो उसे उससे लेकर अध्य किमान को दी पदा लाता था, या उस पर बास मूनकी ( शाव की सेवा मे निवृक्त कर्मकरों) लोग देहें हो। (व्यावारियों) द्वारा लेती का यो दा इस स्वयन्त्र का प्रयोजन यह था, कि राज कीय आसरी में कभी न होने या, वशीक को व्यक्ति कही पी पाय, पह हिस्प्य अपि प्रवात कर किमानों के कि आसरी में कभी न होने या, वशीक हो विकास की साम की साम अधिक करें मा साम अधिक करें मा तह कि साम की कि अनुमृत्त कर पाय कि साम की साम की साम अधिक के साम अधिक के साम अधिक के साम अधिक के साम की साम अधिक के साम अध

## (२) व्यवसाय और उद्योग

मीर्य युग में खेती मारत की अनता का प्रधात व्यवसाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य यबसाय और उद्यान भी अच्छी उन्नत दक्षा में थे। मैनस्थतीअ ने अपने मारत वर्णन में अनेकविध शिल्पियों और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है—

१. 'कारुभिश्च कर्मारकुट्टाकमेडकरञ्जुबर्तकसर्पप्राहादिभिश्च ।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;वण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेच्यो यवापुरुवपरिवापं भक्तं कुर्यात् । सपादपणिकं मासं वेतनम् ।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'कर्मानरूपं कारुम्यो भक्तवेतनम ।' कौ. अर्थ. २।२४

करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यंकपुष्ठिकाणि प्रयच्छेत् । अकृतानि कर्तृभ्यो नादेयात्।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'अकुषतामाच्छिग्लेस्यः प्रयक्छेत्; ग्राममृतकवैदेहका वा कृषेयुः । अकृषन्तोऽ-पहीनं वद्यः ।' की. अर्थ. २।१

६. 'धान्यपश्हिरच्यैश्चैनाननुगृहणीयातान्यनुमुखेन बद्युः ।' कौ. अर्थ. २।१

"वे कला कौशल में भी बड़े निपुण पाये जाते हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की जा सकती है जो कि स्वच्छ बाय में माँम लेते हैं और अस्यन्त उत्तम जल का पान करते हैं।"

"अधिक सुसन्ध मारतीय मात्रों में भिन्न-निन्न प्रकार के बहुत-से व्यवसायों में जीवन बिताया जाता है। कई सुन्नि को जोतते हैं, कई स्थिताही हैं, कई व्यापारी है। अप्यन्त उच्च और बनाइय लोग राजकात्र के प्रवन्न में मीम्मिलत होते हैं, त्याय विचारते हैं और राजओं के तथा मन्ना में बढ़ेत हैं !"

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के विविध उद्योगों के विषय में समृचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैगस्थनीज के भारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के सम्बन्ध में उदयोगी निर्देश उपलब्ध हैं। मौर्य युग के प्रधान उद्योग निम्नलिखित थे—

(१) वस्त-उद्घोष—भीयं युग का प्रधान उद्योग सूत कातनं और बुनने का था। कर्जा ( क्रन.) बच्च (रंके), कार्योस (क्याय), तुछ (रंकेदार पौदा), ग्रण (सन) और अम (रंका) भूत कातने के किये प्रकृत होते ये 1 भूत कातने के किये प्रकृत करकरण का प्रयोग किया जाता था, सका उच्छेल कोटन्य ने नहीं किया है। पर क्योंकि राज्य को और सेवा किया जाता था, सका उच्छेल कोटन्य ने नहीं किया है। पर क्योंकि राज्य को और सेव विवतः विकलाङ्ग, कन्या, प्रविजता, राजदिण्डन, वेदयाओं की बूढी माता और वृद्ध राजदासी से मुत कातने को कोम किया जाता था, 'ससे यह अनुमान किया जाता शाहोगा। सूत नीया है, महीन है या बीच का है, इनकी परीक्षा करके हो उनकी कराई वी जाती थी।' सूत नाया के स्त्री से हमीन है या बीच का है, इनकी परीक्षा करके हो उनकी कराई वी जाती थी।' सूत नाया के स्त्री सेव कर विवया आदि ने ही नहीं रिव्या जाता था, अध्यु ऐसे शिलियों (काटकी) में मी यह कार्य करवाल जाता था, जो कि मुनिर्वारित समय, कार्य जोर बेतन के अनुभार यह कार्य करता स्वारत करों के स्वस्त यह सूचिन होता है, कि अनेक सिव्यों यत कार्य का डी थन्या किया करते थे।' इससे यह सूचिन होता है, कि अनेक सिव्यों यत कार्य का डी थन्या किया करते थे।' इससे यह सूचिन होता है, कि अनेक सिव्यों यत कार्य का डी थन्या किया करते थे।'

मृत की बुनाई के निये बुनने के कारकानों (कर्मान्तों) ये में व दिया जाता था, जहाँ उनमें अनेक प्रकार के क्यारे तैयार कियं वार्त थे। रेखान, उन, कई, मन, रेखा आदि सबके मृत का बन्द बनाने के नियं प्रयुक्त किया जाता था। ' कोटलीय अर्थवाहन्य में अनेकबिय बन्दों का उल्लेख किया गया है। उन में अनेक प्रकार के कायक और अन्य क्यारे बनाये

१. मेगस्थनीज का भारतवर्वीय वर्णन, पृष्ट ३

२. मंगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ८

३. 'ऊर्णावत्ककार्पासतूलशणक्षौमाणि च।' कौ. अर्थ. २।२३

४. की. अयं. २।२३

५. 'इलक्जस्यूलमध्यतां च सुत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत ।' कौ. अर्थ. २।२३

६. 'कृत कमं प्रमाण काल वेतन फल निध्पत्तिभः कारुभिश्च कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।२३

७. कौ. अर्थ. २।२३

वाते थे । कम्बल तीन प्रकार के होते थे, शुद्ध (कन के असली रंग के), गुद्धरस्त (हलके लाल रंग के) वीर प्रपास्त (लाल कमल के रंग के) । इन्हें वार प्रकार से बनाया जाता या, सिंवत (वटी हुई कन से), बानिचत्र (रंग-विरणी कन से), कण्डसंघारत (पृष्टियो को अंधे कर) बोते रत्न-विविश्वित किसमें कौटन्य ने लिली है—कीचपक (बालो हारा बोबा बाने बाला मोदा कम्बल), कुल-पितिका (चिर पर ओंड जानेवाला खाल), सीमितिका (बैलो के अगर ओंडाया जाने वाला कम्बल), तुरगास्तरण (बोडो को कुल), वर्णक (रंगीन), तिलल्कक (विस्तर पर विख्या जाने वाला अवस्तरण), वारायाण (जिससे पहनने के कोट लादि बनाये जाएँ), पारिस्तोम (ओंडने का कम्बल या लोई), और समन्तमहरू (हायो पर डाले जानी वाली झूल)। ' जो कनी बन्त विकत्ता, आई (सम सतह वाला), सूल्म (महीन) और मृदु (नरम) हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता था।'

भेड की उन गरम कपडों के निर्माण के लिये मुख्य साधन थी। जब भेड बकरी पर जन छ मास की हो आए, तब उसे काट लिया जाता था और उसे कताई के लिये भेज दिया जाता था। उन के अतिरिक्त अन्य पण्नुओं के बाल भी वस्त्र बनाने के लिये प्रभाग के लाये प्रभाग के लाये प्रभाग के लिये जाता था। प्रभाग के लिये जाता था।

सन के अतिरिक्त जिन अन्य पीदों और बुक्षों के रेखों में कपडे बनाये जाते थे, उनके नाम मी कीटन्य ने जिल्के हैं, नागवृक्ष, लिक्कुण, बकुल और वट । नागवृक्ष के रेगे पीले रंग के होते हैं, लिक्कुण के पेहुँए रंग के, बकुल के द्वेत रंग के और बट के मन्दान के रंग के। इन विमिन्न बुक्षों के रेशो द्वारा भी उत्कृष्ट प्रकार के बस्त्रों का निर्माण किया जाता था।

१. 'शुद्धं शुद्धरक्तं पर्यारक्तं च आविकः; खचित वानचित्रं खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छिन्नं च कम्बलः।' कौ. अर्थ. २।११

 <sup>&</sup>quot;कोपचकः कुलिमितका तौमितिका तुर्गास्तरणं वर्षकं तलिज्छकं बारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्।" कौ. अर्थ. २।११

३. "पिच्छलमार्द्रमिव च सुक्मं मृदु च ओव्डम्।" कौ. अयं. २।११

 <sup>&</sup>quot;सम्पुटिका, चतुरिश्रका, सम्बरा, कटवानक, प्रावरकः सत्तलिकेति मृगरोम।"
 कौ. अर्थ. २।११

 <sup>(- &</sup>quot;नागबुक्षो लिकुचो बकुलो बटक्च योनयः। पीतिका नागबुक्षिका, गोधूमवर्णा लेकुची, श्वेता वाकली, शेषा नवनीतवर्णा।" कौ. अर्थ. २।११

मीर्स साम्राज्य के विविव प्रदेशों में किस-किस प्रकार के वन्त्र वनते से, और उनमें से किन्दु सेटक माना जाता था, इसका परिचय भी कीटलीय अर्थवास्त्र से मिलता है। वहीं खिलता है— यर देश का करवा क्वेत्र (किलता है— वर्ग के का करवा के काला और मिल के समान विकना होता है। और मुचर्लकुट्स देश का करवा मूर्य के रण काला और मिल के समान विकना होता है। उसे जल से मिमों कर बुना जाता है, और वह चतुरखवात (सीर्स तोने नवेत ने बुना हुआ) और क्यामिजवान (उलटा टेडा बुना हुआ) दोनों प्रकार का होता है। ये एक तह, आधी तह, दों तह, तीन तह और चार तह के बनायों जाते हैं। काशी और पुण्ड देशों में देशों करवे में नामें काले हैं। सुचर्लकुट के रेशों से वने करवे थेंट्य होते हैं, और काशी जया चीन-सूमि (वोन देश) के बने हुए रोगों करवे । मूर्ती करवे मच्या प्रमुद्ध कीर सुचर्लक काशी करवे । सुचर्लकुट रोगों का विकास मुम्लि (वोन देश) के बने हुए रोगों करवे । मूर्ती करवे मच्या (मचुरा), अरुरात (होकल), किल कु (उडीशा), काशी, बङ्ग (वणा), वस्त (राजवानी-क्रीशास्त्र)) और साहित्यती के थेंट्य होते हैं। हैं। हैं।

बिटिय शासन से पूर्व तक बंग देश की मलमल (श्वेत, महीन और चिकनी) विश्व-विख्यात थी, काशी का रेशम अबतक श्रेष्ठ माना जाता है, और सुदूर दक्षिण के सूती कपड़े आज भी मारत मे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। चीन के रेशमी कपड़े मीर्थ यूग में मी श्रेष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे, और वे विक्य के लिये अवस्य ही भारन में आया करते होगे।

कीटलीय अधंशास्त्र के इस विवरण से यह भठीमीति प्रगट है कि मीयं युग में बहन-उछीग बहुन उसत बता में था। इस बात की पुटि मैगस्थतीत के मारत-वर्णन द्वारा मी होती है। उनने लिखा है, कि 'अथनी बाल की सावारल सादगी के प्रतिकृत्व के मारतीय बारोकी और सजाबट के प्रमो होते हैं। उनके बत्तो पर सोने का कास किया रहता है। ये बहन मुख्यबान रालों में बिजूषित रहते हैं, जोर (भारतीय) जोग अखन्त मुन्दर मनमळ के बने हुए फूल्टार कपडे सहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछ-पीछ छाते लगाये चलते हैं। स्वांकि वे अपने सोन्दर्य का बहुत ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सेवारने में कोई उत्तय उठा नहीं रखते।

१. "वाङ्गकं दवेतं स्तिय्वं दुक्तं, पौग्कुकं स्वायं मिनास्त्रियः, सौवर्गकुडयकं सूर्यवर्णसीय-स्त्रियोदकवानं चतुरस्ववानं व्यास्थ्यतां च । एतेवामेकांशुक्तसर्थोद्विजवतुरंशुक-मिति । तेत काशिकं पौण्कुक व स्त्रीयं व्यास्थातम् । मार्गयका चौण्कुका सौवर्ण-कुद्यका च पत्रीर्णः । . . . तासां सौवर्णकुडयका अठठा । तथा काशेयं चीनपट्टास्य चीनमूमिका व्यास्थाताः । माणुरम्यरात्तकं कालिङ्गुकं काशिकं वाङ्गिकं वास्तक माहिककं च कार्यांतिकं वेष्ठमिति ।" को अर्थ. २१११

<sup>7.</sup> McCrindle . Magasthenes, p. 69

"जैसे वे मलमल पहनते हैं, पगढ़ी देते हैं, सुगन्धित द्रव्यों का व्यवहार करते हैं, और चमकीले रंगों में रंगे हुए पहरावों को धारण करते हैं। $^{17}$ 

वस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे, जिनका इसी प्रकरण में उल्लेख करना उपयोगी होगा। ये उद्योग निम्नलिखित थे—(१) रस्सी बनाना-कौटल्य ने तन्तुवायों (जलाहो) के साथ ही रस्सी बनाने वालो का भी उल्लेख किया है, जो सुत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण मे रहते हुए कार्य करते थे। रस्सी और रस्सो को बनाने के लिये सत, रेशे, बेत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। सत और रेशों से बनी रस्सी को 'रजज' कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 'वस्त्रा'। (२) कवच बनाना-यद के लिये कवचो का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण के लिये पृथक् कर्मान्त (कारखाने) होते थे, जिनमे इस शिल्प के विशेषज्ञ कारु और शिल्पी कवचो को बनाते थे। (३) रंगने का उद्योग---सती, ऊनी आदि वस्त्रों को रंगना भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रंगरेजो को 'रक्तक' कहते थे। घुलाई के लिये जो दर नियत थी। उससे दूगनी दरसे रक्तको को कपडे रँगने की मजदूरी दी जाती थी। (४) घोबी का व्यव-साय-रजक (घोबी) को भी अर्थशास्त्र में 'कार' कहा गया है। घोबी काठ के पटरे और चिकनी शिला पर ही कपडे फटक सकते थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केबल बस्त्र को हुई हानि की क्षति पृति करायी जाती थी. अपित छ. पण जरमाना भी बसुल किया जाता था। भोवियों के अपने पहनने के कपड़ो पर मृदगर का निज्ञान अकित कर दिया जाता था। इसका प्रयोजन यह था. कि वे किसी ग्राहक के कपड़ो को स्वय पहन लेने के काम मे न ला सके। यदि किसी धोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मदगर के चिन्ह से अकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि घोडी ग्राहक के वस्त्र को बेच देया किसी अन्य धोबी से क्रय करेया गिरवी रख दे. तो उसे बारह पण जरमाने का दण्ड दिया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के कपडे बदल दे. तो उसे असली वस्त्र वापस करना होता था, अन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पडता था।" घोबी बहुत

<sup>?.</sup> Mc Crindle. : Magasthenes p. 97

२. सूत्राष्यक्षः सूत्रवर्मेवस्त्ररज्जूव्यवहारं तज्जातपुरुवंः कारयेत् । कौ. अर्थ. २।२३

३. 'सूत्र बल्कमयी रज्जुः बस्त्रा वेत्रबंगबीः ।' कौ. अर्थ. २।२३

४. 'क कुटकर्मान्तांश्च तज्जातकारु शिल्पिभः कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२३

५. 'द्विगुणं रक्तकानाम् ।' कौ. अर्थ. ४।१

 <sup>&#</sup>x27;रजकाः काटठफलकरलक्ष्मित्राख्यं वस्त्राणि नेनिज्युः । अन्यत्र नेनिजन्तोवस्त्रोप-पद्मातं षट्पणं च दण्डं दक्षः ।' कौ. अर्थ. ४११

प्रवृत्तराङ्कातन्यद्वातः परिवधानास्त्रियणं वष्टं वद्यः। परवस्त्रविकयावक्यावकानेषु च द्वादशपणी वण्टः। परिवर्तने मृत्य द्विगुणी वस्त्रवानं च।' कौ. अर्थ. ४।१

शीझ कपडे घोकर बापस लौटा देते थे। जिन कपडों को केवल घोकर खेत कर देना हो या जिनका असली रंग ही घोकर निखार देना हो, उनके लिये एक रात (एक अहोरात्र) का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर घोबी को दण्ड दिया जाता था। पर यदि कपडे को घोने के अतिरिक्त रंगना भी हो, तो अधिक समय दिया जाता था। हलके रम में रॅंगने के लिये पॉच दिन, नीले रम में रॅगने के लिये छ दिन, और पूष्प, लाक्षा, मञ्जिष्ठ व आर्वत (गाढा लाल) रगो मे रॅगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा जाता था । जिल कपड़ो को धोने और रँगने में विशेष परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता हो. उनके लिये भी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक को घलाई और रँगाई की धनराशि नहीं दी जाती थी। यदि घलाई के सम्बन्ध में कोई विवाद उपस्थित हो जाए. तो उसका निर्णय कुशलों (विशेषज्ञो) द्वारा किया जाता था। मीयं युग मे बुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट बस्त्रो की बुलाई एक पण थी, मध्यम प्रकार के बस्त्रों की आधा पण, और चटिया कपड़ों की घुलाई चौथाई पण नियत थी। मोटे कपडों की घलाई के लिये एक मायक और दो मायक दिये जाते थे। (५) दर्जी (त्त्नवाय)का व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र त्त्नवायो (दिजयो) का उल्लेख भी आया है, जिससे मुचित होता है कि मौबंबग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते थे। पर इन वस्त्रों के विषय में कोई विशद सचना अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती। मीर्थ यग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिले हुए बस्त्र पहला करते थे, यह जात नहीं है। मैंगस्थ-नीज के विवरण से केवल यही ज्ञात होता है, कि इस यग के भारतीय कीमती रत्नों से विमुधित और फुलदार मलमल के कपडे पहना करते थे।

(२) धातु-उद्योग—सानां से रूप्ती धात निकालने, उसे बातुओं के रूप मे परिवर्तिन करने और धानुओं से अस्त्र-आरंत, उपकरण, आस्त्रपण आदि बनाने का उद्योग मी मीच-युग में बहुत उन्नत दक्षा में था। कोटन्य ने कोश (राज्यकोश) को 'आकर-प्रमव' (लानो में उत्पन्न या सानों पर आधारिन) कहा है।' माण ही, मधाम के मब उपकरण (अस्त-

 <sup>&#</sup>x27;मुकुलाबवातं...एकरात्रोत्तरं वयु:। पञ्चरात्रिकं तनुरागं, वव्रात्रिकं तीलं, पुत्प-लाक्षामिञ्जिकास्त गुरुपरिकर्मयलोपचार्यं जात्य वासः सप्तरात्रिकं, ततः परं वेतनहानि प्राप्न्यः।' को लयं. Y-1१

२. 'श्रद्धेया रागविवादेषु बेतनं क्राला. कल्पयेयः ।' कौ. अर्थ. ४।१

परार्म्यानां पणो बेतन, मञ्चमानामधंपणः, प्रत्यवराणां पादः, स्थूलकानां माथ । डिमाणिकम्। 'कौ. अर्थ. ४।१

४. 'रजकेस्तुन्नवायाः ब्याख्याताः' कौ. अर्थ. ४।१

५. 'आकरप्रभवो कोशः।' कौ. अर्थ. २।१२

शस्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते हैं। इस दशा मे यह स्वामाविक था, कि मौर्य पुग के राजा खानो और घातु-उद्योग पर विशेष व्यान देते। ऐसी खाने अच्छी समझी जानी थी, जो प्रमृतसार (जिनसे बहुमृत्य द्रव्य प्रमृत मात्रा मे उपलब्ब होते हो), अदर्ग मार्ग (जिन तक पहुँचने का मार्ग कठिन न हो), अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पहता हो) और अत्प-आरम्म (जिनसे बात निकालने मे अधिक परिश्रम न पडे) हों। सानो का विमाग एक पृथक अमात्य के अधीन होता था, जिसे 'आकराध्यक्ष' कहते थे। उसके अवीन 'सन्यध्यक्ष', 'लोहाध्यक्ष', 'लक्षणाध्यक्ष', 'लवणाध्यक्ष' आदि बहुत-से अमात्य कार्य करते थे। आकराध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था. कि वह शत्व-धातशास्त्र (ताम्र आदि धातुओं की विद्या), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या)और मणियों की पहचानमें प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कर्मकर भी कार्य करने के लिये हो, जो कि धातु-सम्बन्धी कार्यों मे निपूण हो। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहिये, जो खानो से घानुएँ निकालने के लिये आवश्यक हो। अाकराध्यक्ष के कर्मवारी मैदानो और पहाडो में स्थित खानों का पता लगाते थे। कच्ची घात की परीक्षा मार, रङ्ग, गन्थ, स्वाद आदि द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हुआ है या नहीं। किमी खान का पहले उपयोग किया जा चका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, रास,धातु पिघलानेके बतनो के ट्टे हुए ट्कडो आदि से किया जा सकता था। किस खान मे कीन-सी बातु विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक पहचानें लिखी गई है। यदि पहाड के गड़ढो, गृहाओ, उपत्यकाओ, दरारो और खोदे गये स्थानो से जम्बू (जामुन), चुत (आम), तालफल (ताड), पक्वहरिद्रा (हलदी), हड़ताल, मन शिला (मनसिल), शहद, हिमुलुक (सिगर्फ), तोते, कमल और मोर के पंखी के रग के द्रव बहते हो और इन द्रवों में काई के समान विकनाहट हो, और ये पारदर्शक तथा भारी भी हो, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची घात विद्यमान है, और ये द्रव उसी से मिलकर निकल रहे हैं। ' यदि द्रव को पानी में डालने पर वह तेल की तरह सारी सतह पर

१. 'लनिस्संग्रामोपकरणानां योनिः।' कौ. वर्ष. ७।१४

 <sup>&#</sup>x27;खन्योरिष यः प्रभूततारामदुर्गमार्गामस्य व्ययारम्भां खींन खानयति, सोतिसंघत्ते ।' कौ. अर्थः ७।१२

३. की. अर्थ. २।१२

४. 'किट्टमूवाङ्गारभस्म लिङ्गंबाऽऽकरं भूतपूर्वमभूत पूर्वंबा. . .परीक्षेत ।' कौ. अर्थ. २।१२

पर्वतानामभिक्तातोह्यानां बिनगुहोपत्यकाऽप्रवानगृङ्कातेरवन्तः प्रस्यन्वनो प्रस्मुचुत्रतालकरुपस्वहारियानदृरितालकोप्रहिष्युककपुष्यरोकगुक्तयपुरपत्रवर्णाः स्वयणीदकोष्यपियंन्तात्रियक्षणां विशवा आरिकाश्य रसाः काञ्चनिकाः। कौ. यर्थः २१२२

फैल जाए और सब मैल तथा गर्द को इकट्ठा कर ले, तो वहाँ ताब और चाँदी का [मध्रण समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने मे तो इसी प्रकार का हो, पर उसकी गन्य और स्वाद बहुत तेज हो, तो वहाँ खिलाजत की सत्ता होगी।

कहाँ कीन-मी बातु है, और कच्ची बातों की किस प्रकार पहुचान की जा सकती है, इस विषय पर कीटन्य ने पर्याप्त विन्तार के साथ जिल्ला है। उस सब को बहाँ उद्युत करना उपयोगी नहीं है। पर अपंशास्त्र के इस विवरण को पहकर यह मली मोति जान हो जाता है, कि मीयं युग में बातृश्विता मलीमाँति उन्नत थी, और 'आकराध्यक्ष' के कर्य-चारी पर्वतों और मैदानों में विवयमन लानों की तलाश में निरन्तर प्रसन्तशील उहने थे।

कच्ची घात को सान से ने जाकर उसे शुद्ध बानु के रूप में परिवर्तित किया जाना था। इसके नियो बहुत-से कमोन्त (कारखाने) विद्यासन थे। यह कार्य किम प्रकार किया जाना बा, इस पर सी अवंशासन से प्रकास पहाता है। बानु में मिने हुए अनुद दत्यों के सुध बायू में पृषक् करने के नियं कच्ची धान को तीश्रम भूत्र और लाग में डान्कर प्रावना देनी बाहिने, सिर राजबुल, बर, वेन्द्र और गोपिन के साथ मिला कर उसे नमाना बाहिये। माम ही, नैसे, यो और हाणी के मूत्र नचा गोवर व नीट को बीच से डान्न देना बाहिये। इस प्रकार तमाने पर शुद्ध धानु कच्ची धानु से पृषक हो बायगी।

धातुओं को नरम और लक्करार बनाने की विधियों भी कीटन्य ने लिखी हैं। कन्दरी और बयकलर के चूरे, और यब, माम, तिल, लनात ओर बीच, की रास और माय व बकरों के दूस को मिलाकर जनमें मलने पर धातुर्ग नरम हो जानी हैं। ऐसी ही अल्प मी अनेक विश्वयों आप की मिलाकर जनमें मलने पर धातुर्ग नरम हो जानी हैं। ऐसी ही अल्प मी अनेक विश्वयों अदिकार में उनके विश्वयों आप मी अनेक विश्वयों आप मी अनेक विश्वयों आप मी अनेकी नरम, बमकीला व कठार लगाना एक ऐसा दिल्प था, जो मोप यूम में अच्छी तरह विकित्त हो चुका था। सिनव पदार्थों में कीटन्य ने सोना, चारी, तास्त्रा, सीसा, लोहा, टिन, बैकुन्तक, पीतल, बृत्त (?), कस (कासी), हटवाल, मनिल, रिशान नीता, सिनपर-का, मिला में किए से प्रति हों की मिलाने की स्वार्थ के कारखाने मीय यूग में विद्यान थे। बानों और कमोनों से पानु आदि को चोंगे न हों सके, इमके लिखे समुचित व्यवस्था की गई थी। बान में काम करनेवाला कोई व्यक्ति यह वात आदि की चोंगे करे, तो चोंगे किये मंत्र द्वाया की कीमन का आठ गुना उम पर जुरसाना फिया आता था। पर एनों को चोंगे के लिखे समझवन मृत्युरण्ड का विवान था। यात कोई व्यक्ति वात आवि की चोंगे करें सा करना हो) चानु आदि को चोंगे सा कर्मान से करना हो) चानु आदि को चोंगे करें या राज्य में अनुमति प्राप्त किये बिना चानुर तैयार करें, तो उसे मिरस्तार कर कैरी के

१. कौ. अर्थ. २।१२

२. 'घातु समृत्थितं तच्जात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१२

३. कौ. अर्थ. २।१२

रूप में खान मे कार्य करने के लिये बिबश किया जाता था। यदारि घानुकों के कारखानों और खानों का सञ्चालन राज्य की ओर से होता बा, पर जिन कारखानों और खानों में बहुत अधिक पनराधि लगाने की आवस्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियों के मी सुपूर्व कर दिया जाता चा, जिसके बदरे में राज्य या तो निर्घारित किराया लेता था और या पैदायार का निर्वाद कागा। इस प्रकार मीर्य सुग मे धानु-उद्योग के निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) की मी नता थी। उन युग मे नी यह स्वीकार किया जाता था, कि उद्योगों के लिये पूँजीपतियों का उपयोग है।

अकराध्यक्ष के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताझ, सीस (सीमा), यु, वैकृत्तक आदि धातुओं के कारखानों का सञ्चालन करता था।' एक अन्य अमान्य 'खन्यध्यक्ष' या, जो सामूदिक आकरों ने शक्त, बच्च, मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि निकल्वाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी लिनव परार्थों में की जाती थी, जिमके लिये 'लब्बाण्यक' की निवृक्षित की जाती थी।' लोहे का मुख्य उपयोग अस-शक्त,' और कृषिय व उद्योगों के उपकरणों के निवृक्षित की लाती थी।' लोहे का मुख्य उपयोग अस-शक्त,' सेन किये प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही मित्रके बनाने के लिये भी प्रयानतया उन्हीं को प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही मित्रके बनाने के लिये भी प्रयानतया उन्हीं को प्रयुक्त शिख या बाता था, यद्यि मायक, अध्येमायक सद्दा छोट सिक्के ताबे में भी बनाये जाते थे। मुदायहर्ति का सचलन लक्षणा-प्यक के अभीन था, जो आक्राध्यक्ष के नियन्त्रण में अपने कार्य का स्थानक करता था।

लानो और धातुओं के कर्मान्तों (कारखानों) से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी विकी को व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, तीबा, कपु आदि धातुओं का विकल लोहाध्यक्ष के अधीन था, शब मुक्ता लादि का विकल सन्यच्छा के और तमक का लवाध्यक्ष के। चौदी और सोने को मुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध प्रकार के आ चौदी और सोने को मुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध प्रकार के आ चूपणों को वनवाने का कार्य एक पृषक विमाग द्वारा किया जाता था, जिनके अध्यक्ष को 'सुवर्णों को वनवाने कहते थे।'

लानो और धातु-उद्योग के विषय में मैगस्थनीत ने भी अपने भारत-वर्णन में लिखा है। उसके अनुसार "मूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृषि द्वारा उत्पन्न होते

 <sup>&#</sup>x27;आकरिकमपहरत्तमध्यगुणं वापयेवन्यत्र रत्नेन्यः । स्तेनमिनसृष्टोपत्रीविनं च बद्धं कर्मं कारयेत् ।' २।१२

२. 'ध्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रकथेण वा दद्यात्। स्नावविकमात्मना कारयेत्।' कौ. अर्थः २।१२

लोहाध्यक्षः ताम्रसीसत्रपुर्वकृत्तकारकृटवृत्तकंसताललोधकर्मान्तान्कारयेत्।' कौ. अर्थ. २११२

४. कौ. अर्थ. २।१२

५. कौ. अर्थ. २।१२

है, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनियनत साने हैं। उनमें सोना, जीदी बहुत होता है, और तीवा तथा लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और इस पानुर्से में होती हैं। इनका प्रयोग जानूषण को वस्तुओं और लड़ाई के हिषयार तथा साज आदि बनाने के निसंस्त होता है।"

- (३) नमक-उद्योग---नमक बनाने का व्यवसाय राज्य हारा अधिकृत दा, और आकराध्यक्ष के अवीन 'जेवणाध्यक्ष' नाम का अमात्य उसका सञ्चालन करता दा । नमक बनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता दा। लाइसेन्स प्राप्त करके जो व्यवित नमक बनाने का कार्य करते थे, वे पाकनुक्त (वैद्यार हुण शुद्ध) नमक का निर्धारित लग्ना मात्र और प्रकृष (नमक के कर्मान्त का किराया) लवणाध्यक्ष को प्रदान करते थे। इस प्रकार जो नमक लवणाध्यक्ष के पास समृहीत हो जाता दा, उसकी विकी राज्य हारा करायी जाती दी। राज्य की अनुमति के विदान नमक का कुल-विक्रय कर सकता निर्धिद सा। विदेशों से जो नमक विकने के लिये जाना दा, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, जिनका उल्लेख इस प्रस्थ में युक्त किया जा चका है।
- (४) रत्न, मुक्ता आदि का उद्योग—समुद्रक्षी लान मे शल, मुक्ता आदि बहुमृत्य करतुओं को निकालने का कार्य 'लम्प्यध्य' के अधीन था, जो आकराध्यक्ष की अधीनता से अपने विसाल का तरुआवन करता था। समुद्र ने प्रारत होनेवाले शल, मुक्ता, प्रवाल आदि को साफ करने और उनसे विविध वस्तुएँ वनवाने के लिये अनेक कर्मात्व सी स्थापित ये। मणि-मुक्ता का व्यवनाय मोर्थकाल से बहुत उन्नत था। कोटल्य ने मुक्ताओं (मीर्तियां) के बहुत-से मेद जिल्ले हैं—ताक्रपणिक (ताक्रपणीं या लका से प्रारत होने वाले मीती), राण्ड्यकवाटक (वाल्य देश के मीती), राण्ड्यकवाटक (वाल्य देश के मीती), राण्ड्यकवाटक (वाल्य देश के मीती), जार्थिक (वाल्य ने प्रारत होने वाले), कोल्य (सिहलद्वीप की 'कुल' तामक नदी के मीती), कार्यिक (वार्य ने प्रारत होने वाले), कोल्य (सिहलद्वीप की 'कुल' तामक नदी के मीती), कार्यिक (वार्य ने प्रारत होने के मीती), मोर्हेट (महेल्ट पर्वन से उपलब्ध मीती), कार्यिक (वार्य ने प्रारत होने के मीती), लोतिया (वर्ष रामपुर के समीर श्रीपण्ट नायक हुद से प्रारत मोती), त्रार्विक वर्ष स्थान मीती) और होन वर्ष से प्रारत के वे सब मोती और हमता (हमालय के अंत ने उपलब्ध मोती)। विभिन्न प्रकार के ये सब मोती भागू और नरों से ही प्रारत किये वाति व'। केटल्य ने सुनित (मीपी) और होल आदि को सीतियाँ की सीति (मुक्त यात्रा निस्माल में के और करों से हीते पर्य का सित्य ने सुनित (मीपी) और होल आदि की से केरल से से सित्य के मीतियाँ के सित्य की सित्य के सित्य की सित्य वार्य की सित्य सित्य की सित्

<sup>?.</sup> McCrindle Magasthenese, p. 30

२. कौ. अर्थ. २।११

३. 'शुक्तिः शहलः प्रकीर्णकं च योनयः :।' कौ. अर्थः २।११

आधिक दशा ३४७

एक समान), ग्राजिष्णु (चमकीले), ह्वेत, गृरु (भारी), स्निग्य (चिकने) और देश-निद्ध (टीक स्थान पर जिनमें छेद किया जा सके) मीतियो को कौटल्य ने प्रशस्त माना है। <sup>१</sup>

मोतियों का प्रयोग प्रधानतवा हार बनाने के लिये किया जाता था। अवंशास्त्र में अनेक प्रकार की मुक्ता-याध्यमें (मोती की मालाजों) का उल्लेख किया गया है—चीर्षक (एक समान आकार के मोतियां की ऐसी माला जिसके मध्य में एक बढ़ा मोती हो), उप-गीर्षक (एक समान आकार के मोतियां की ऐसी माला जिसके मध्य में पाँच बढ़े मोती हो), प्रकाष्ट (बीच में एक बढ़ा मोती राक्तर उसके दोनों और जो मोती पिरोये जाएँ, उनका अकार कमानुसार बढ़ता आए), अवधाटक (जिसके सब मोती एक समान आकार के हों), तरल प्रतिवन्त्र (ऐसी माला जिसके मध्य में एक अत्यन्त चमकोला मोती लगाया गया हों)।

मोतियों की बहुत-सी लड़ियों से बड़े-बड़े हार बनाये जाते थे, जिन्हें अत्यन्त समुद्ध व्यक्ति ही प्रयुक्त कर सकते थे। इन्तन्त्रन्द हार से १००८ मुक्ता-यिट्यी होती थी, निजयन्त्रन्द हार में ५०% अर्थहार मे ६४, रिषमक्ताप मे ५४, गुन्छाहार मे ३२, अत्रम् माला हार मे २०, अर्थमुच्छहार मे २४, माणवक हार से २०, और अर्थमाणवक हार से १२। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से हारों का उन्लेख कीटस्य ने किया है, जिनमें कोई मणि भी मोतियों की लड़ियों के बीच से लगायी जाती थी। अर्थवास्त्र के इस विवरण को पट कर इम बात में कोई तन्देह नही रह जाता, कि मीर्थ युग में मोतियों के हार बनाने का विवन्त बहुत उन्नत था।

मोतियों की लड़ियां और हार गले में पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही मिन, हान, पैर और किंट (कमर) आहि के लिये मी। 'इन विविध प्रकार के हारों के लिये पूपक्-पूपक् सजाएं थी, और इनके निर्माण के लिये सुबंग्ये मुझ मी प्रयोग किया जाता था। मोतियों के अतिरिक्ता अनेकविध मणियों को पान्य करना मी सन्यस्थल का नायें

था। माण्या के जारात्का जनकावम आया का प्राप्त करना मा खण्यव्यक्त का कार्य था। माण्या के तीत मुख्य मंद्र चये—कीट (कूट-पर्वत के प्राप्तव्य), ध्यान मेट के सिवाय हप-मंद से मी माण्या को अनेक वर्गों मे विमक्त किया जाता था—सीया्यक (वो रक्त प्रम्य या पारितात पुष्प के समान निर्दाय लाल रम की हो, और जिससे बाल सूर्य के समान बसक हो), वैंद्र ये (वो नील कमल या शिताय पुष्प या जल या कवी वा मा सूर्य ने के रम की हो), पुष्पराग, गोमूक्क, गोमेक्क, नीलावलीयक, इन्ट्रनील, क्लायपुष्पक, महालील, जाम— बान, जीमूनप्रम, नन्दक, लवनमध्य, शीतव्यिट और सूर्यकान्त आदि ।' वे मण्यां उत्हाट

१. 'स्यूलं वृत्तं निस्तलं म्याजिष्णु स्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम् ।' कौ. अर्थः २।११

२. कौ. अर्थ. २।११

३. कौ. अर्थ. २।११

४. 'तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. ५।११

५. कौ. अर्थ. २।११

मानी जाती थी, जो जाकार में पट्कोन, बौकोन या योछ हों, बिनका रंग गाडा और जम-कीला हों, जो विकनी और मारी हो, बिनते किरलें फूटती हो और जो पारदर्शक हों। ' सौगित्मक आदि जिन मिलयों का अपर परिणण किया गया है, उन सकको उल्हुष्ट माना जाता था। कतियस मणियों घटिया किस्म की भी थी। इनके नाम भी कीटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं।

मुक्ता और भिन के अतिरिक्त कया (होरे) भी खन्यध्यक्ष द्वारा एक्त्र कराये जाते थे। इन्हें खानों और कोतों से प्राप्त किया काता था। हीरों के भी अनेक से द ये—समा-राप्ट्रक (विदर्भ देश के साराप्ट्र नायक प्रदेश से प्राप्त), मध्यम्पराप्ट्रक (मध्य देश के कीशक जनपद मे प्राप्त), काश्मकराप्ट्रक (काश्मक देश ते प्राप्त) और दन्द्रवानक (हरू नाम के पर्वत से प्राप्त), मिणस्तक (इस नाम के पर्वत से प्राप्त) और दन्द्रवानक (कील्क्स देश ते प्राप्त)। अस्पत्ती होरे की क्या पहचान है, और कीन-ते होरे उत्कृष्ट या तिकृष्ट होते है, इस विषय का भी अर्थवालक से निकृष्ण किया वया है। जो होरा स्पूर्त (बडा), गुर (मारी), प्रहारनह (वो आषात को नह मक्ते), नमकोटिक (विषये किनारे एक ममान हो), माजनलेखित (विससे दरानों पर केवन या अकन किया जा वके), कुमामि (वो करणे अतिविषय करना हो) और माजिक्ष्ण (क्यकतार हो, वह प्रश्रसह होता है।'

मोती, मणि और होरे आदि से विविध प्रकार के आमूपणो को बनाने और मणि तथा होरे को काटकर निष्वित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारुवो' द्वारा किया जाता था।' इममे सन्देह नहीं, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मौयं युग मे बहुत उन्नत था।

(५) बाराब का उद्योग—मुरा (जराब) का उद्योग 'मुराव्यक्ष' के अधीन था, जो गराब बत्तवाने और उनकी विक्की की नब व्यवस्था कराना था। इसके लिये मुरा-निर्माण में दक्ष व्यक्तियों को राजकीय नेवा में रखा वाता था। धाराब की विकी का प्रवच्य नगरा, देशानां और व्यवस्था में सर्वेत्र किया जाना था। ' मुरा ख प्रकार की होनी थी, नेवर, प्रमाप्त, आस्य, अरिष्ट, मैरीय और मबु। एक होण कल, आया आकत बावक और तीन प्रस्य किंग्ब (fcrman!) मिलाकर मेदक मुरा तैयार की जाती थी। येदक के निर्माण में अल और बावल का अनुपान ८और १ का होना था, और स्वमीर उठाने के लिये उनमे

 <sup>&#</sup>x27;यडश्रचतुरश्रो बृतो वा तीवराग संस्थानवानच्छ स्स्निग्धो गुरुर्राचव्यानन्तर्गतप्रभः प्रभानुकेषी चेति मणिगुणाः ।' को. अर्थ. २।११

 <sup>&#</sup>x27;स्यूलं, गुरु, प्रहारसहं समकोटिक भाजनलेखितं कुआमिम्माजिष्णु च प्रशस्तम्।' कौ. अर्थः २,१११

३. 'ततः परं नगरराजदेवतालोहर्माणकारवो. . .अघिवसेयः ।' कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;सुराध्यक्षस्मुराक्तिष्वव्यवहारान् दुगं जनपदे स्कन्यादारे वा तज्जातसुराकिण्य-व्यवहारिभिः कारवेत् ।' कौ. अर्थ. २।२५

किण्य डाला जाता था। प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चावल, जो आदि) को पोटा के अतिरिक्त दालचीनी आदि मसाले भी पानी में मिलाये जाते थे।' कौटत्य ने अन्य प्रकार की सुराओं के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है।

सुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान थे। उसके कय-विक्य के स्थान नियम का नियम का उल्लंधन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान था। नियम स्थान से शराब को बाहर के जाना नियद था। 'यह ध्यान मे रचा जाना था, कि शराब काने यहरे दे सराव का बाहर के जाना नियद था। 'यह ध्यान मे रचा जाना था, कि शराब काने एक इसरे से पर्याल इसे पर हो। सुरा का नेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाना था, जो 'वेदिन-कात-धीच' (जिनकी यूषिता था नो जान हो और या जान करा दी गई हो) हो। उन्हें भी केवल आधा प्रस्त, आधा कुहुन्द, जीवाई कुडुन्द था एक कुड़्न की माशा में ही शराब से जानी थी। कोटल्य ने लिखा है, कि कमें चारों जोर कमेंक निर्माद का जान करने लगा जाएं, आप केवल कहा था प्रस्त का अधा कुडुन्द की सामा में ही शराब से जाना गएं, आप केवल कहा मार्थाय हा का जीतकमण करने करने, जोर तीचल प्रकृति के व्यक्तियों की उत्साह-याक्ति में कीलाना न आ जाए, अन केवल निर्याणिन माला में ही मराब री जाना करे। 'श्री हिस्स प्रमाद न करने करने हैं में स्थानिय में मर्थनी ने ने यह लिखा है कि 'वे (भागनवासी) यहा के सिवाय कभी मरिया नहीं भीने। उनका पेय जी के स्थान यर जावल हारा निर्मात एक रन है।' व्योक्ति मुग का नेवन राज्य हारा नियनित्रत था, श्री कारण मैसस्वनीव ने मारत में यह अनुमब किया था, कि रहा के लोग मरिया का पान नहीं करने हैं।

यद्यपि शराब का व्यवसाय राज्य के हाथों से या, पर किनयस अवसरी पर अन्य लोग सी स्वनन्त्रना के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे। कौटल्य ने लिखा है कि विशेष कुन्यों के अवसरी पर कुटुम्बी (मृहस्व) लोग क्षेत्र मुख का स्वय निर्माण कर सकते हैं और औषिष के प्रयोजन ने अस्टिटों का भी। इसी प्रकार जन्मव, समाज (सामूहिक समारोह) और यात्राओं के अवसर पर बार दिन के लिये सब कोई की मुग-निर्माण की स्वतन्त्रता थी।

१. कौ. अर्थ. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;एकमुखमनेकमुखं वा वित्रयक्यवदोन वा बट्छतमत्ययमन्यत्र कर्तृ विकेतृणां स्थाप-येत्; ग्रामादनिर्णयनमसम्यातं व ।' कौ. अर्थ. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;मुराबाः प्रमादस्यात्कसंसु निर्विष्टालां, सर्यादातिकसम्यादार्याणां उत्साहस्याच्य तीवणानां लिक्तसन्त्यं वा चतुर्यभागमर्थकुटुम्बमध्रप्रस्यं वेदितज्ञाततीचा निर्हरेयुः।' की. अर्थ. २।२५

४. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय बर्णन, एष्ठ ३३

५. 'कुटुम्बिनः कृत्येषु स्वेतमुरामौषधार्यं वारिष्टमन्यद्वा कर्तुं लभेरन् । उत्सवसमाज-यात्रासु अनुरहस्तीरिको देयः।' कौ. अर्थ. २।२५

(६) चमड़े का उद्योग—मॉर्थ युग से चमटे का उद्योग सी अच्छी उसत दक्षा में था। कीटला ने अनेक प्रकार की सालो का उत्लेख किया है—कानतावक (इस साल का रग मोर की गरदन के सद्व होता था), ध्रैयक (इस साल पर नीले, ब्वेत और पीले रग के बिन्दु पड़े होते थे), उत्तरपर्वतक (बह उत्तरी पर्वतो से प्राप्त होने वाली विशेष प्रकार को साल होती थी), विश्वा (इस साल पर वंड-चंड बाल होते थे), और इस्का कोई विशेष प्रमानहीं होता था), महाबिसी (यह खेत रग की सस्त खाल होती थी), स्थामिका (यह खाल कपिल उप को होती थी) और इस पर बिन्दु पड़ होते थे), क्रांत्रिक्ता (यह खाल कपिल और को होती थी) करती (यह एक स्वत्त होती थी), क्यांत्रातर (यह कला कला र को होती थी), क्यांत्रातर (यह कला कला र को होती थी), सामूर्य (यह अन के रग की कली खाल होती थी) बीनती (यह खाल लाल-कल रग की या पाण्डु-कलोल रग की होती थी), सामूर्य (यह अल के रग की होती थी), सामूर्य (यह अल के रग की होती थी), सामूर्य (यह अल के एक बाल एक व्याल), कपिला (विश्व र यह की एक वाल)), अप्तल (यह र यह की खाल) और वस्तु पर र यह की एक वाल पाल), कपिला (विश्व र यह की एक वाल)) और वस्तु पर र यह की एक वाल पाल), कपिला (विर्व र यह की एक वाल)) और वस्तु पर र यह की एक वाल पाल), कपिला (विर र यह की खाल) और वस्तु पर र यह की एक वाल पाल), कपिला (विर र यह की खाल) और वस्तु पर र यह की एक वाल पाल), कपिला (विर र यह की खाल) और

इन बिविध प्रकार की लालां के सम्बन्ध में कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र में उप-लक्ष्य है। काननावक और प्रैयक सालों की बीचाई ८ अयुन्त होती थी। बिसी और महा-विसी चीवाई में १२ अयुक्त होती थी। स्थामिका और कालिका चीवाई में ८ अयुन्त, कदली रुम्बाई में १ हाथ, चन्द्रोतरा रुम्बाई में ८ अयुन्त, और सामूर रुम्बाई में २६ अयुन्त होनी थी। ये सब चाल कपली जन्तुओं की होती थी, सम्मवत, जिनका शिकार उनकी कीमती सालों के लिये ही किया जाता था। इनमें में बहुत-भी लाले हिमालय या उसकी तराई के अपलों से ही प्राप्त की बातों थी। विसी और महाविसी लाले (इत्यब ग्राम' में उपलब्ध थी, स्थामिका, कालिका, कदली, चन्द्रोतरा और बाङ्गुला को 'आरोह' में प्राप्त किया बाताथा, और सामूर, चीनसी तथा सामूली को बाहूलब मे। ये डादसपाम, आरोह और बाहूलब हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित थे।'

कीटलीय अर्थशान्त्र के इस विवरण द्वारा इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सीर्य-युग में अतेक प्रकार की लागों को एकत्र करने का व्यवसाय बहुत उन्नत था। आचुनिक समय में भी विविध प्रकार की फरें जबली जुनुत्रों को मार कर प्राप्त की जाती है, और वे बहुत अधिक कीमत पर विकती है। कीटस्य ने इस वर्मों को 'एनो' में पिना है, और इनका उल्लेख सीण, मुखता, चन्दन आदि बहु मुज्य पदार्थों के साथ किया है। कोशाय्य जिन कीमती रत्न, सार. हुप्य जादि का कोशाशार में सम्रह करता था, ये वर्म भी उन्हों मे

१. की. अर्थ. २।११

२. कौ. अर्थ. २।११

ये। कौटल्य ने उन चर्मों को श्रेष्ठ कहा है, जो नरम, चिकने और प्रमृत बालो बाले हो। चर्म का यह रूप आधुनिक समय की फरो को ही सूचित करता है। कान्तनावक आदि विविध प्रकार की फरों की ही सज्जा थी।

बहुमूल्य चर्मा (वाला) के अतिरिक्त गाम, बैल, मैस, मेह, बकरी आदि पशुम्रो की साल मी अनेकविय कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाती थी। जो पत्तु स्वय मर जाते वे या जिनका मुनाओं (व्यवस्तान) में वब किया ताता या, उनकी अले जूते आदि बनाने के प्रयोग में लायों आती थी। मैगस्थनीय ने चमड़े के देवेत जूतों का वर्णन किया है। नियासंस के अनुमार पारतीय लोग देवा रा के चमड़े के जूतों को पहुना करते थे। ये जते वहुत वडिया होते थे। इनकी एदियाँ कुछ ऊँची बनायों जाती थी, और इन्हें पहनने वाला कुछ अधिक रूप प्रतिक रूप प्रतिकृत लाता था।

(७) बरतनों का उद्योग—मीर्य पुण में वरतन बनाने का उद्योग मी बहुत उन्नत या। लंहाध्यक्ष जहाँ ताम, सीमा, टिन, पीनल, कीमा, लोहा आदि चानुओं को तैयार कराता था, वहाँ उपका यह कार्य भी था कि इन विमिन्न चानुओं में नानाविष उपयोगी पत्यों (विकेय वस्तुओं) को तैयार करागी ? इन उपयोगी 'भाष्ट' में वरतन भी अवस्य होंगे होंगे, यह कल्पना सहस्र में की जा नकती है। पर वरतन बनाने के लिये केवल धानुओं काही उपयोग नहीं किया जाता था। वन, छाल और मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे। ' कीटन्य ने वरतनो की गणना 'कुष्य' में की है।

(८) कास्ट का उद्योग—मीयं पुत्र में ज हुलों का बहुत महत्त्व था, और आर्थिक दृष्टि में उन्हें बहुत उपयोगी माना जाता था। जनलों की रक्षा और वृद्धि का विभाग एक पृथक् अमान्य के अपीन रहता था, विसे 'कुष्पाच्या' कहते थे। उसके अधीन हळ्यागंत और वर-पाल आदि अन्य राजकर्मचारी होते थे, विजन्नी सहायता से वह जमलों से कुष्प पदार्थों को एकत्र करता या, और नाम हो काल आदि कुष्प वदायों को तैयार माम्ड के रूप में परि-वर्तिन कराने के लिये कर्मान्तों (कारजानों) का मञ्चालन करता था।' विपक्ति के अनि-रिक्त यदि साधारण दशा में कोई व्यक्ति जमल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए, तो उसे न नेकन अतिवृत्ति करनी पडती थी, पर माम ही उसे बुरमाने आदि के रूप में पटट

<sup>9.</sup> S K Das: Economic History of Ancient India, p 155

२. 'लोहभाण्डव्यवहारं च ।' कौ. अर्थ. २।१२

३. 'विदलमृत्तिकामयं भाण्डम् ।' कौ. अर्थः २।१७

४. 'कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालैः कुष्यमानयेत् । द्रव्यवनकर्मान्तांत्रच कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २११७

५. 'द्रव्यवनच्छिदां च देवमस्ययं च स्थापवेदन्यात्रपदसयः ।' कौ. अर्थ. २।१७

कुप्य पदार्थों में निम्निलितित को अन्तर्गत किया आता था—शाक (सागौन), तिनिश, धन्यन, अर्जुन, मधूक, तिलक, साल, शिक्षुप, अरियेद, राजावन, शिरीप, अविर (वेर), सरल, तालसर्ज, अश्वकणं, हो।मबल्क, कशाझ, प्रियक, पव आदि सारवारे। ये ऐसे वृक्ष हैं, जिनके काट ठोस और कडे होंते हैं और जिनका प्रयोग इमारत और आसन्दी आदि

सारवार के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बांसां, बहिल्यों (लताओं), बल्कों (रेसेदार कुसों और पांदो), रज्बुमाण्टों (मूंज, माबक आदि एंगी पासे जिनसे रिस्तपी बनायी जाती ही, पत्त, पुण्त, लोण्यि, विषय, विषयें जन्तु, जातारी पायुओं और जन्तुओं के चमडे, हर्द्धा, दांता, सीम, सुर, पूंछ आदि, कुंस, सरक्णडे, डंयन और कोसके आदि भी कुण्य थे, क्यों के से सब उपनेणी प्रणा-टब्य भी अपलं से ही प्राप्त किये जाते थे। ' जगलों से इन सबको एकम करांके कुष्याध्यक्ष इन्हें इनके विनिध्न कर्मानती में मिजना दोना था, जहां इनसे विविध्य प्रकार का माल तैयार कराया जाता था। कोटला ने निज्ञा है कि "डब्यवन (सारदाक आदि इच्य के बयाल) हुएं, यान आंद रब की योन (मूल) होते हैं।" पुरो में मकान वन्न वाने और रख तथा अन्य यान बनवाने में सारदाह (ठोल काट) काही प्रयोग होना है। अत. मीर्थ सुग में जनवाने का बहुत महत्त्व था, और उनमें प्राप्तव्य द्वया को ऐसे कार्यों के विश्व प्रसूक्त किया जाता था, जो कि मनुष्यों को आजीविका और पूरों की राजा के लिये

कृप्य द्रव्यों के उद्योगों में अनेकवित्र कारु कार्य करते थे। मैंगन्यनी ज ने विभिन्न प्रकार के बिल्पियों का उल्लेख करते हुए लकड़ारों और बढ़द्या का भी जिक किया है, जो बुक्ष काटने और काफ से बिवित्र प्रकार का सामान बनाने में व्यापन रहते थे।

(९) हिष्यार बनाने का उद्योग—मीर्य साम्राज्य की स्थित उसकी सैनिक शिक्त पर ही निर्भर थी. और मेना का कार्य अस्थ-शस्त्रों के बिना नहीं चल सकता था। अन स्वामाविक रूप से हिष्यार बनाने के उद्योग का मीर्य युग मे बहुन महत्त्व था। इसके लिये एकपृथक् अमात्य होना था. बिमें 'आयुधानाराष्यक्ष' कहने थे। वह अस्य-शस्त्रों के निर्माण

 <sup>&#</sup>x27;शार्कातनिशयन्वार्जुनमधूकतिलकसालांश्रशुपारिमेदराजावनशिरोववविरसरलताल-सर्वाटवकर्णसोमयन्ककशाम्रप्रियकघवादिस्सारदारवर्गः।' कौ..अर्थ. २११७

२. कौ. अर्थ. २।१७

३. द्रव्यवनं दुर्गकर्मणां, यानरथयोश्च (योनिः) । कौ. अर्थ. ७।१४

 <sup>&#</sup>x27;बहिरन्तत्रच कर्मान्ता विभक्तास्तवभाष्टिकाः । आजीवपुररक्षार्थाः कार्याः कुप्योपजीविना ।"। कौ. अर्थ. २।१७

५. मंगस्यनीच का भारवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ४९

में कुपाल कार-विश्वियों से बाधामिक (युद्ध में काम आनेवाले), दौगंकिमक (किलो की रक्षा के लिये मुम्बत होने वाले) और परपुरामिध्यातिक (खबुओं के नवरों को आकात व नव्य करते के लिये उपयोगी), जक्ष, यन्त्र, आयुव, कवच और कन्य उपरुष्ट को तीयार कराता या। विविध प्रकार के अल्अ-व्यक्तों के विवय में कोटल्य ने विवादक से लिखा है। मोर्स युव की युद्ध नीति का प्रतिपादन करते हुए हम पूषक् क्य से इन पर प्रकाश डालेगे। पर यह निस्सित्य है, कि मीयों के काल में अल्ब-वाल्यों के निर्माण का उद्योग भी अच्छी

(१०) मुबर्णकार (भुनार) का व्यवसाय—सोना, चींदी आदि बहुमूल्य धातुओं को गुड कर उनसे आमूषण बनाने का कार्य मुबर्णकारों हारा किया जाता था। मीर्य पुण के रोग नानाविष आमूषणों और अठकरणों हारा अपने को श्रीभित किया करते थे, अत यह व्यवसाय उन कार्य के बहुत विकतित रखा में था। इसके ठिये राज्य का एक पृथक् विमाग था, जिसके अध्यक्ष को 'सुबर्णाच्यक' कहते थे। इसकी अधीनता से मुबर्ण और रतत से आमूपण आदि तैयार करने के ठिये पृथक्-गूबक् कर्मान्त (कारलाने) स्थापित कियं जाते थे, और उन पर नियम्बण रखने के लिये एक 'अक्षसाला' बनवायी बाती भी किममें बार शालाए और केवल एक हार रहता था।' सोने-चांदी के ब्यवसाय को सुबर्णाध्यक्ष नियमित करता था।

कीटारीय अर्थशास्त्र में मुनर्ग के अनेक मेद निरूपित किये गये है—जाम्बृतद (जम्बू नदी में प्राप्त अप्यस्त उत्कृष्ट सीना), शालकुम्म (बतकुम्म पर्वत से प्राप्त्य क्षमक के रा का मोना), गृटक, बैण्य (बेण्य पर्वत से प्राप्त्य किंग्कर पुण्य के राम का सोना) और भृग्यान्तिज (आगट सीम्बा के राम का माना)। कोटस्य के अनुसार सीना विश्व कर से मो प्राप्त होता है, भीर अन्य शानुओं आदि में मिका हुआ भी। सीने की कच्ची बात से किस प्रकार शुक्र सोना प्राप्त किया जाए, इसकी विश्व मी अर्थशास्त्र में किसी गयी है। बह मुचर्य उत्कृष्ट समझा जाता था, जो कमक के राम का, वमकदार और दिनाय हो। रक्त-पीत राम के सीन को मण्यम और लाल राम के सीने को घटिया माना जाता था।

चाँदी के भी अनेक मेद थे—जुत्याद्गत, गौडिक, काममल, कबक और चाकवालिक। चमकीली द्वेत रग की बांदी को श्रेष्ठ समक्षा जाता था। सोने-चाँदी की पहचान के लिये

 <sup>&#</sup>x27;आयुवागाराध्यक्षः सांधामिकं दोगंकिमक परपुराभिधातिकं बक्यन्त्रसाय्धमावरण-मुक्करणं च तज्जातकार्शविन्यिः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्यत्तिभः कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २११५

 <sup>&#</sup>x27;मुवर्णाध्यक्षः मुवर्णरजनकर्मान्तामसम्बन्धावेशनचतुरशालामेकद्वारामक्षशालां कारयेत्।' कौ अर्थः २।१३

२. की. अर्थ. २।१३

जहाँ निकष (कसोटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्नि में डाल कर भी उनकी शुद्धता आदि को परखा जाता था। <sup>१</sup>

सोने और चाँदी से जो बहुत-से आमवण बनाये जाते थे, उसकी कला (कर्म) को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता था, क्षेपण, गण और क्षद्र। काँच के मनको और मणि आदि को मुवर्ण मे जडने को 'क्षेपण' कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सुत्र और जजीर बनाने की सजा 'गण' थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सचिर (खोखले) गहने बनाने और मनके आदि बनाने को 'क्षद्र' कहते थे। 'इन विविध प्रकार के कार्यों को करनेवाले शिल्पियों को 'त्वब्द' और सौवणिक आदि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के 'अक्षपटल' मे केवल ऐसे ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे, जो 'आयक्त' (सेवा मे नियक्त) हो। यदि कोई अना-युक्त वहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्यदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयक्त) सोना या चाँदी साथ लेकर अक्षशाला में प्रवेश करे. तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया जाता था ! इस नियम का प्रयोजन यह था. कि कही सौवणिक आदि कर्मचारी अपना निजी (प्राइवेट) काम अक्षवाला में न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षवाला में प्रवेश करता था. तो उसके वस्त्र, हाथ आदि की मली मॉति तलाशी ली जाती थी. और अक्षशाला से बाहर निकलने पर भी। कर्मचारियों को गहने आदि बनाने के लिये जो सोना-चांदी दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करते थे और सायकाल के समय जब वे अक्षणाला स बाहर जाते थे, तो उसे अक्षशाला में ही छोड जाते थे। जो आमूपण आदि नैयार हो जाएं, उन्हें ताले में बन्द कर दिया जाता था, और उस पर कर्ता (आस्पण बनानेवाल कार) और कार्याता (सुवर्णाध्यक्ष) दोनो अपनी-अपनी मुहरे (मुद्राएँ) लगा देते थे। 'सुवर्णा-ध्यक्ष के अधीन अक्षणाला मे जो विविध कर्मचारी कार्य करते थे, उनमे से कुछ की सजा मौर्वाणक (सुनार्), त्वष्टा या त्वष्ट्, पपितकारु, काचकारु, तपनीयकारु, ध्यायक, चरक, पामुयावक और काञ्चनकार थी।

(११) **धातु-उद्योग के शिल्पी**—लोह, ताम्र, त्रपु आदि बातुओं सं बरतन ओर हिंध-यार बनाय आते थे, और सोना-चाँदी से आभपण तथा मिक्के। इन व्यवमायों में छने हुए

१. कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;क्षेपणो गुणः क्षुद्रमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्पणादीनि । गुणस्सूत्रवानादीनि । धनं मुविरं पृथितादियुक्तं क्षुद्रकमिति ।' कौ. अर्थ. २।१३

अक्षतालायामनायुक्तो नोपगच्छेत् । अभिगच्छन् उच्छेद्यः । आयुक्तो वा सरुप्य-स्वर्णस्तेनैव जीयेत ।' कौ. अर्थः २११३

४. 'विचित वस्त्रहस्तगृह्याः • • प्रविशेषुः निध्कसेयुरच ।' कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;गृहीते सुवर्ण बृतं च प्रयोगं करणमध्ये वद्यात् । सायं प्रातत्त्व लक्षितं कर्तृकारियत्-मृत्राम्यां निवध्यात् ।' कौ. वर्ष. २।१३

अनेकियिय विल्पायों का उल्लेख उभर किया वा चुका है। पर इनके वितिरक्त मी कतियय काह और सिल्पी वायु-सिल्प का जनुस्तरण किया करते वे । इनके लुहार प्रमान ये। लोह हारा निर्मित विलित्त (काइडा), कुहाल (कुहाल), कारुच्छेवन (कुहाला) आदि कितके ही उपकरणों का उल्लेख कीटलीय वर्षवादल में विव्यमान हैं, जिनका निर्माण लुहारों द्वारत ही किया वाता था। लुहार के जिये कीटल्य में लोहकार शब्द का प्रमोण किया है। लोह-कार जहीं अरू-अरूमों का निर्माण करते थे, वहाँ साथ ही कावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ा आदि मी बनाते थे। मैं सम्बन्धीय ने भी लुहारों का उल्लेख किया है। "

(१२) भोजन के साथ सम्बन्ध रक्तनेवाले व्यवसाय—कीटलीय अर्थशास्त्र में पानवमा-सिक '(पक हुआ मास बेचने बाले), औदिनक (मात व कल्बी रसोई बनाने वाले), आपूरिक (पुर व पूरी आदि बनाने वाले)', पत्वनाप्रपथ' (पत्काप्र या पत्रवान वेचने-वाले) आदि का मी उल्लेख किया है। निस्मन्देह, ये वब ऐसे व्यवसायी थे, जो कि विविव प्रकार के पके हुए मोजन को वेचने का कारोबार किया करते थे।

(१३) मतंक, गायक आदि—मीर्थ युग मे बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जो नट, नतंक, वादक, गायक, कुशीलब, तालपचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोवार करके अपना निर्वाह करते थे। कोट्य को ये व्यवसायी पसन्द नहीं थे। वे समझते पे, कि इतसे जनपद-निवासियों के देनिक कार्य में विच्न पटना है। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि नट, नतंक, वादक आदि जनपदों में 'कमंबिष्म' न करने पाएँ, क्योंकि इनंस कृषिकार्य में लगे हुए यामवासियों के कार्य में बाधा पड़ती है।" पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मीर्थ युग के भारत में टन विभिन्न पांचारियों की सत्ता थी, और उन्हें अपना शिल्प दिव्याने का अवसर भी प्राप्त होना था। पर ऐसा करते हुए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य नहीं कर सकते थे, और न ही बहुत अधिक सच्या में प्रवाह पर्यावत कर सकते थे और न ही बहुत अधिक सच्या में प्रवाह पर्यावत कर सकते थे भी दिव्या प्रवाह कर सकते थे, और न ही बहुत अधिक सच्या में प्रवाह कर सकते थे, भीर में मीर्य युग

१. 'परश् कुठारपट्रसखनित्रकृहालचककाण्डच्छेदनाः क्षरकल्पाः ।' कौ. अर्थ. २।१८

२. मैगस्थनीस का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ४९

३. कौ. अर्थ. २।३६

४. कौ. अर्थ. २।३६

५. की. अर्थ. २।४

६. कौ. अर्थः २।४

 <sup>&#</sup>x27;नटनर्तनगायनवादकवाम्बीवनकुशीलवा वा न कर्मविष्नं कुर्युः, निराश्रयत्वात् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्त्वाच्च पृष्टवाणाम ।' कौ. अर्थः २।१

कामवानमितमात्रमेकस्थातिपातं च वर्जयेयुः। तस्यातिकमणे द्वादश गुणो दण्डः।'
 कौ. अर्थ. ४।१

में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतंत्र रूप से पेशा करके अपना निर्वाह करती थी। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पृथक् अमात्य होता था, जिसे 'गणिकाच्यक्ष' कहते थे।'

(१४) अन्य ध्यवसाय—कोटलीय अर्थशान्त में अन्य भी बहुन-से व्यवसायियों का उल्लेख है, जिनमे देवताकां है देवताकों की मूर्तियाँ बनाने वाले) मणिकार (मणियां में आमूष्य बनाने वाले) माल्याच्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) में, गन्याच्य (मृग-चिम्याँ बनाकर बेचनेवाले)), और मिचक् आदि मुख्य है। ये सब व्यवसाय भी मौर्य युग में अच्छी उत्रत दशा में ये।

#### (३) व्यापार

मीर्य युग मे कृषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नत और विकरिनत या। यामों के छोटे-छोटे तौदागरों से लगाकर वरी-बड़ी कम्मनियां तक उस युग में विद्यमान थीं। गीबों के छोटे दूकानदार बढ़ी पत्र्य की विक्री का प्रत्या करते थें, वहां नाथ हो तेली भी किया करते थें। गीबों में जहाँ छोटी-छोटी दूकानों की मत्त्रा थीं, वहां नाथ ही जल आर म्यल के मार्गो पर मिख्यों में तहां छोटी-छोटी दूकानों की मत्त्रा थीं, वहां नाथ ही जल आर म्यल के मार्गो पर मिख्यों में छोणा करती थीं। है इनका प्रवस्य गग्य को ओर से किया जाता था। इन मण्डियों हारा कर्मानों में नैयार हुआ माल ग्रामवास्थियों को मी उपलब्ध हो जाता था। शहरों और शामों में सम्बन्ध कायम रखने के लिये इनकी बहुत उपयोगिना थीं।

ख्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पृथक् विकास था, जो वैदेहकी। व्यापारियों व दुक्तनदारों) के कार्यों को देख जारू करना था। इस विकास के अध्यक्ष को मस्योध्यक्ष के इहते थे, जो 'पंख्याध्यक्ष' की अधीनता में अपने कार्यों का नम्मादन करना था। ख्यापारी माल को ठीक तोलते हैं, और उनकी नराजू नया बाट तहीं हैं, इसे देखता मस्याध्यक्ष को ही कार्या था। माल में कोई मिलाबट तो नहीं की गई है, पुराने माल को नया बता कर तो नहीं की गई है, पुराने माल को नया बता कर तो नहीं को बा वा हहा है, जो माल कि नम्मादन वा ना हुआ न हों, उसे वहाँ का बना बनाकर नो ने तहीं का वा नहीं के बा वा हु है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है। की स्व

१. की. अर्थ. २।२७

२. कौ. अर्थ. २।४

३ कौ. अर्थ. २।४

४. कौ. अर्थ. २।४

५. कौ. अर्थ. २।४

६. 'ग्राम भूतकवैदेहकाः वा कृषेयुः। कौ. अर्थ. २।१

७. 'बारिस्यलपयपन्यपत्तनानि च निवेशयेत्।' कौ. अर्थ. २।१

८. कौ. अर्थ. ४।२

यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराज का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तुलना हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराज प्रयोग में लाए जो कम तोन्ती हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। पर यदि तोल मे अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। यदि एक आढक माल तांलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़े, तो उसे अपराध नहीं समझा जाता था। एक आडक ४ प्रस्थ या १६ कृड्म्ब के बराबर होता था, और १ कुडम्ब मे १२% कर्ष होते थे। इस प्रकार एक आढक २०० कर्ष के बराबर होता था। यदि २०० कर्ष तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड जाए, तो उसकी उपेक्षा कर देना अनुचित नही था। यह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक आढक तोलने पर एक कर्ष का अन्तर ( 🖁 प्रतिशत के लगभग) पड जाए, तो दुकानदार पर ३ पण जरमाना किया जाता था। यदि कमी एक कपं से भी अधिक हो, तो जरमाने की मात्रा इसी अनुपात (एक कर्ष के अन्तर पर ३ पण) से बढ़ती जाती थी। भाल का विकय करते हुए खरीदारी को धोखा देने पर कहा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काप्ठ (विविध प्रकार की सारदार), लोह (लोहा, ताँबा आदि धातुएँ), मणि, रज्ज, चर्म (बिविध प्रकार की खाले), मिट्टी के बने हुए बरतन, मूती ऊनी या रेक्षों के बन हुए बस्त्र आदि की घटिया होने पर बढिया बता कर बेचे, तो उसे बेची गई वस्तु के मत्य का आठ गना दण्ड के रूप मे देना होता था। वदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह प्रयत्न करे कि कारुओ और शिल्पियो द्वारा र्नियार किये गये माल को घटिया बताया जाए, ओर इस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले. उन द्वारा नैयार किया गया माल कम कीमत पर बिके या उसका ऋय-विऋय ही न हो सके, तो उन व्यापारियो पर एक हजार पण जुरमाना किया जाए। यदि व्यापारी एक साथ मिलकर पण्य (विकेय माल) को रोक ले, ओर इस ढग से उसकी कोमन को बढ़ाने का यत्न करे. या आपम में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रान्त करे. तो भी उन्हें एक हजार पण जरमाने का दण्ड दिया जाए। 'जा दुकानदार बाटो या मापो को बदल

 <sup>&#</sup>x27;तुलामानाम्यामितिरक्ताम्यां कीत्वा हीनाम्यां विकीयाणस्य त एव द्विगुणा दण्डाः।' की. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;आङ्कस्याधंकवंहीनातिरिक्तमदोषः, कर्वहोनातिरिक्ते त्रिपणो दण्डः । तेन कर्यो-सरा दण्डवद्विष्यांल्याता ।' कौ. अर्थ. ४१२

 <sup>&#</sup>x27;काष्ठलोहमणिमय रज्जुचर्ममृष्मयं सुत्रबल्करोममयं वा जात्यिमित्यजात्यं विकया-धानं नयतो मत्यादण्टगणो दण्डः ।' कौ. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;कारुशित्पनां कर्मगुणाय कर्यमाजीवं विकयं क्योपधातं वा सम्भूय समुत्वावयतां सहस्रं वण्डः ।' कौ. अर्थ. ४।२

५. 'वैदेहकानां वा सम्भूय पच्यमवरुम्बतामनघंण विकोणतां कोणतां वा सहस्रं दण्डः' को. अर्थ. ४।२

कर तोलने या मापने मे अन्तर (कमी) कर दे, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण माल मे आठवे हिस्से की कमी पड जाए, तो दकानदार पर २०० पण जरमाना किया जाए। यदि कमी आठवे हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (ई कमी पर २०० पण) से जरमाने की मात्रा मी बढ़ा दी जाए। पान्य (विविध अन्न), स्नेह (घी, तेल आदि), क्षार (शर्करा, दानेदार चीनी, गढ आदि), गन्ध (सुगन्धियो) और मैकज्य (औपधि) में मिलावट करने पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। विविध प्रकार के अन का (विक्रय के लिये) सञ्चय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे. जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये अनजात (अधिकृत) हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने पास अन्न का सञ्चय करे, तो पण्या-ध्यक्ष को अधिकार था कि वह उसे जब्त कर छे। इस ब्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि धान्य-पण्य की विकी जनता के लाम को दृष्टि में रख कर की जा नके। व्यापारी लोग कितना मनाफा ले सके, यह भी राज्य द्वारा निर्वारित किया जाता था। माल खरीदने की जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो, दकानदार अपने देश के माल को उससे ५ प्रतिशत अधिक मृत्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत सुनाफे का अधिकारी था। विदेशी माल पर दस प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे अधिक मनाफा ले, तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मनाफे पर २०० पण के हिसाब से उस पर ज्रमाना किया जाए। इससे अधिक मुनाफे पर जरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढ़ती जाए। पदि पण्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्धारित कीमत पर बिक सकना सम्भव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से विकी कराए." ताकि उसे निर्घारित मत्य पर बेचा जा सके।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित ब्यापार-सम्बन्धी वे नियम अन्यस्त महत्त्व के हैं।

 <sup>&#</sup>x27;तुलानामन्तरमर्घवर्णान्तरं वा धरकस्य मापकस्य वा पणमृत्यादध्ट भागं हस्तदोषेणा-चरतो द्विशत वण्डः। तेन द्विशतोत्तरा वृद्धिव्यस्थिता।' कौ. अर्थ. ४।२

२. 'काणितगुडमत्स्यखण्डिकाखण्डशकराः कारवर्गः ।' कौ. अर्थ. २।१५

३. 'बान्यस्नेह्आरस्ववणगन्धभवज्यह्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वावशपणो वण्डः।' कौ. अर्थः, ४।२

४. 'तेन धान्यपष्यनिचयाःचानृज्ञाताः कुर्युः, अन्यया निचितमेवां पष्याध्यक्षो गृह्णीयात् ।' कौ. अर्थ. ४।२

५. 'तेन धान्यपण्य विकये व्यवहरेतानग्रहेण प्रजानाम ।' कौ. अर्थ. ४।२

६. 'अनुसातक्यापुपरि चंचां स्वदेशीयां पष्यानां पञ्चकं शतमाजीयं स्थापयेत् । परवेशी-यानां दशकम् । ततः परमयं वर्षयता क्रये विकये वा भावयतां पणशते पञ्चपणा-द्विशतो वण्डः । तेनार्थवृद्धौ वण्ड वृद्धिव्यांस्थाता ।' की. अर्थ. ४।२

७. 'पण्यबाहुत्यात्पण्याध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विकोणीत ।'कौ. अर्थः ४।२

इनके अनुजीलन से मौर्स 4म के व्यापार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मृज उपस्थित हो।
आता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्स युन में व्यापार पर राज्य का कठोर नियन्त्रण विय-मान या। व्यापारी न माल में मिलावट कर सकते थे, न उसे कम तोल सकते थे, न अधिक मुनाका ले सकते थे, और न परस्पर मिलकर किसी पष्प की कीमत ही बड़ा सकते थे। अग्र-सद्दा लोकोपयोगी पष्प को केवल वे व्यापारी हो वेच सकते थे, जो राज्य द्वारा अधिकृत हो। इनके क्य-विक्य के सन्वत्य में कोटत्य ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि इनकी विसी जनता के लाम को दरिट में रख कर की आए।

तुलाओ और बाटो तथा मापो (मापने के साधन) पर राज्य का निमन्त्रण था। इनका निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके निर्मय पीतबाध्यस-संबक्त असायस की अपो-तता में कर्मान्त स्थापित किये जाते थे। 'तुलाएं अनेक अकार की होती थी-जुला, आयमानी, आवाहारिकी, सब्दा, बाजिनीया, जनत-पुरमावनीया और काष्ट्रतुला।' ये विभिन्न प्रकार के मारों को तोकने के लिये प्रयुक्त की जानी थी। कौटलीय सर्थवाहरू मे रानकी बनावट आदि के सम्बन्ध में भी विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्युत करने जा विशेष उपयोग नती है।

मैतस्थनोज के यात्रा विवरण से मी इन व्यवस्थाओं की पुष्टि होती है। उसने जिला है, कि "वीया वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मवारी नाप और तोल की निरारानी स्वतं हैं। पांचवा वर्ग तैयार माल की देखकाल करता है ' ' नई कर्तगृं पुरानी बस्तुओं ने अलग बेची जाती हैं। दोनों को एक साथ मिला देने पर जरमाना किया जाना है।"

पण्य को तीलने या मापने के लिये कीन-में बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस पर मों कोटलीय अर्थसास्त्र से प्रकाश पहता है। सबसे छोटा बाट 'मुबर्ण-मापक' कहालात पा, वो तील में सस पात्मामा या पांच गुरुवा (रती) के बरास्त्र होता था। वर्तमान समय का मासा वजन में आठ रत्ती होता है। मॉर्थ युग का मापक आवक्त के मासे से हकते होता था। सोलह सुकर्ण मापक से एक 'कर्य बनता था, और बार कर्य से एक 'पर्ल'। कर्य तील में ८० रत्तियों के बरावर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियों के बरावर होता है। इस प्रकार कर्य का बवन तोले से कुछ कम होता था। इन बाटों का प्रयोग प्राय-मोने जैसे बहुमूल्य परार्थों को तोलने के लिये किया जाता था, अत अर्थमापक, द्विमायक वैसे छोटे-छोट बाट मी हुआ करते थे।

१. 'पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत् ।' कौ. अर्थः २।१९

२. कौ. अर्थ. २।१इ.

<sup>3.</sup> McCrindle: Magasthenes, pp. 87-88.

मुबर्ण सायक के समान रूप्यमायक का बाट भी होना था, जो वजन मे ८८ गीर-मर्षप के बराबर था। १६ रूप्य मायको के बराबर 'घरण' सज्ञा का बाट होता था।

अर्धमायक, मायक, द्विमायक, वार-मायक, आठ मायक, वश मायक, बीम मायक, तीस मायक, बालीस मायक और शो मायक के बट्टे बनाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्य मायको और धरणों के भी अनेकविब बाट होते थे।

क्षें ८० रती या १६ मापक के बराबर होता था. यह अभी ऊपर जिल्या जा चुना है। पक चार क्षों के बराबर होता था, और एकों के मी एक पक, दो पक, चार पक आदि के मी पकों तक के बाट होते थे। १०० पक आवक्त के चार सेर में कुछ बड़ा होता था। १०० पक के बाट को 'आयमानी' कहते थे, और २०० पक या २ आयमानी के बाट को होण।

जिस प्रकार द्रोण के छोट बाट आयमानी, पण, कर्ष और साथक होते थे, बैसे ही द्रोण के एक अव्यादन के मी छोट बाट के, जिन्हें आवक, प्रस्थ और कुट्टम कहा जाता था। कुट्टम जजन में २० माणक या १२ के कर्ष के बगाबर होता था। ४ कुट्टम में १ प्रस्य बनता था, और ४ प्रस्थ से १ आडक और ४ आडक से १ द्रोण। दोनो पढ़ितयों मे ट्रोण का वजन एक-मट्ट्रम था। द्रोण जजन से आजकण के ८ से र या १० पीड के ज्यामग होता था। अधिक बजन के द्रस्थ को तोलने के लिये 'बारी' और 'बह' प्रयुक्त होते थे। 'बारी' १२ द्रोण के बराबर होता था, और 'बह' १० द्रोण के। २० ट्रोण के बाट की सजा 'क्टम' थी।'

बाटों के निर्माण के लिये यातों धानुओं का प्रयोग किया बाता या, या पत्थरों का, और साऐसे इच्यों का किन पर जल सा अग्नि का कोई अमरन पर्छ (बोजल के सम्पर्क से मारी न ही बाएँ, और अग्नि के सम्पर्क से ह्वाम को प्राप्त न हो बके)। धातुओं मे लोहे को बाटों के लिये उपसुक्त समझा अता था, और पत्थरों में उन पन्थरा को जो समय और मेकक में मिलले से।

मीर्य मुग मे बस्तुओं और मूमि आदि को नापने के नियं मी अनेकविव 'माप' प्रचलित थं। सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुओं मे एक एवनकवियुद्ध नतता था. आठ एवनक-वियुद्धों से एक लिया, आठ लियाओं से एक यूकामध्य, आठ यूकामध्यों में एक यवमध्य और आठ व्यवसम्प्यों से एक यवमध्य और आठ व्यवसम्प्यों से एक यवमध्य और ताठ व्यवसम्प्यों से एक यूका होता था। वर्तमात ममय के इञ्च का यह तीन-चौधाई के लगमम था। इस प्रकार एक व्यवुक्त के लब्बाई ६५,४०८ परमाणुओं के वन्यनर होती थी। मौर्य यूग के लोग किनती स्वत्य ल्याई को मापने के वियं मी 'मापों का निर्माण किया करते थे, यह इसमें मठी माति समझा जा सकता है। ४ अनुकों ने १ धनु स्वत्य होता था। मोर्य यूग के लोग किनती स्वत्य ल्याई को मापने हैं।

१. की. अर्थ. २।१९

 <sup>&#</sup>x27;प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलक्षेलमयानि, यानि वा नोदकप्रदोहाम्यां बृद्धि गच्छेयुरुष्णेन वाह्नासम्।' कौ. अर्थ. २११९

ग्रंह बनता था, ८ अंतुओं से १ धनुर्मृष्टि और १२ अगुओं से १ बितस्ति । धनुर्मृष्टि की लम्बाई आवक्त के ६ इन्हों या आपंचे कुट के बराबर होती थी। २ बितस्ति १ अर्रान्त के बराबर थी, और ४ अर्रान्त १ दण्ड के। तथ्ड की लम्बाई प्राय २ गण्ड या १ पुट के बरावर थी। १० दण्ड से एक रूज्य बनती थी, और १००० घनु (बो दण्ड का ही) अपना नाम था) से १ गोल्डा। ४ गोल्डा से एक योजन बनता था। इस प्रकार योजन लम्बाई मे १००० दण्ड या ८००० गण्ड होता था। वर्तमान समय का मील लम्बाई मे १०६० गण्ड होता है। इस प्रकार योजन लम्बाई न एम्बाई लाई हो उस एक एक से एक एक होता था। वर्तमान समय का मील लम्बाई मे १०६० गण्ड होता है। इस प्रकार योजन लगका ४ दू मील के बराबर था। कीटल्य ने लम्बाई नापने के लिये मीय युग से प्रयुक्त हुआ करते थे।"

माप के मानो को मी राज्य द्वारा तियन्त्रित किया जाता था, और यह कार्य भाना-ष्यक्ष नामक अमाय के मुद्दुर रहता था, जो सम्मवत गीतवाष्ट्रज की अधीनता से कार्य करना था। वरु, रज्जु आदि जिन पच्यों का विकय नाप कर किया जाता था, उनके किये ये मान ही प्रयुक्त होने थे। मूमि आदि को नापने के लिये भी इनका प्रयोग किया जाता था। नगरों से विभिन्न पच्य की विकी के लिये पृषद्-गृथक् वाबार होने थे। कौटस्य ने विकस आदर्श नगर का वित्र प्रमृत किया है, उनमें नगर के दक्षिण-पश्चिम में पत्रवान, मुरा और मान की दुक्तनों की व्यवस्था की महै, उनमें प्रियक्त मान से अधियों की दूकानों की. और पूर्व-दक्षिण मान में गन्य, मान्य, थान्य आदि की दूकानों की।

मीयं तुन में म्बदंशीय (आलिंग्क) और परदेशीय (बाह्य)—दोनों प्रकार का व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। मारत का लालिंग्क व्यापार बल और स्थाल दोनों मागों हाग होता था। इन मागों के बियप में पिछले अध्याय में प्रकाश हाला जा चुका है। क्योंकि विविध प्रदेशों और स्थानों की बिनिन्न बन्तुएँ प्रसिद्ध थी, अत व्यापारी उन्हें बन्यूक ले जाकर बंदा करते थे। जिन प्रदेशों की लाले, मिणवां, कम्बल, मुत्ती मलमल, रेशम आदि बहुत प्रसिद्ध थे, उनका उल्लेख भी इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। व्यापारी मार्थे। किंकिंगों में समितित होकर यात्रा किया नर ये, और इनके मुलिया में 'मार्थवां हैं हिता के तिमारित होकर यात्रा किया करते थे, और इनके मुलिया में 'मार्थवां हैं हिता के तिमारित होकर आये हुए) व्यापारियों से कर भी ग्रहण करता था।

१. की. अर्थ. २।२०

२. 'मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात् ।' कौ. अर्थः २।२०

३. कौ. अर्थ. २।४

४. कौ. अर्थ. २।२१

वैदेव्य (परदेसी) सार्व भी व्यापार के लिये भीय साम्राज्य मे आया करते थे। जब कोई विदेशी सार्च सीमा को पार कर साम्राज्य मे प्रदेश करता था. तो उसके माल की सावधानी के साथ जाँच की जाती थी। यह देखा जाता था. कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह बढ़िया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के अनन्तर उस पर मुद्रा लगा दी जाती थी. और इस प्रकार मद्रित हुए पण्य को शत्क के लिये शत्काष्यक्ष के विभाग के पास मेज दिया जाता था। रे ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य यग मे सार्थ में सगठित व्यापारी शल्क से बचने के लिये माल को छिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे। इसी कारण उन पर देख-रेख रखने के लिये गप्तचर भी नियक्त किये जाते थे, जो वैदेहको (व्यापारियो) का भेस बनाकर सार्थ द्वारा लाये हए माल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर लेने थे। इस प्रकार प्राप्त की गई सचना को वे सरकार के पास भेज देते थे। फिर शल्काध्यक्ष (या उसका कर्मचारी) साथ के व्यापारियों के पास जाकर कहता था-- 'इम-इस व्यापारी के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। माल को छिपाना व्यर्थ है। देखो, राजा का कितना प्रमाव है। एसे माल को अपने राष्ट्र में नही बिकने दिया जाता या, जी 'राप्ट्र-पीडाकर' (देश को नुकमान पहुँचानेवाला) या अफल (बेकार) हो। ऐसे मालको स्वदेश मे प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो माल 'महोपकार' (अत्यन्त लामकर) और दुर्लम हो, उसे स्वदेश में लाने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से उस पर शुल्क भी माफ कर दिया जाता था।

मीर्थ युग में अनेक विदेशी राज्यों के नाव मारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, इस विषय की कतिपय सुचनाएँ कौटलीय अधंशास्त्र में पायी जाती हैं। रेशम के विविध प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने 'बीनपट्ट' को अंदर्ज रेशम कहा है। 'चीन का रेशम

१. 'अन्तपालः सपादपणिकां वर्तनी गृहणीयात् ।' कौ. अर्थ. २।२१

२. 'बैदेश्यं सार्यं कृतसारफल्युभाण्डविचयमभिज्ञानं मुद्रां च दत्त्वा प्रेयवयेदध्यक्षस्य ।' कौ. अर्थः २।२१

३. 'राष्ट्रपोडाकरं भाण्डमुच्छिन्छ। फलं च यत् । महोपकारमु च्छुल्कं कुर्यात् बीजं तु दुर्लभम् ॥' कौ. अर्थ, २।२१

इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, बौर आजकल भी उसे श्रेष्ठ समझा बाता है। प्रतीत होता है, कि मीर्थ पुग से भी बीनी रेशम बहुत विकासत वा, और वह मारत में भी विकने के लियं आपा करता था। इसी प्रकार मुक्ताओं का विवरण देते हुए 'काई मिक' मुक्ता का भी उरुरेक किया गया है, जो पारतीक (ईरान) देश की करेंस नदी से प्राप्त होते वे। कोटत्य ने मणियों के तीन मुख्य मेंद लिखे हैं, जिनमें एक 'पारसमुदक' (समृद्ध पार को) भी है। इस वर्ग की भीष्यां समृद्ध पार की किया मारत में आया करती थी। ता प्रपणीं (भीरक्का) से आनेवाले मोतियां और नैपाल से आनेवाले मोतियां और नैपाल से आनेवाले मोतियां है।'

पश्चिमी देशों के साथ जलमार्ग द्वारा व्यापार के लिये भारत के समुद्र-पट पर 'मृजि-रिस' नाम का बन्दरगाह था, जहाँ बहत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार की रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियक्त थे। म जिरिस से भारतीय व्यापारी फारस (ईरान) की खाडी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह मारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था, और यही से भारत का पृथ्य असीरिया आदि पृथ्य मी देशों में भोजा जाता था। रैं ईजिप्ट (मिस्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग लाल सागर होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने फिस्र को भी जीतकर अपने अधीन किया था, और वहाँ का शासन करने के लिए अपने अध्यतम सेनापति टारमी को नियुक्त किया था। टाल्मी की राजधानी एलेग्जेण्डिया नगरी थी, जिसे सिक्ट्र (एले-ग्जेण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। क्यों कि एले जे ण्डिया की स्थिति समुद्र-तट पर बी, अत सामद्रिक व्यापार की दिएट से उसका बहुत उत्कर्ष हुआ । भिस्न के शासको की इच्छा बी, कि एले जे प्डिया भारतीय माल के ऋय-विक्रय का प्रसिद्ध केन्द्र बन जाए, और भारत का जो पथ्य ईरान की खाड़ी से होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि पश्चिमी (ममध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित) बन्दरगाहो पर पहुँचना है, वह लाल मागर होकर एलेम्ब्रेण्डिया आने लगे, और वहीं से उसे पारचात्य देशों के व्यापारी ऋय किया करें । इसी उद्देश्य को सम्मत्व रख कर टार्त्मी प्रथम के पुत्र टाल्मी फिलेडेल्फस ने आसिओने (Arsionoc) से लाल सागर तक एक नहर बनवाने का विचार किया। योजना यह थी, कि यह नहर १५० फीट के लगमग चौड़ी और ४५ फीट के लगमग गहरी हो। यह नहर प्राय उसी क्षेत्र में बनायी जानी थी, जहाँ आयुनिक युग में स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही था, कि भारत आदि प्राच्य देशों के पृष्य को एलेम्जेष्डिया सद्श बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिये स्यल-मार्ग से ले जाने की आवश्यकता न रहे, और वह सीधा ही समुद्र-मार्ग से मिस्र की राजधानी तक पहुँच सके। पर यह नहर पूर्ण नही हो सकी। परन्तु टाल्मी फिलेडेल्फस

१. की. अर्थ. २।१५

<sup>7.</sup> S. K. Das-Economic History of Ancient India, pp, 160-161,

इससे निराश नहीं हुआ। उसने मारत के साथ व्यापार पर अपना अधिकार कायम रखने के स्थिये काल सामर के पिटकसी तट पर बेरेनिस (Beccauce) नाम का एक नहीन नगर नमाया। यीन ही यह मारतीय व्यापार का सर्वप्रधान केन्द्र बन गया। भारत से जो माल बिकी के निव्यं परिचयी हों हो जो स्थल से सर्वप्रधान केन्द्र बन गया। भारत से जो माल बिकी के निव्यं परिचयी हों हो जो स्थल के मार्ग से काएस नामक नगर तक पहुँचाया जाता था। यह नगर नील नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित था, और नील नदी से इस नगर तक एक नहर का निर्माण किया था। या काएस से भारतीय माल जलमार्ग हारा (नहर और नील नदी होते हुए) एलेन्ये चित्रया था। काएस से भारतीय माल जलमार्ग हिरा पर आपता था। इस प्रकार मिस्स आदि परवात्वा यो होते हुए) एलेन्ये चित्रया नी विक् व्यापारी काएस और वेरिनस से चलकर लाल सामर होते हुए अरब मागर से सिन्य नदी के मुहाने पर आ जाया करते थे, नहीं पाटल या पहुल नामक जलरवाह स्थित था। पाटल को केन्द्र बनाकर मारत के अप्य बहुत-से बन्दरपाहों से भी अया-जाया जाता था। ये बन्दरपाह मारत के परिचयी समझ-तट पर स्थित थे।

फारस की खाड़ी और लाज ग्रामर के जलमायों के अतिरिक्त तीन अन्य मार्ग थे, जिनमें भारत का माल परिक्सी देखों में मंजा जाता था। ये तीनां स्थल-मार्ग थे। एक मार्ग काबुल नदी के साथ-साथ परिक्स को ओर जाना था, और हिल्हुक पर्वतमाना के परे आक्सस नदी तक जा रहुंबता था। बहां ने यह कैम्पियन साथन जाकर फिर काला सागर पहुँच जाता था। इसरा स्थल-मार्ग कन्यार से हीरात होता हुआ फार्म (ईरात) जाता था, और ईरात में होना हुआ एशिया मादनर तक चला जाता था। तीन्य मार्ग मक-रात के रात्ते से परिकास देखों के जाता था। दिस्तरहे, मार्थ युन में ये हन समार्थों का व्यापार के लिये प्रयोग किया जाता था, जिनमें भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हो गया था। कोट्य की नीति भी विदेशी व्यापार के अनुकृत थी। उन्होंने यह पिडाल्स प्रतिपादित किया था कि 'परमृमिज' (बिदेशों में उत्पन्न) माल को अनुवह डारा स्वदेश में आने दिया जाए।

# (४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के सगठन

भौयं युग के कृषक, जिल्दी और ब्यापारी अपने-अपने मगठना में सगठित थे। कुम्हार, जुहार, वर्षकि आदि जिल्पियों के सगठनों को 'श्रेणि' (Guld) कहते थे। प्राचीन

William Robertson: An Historical Disquisition of Ancient India pp. 30–32.

<sup>2.</sup> S. K. Das-Economic History of Ancient India p. 162,

३. 'परभूमिजं पष्यमनुप्रहेणाबाहयेत्।' कौ. अर्थ. २।१६

साहित्य के अनुशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठन, नियम आदि के विषय में बहत-सी महत्त्वपूर्ण बाते जात होती है। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध में विशद-रूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सचित होती है। अक्षपटल-मध्यक्ष का एक कार्य यह भी था कि वह देश-सघातो. ग्राम-सघातो. जाति-सघातो ओर कुल-सघातों के धर्म, व्यवहार और चरित्र आदि को निबन्ध-पुस्तकस्थ करे। यदापि इस प्रसंग में श्रेणिकृषी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है. पर इससे यह अवस्य ज्ञात हो जाता है, कि मीर्थ युग मे अनेकविष सघातो (समुदायो) की मत्ता थी, और उनके अपने-अपने पुथक् धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र होते थे। शिल्पी भी सघातो (जिनकी सजा श्रेणि थी) में मगठित थे. इसका निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र मिलता है। वहां लिखा है. कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने धन को अमानत रूप से रखे जिनपर उनका विश्वास हो, और विपत्ति के समय (आवश्यकता पडने पर) इस धन को बापस ले लें। रेश्वेणियों की सत्ता में इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता। स्मृति ग्रन्थों में शिल्पियों और कारीगरों के समठनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, और उन्हें 'श्रेणि' की सज्ञादी गई है। कीटलीय अर्थशास्त्र का यह बाक्य भी इन्हीं श्रेणियों को सचित करता है। कीटल्य न नगर में विभिन्न वर्गों के लिये जहां पृथक्-पृथक् रूप से निवास की व्यवस्था की है, यहा श्रेणियां के लिये भी पृथक्-स्थान सुरक्षित रखा है। राजकीय आमदनी के साधना का निरूपण करने हुए भी कारुओं और शिल्पियों के 'गणो' (सगठनों) को आय का एक साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मोर्ययग के कारु और शिल्पी सगठनों में सगठित थे. और इन सगठनों को 'श्रेणि' ओर गण कहते थे।

केवल कार ऑर बिल्मी ही नहीं, अपितु कर्मकर (मबदूर) भी सगठित रूप से कार्य करने थे। इनके सगठतों के विश्व अवेशास में 'सब' शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मकर लगा सगठित होंकर काम का ठेका ले लेते थे, और निर्वाधित समय पर उसे पुरा करते थे। प्रदि वे समय पर कार्य पूरा न कर गर्क, तो उन्हें सात दिन की मोहन्त दी जाती थी। यदि मान दिन बीत जाने पर भी वे कार्य कां पूरा न करे, तो उन्हें सुन्यों को दिया आ सकता था।' मयमून (सब में मगठिन कर्मकर) जो पारिश्रमिक या बेतन प्राप्त करें, उसे या तो आपस मे

१. की. अर्थ. २१७

 <sup>&#</sup>x27;अर्थ्य प्रतीकाराः कास्सासितारः सिप्तक्षेत्तारः स्विचत्तकारवः श्रेणी प्रमाणा निक्षेपं गृहुणीयः । विपत्तौ श्रेणी निक्षेपं भजेत ।' कौ. अर्थं. ४।१

३. की. अर्थ, २१४

४. कौ. अर्थ. २।६

५. की. अर्थ. ३।१४

एक बराबर बाँट लेते थे, या जैला उन्होंने फैसला किया हुआ हो। जो व्यक्ति सथमृत रूप से सथ में सम्मिलत हुए हों, यदि रबस्य होते हुए भी उनमें से कोई पृषक् हो आए, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। यह किसी के लिये सम्भव नहीं था, कि कार्य के प्रारम्म हो जाने पर वह सथ में पृषक् हो तके। सथ से सम्मिलित कोई कर्मकर जब पहली बराकार्य में प्रमाद करे, तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। दूसरी बार पुन 'प्रमाद करने पर उसे संघ से बहिल्कृत कर देने का नियम था।'

कारुओं, शिल्पियों और कर्मकरों के समान कुपकों के सगठन भी मौर्य युग में विद्यमान थे। ये सम परस्पर मिलकर बाँच बाँचने जैसे कार्यों के लिये सगठित किये जाते थे। कृषक लोग 'सम्मुय' (परस्पर सहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सदश कार्यों का सम्पादन करते थे।

कीटल्य ने व्यापारियों के संगठनों का 'सम्मूय समुखान', 'साव्यवहारिक' आदि सजाओं से प्रतिपादन किया है।' नारदम्मृति ने 'सम्मूय समुखान' के अमिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है.' विणेष प्रमृति नहीं सम्मूय समुखान' के अमिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है.' विणेष प्रमृत्य नामृत्यान कहते हैं। यह मी 'व्यवहार' का एक आधार होता है। कल (मूनाफ) को प्रमृत्य नम्बन्ध कर वस सिम्मिलित कप से कार्य किया जाता है, तो उनका आधार प्रकोप (लगाया हुआ पन) होता है, और इस 'प्रकोप ने विनक्ष जितन अव सिम्मिलित कप से कार्य किया जाता है, तो उनका आधार प्रकोप (लगाया हुआ पन) होता है, अहार इस 'प्रकोप ने विनक्ष के स्वत्य ती हुमान के अप साहानि का अधा सिम्मिलित कपार किया है। कहार विनक्ष क्ष्मिलीयों होते वे, जियमें बहुत से हिस्मिशर समुख्यान एक प्रकार को बनायन स्टाक कम्प्यनियों होते वे, जियमें बहुत से हिस्मिशर सम्मिलित होकर कारोबार करते हैं, और प्रलेक अपने हिस्से के अनुसार लाम आ हानि को प्राप्त करता सामें यून में भी व्यापारियों हे इस कुमार के 'प्रमुल्य-मुन्यान' वियामन से, जिनमें माम्मिलित व्यापारी पण्य को रोक कर उने ऊंची कीमत पर बचने का प्रयन्त करते से। पर कोटला को यह पत्रन्त होती था। इसी कारण उन्होंने ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया है। जिनमें कार्यापारी मयानानी कीमत निया जहने के से प्रवास के किया है। इस कोटला को यह पत्रन्त निया जा नका है।

#### (५) दास-प्रथा

मैनस्यनीज ने लिला है कि "नारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त भारतवासी स्वतन्त्र हैं, उनमें कोई भी दास नहीं है। छेकिडिमोनिन और भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोनिन लोग हेल्ट लोगों को

१. की. अर्थ. ३।१४

२. की. अर्थ, ३।१४

इ. की. अर्थ. ३।१४ और ४।२

दासों की तरह रस्तते हैं। ये हेलट निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परन्तु भारतीय विदेशियो तक को दास नहीं बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही क्या है।" स्ट्रेबों के अनुसार 'वहीं मैंगस्यनीज लिखता है, कि भारतीयों में कोई भी दास नहीं रखता।'

यद्यपि प्रीक विवरणों के अनुसार मारत में दास प्रवा की सत्ता नहीं थी, पर कौटजीय अर्थशास्त्र से झात होता है कि मीय युग में मारत में मी दास-प्रवा विवसान थी। सम्मवतः, जिस बन की दास-प्रवा मानीन काल के ग्रीस और रोम में बी, वैदी मारत में नहीं थी। यहीं सासे के प्रति वैद्या कहा तथा अमानृषिक व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसी की कि मी में होता था। ग्रीक लेवकों में भी आतिकिटस के अनुसार यह बात (सामप्रया के नहीं में की) उसी प्रदेश के सम्बन्ध में सहीं थी, जहीं कि मूसिकेन (मूचकर्ण) का शासन था। मारत के प्राच्या प्रदेशों में, वहाँ आर्थिमा को अच्छी वही सच्या में निवास था, दास-प्रया की सत्ता अवस्थ थी, यहाँ आर्थिमा को अच्छी वही सच्या में निवास था, दास-प्रया की सत्ता अवस्थ थी, यहाँ आर्थिमा वारा के आर्थ-प्रयाण जनवरों में उसका अमाव था।

कौटलीय अपंशास्त्र (३११३) के अनुशीलन से सौयं युग की दासप्रया के सम्बन्ध से विवाद रूप से परिवय प्राप्त होता है। इस नाल में कुछ लोग जन्म से ही दान (उदर-वास) हुआ करते थे, जिन्हें लरीदा और बेचा जा सकता था। म्हेन्च्छ लोग अपने बच्ची और अग्य मन्यनिय्यों को दास के रूप में वेच नकते थें। पर आयों में यह प्रया नहीं थी। उन्हें अपने बच्चों और कुटुम्बी-जनों को बेचने पर कठोर रच्छ दिया जाता था। यदि आयंजाति में उन्नक्ष अपने अपने वेचनों को वेचने पर करोर रच्छ दिया जाता था। यदि आयंजाति में उन्नक्ष अपने अपने वेचने या देव नवेचने पर स्वयं को कोई बेचे या रहन रखने पर २५ पण जुर-माने का रच्छ मिलता था। वेदय को इन दव से देव हो या रहन रखने पर १५ पण जुर-माने केचा राहन रखने पर १५ पण प्रच पा अपिय को बेचने या रहन रखने पर १५ पण प्रच पण जुर-मान किया जाता था। यह रच्छ उन दवा के छिटे या, जब कि नावानिना को कोई एक जन उसे बेचे या रहन रखने पर यदि कोई परजन (गैर आदमी) ऐसा कार्य करे, तो उने न केवल पूर्वस्ताहत चन्छ, मध्यम साहस चन्छ और उनम साहस दच्छ दिया जाता था। या, अपितु आपरण्ड मी दिया जा सकता था। केच्छ लोग अपनी सन्तान का क्य-विक्रय अवद्य कर सकते थे, पर आयं को दान नहीं बनाया जा सकता था।

पर कतिपय दशाओं में आयं भी सामयिक रूप से दान बनाये जा सकते थे। परिवार को आधिक सकट से बचाने के लिये, जुरमानी का दण्ड अदा करने के लिये और ल्यायालय की आजा के अनुमार परिवार की सम्मति के अबन कर लिये जाने पर आप की नी दास के हप में एक एन एका वा सकता था। पर ऐसी देखा से उनके स्वजनो का यह कर्तव्य वा कि वे वीघ्र से गीघ्र रपया अदा कर उसे दासत्व से मुक्ति दिला हैं, विशेषनया उस अवस्था में जब कि कह बालक हो, या तहाय-कायेसी समय वयस्क हो। आर्थिक सकट में फ्लाकर कोई आर्थ स्वय मी अपने के रहत एक सकता था। यदि वह दासत्व का मृत्य चुका है, तो पुन स्वतन्त्रता मां भारत कर सकता था। यदि वह दासत्व का मृत्य चुका है, तो पुन स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था। यर वह आर्थ स्वार स्वता प्रचार हो। एक बार किसी अपरोध के कारण निल्तित हो आए, तो उसे जन्ममर दास एका पड़ता हो।

या। जिसे दूसरो ने रहन रखा हो, दो बार अपराध करने पर उसका दासत्व अन्य अर के लिये हो जाता था। यदि इस प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कही भागने का प्रयन्न करे, तो फिर वह स्वातन्त्र्य प्राप्त नही कर सकता था।

दासो के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। उनसे मुखा उठवाना, विष्टा और मूत्र उठवाना, जुठ उठवाना, उमे नगा रखना, पीटना और गाली निकालना निषिद्ध या। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानून के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रियाँ धात्री (दाई), परिचारिका आदि का कार्य कर रही हो, यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए, तो इसी आधार पर उनका दासीस्व समाप्त हो जाता था, और वे स्वतन्त्रना प्राप्त कर लेती थी। उच्च कुल मे उत्पन्न हुए दास के प्रति दुर्व्यवहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था। यदि कोई स्वामी दास-धात्री (दाई) बा रहन रखी हई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वदा मे लाए, तो उसे पूर्वस्माहस दण्ड दिया जाता था। यदि यही कार्य कोई अन्य व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मन्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी हुई स्त्री से व्यभिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस बन को देकर उसने उसे रहन रखा था, न केवल वह नष्ट हजा मान लिया जाता था, अपित उसे उससे दगना दण्ड भी देना पडता था। दासो को अधिकार बाकिस्वामी केकाय को नकमान न पहुँचा कर अपनी पृथक् कमाई कर सके । इस कमाई पर उनका अपना स्वन्व होता था । वे पैनुक सम्पन्ति को भी उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करने थे, उसका उपयोग वे पून आर्यन्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे। जिस धनराशि को प्राप्त कर उन्होंने अपने को बेचा हो या रहन रखा हो, उसे चुका देने पर वे दास न रह कर स्वतन्त्र हो जाते थे, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होंने स्वामी के कार्य को क्षति न पहुँचा कर कमायी हो या विरामन मे प्राप्त की हो। अपने को स्वतन्त्र कराने के लिये दास या आहितक ( रहन रखें हुए व्यक्ति )को केवल वही राज्ञि अदा करनी होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति ज्य-माना अदा न कर सकने के कारण दास बना हो, तो वह कमाई करके जरमाने की रकम अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मृक्ति पा सकता था। यदि यद्ध मे पराजित हों जाने पर किसी आर्य को दास बनाया गया हो, तो वह मी निर्धारित कर्म कर चकने के अनन्तर और नियत अविव तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था, या उतनी घनराशि प्रदान करके जो इस अवधि में उससे जो कार्य लिया जाना हो. उसके पारिश्रमिक के आधे के बराबर हो।

जिस मनुष्य ने स्वय अपने को बेच कर दासन्व स्वीकार किया हो, उपकी सन्तान आर्य (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं। यदि कोई दास आठ वर्ष से कम आयु का हो, वह चाहे स्वामी के घर में उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत में मिला हो, या उसे उसने क्य किया हो या किसी बन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी उच्छा के विरुद्ध किसी हीन कार्य में क्याया बाए, या उसे विश्वेष में बच दिया बाए या रहन रख दिया बाए, में न केवल ऐसा करने बाले स्वासी को पूर्वस्थाहस स्वय्य दिया बारा सा, अपितु उसके खरी-दार और साथियों के लिये मी इसी दण्ड का विधान था। यही दण्ड उस दशा में मी विहित्त या, वबकि किसी गर्म बती नहीं को उसकी सूर्तिका की समृष्टित व्यवस्था किये दिना हो बेच दिया जाए या रहन रख दिया जाए। सम्मेद्ध चनराधि को प्राप्त कर रुक्त के बाद भी यदि दास को स्वतंत्र न कर दिया जाए। साम्येद चन प्रत्यों की सबा दी जारी थी।

निजी कमाई करके जो धन दामों के पास एकत्र हो जाता था, दास्य की दक्षा में हो उनकी मृत्यू हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार से प्राप्त करते थे। पर पादि ऐसे दास का कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो उनके स्वामी का उनकी सम्यस्ति पर स्वत्व हो जाता था।

यदि स्वामी से किमी दासी के सन्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह मन्तान और उसकी माता दोनो दामक से छुटकारा पा जाती थी। पर यदि दासी अपने और अपनी सन्तान के हिन की दूरिट से स्वामी के पास हो रहता जाहे, तो उसके माई बहुत सरस्यत्व से मुकत कर दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दास्यत्व से म्वतन्त्र हो जाएँ, तो उन्हे फिर से बेचने और रहत नक्षते पर १२ पण जुटमाना किया जाता था, बशते कि उन्होंने म्वय ही ऐमा करने के लिये स्वीकृति न दे थे।

की त्रिष्ठीय अर्थणास्त्र के दम विवरण में मीर्थ युग की दाग-अथा का स्पष्ट रूप होने जात हो जाता है। उसमें मन्देव नहीं, कि मारत के ये दाम धीस और रोम के दासां से बहुत निम्न प्रकार के थे। ये अपनी पृथक् कमाई कर सकते के और रूपया चुका कर दास्याव से मुक्ति भी पासकते थे। इन्हें सम्पत्ति अवित करने और उसे उसराधिकार में प्राप्त करने का भी अधिकार था। दासों के स्वामी दासों की न पीट सकते थे, न उनसे नीच कार्य करा गकते थे, और न उनके प्रति कोई दुर्थयद्वार ही कर सकने थे। ऐसी दशा में यदि मैगस्थनीज जैसे धीक वान्ती ने यह अनुभव किया हो, कि भारत में दास-प्रथा का अभाव है, तो यह प्रदेशा स्वामाधिक था।

# (६) मुद्रापद्धति

मीर्य सूर्य के बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध है। कोटलीय अर्थपास्त्र (२।१२) में भी उम काल की मुदायद्वित के सम्बन्ध में विषय परिचय आपत किया जा सकता है। मुदायद्वित के सञ्चालन के लिये एक पृथक् विभाग था, विसक्वे अमार्थ के लिक्षा-राक्षा कहते थे। यह दो प्रकार के सिक्को को अचिलत कराता था—कोष्ठ प्रवेस्य (Legal Tender) वीर व्यावहारिक (Token Money)। राजकीय कर और क्य-विक्य आर्थि के लिये कोश-प्रवेश्य सिक्के ही मान्य होते थे। व्यावहारिक सिक्के कम मूल्य के होते थे, और उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिये किया जाता था।

सिक्के अनेक प्रकार के होते थे। मीर्थ युन का प्रधान निक्का पण था, जिसे 'रूप्य रूप' भी कहते थे। यह चौदी का बना होता था। पर यह खुढ चौदी का न होकर तबि और सीसे आदि की मिलाकर बनाया जाता था। कीटल्य के अनुसार रूप्य-रूप में चार मान तबि अगेर एक मायल (पोच रती) त्रपु, सीमा निक्य या अञ्जन की मिलाबट की जाती थी। सम्मवतः, यह रूप्य-रूप पण वर्तमान समय के चौदी के रूपये के सदृश ही होता था, जिसमें चौदी के अतिरिक्त मिलाबट भी रहती है।

रूप्य-रूप पण के अतिरिक्त अर्थपण, पाद (पण) और अष्टभाग (पण) के भी सिक्के जारी किये जाते थे, जो वर्तमान (दशमलव की पद्धति पर आधारित पैसो के प्रचलन से पर्व के) समय की अठित्रयों, चवित्रयों और दुवित्रयों के समकक्ष होते थे। सम्भवत , ये सिक्के भी चाँदी मे ताम्य आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योंकि मौर्य युग मे वस्तुओ की कीमते बहत कम थी, और पण की ऋय शक्ति बहत अधिक थी, अत कम मृत्य की वस्तुओ के विनिमय के लिये ताँवे के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हें 'ताम्ब्ररूप' या माषक कहते ये। मायक के छोटे माग अर्थमायक, काकणी और अर्थकाकणी थे। एक रूट्य-रूप पण में कितने मापक होते थे. कौटलीय अर्थशास्त्र से इस विषय में कोई निर्देश नहीं मिलता । सम्भवत , मायक पैसे के बराबर होता था, और एक पण में ६४ पैसे होते थे, क्योंकि अर्थ-शास्त्र में इन दोनों प्रकार के सिक्कों के मागों को उसी ढंग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि ब्रिटिश युग के भारत मे रुपये और उसके विभाग प्रचलित थे। सिक्के नकली तो नहीं है. इसकी जॉच करने के लिये भी एक राजकर्मनारी होता था, जिसे 'रूपदर्शक' कहने थे। सिक्कों को जॉचने समय यह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर है प्रतिशत थी। यदि किमी के मिक्को को नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था। पर यह जुरमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्को का प्रयोग कर रहे हो। नकली सिक्कों को बनाने वालो, उन्हें बैचने या खरीदने वालों के लिये जरमाना इसमें बहत अधिक था। सिक्के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे। इसके लिये एक पुर्वक विमान था, जिसके अध्यक्ष को 'सौर्वाणक' कहते थे। उसकी अधीनता में ऐसे कर्मान्त (कारखाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमे कि पौर (पुरनिवासी) और जानपद (जनपद-निवासी) लोगो के सोने-चाँदी को सिक्कों के रूप में परिवर्तित किया जाता था। . जनता को यह अधिकार था कि वह अपना सोना चाँदी देकर जितने सिक्के चाहे बनवा सके। चौदी और ताम्बे के मिक्को के अतिरिक्त सोने के मी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हे 'सवर्ण' कहते थे । सिक्के बनवाते समय एक काकणी (चौथाई मापक) के बराबर घात (सोना चोंदी) सिक्के की बनवाई में 'क्षय' (घिसाई) के रूप में अतिरिक्त ली जाती थी। . पराने सिक्कों के बदले में भी नये सिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्कों के बदले में

नये सिक्के दे दिये जाते ये, बहार्त कि पुराने सिक्के जीणें और शीणें न हो। राज्य के अति-रिक्त अन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता था। स्वय सिक्के बनाने पर कडा दण्ड दिया जाता था। नकली सिक्के बनाने बालें के लिये २००पण जुरमाने का विधान था।

भारत में अनेक स्थानो पर चाँदी के 'आहत' सिक्के पाये गये है, जिनका काल छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक का माना जाता है। इनमे से कुछ सिक्के भौगं गग के हैं, और कुछ उस समय के जब कि भारत में बहत-से जनपदो एव महा-जनपटों की सत्ता थी और समय के सम्बाटो द्वारा इन जनपदों को स्वतंत्र सत्ता का अन्त नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के पैला नामक स्थान पर ऐसे सिक्के मिले हैं, जिन्हें मौर्य यग से पूर्ववर्ती जनपद यग के कोशल महाजन-पद का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के हैं, जब कि कोशल मगध के अधीन नहीं हुआ था। सामान्यतया, आहत सिक्कों पर पाँच चिह्न होते हैं. पर कोशल जनपद के इन सिक्को पर केवल चार चिह्न ही है। वजन में ये ३० रत्ती है। इसी प्रकार के बहुत-से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मौर्य युग से पहले के है। श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने आहत सिक्को की रचना और प्रकार के आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है. कि कौन-से सिक्के जनपद यग के है और कौन-से भौर्ययग के। उनके अनसार भौर्ययग से प्रवंवतीं जनपद यग के आहन सिक्के आकार में बड़े और मोटाई में बहत पतले हैं। इसके विपरीत मौर्य यग के सिक्के आकार में छोटे और मोटाई में अधिक हैं। चौडाई में वे प्राय ०.४ इञ्च है, और मोटाई मे वे 🎖 इञ्च के लगमग हैं। उन पर पहाडी, अर्घचन्द्र और मयुर के चिह्न अकित है, और मौर्य युग के सिक्कों की यही मरूब पहचान है। मौर्यों से पूर्ववर्ती जनपद युग के सिक्को पर वृषम, हाथी, मृग, शश, मत्स्य, नक (मगरमच्छ), कच्छप (कछुआ) आदि पशुओं और सूर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिन्न अिकत है। सम्भवत, ये सिक्के उन विविध जनपदो के है, जो मौर्य साम्राज्य के विकास से पूर्व भारत में विद्यमान थे। सिक्को पर विद्यमान विविध चिद्धों की संख्या २०० के लगभग है। जिन सिक्को पर केवल पहाडी का चिह्न है, उन्हें नन्दवंश का प्रतिपादित किया गया है। र नन्दवश के शक्तिशाली राजाओं ने मागध साम्बाज्य कर बहत विस्तार किया था, और कोशल, काशी, वृज्जि आदि जनपदो को अपने आधि-पत्य मे ले लिया था। मौयों के सिक्को पर पहाडी का चिह्न भी कायम रखा गया. पर उसके साथ अर्थचन्द्र तथा मयुर के चिह्नों को जोड दिया गया। मीर्य दश के राजाओं का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था. जिसकी राजधानी मयरनगर थी। अत मयर को अपने राजकीय चिद्ध के रूप में यदि उन्होंने स्वीकार किया हो. तो यह अस्त्रा-

<sup>9.</sup> P. L. Gupta: Journ 1 of Numismatic Society of India, x1, pp. 4-46

माविक नहीं है। अर्थ-चन्द्र के चिह्न को सम्मवत, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्र-गुप्त के नाम से ही लिया गया था।

मीर्य सुग के चांदी के जो आहत मिक्के इस समय अच्छी बढ़ी सक्या में उपलब्ध है, कोटिनीय अपसास्त्र में उन्हीं को 'पण' कहा गया है, यह करमा असगत नहीं है। ये सिक्के बजत में ५० में ५२ ग्रेन तक के हैं। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के की काट कर बनाये गये ऐंगे सिक्के मी प्राप्त हुए है, जो आकार में आये या चौथाई सिक्के के लगमग हैं। गम्मबन, ये ही कोटप्य के अपंचण और पारचण हैं। कतिपय बहुत छोटे भी चौदी के मिक्के मिले हैं, जो बजन में केवल दो या तीन ग्रेन हैं। ये चौदी हो पतली चादर को काट कर बनाये गये हैं, और इन पर भी वही चिक्क अधित हैं. जो पणो पर पाये जाते हैं। सामबत, ये 'मापफ' हैं, जिनका उल्लेण कीटलीय जयंशास्त्र में बिद्यमान है। सामजाया, मापक ताम्ब का मिक्का होता था, जिसे तांक्रकर' भी कहते थे। पर सम्मवन, चौदी से भी मापको का निका होता था, जिसे तांकर'

चौदी के आहत सिक्कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन निक्के मी उप-तकब हुए हैं. जो मुंबी हुई चांदी की अलाकाओं के रूप में हैं। इनके एक ओर छ हाथों बाना चिक्क अकित है। वकन में ये १६६ से १७३ येन तक के है। इन्हें 'शानाका-मुद्र' कट्टों हैं। इनका काल मी मीर्य यूग के समीप का ही माना जाता है। किंटिकों अर्थशास्त्र से बॉलत 'मापक' मिक्का तांवे का बना होता था। बर्नमान समय मे तांवे के बने हुए कुछ प्राचीन निक्के भी प्राप्त हुए हैं. जो अहत न होकर बाल कर बनाये गये हैं। इन पर पहाडी और अर्थवन्द्र के चिक्क भी अकित है, जिसके कारण इन्हें मीर्य राजाओं का माना जा सकता है। इसमे सन्देह नहीं, कि ये मिक्के ही! मापक' कहांते थें।

गत वर्षों में तक्षांत्राजा के सम्तावशेषों में चोदी के बहुत-से आहत तिक्कां के कुछ हेर मिले हैं, जितमें मिकन्दर और किलिय एरिडियस के विक्के मी अन्तर्वत है। सिकन्दर के सिक्के के एक ओर शेर की खाल पहने मिकन्दर का सिर अकित है, और दूसरों ऑर मिक्हासन पर विराजनान जो (Zess) है। उनके साथ जो आहत नुमूर्ण मिली है, वे स्पटनाया चौथी सदी ई० पू० की व उससे कुछ समय पश्चात् की है। इन्हें मीय युग का माना जा सकता है। उनमें से कुछ पर मीय राजाओं के पहाडी और अर्थ-पद्य चित्र मिले कहा है। अहालना से उपलब्ध सिक्कां के दोन के कुछ मुदाएँ ऐसी भी है, जिनमें मिलाबद बहुत अधिक है। इन्हें ७५ प्रतिचात तक तीवा मिला कर बनाया गया है। हमें जात है, कि चटनुष्प के जीवनकाल के अनिता मान में एक घोर दुमिश पड़ा था, जिसके कारण मीयों की विकट आधिक समस्या का सामना करना पड़ा था। मम्बदत, वे मुदाएँ उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी थी।

कतिपय सिक्को पर जो चिह्न या लेख अकित है, श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उन्हें

पर कर यह प्रतिपादित किया है, कि ये मिक्के शतधर्मन, मम्प्रति, देववर्मन और शालिशुक के हैं---जो मौर्य वश के राजा थे। पर सब विद्वान इस विचार से महमत नहीं है।

सिक्को के अतिरिक्त कीमत चुकाने के अन्य भी कोई माधन थे या नही, यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता। धनराणि को किसी के पाम अमा करने के सम्बन्ध में नियमों का निरूपण करते हुए कैटिट्य में आदेश का भी उल्लेख किया है। अनेक बिहानों की मम्मित में यह 'आदेश' हुण्डी (Bill of Exchange) को सूचित करना है। शब्दार्थ की रृष्टि से कीमत चुकाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को आजा देने को 'आदेश' कहा आ मकता है। सम्मित, हण्डी असे कीमत चुकाने के साधन भी मीर्थ युग में प्रचित्त थे।

### (७) सूद पर उधार देना

मोर्य युग में सूद पर रुपया लेने और देने का कारोबार बहुत उन्नत था। कोटल्य (३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेम धनिक (महाजन या रुपया उधार उनेवाला) ओर धारणिक (रुपया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अत उन दानां के चरित्र पर राज्य को दरिट रखनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारोबार को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सुद की जो दरे निर्धारित की हुई थी. वे बहुन अधिक थी। कोटल्य की सम्मति में एक सो पण उधार देने पर सवा पण मासिक (१५ प्रतिशत वार्षिक) सूद लेना धर्म्य या न्याय्य था। पर व्यवहार मे इससे बहत अधिक मुद लिया जाना था। साधारणतया, व्यवहार (स्पये का लेन-देन करते हए) मे ५ प्रतिशत मानिक (६० प्रतिशत वाधिक) पर रुपया उचार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हा. थहा सुद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के लिये जगलो (जगल के मार्गो) में जाने-वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सद देते थे । समद्र में आने-जाने वाले व्यापारियों के लियं मुद की दर २० प्रतिशत मामिक या २४० प्रतिशत वार्षिक थी। जगल और समद के मार्गों से मुदूर प्रदेशों में आने-जाने वाले व्यापारियों को अपने व्यापार से मनाफा मी बहुत अधिक होताथा। इसी कारण वे इस ऊँची दर से सुद देसकते थे। सद की ये दरे -व्यवहार में स्वीकृत थी। पर इससे अधिक सुद लेना कानून द्वारा निषिद्ध था। कौटल्य ने लिखा है, कि जो व्यक्ति इससे अधिक दर र सुद दे या दिलाएँ, उन्हे पुर्वस्साहस द*्*ड दिया जाए। जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हो, वे भी अर्घ-दण्ड के भागी हो।

ऋणी या धारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर-दायों होते थे। यदि मृत धारणिक की कोई सन्तान न हो, तो जो भी उसका उत्तराधिकारी हों, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई

K. P. Jayaswal: Journal of Bthar and crissa Research Society, xx, pp 279-308

हो, तो वह जमानती भी श्रृण की अदायगों के लिये उत्तरदायी होता था। धनिक (महाजन) के लिये आवस्यक था, कि सूद को तुरन्त बहुण कर ले। सूद को इकट्ठा होने देना उचित नहीं समझा जाता था। यदि कोई धनिक उत्त समय नृद का दावा करने लगे, जबिक वह प्रदेय त हो, या सूद को श्रृण की राधि में जोड कर उसे प्राप्तव्य श्रृण की राधि होने को दावा करने लगे, वा सुद को श्रृण की राधि में जोड कर उसे प्राप्तव्य श्रृण की राधि होने को दावा करने लगे, तो उस पर विवादकरन्त राधि का चार या।

यदि धनिक (महाजन) दस साल तक ऋण की उपेक्षा करता रहे और उसे बापस लेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिष्ठाश्च (जिसे बापस लोटाने की आवश्यकता न रह जाए) माना जाता था। पर यदि ऋण की बसूली में देरी का कारण धनिक का बाल (नावालिंग) बुढ़, व्याधिन (बीगार), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त), प्रोषित (प्रवासी) होना, या देश को त्याग देना और या राज्य-विग्रम (देश में राजकीय अव्यवस्था) हो, तो यह नियम लग नहीं होता था।

कतिपय ब्यक्ति सूद से मुक्त भी होते थे। इन्होंने जो ऋण लिये हो, उन पर सूद नहीं लगता था। ये व्यक्ति निम्मण्डिकित होते थे—जो किसी दीर्घ मत्र (बडे अनुष्ठान या पिरकाल तक कलने बाले बक्त आदि) में लगे हो, जो व्याधिपीडित हो, जो सुरुहुल (शिक्षणा-लये भे रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जो बाल (नावालिय) हो, और जो अमार (अत्यन्त नियंत्र) हो।

यदि किसी धारणिक (ऋणी) ने एक से अधिक धनिकों से ऋण ित्या हुआ हो, तो वे सब एक समय में ही ऋण की बसूली के ित्ये मुक्टमा नहीं कर तकते थे। जिसने पहले ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार या कि वह अपने ऋण को पहले बसूल कर सके। पर यदि धारणिक ने राज्य और श्रीतियों से मी ऋण ित्या हुआ हो, तो उन्हें ऋण की अदाययी मे प्राथमिकता दी जाती थी।

यदि पित ने पत्नी से या पत्नी ने पित से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से और अधिसक्त परिवार के साइयों ने एक दूसरे से ऋष्ण निया हो, तो उसकी बसूजी के जिये व्यायालय
से मुकदमा नहीं किया जा सकता था। किनानो और राजपुत्र्यों को, उस अवधि से जब
कि वे अपने कोंगे स्थापृत हो, ऋष्ण की बसूजी के प्रयोजन से निरस्तार नहीं किया जा
सकता था। पित हारा जो ऋष्ण जिया गया हो, उनकी बसूजी के विवे उसकी पत्नी को
नहीं पकड़ा जा सकता था, चाहे पत्नी उस ऋष्ण की साक्षी भी क्यों न हो। पर यह नियम
खालों और बेटजारे पर खती करने वालों पर काण् नहीं होता था। पर यदि पत्नी ने कोई
ऋष्ण लिया हो, तो उसकी बसूजी के लिये उसके पति को गिरफ्तार किया जा सकता था।
पत्नी हारा जिये हुए ऋष्ण की अदायगी की व्यवस्था किये बिना ही यदि उसका पति कही
विदेश काला जाए, तो उसके लिये उत्तम साहत दण्ड का विशान था।

ऋण-सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करते हुए ऐसे तीन साक्षियों की साक्षी लेना आवश्यक था, जो कि प्रात्ययिक, शुचि और प्रतिष्ठित हों। पर यदि साक्षी दोनों पक्षो को स्वीकार्ये हो, तो दो साक्षियो से भी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों मे एक साक्षी कवापि पर्याप्त नहीं समझा जाता था।

ऋष के विषय में बिन व्यवस्थाओं का उत्तर उल्लेख किया गया है, वे ही 'उपनिय' (Deposits) पर भी लागू होती थी। लोग अपने धन को सुरक्षा के लिये समझ व्यक्तियों, श्रेणियों, व्यापारियों के समूड़ों आदि के पास रखा दिखा कर से । जिनके पास कोई पनराधिया सामानि अमानत के रूप में रखी पई हो, वे उसकी सुरक्षों के लिये उत्तर-दायों होते से वे उसने मुख्य के उत्तर-दायों होते से । वे उसे न सर्च कर रफते से , न उसका मोग कर सकते से, न उसे बेच सकते से जीर त उसे रहन रख सकते से। ऐसा करने पर वे दण्ड के मागी होते से।

ऋण का आदान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौर्य युग के आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसी कारण कीटल्य ने इनके सम्बन्ध में प्रयुक्त होने-वाले नियमों का विश्वद रूप से उल्लेख किया है।

#### (८) नगर और ग्राम

ग्रीक विवरणों से मौर्य यम के नगरों के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। मैगस्थनी ज के अनुसार पोरु (पोरस) के राज्य में २००० नगर थे, और आन्ध्र में ३०। सम्भवत . पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक यात्री ने नगर कहा है, वे ग्राम थे, नगर नहीं। पर इसमे सन्देह नहीं कि सीर्य युग में भारत में बहत-से नगरों की सत्ता थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक विशाल नगरी थी, और साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदो मे भी बहुत-से नगर विद्यमान थे। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदत के रूप में चिरकाल तक पाटलिएत्र में रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णन किया है. वह वस्तुत प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगरी गगा और मोन (सोण) नदियों के सगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर चतर्भज के रूप में किया गया था। लम्बाई ने यह ८० स्टेडिया (९६ मील) थी, और चीडाई में १५ स्टेडिया (१ मील और १२७० गज)। नगरी के चारों ओर लकड़ी की एक दीबार बनी हई थी, जिसके बीच-बीच मे तीर छोड़ने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारो -ओरएक खाईथी, जो ६० फीट गहरी ओर ६०० फीट चौडी थी। यह खाईनगर की रक्षा और गन्दगी को बहाने के काम में आर्ती थी। लकड़ी की दीबार में नगर में आने-जाते के लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहत-से बुर्ज भी बने हुए थे, जिनकी सख्या ५७० थी। 'इससे सन्देह नही, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विशाल नगरी थी, जिसका निर्माण एक सुदह दर्ग के रूप मे किया गयाथा।

मौर्य युग के नगरो के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है-'परन्तु

McCrindle; Magasthenes, p. 136

<sup>7.</sup> Ibid, pp. 66-68.

उन (मारतीयों) के नगरो की सच्या इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नहीं बतायी जा मकती। जो नगर निष्यों के किनारे और समुद्र-तट पर स्थित है, वे हेंदों के बजाय जकड़ी के बने हुए है, वर्षों के उन्हें स्वस्थान के स्थाप के लिये ही बनाया जाता है। के बने हुए है, वर्षों के प्रत्ये के लिये ही बनाया जाता है। या प्रत्ये वहुत जोर से पहती है, और नदियाँ अपने किनारों के अध्ये करण चकर प्रदेशों में बाद ले आती है। परऐसे नगर वो सूली जगह पर और उन्हें टीलो पर वसे हैं, इंटो और गारे से निर्मित है।

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मीर्थ यग के नगरों की रचना के सम्बन्ध मे मस्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवंशास्त्र के 'दुर्गविधानम' और 'दुर्गनिदेश' प्रकरणों में एक ऐसे नगर का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दुर्ग के रूप मे किया गया हो । निस्सन्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रकार का नगर था । कौटल्य के अनुमार नगर के चारों ओर एक-एक दण्ड (छ फीट) के फासले पर तीन परिस्वार्ण (खाड्याँ) होनी चाहिये. जो चौडाई मे कमश १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ फीट) और १० दण्ड (६० फीट) हो। इनकी गहराई चौडाई की तुलना में या तो तीन चौथाई रखी जाए और या आधी। इस प्रकार ये लाडयाँ गहराई मे कमश ६३, ५४ और ४५ फीट या ४२, ३६ और ३० फीट हो । खाई का फर्ज मनह में तिहाई होना चाहिए । खाइयो की टीवारे कथरो या ईटों से पक्की बनायी जाएँ, और उन्हें मदा पानी से भर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा होना चाहिये कि किसी अन्य स्रोत में निरन्तर आता रहे और उसका प्रवाह कभी क्के नहीं। . खाइयो मे मगरमच्छ आदि जन्तु भी रहने चाहिये । सबसे भीतर की खाई से २४ फीट की दरी पर वप्र (प्राचीर या शहरपनाह) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट चौडा हो। इस बन्न के ऊपर प्रकारों का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अट्रालि-काओं का । वज्र और प्राकार पर सैनिकों और सवारियों के आने-जाने के लिये मार्ग हो ओर अहालिकाओं के बीच में धनुर्धरों के लिये स्थान बनाये जाएँ। रेहर्ग की रक्षा के प्रयोजन मे अनेकविय अस्त्र-शस्त्र भी वहां स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बड़े विशद रूप से बर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्घृत करने का विशेष उपयोग नहीं है।

परिला, बप्रशोर प्राकार आदि में मुरक्षित नगर में किस-किम प्रकार के मार्ग हो, ओर जतना के बिनिम्न बनों के निवान की किम दश में व्यवस्था की झाए, इसका भी कोटत्य ने बिस्तार के साथ प्रतिचादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने चाहिये। जिनमें तीन राज्ञसाएँ पूर्व से परिचम की ओर जानेवाले और तीन राज्ञसाएँ उत्तर में दक्षिण की ओर जाने बाले बनाये जाएँ। राज्ञमार्थों के अनिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग नगर में बनाये जारों में, जिनका उल्लेख एहरे किया जा चुका है। नगर में विभिन्न बनी के निवास के विषय में कोटलीय अर्थदाल्य का विवरण महत्त्व का है। नगर का कुल मिलाकर जितना क्षेत्र हो, उनके नीवें साथ में राज्ञसाद और अन्त पुर का निर्माण किया जाए।

१. की. अर्थ. २।३

राजकीय इमारतो के लिये नगर के मध्य माग से उत्तर की ओर का प्रदेश स्रक्षित रखा जाए । राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित ओर मन्त्रियों का निवास हो. और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तीय-स्थान (जहाँ पेय उदक सञ्चित हो) बनवाय जाएं। पूर्व-दक्षिण भाग मे महानम (राजकीय पाकशाला), हस्तिशाला और कोण्ठागार रहे। उनके परे पूर्व की ओर गन्ध, माल्य और रस (इव पदार्थ) की पण्य-शालाएँ हो, ओर प्रचान शिल्पी तथा क्षत्रियों के निवासस्थान रहे । दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, अक्षपटल ओर विविध कमेनिवद्य (कर्मान्त या कारलाने) बनवाये जाएँ। दक्षिण-पश्चिम माग भे कप्यगृह और आयधानार रहे। उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक). धान्य-अध्यक्ष (पण्याध्यक्ष, कप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक ओर विविध बलाध्यक्षो (सैनिक अध्यक्षो ) के निवास हो, और पक्वान्न पण्यो (पकवान बेचने बाला), सुरापण्यो (शराब बेचनेवाला), मामपण्या (मास बेचनेवाला), रूपाजीवाओ (बेब्याओ), तालापचारों (नट, नर्तक, बादक आदि) और वैश्यों के कारोबार के स्थान रहे। पश्चिम-दक्षिण भाग में गयो, ऊँटो आदि पशओ की शालाएँ तथा कर्मगृह बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग मे यानो ओर रथों की शालाएँ। उनके परे पश्चिम की ओर ऊन और रूई के मृत को कातने तथा बनने वाले शिल्पी, वेण (बांस) तथा चर्म (লাল, फर आदि) के शिल्पी, शस्त्र ओर कवच बनाने वाले शिल्पी और शद्र आबाद किये जाएं। उत्तर-पश्चिम माग मे पण्य-भैपज्यगह (जहाँ औपधियाँ बेची जाती हो) बनवाये जाएँ। उत्तर-पूर्व भाग में कोशागार ओर गोशालाएँ तथा अध्वक्षालाएँ रहें। उनसे परे उत्तर की ओर नगर-कार, राज-कार, देवता-कार, लोहकार और मणिकार वर्ग के लिये तथा ब्राह्मणों के लिये स्थान मुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनों में झिल्पियों की र्थाणयो ओर अन्य समहो के लिये स्थान रहे। नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवताओं के कोष्ठ और शिव, वैश्ववण, अश्विन, श्री और मदिसा के गह निर्मित कराये जाएं, ओर उनके काष्ट्रकालयो (गर्भगहो ) मे वास्त देवताओ (मृतियो ) की स्थापना की जाए। परिस्वा से १०० धन् (१०० दण्ड या ६०० फीट) की दूरी पर पुण्य स्थान बनवाये जाए, और सब दिशाओं में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएँ। -नगर के उत्तर-पूर्व में स्मशान के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाए। दक्षिण में एक पृथक् स्मशान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के व्यक्ति ही कर सके। पापण्डो (एम सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते थे) और चाण्डालों के लिये इमज्ञान से परे का स्थान रहे। नगर मे कुएँ इतनी अधिक मख्या मे बनवाये जाएँ, कि दम परिवारों के लिये एक कुआँ रहे। नगर में घान्य, चीनी, तेल, नमक, ईधन आदि को टननो अधिक मात्रा में सञ्चित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षों के लिये पर्याप्त हो।'

१. की. अर्थ, २१४

कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से मौर्य पुग के नगरों के स्वरूप और रचना का एक स्पष्ट विज्ञ हमारे समृत्य उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, पाटलियु की रचना इसी बग से की गई थी। थीक लेखकों के विवरणों से मी इसकी पुष्टि होती है। काशी, आवस्ती, कोशास्त्री, जम्मा आदि मौर्य पुग के अत्य नगरों का निर्माण भी प्राय इसी बग से किया गया होगा, यह करूपना सहज में की बा गयाती है। पाटलियु को जो खुदाई यत वर्षों में हुई है, उससे मौर्य वृग के भी कुछ अवशेष उपलब्ध हुए है। उनके विषय में हम इस प्रत्य में आपों चल कर, बबात्या लिखेंगे। वे भी अनेक अवशे से अर्थशास्त्र के इस विवरण की पुष्टि करते हैं। इससे मन्देह नहीं, कि मौर्य वृग के मारों का निर्माण एक मुख्यस्वित योजान के अनुसार किया जाता था। उनसे विषय सावसायियों के लिये पृथक स्थान मुस्सित रहते हैं। इससे महस्ता होता था। उनसे विषय सावसायियों के लिये पृथक स्थान मुस्सित रहते हैं, अर्थोर जनता के विविध वर्ष प्रकार रूप हो निवास करते थे।

यहाँ जिस दुर्ग (दुर्ग के रूप मे तिमत नगर) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, जिनका निर्माण युद्ध के प्रयोजन से किया जाता था। ये दुर्ग साम्परामिक (युद्ध या रा टुकी रक्षा के लिये लिमित), जीयक (जल-दुर्ग), पार्वत (पर्वत-दुर्ग), शास्त्रन (कल से बिरहित मस्स्यल आदि मे स्थित) और बनदुर्ग आदि जनेक प्रकार के होने थे। 'दनके नम्बन्थ मे मीर्थ युव की युद्धनीति का विवेचन करते हुए विचार किया जायगा।

जनपदों के स्वरूप का निरूपण करते हुए ब्रामों के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में फिला जा चुका है। असेक जनपद में बहुन-में ग्राम होते थे, जिनकी मीमा एक कांध्र (कीम) से दो कोच नक हुआ करनी थी। बामों की मीमा एक जिल्हा कर नुक्ता, सेनुक्य (बाब), ग्राम्मली (मिम्मल), ग्रामी (शिंग्यन) और कीरच्ला (बड़) आदि का आध्रय ित्या जाता था। वनंमान नमय में भी गर्यगापारण ग्रामवासी अपने याम की मीमा का बोध कराले के लिये हत्त्रों का प्रयोग करते हैं। एक ग्राम में प्राप्त की पिशा करते हैं। एक ग्राम में प्राप्त की पिशा का अध्येष करते थे। एक ग्राम में प्राप्त की एक प्रयाप की पिशा करते हैं। एक ग्राम में प्राप्त की प्रयाप की प्राप्त की प्राप्त की लिये प्रयाप कुपि पर निर्मेद करती थी। बेती के सम्बन्ध में जी नियम मोम पूर्व में प्रमुक्त करते जा उनकी माम प्रयाप की प्राप्त की प्रयाप की प्राप्त की प्रयाप की प्राप्त की प्रयाप की प्रयाप की प्रयाप की प्राप्त की प्रयाप की प्राप्त की प्राप्त की प्रयाप की प्राप्त की प्रयाप की प्रयाप की प्रयाप की प्रयाप की प्रयाप की प्रयाप करते थी। बेती का कार्य प्राप्त कर प्रयाप जाना वा। स्वाप प्रयाप की प्रयाप की स्वप्त की क्षा कि की विष्त की की प्रयाप के अतिरिक्त परी बर्ग के अतिरिक्त परी बर्ग करते थे। क्षा कर्म के अतिरिक्त परी बर्ग करते वे। क्षा करते थे। क्षा कर्म के अतिरिक्त परी बर्ग करते हैं। क्षा कर्म के अतिरिक्त परी बर्ग करते हम्म कर्म के अतिरिक्त परी बर्ग करते हम्म कर्म के अतिरिक्त परी बर्ग करते वे। क्षा करते हम्म क्षा कर्म के अतिरिक्त परी करते विष्त करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर के अतिरिक्त परी करते विष्त करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा करते वे। क्षा करते वे। क्षा कर करते वे। क्षा कर

१. की. अर्थः २।३

 <sup>&#</sup>x27;नदौर्दालवनपृष्टिदरीसेतुबन्धशाल्मलोशमीक्षीरवृक्षानन्तरेषु सोम्ना स्थापयेत्।' कौ. अर्थ. २११

गांवों में गडरिये, ग्वाले, खिल्मी और बैदेहरू (सौदागर) भी निवास करते थे, और साबही म्हान्तिक, आवार्य, पुरोहित आदि भी। राज्यद्वारा ग्रामों में कुओ, तटाकों (ताजवों), माणों और उद्यानों आदि का निर्माण कराया जाता था, या जो ये बनवारों उन्हें सहायता प्रदान की जाती थी। यार्व के क्षेत्र में जो निर्द्या और तालाब हो, उन पर राज्य का अधिकार माना जाता था। इसीलिये उनसे जो मखल्तियां त्वाली यारे, यां जो हरितपच्य (निमाट आदि) एकत्र किये आएं, उन पर राज्य का स्वरूप होता था, किसी व्यक्ति का नहीं। निर्मा के पार उत्तर के निर्मे ज्वारी (नोकाजों) की व्यवस्था भी राज्य की और से की जाती थीं। सम्मवत , ये सब राज्य डाएटेके पर दे दिये जाते थे। वालक, वृद्ध, विश्वसिदस और अनाथ आदि के पालन-पीपण की व्यवस्था भी राज्य की जोर से की जाती थीं।

प्रामी में निवास करने वाले लोगों का मनोरञ्जन करने के लिये नट, नर्तक, गायक, वादक, बास्त्रीवन (विभिन्न प्रकार को बोलियों बोल कर मनोरञ्जन करने वाले) और कुशीलज मी कमी-कमी बद्दी आ जाया करने थे। पर मोले-माले प्रामीणों के घन को ये कहीं लूट न ले और इनके कारण कहीं प्रामवासियों के कार्यों में विष्न न पड़े, इस दृष्टि से इन पर अनेकवित्व प्रनिवन्य लगाये जाते थे। कोटल्य प्रामी में मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद के प्रयोजन से भालाएँ बनाने के बिल्प्ड थे।

यामां मे पुष्पस्थान (वार्षिक प्रयोकनों से निर्मित स्थान), आराम (उद्यान) और देवनियर मी हाल था । मिरदों में संट पूजा में जो हव्य असित विद्या जाता या, उसकी (देव- ट्रब्य की) व्यवस्था वामवृद्धों हारा की जाती थी। वार्मा को बहुवा महामारियों और दुर्गिन को को मी मामना करना पड़ता पड़ता था। वृद्धों और आटिकसे (अचलों में निवास करनेवाली जातियों) के भी उन पर आक्रमण होते रहने थे। 'इनमें प्रामो की रक्षा करना मी गाम्य का कर्मव्य माना जाता था। कैंगा उनपर उस्कृष्ट होता है, इनका विवेचन करते हुए कीटक ने निल्हा है कि जहां पद्ध (देवन्द्रक), पाषण (पबरीकी भूमि), उपर (उत्कर जमीन), विद्या (उत्कर विजेचन करते पूर्ण), क्या (विद्यन व्यवस्था) असे अटिक विद्या के अपल (हिन्स पत्रु), मृग (जगर्जा पत्रु) और अटिव (विकट जगल) का अनाव हों, कुरियोंग्य उपजाऊ मिन, लिन परार्थ, हक्यवन (सारदार के जवल) और हिस्तवन वहां हो, गी अपलों के लिये को हम पूरीक्षत गांवर-मूमि हो, सिनाई के लिये को क्या पर्या पर दिमोर न कर, कर्मणीक हम्पकं का जहां निवास हों और जहां के तिवासी पुष्टि आपरार्थ हों हो तिवासी पुष्टि आपरार्थ हों हो, वहां जनपर प्रथस होंग हो हो कोटलीय अर्थशास्त्र के इस वर्णन से उत्तरी भारत

१. 'मत्स्यप्लबहरितपण्याना सेतुबु राजा स्वाम्यं गच्छेत् ।' कौ. अर्थ. २।१

२. कौ. अर्थ २।१

३. 'परचकाटवीग्रस्तं व्याधिद्भिक्षपीडितम्।' कौ. अर्थः २।१

४. कौ. अर्थ. ६।१

के देहातों का एक मध्य वित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्तर्देह, मौर्य सुग के वह-संस्थाक प्राप्त इसी प्रकार के देहात से बसे हुए थे, जहाँ रुवन्द्र, प्यारीलों ऊंसी-नीर्या मुम्मिऔर कोटेदार प्रकारियों का जमाब था, जहां की मुम्मियजाऊ और नहरों, कुओ आदि से सिम्बन थी, और जहां के निवासी कर्मठ और सच्चरित्र थे।

भीषं युग के ग्रामों की रचना के सम्बन्ध में कोई सुचना कीटलीय अर्थशास्त्र में प्राप्त नहीं होती, पर यह अनुमान कर मकना असयत नहीं होगा कि बर्तमान समय के समान भीयं युग के गांवों के मकान भी प्राप्त मिट्टी और फून आदि में ही बनाये कार्न ये। इसी कारण कोटन्या ने यह व्यवस्था की भी, कि श्रीपत म्रह्म में प्राप्त में कि निवासी घरों में बाहर मोजन बनाया करें। अस्मि ने ग्रामों की रक्षा के लिखें बिन नियमों का अनुभरण किया जाता था, उनका उल्लेख पिछले एक अच्याय में किया जा चुका है। उनसे यही निर्देश मिलना है, कि ग्रामों के मकान प्राय कच्चे और तृण आदि में निर्मित होते थे।

#### बारहवां अध्याय

# समाजिक दशा

#### (१) समाज के विभिन्न वर्ग

कोटलीय अर्थभास्त्र मे समाज को बार वर्षों से विज्ञवन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र । ब्राह्मण के 'न्वथर्म' (कार्य ) अध्ययन, अध्यापन, यजन (यज्ञ करना) माजन (यज्ञ करना) नहे स्पेहें । अप्रिय कराना), दान करना और प्रतिष्ठह (दान प्रहण करना) कहे स्पेहें । अप्रिय का 'स्वयमें 'अध्ययन, यजन, दान, वरनाओंव शिक्षण द्वारा आजीविका प्राप्त करना वा मेनिक सेवा) और मूनरत्वण (प्राणियां की रक्षा) है। व्यय का स्वयमं प्रध्ययन, यजन, दान, कृषि, पर्मुणालन और विण्या), कारकर्मा व्यवस्थित क्षेत्र के स्पे की सेवा करना, वार्ता (क्रिय, व्युणालन और विण्या), कारकर्म (शिल्सी या कारीगार का कार्य) और कुर्तालव कर्म (नट आदि के कार्य) है। 'विषय वर्षों के ये कार्य प्राप्त वहार्ड, वो मनुमृति आदि स्मृतियां तथा वर्षागर्मा में प्रतिवादित हैं 'र कोटल्य दें ना दूर के स्वयमं वार्तिक कार्य प्राप्त कार्य में प्रतिवादित हैं 'र कोटल्य दें ना दूर के स्वयमं वार्तिक कार्य में में प्रतिवादित हैं 'र कोटल्य दें ना दूर के स्वयमं वार्तिक कार्य में में प्रतिवादित हैं 'र कोटल्य दें ना दूर के स्वयमं कार्य कार्य कार्य स्वयमंत्र कार्य क

कोटल्य ने चारो वणों के जां स्वयमं प्रतिपादित किये हैं, वे भारत की प्राचीन परस्परा और मामाजिक सर्यादा के अनुसार है। पर क्रियास्मक दृष्टि से विभिन्न वणों के लोग किल इस होते हायों का अनुसरण करते हो, और तीये गुण के समाज मे विविध वर्षों के कार्य पूर्ण कप से तिप्रियों का अनुसरण करते हो, और तीये गुण के समाज मे विविध वर्षों के कार्य पूर्ण कप से तिप्राची हो, यह वात नहीं थी। से तिप्राची को कार्य माना जाता था, पर ब्राह्मणों, वैद्यों और जुदों की भी सेनाएं होती थी। इन वर्णों के व्यक्तियों को भी सेना में भरती किया जाता था। कोटल्य ने जिला है— 'अवायायों का मन था, कि ब्राह्मणा क्षेत्रस्थ करते पूर्व अल्लिक्त सेनाएं अधिक श्रेष्ट होती हैं, क्योंकि उनमें तेज की प्रधानता एडली है। पर कोटल्य का मत इससे सिम्स है। ब्राह्मण सेना को प्रवृत्त प्रधानता एडली है। पर कोटल्य का मत इससे सिम्स है। ब्राह्मण सेना को प्रवृत्त प्रधानता (विनय व सन्धान का प्रदर्शन) द्वारा अपने पक्ष में कर

 <sup>&#</sup>x27;स्वधमी बाह्यणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजन वानं प्रतिष्ठहचेति । क्षत्रियस्याध्य-यनं यजनं वानं झस्त्राओवो जूतरक्षणं च । वैश्यस्याध्ययनं यजनं वानं कृषिपञ्पास्य विणयपा च । झदस्य द्विजाति झधुषा वार्ता कारुक्झोलवकमं च ।' को. अर्थ. १।३

सकता है। अत. ऐसी क्षत्रिय सेना को श्रेष्ठ समझना चाहिये, वो कि प्रहरण विद्या (सरून सरूवालन) से मुश्तिक्षित हो। या ऐसी बेदय सेना और शुद्ध मेना भी श्रेष्ठ है, जिनके सैनिक संस्था में बहुत अधिक हो।"' इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि मौर्य युग में केवल क्षत्रिय ही सैनिक सेवा का कार्य नहीं करते थे, अपितु ब्राह्मणों, बेस्पों 'र पूरों की भी सेना होती थीं, और आवश्यकतानुनार इन वर्षाके छोगों को भी बडी सस्था में सेना में मरती किया जाताया।

यद्यपि शृद्द के स्वयमं मे यजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया गया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओं मे वे मी यज्ञ कर सकते ये और उन्हें भी वेदादि की शिक्षा दी जाती थी। इसी जिये कोटल्य ने लिखा है—कि यदि किसी पुरोहित को इस किये आदेश दिया जाए कि वह अथाज्य (जूद आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का अभिकार नहों) की यज्ञ कराए या उसे पढ़ाए, और वह इस आदेश का पालन न करे, तो उसे पदस्या कर दिया जाए।

ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मीर्घ युन में वर्ण-अयस्था का स्वरूप ऐसा नहीं था, कि विविध्य वणों के अपित केवल उन्हों कार्यों को सम्मादित कर जिनका विवाद शास्त्रों द्वारा उनके लिये किया गया है। किर भी कोटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि सब वर्णों को अपने-अपने स्वयमें का पालन करना चाहिये और राज्यसस्था काएक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने-अपने स्वयमें में स्थिर रखें। कीटल्य के अनुसार 'स्वयमं का पालन स्वयं और मोक्ष के लिय होता है। यदि स्वयमं को अतिकाप किया जाए, तो अध्यस्था उत्पन्न हो जायगी और लोक (समाज) नर्य हो तो प्रमुख को स्वयमं का प्रतिकृषण न करने है। जो राजा स्वयमं को कालक हो कि वह मनुष्यों को स्वयमं का अतिकृषण न करने है। जो राजा स्वयमं को कालम स्वता है, वह इहलोक और परलेक—दोनों में मुख प्राप्त करता है। आयं मर्याय के व्यवस्थित होने पर और वर्णों तथा आप्रमां को जपन-अपने समें स्था स्वत रहेन पर प्रयो (वेद) द्वारा रिश्त यह लोक सदा उपनित हो करता है, अवनित नहीं। 'इसमें सन्देश होते, कि वातुर्वध्यं में समाज का विमाग और प्रयोक्त वर्ण के

 <sup>&</sup>quot;बाह्यकानियर्वत्रयनुदर्शन्यानां तेनःप्राधान्यात् पूर्वं पूर्वं अयस्तानाहृषितुम्"
 इत्याचार्याः । नित कौटन्यः—प्राणिपातेन बाह्यबलं परोऽनिहारयेत् । प्रहरणिवधा विनीतं तु क्षत्रियवलं अयः, बहुलसारं वा वंद्यशुद्धवलिमति । को. अर्थ. ९।२

२. 'पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तममृध्यमाणं राजा जर्वाक्षयेत् । 'को. अयं. १।१० ३. 'स्वयर्मस्त्वर्गायानन्त्याय च । तस्यातिकमे लोकस्सङ्करादृष्टिष्ठ्येत—

तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्। स्वधर्मं संदधानो हि प्रत्य चेह च नन्दित।। व्यवस्थितायंमर्यादः कृतवर्णाव्यमस्यितिः। त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदिति न सीदित।।' कौ. वर्षः १।३

िस्ये अपने-अपने स्वयमं में स्थिर रहना एक आदर्श के रूप में मीर्य काल मे भी विद्यमान या, प्रयोगिक्या में विविध्य वर्णों के व्यक्ति केवल अपने-अपने वर्ण का ही पालन नहीं करते में। ब्राह्मण, सित्रम, वेस्य और गृह-इन वारों वर्णों के लोग आयें जनतों के अग माने जाते में। आर्य-मिन्नल लोगों को प्लेच्छ कहते में। युद्रों की नणना मी आयों में। की जाती थी। दासों के सम्बन्ध में व्यवस्था करते हुए कीटस्य ने लिखा है, कि यदि कोई शृह को दासरूप में विकास के लिये ले जाए, तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये करके कीटस्य ने यह कहा है कार्य को कमी दास नहीं बनाया जा सकता, यद्यि म्लेच्छों में सन्तान को दासरूप से वेषना व स्वरीदना शंच नहीं है।

बाह्मण आदि चार वर्णों के लोगो के अतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसकर लोगो का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों मे अम्बष्ट, निषाद, पारशव, उग्न, मागध, वैदेहक, मृत, कूटक, पुरुकस, बैण, चण्डाल, श्वपाक आदि उल्लेखनीय हैं । ब्राह्मण पिता और बैश्य माता से उत्पन्न सन्तान को अम्बच्ठ कहते थे। बाह्मण पिता और शद्र माता की सन्तान की सज्जा निषाद और पारशव थी। क्षत्रिय पिता और शद्र माता की सन्तान को उग्र कहा जाता था । बैड्य पिता की क्षत्रिय माता में उत्पन्न मन्तान को माग्रध और बाह्यण माता से उत्पन्न सन्तान को बैदेहक कहते थे। शद्र पिता की वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्तान को आयोगब कहा जाता था। यदि शह पिना की ब्राह्मण स्त्री से कोई सन्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी. और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी वकार से कौटल्य ने अनेक अन्य वर्णसकर जातियों का भी विवरण दिया है। रे निषाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक सगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य यग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्गों की भी सत्ता थी, जिन्हें परस्परागत चार वर्णों के अन्तर्गत कर सकना सम्भव नहीं था। कीटल्य ने इन विविध वर्णसकर जातियों को 'शद्रसवर्मा' कहा है, जिससे सूचित होता है कि इनकी स्थिति शुद्रो के समकक्ष मानी जाती थी। पर चण्डाकों की स्थिति इनसे भी हीन रखी गई है। विस्सरदेह, चण्डाल एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे, जिसे समाज से अत्यन्त हीत दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिये

१. 'म्लेच्छानामदोख: प्रजा विकेतातुमावातुं वा। न त्वेवार्यस्य दासभाव:।' को. अर्थ. ३।१३

 <sup>&#</sup>x27;ब्राह्मणस्य बैश्यायामम्बध्ठः । जुडायां निवादः पारश्चवो वा । क्षत्रियस्य बृहाया-मृपः । . . जुडादायोगवक्षत्तचन्डालाः । बैश्यान्मानपर्वदेहको । क्षत्रियास्मृतः । . . . उपर्ययवा कुटकः । विषयेये युक्तसः । वेदिहिकायामम्बध्ठाद्वेणः ।" को. अर्थ. ३।७

३. 'शुद्रधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेम्यः।' कौ. अर्थ. ३।७

उनके सम्बन्ध मे यह व्यवस्था की गई वी कि वे नगरों में इमशान के समीप निवास किया करें।

अम्बष्ठ, निषाद, वैष्ण आदि की उत्पत्ति चांडे किसी भी प्रकार क्यों न हुई हो. पर मीर्य युप में उन्होंने पृथक् कातियों का रूप प्राप्त कर निया था, और क्यों कि ब्राह्मण, प्रिष्ठिय और वैदय वर्गों में उनका समायेश कर मकता सम्मव नहीं था, अन उन्हें शृद्धों के अन्तर्गत माना जाने लगा था। उनका म्वरूप पृथक् खानियों के नदृश्य था, यह कीटत्य की इस व्यवस्था से स्पट है कि उनके वैवाहिक सब्बन्ध उन्हों में झो यहे. और अपने वृत्तां (कार्यों या पेशों) नया परस्पराओं में वे अपने पूर्ववर्ती पूर्वजों का अनुसरण किया करे। इन विविध वर्गों के लोगों के लिये कोटलीय अयंगान्त्र में 'जाति' मझा का ही प्रयोग किया पया है, और राज्यसन्या के लिये यह भी आदेश दिवा पहि. कि वह देश स्था, यह मान्यों, वामनयों और श्रीणयों के माना अतियों के परस्परासन वर्षों को की कायस नवें।

मीर्य युग मे अनेक ऐसी जातियों का भी विकास हो जुना या, जिनका आधार गाँड विशेष सिल्प या पेवा था। तत्तुवाय (जुनाहे), रजक (धोबी), नुस्रवाय (दर्जी), नुवर्ण-कार (नुनार), चर्मकार (चमार), कर्मार (नुहार), लोहकार, कुट्टाक (बढई) आदि इसी प्रकार की तिर्माय थी। इस सकता समावेश सूद्र वर्ण में किया जाता या, और रस्हें अर्थ जनता का अप माना जाता था।

मीर्थ युग में मारत की जनता किन विजिय वर्गों में विभक्त थी, इस सम्बन्ध में मैगस्थ-नीज के यात्रा बुत्तान्त से भी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रान्त होने हूं। इस विषय में मैगस्थनीज के यात्रावनान्त के निम्नीश्रिवित मन्दर्म उल्लेखनीय हूँ।

१. 'चण्डालाना इमज्ञानान्ते बासः ।' कौ. अर्थः २।४

तेषां स्वयोगौ विवाहः । पूर्वापरगामित्वं वृतानुबृत्तं च स्वथमीन् स्थापयेत्।'
 कौ. अर्थ. ३।७

<sup>3. &#</sup>x27;देशस्य जात्या संघरव धर्मो ग्रामस्य वापि य: ।' कौ. अर्थ. ३।७

V. McCrindle: Magasthenes pp 42-48



लोमश ऋषि की गुफा

श्रीत, अभी, रोग आदि के विश्वय में पहले से हो सूचना दे देते है। इसी प्रकार की अन्य भी बहुत सी बातों को ये पहले ही बता देते हैं, जिनते वर्षसाधारण को बहुत लाभ पहुँचता है। इस अकार राजा और प्रवार—रोगों मिल्यण के पहले से ही जान कर उसके विषय में ज्यवस्था कर सकते हैं। जो बत्तुले आवश्यकता के समय काम आयेगी, उनका पहले से ही प्रवास करने में ने कभी नहीं चुकते। जो बाधीनिक अपनी सविष्यवाची में मूल करता है, उसे निन्दा के अनिश्वन अन्य कोई वण्ण नहीं दिया जाता। मिल्यवाणी के अगुढ़ होने पर दासीनिक फिर जीवन सर के लिये मोन प्रहण कर लेना है।

''दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों की तुलना में सख्या में बहुत अधिक जान पड़ते हैं। वे राजा को मूमि-कर प्रदान करते हैं। किसान लोग अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ देहात में निवास करते हैं, ओर नगरों में जाने से बचते हैं।

"तीसरी जाति के अन्तर्गत अहीर, गडरियं तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं जो न नगरों में रहते हैं और न ग्रामों में, अधितु डेरों में रहते हैं। शिकार द्वारा तथा पशुओं को जाल आदि में फसा कर वे देश को हानिकर पश्चियों तथा अङ्गली रशुओं से शूर्य करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ क्यें रहते हैं। इसीलियं वे मारत को उन विविध विधानियों में मूलक करते हैं, जोकि इस देश में बड़ी मात्रा में विखानात है, यथा सब प्रकार के जङ्गली जन्त आर किमानों हारा बांग्रे रुख बीजों को का जानेवाले पक्षी।

ंबीथी ज्ञानि कारीगर लोगों की है। इनमें से कुछ कवच बनाने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरणों को बनाते हैं जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी प्रयोग करते हैं।

"प। चर्चा त्रः ति सैनिको की है। यह भनी मांति मुसंगठित है, और मुद्ध के लिये सदा मुनिकत नया समुखन रहती है। सच्चा से कसका दूसरा रुधान है। शास्त्रि के समय यह आजन्य नया आमार-प्रभाद से जपत रहती है। सम्पूर्ण मेना, बोडा सैनिक, युद्ध के घोड ऑर हायी-टन नवका राक्कीय सर्व से याजन होता है।

''छठी जानि मे निरीज कलोग है। इनका कार्य यह है कि जो कुछ मारतवर्ष में हो रहा हो। उसकी लोज नवा देख भाज करते रहे, और राजा को-जहाँ राजा न हो वहाँ किसी अन्य राजकीय शासक को-इसकी मुख्ता देते रहे।

"सानवी जानि ममासदी और अन्य झानकवर्ग की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-माल तथा पालन का सञ्ज्ञालन करते हैं। मख्या की दृष्टिसे यह जाति सबसे छोटी है, पर अगने ऊँचे चरित्र तथा नृद्धि के कारण सबसे प्रतिध्वत है। इसी जाति से राजा के सन्त्री-गण, राज्य के कांपाध्यक्ष और न्यायकर्ता निये जाते हैं। सेना के नायक तथा प्रधान शानक भी प्राय इसी अंची के होंगे हैं।"

मैंगस्थनीय तथा अन्य थीक लेवकों के विवरणो द्वारा यह सूचित होता है, कि भार-तीय ममाज के इन वर्गा ने जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था। डायोडोरस के अनुसार "किसी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी ऐसे पेसे व शिल्प का अनुसरण कर सके जोकि उसका जपना न हो। उदाहरण के लिये कोई सिपाही किसान का अन्या नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दार्शनिक नहीं बन सकता।"

मैंगस्यनीज ने कही भी चातुर्वर्ष्य का उल्लेख नहीं किया है। स्वामाविक रूप से वह अपने देश ग्रीस और अपने पड़ौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना मे परिचित था। जिम ढंग से इन देशों के समाज अनेक वर्गों या जातियों में विभक्त थे, उन्हें ही दृष्टि में रखकर मगस्थनीज ने मारत की जनता को मी सात वर्गों में विभवत करने का प्रयत्न किया था। इन सातो प्रकार के लोग भारत की जनता में विद्यमान थे, यह मर्वथा अमदिग्ध है। जिन्हे मगस्यनीज ने दार्शनिक कहा है , मारत मे उन्हें ही बाह्मण-श्रमण सजा मे सूचित किया जाता था। यद्यपि ये सस्या मे बहुत कम थे, पर समाज में इनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। कृषक समुदाय मे वे वैद्य और शुद्र अन्तर्गत थे, जो खेती द्वारा अपना निर्वाह किया करने थे। मगस्थनीज द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति मे जिन गडरियो आदि को अन्तर्गत किया गया है, कौटलीय अर्थशास्त्र मे उनसे वे वैश्य और शृद्र मुचित होते हैं, पशुपालन जिनका व्यवसाय था। कारीगर वर्ग को मारत मे शृद्ध वर्ण के अन्तर्गत किया जाता था। मैनिक का पेशा प्रवानतया क्षत्रिय वर्ण का माना जाता वा । कौटलीय अर्थशास्त्र में मत्रियों, गुप्तचरो और गृहपूरको का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दृष्टि से वहत अधिक महत्व था। मैगस्वनीज ने इन्हें ही छठी जाति के रूप मे उल्लिखित किया है। शासक वर्ग को ग्रीकलेलको ने एक पृथक्वर्गके रूप मे लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय बाह्यण और क्षत्रिय वर्णों के ही हुआ करते थे। में गस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज का कौटलीय अर्थ-शास्त्र में प्रतिपादित चातुर्वर्ष्य में कोई विरोध नहीं है। दोनों के दृष्टिकोण में ही अन्तर है।

बतंमान काल मे मी हिन्दू समाज को चार वर्जों मे विमक्त समझा जाता है। पर बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं, जिन्हें मुनिश्चित कर से किसी वर्ज के अन्तर्णन नहीं विचार जा सकता। नाई, नुतर, बड़ई आदि जातियों के लोग अपने को शूद्र नहीं मानते, और उच्च वर्ज के लोग उन्हें जाहाजा या वेश्य वर्ष में सीम्मिलित नहीं करते। पर ये मब पृथक् जातियों के रूप में अपनी नता रखते हैं, और ऐसे सरम्परापत नियमों का पालनकरने हैं, जो इनमें | विरक्षाल से चले आ रहे हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में उनके अपने नियम हैं, जो परम्परा पर आधित हैं। सम्बन्धन, ठीक वहीं दवा मीर्थ मुग के मारत म मीर्था। उस समय में मी तन्तुवाय, उचक आदि पृक्क जातियों का रूप प्राप्त कर कुछे से, और उनमें ऐसे परम्परा पर तियमों का भी विकाम हो तथा था, जिन्हें राज्यसम्या डारा मी

<sup>?</sup> Mc Crindle: Magasthenes p. 44.

यह ध्यान से रखना चाहिये, कि मौथं युग में बूढ़ों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं मानो जाती थी। उन्हें भी आयं समझा जाता था, जीर से उन म्हेण्डां, क्यालां), स्वयन्त्रों आरि से मिन्न स्थिति रखते थे, जो कि आयं जनता के जम नहीं थे। मनुस्मृति आदि स्मृति-प्रन्यों में सूदों का केंक्य यह कार्य माना गया है कि वे बाह्यन, क्षत्रिय और देश्य वर्णों की सेवा में निरत रहें और यह संबा वे 'असूया' के बिना किया करें।' पर कौटत्य ने कृषि, पशुपालन, बाणिग्य और शिल्पकों में युद्ध कर्णे के 'स्वयम' के अल्तानंत किया है, जिससे इस बात में काई सन्देह नहीं रह जाता कि मौथे युग के विविध क्षत्रार के जिल्यां और कारीमते के साय-साथ कुणकों, कृशीनकों और युग शाक्कों को जी शुद्ध माना जाता था। तन्तुवाय, रकन, लाहकार, कर्मार आदि तिल्यों ने इस काल में पृथक् बातियों का रूप प्राप्त कर लिया था, और हम सबकों गृहवणें के अल्पत्र माना जाता था, यदाप समाज में इनकी स्थित कम्यामित थी, ऑर इनके लोग वाह्याण आदि उच्च वर्णों को सेवा में ही निरत न रहकर स्वतन्त्ररूप से

आर्ष जनता के चार वर्षों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ष भी मीर्थ युग में विद्यमान या जिसकी स्थिति गृदों की तुल्जा में भी हीन थी। इस वर्ष को 'अन्तावसायी' कहते थे, और चण्डाल और स्वयाक सद्द्य लोग इस वर्ष के अन्तर्यंत थे। वर्तमान समय के भारतीय नमाज में जिन लोगों को अलून या अन्यृत्य नमझा जाता है, सम्मवत वे इन्हीं अन्ता-वसाधियों के उत्तर्याधिकारी हैं।

पद्यपि ब्राह्मण, अित्रय, बैरय ऑर लूद-चारो वर्षों के लोग आर्य जनता के अग थे, पर नमाज में उनकी न्यिति एक मुमान नहीं थी। न्यायालको इरार अपराधियों को रुप्ट देंत हुए या बाद के मम्बन्य में ताशी लेते हुए वर्ष को दृष्टिर में रहा जाता था। यदि निचले वर्ष का कोई श्वित उच्च वर्ष के श्वित्त के प्रति 'बाल्पारच्य' का प्रयोग करे, तो उमे अधिक दण्ट मिल्ला था, उम दण्ड की नुलना में जो कि उच्च वर्ष के श्वित्त द्वारा नीच वर्ष के श्वीत्त के प्रति वाल्पारच्य को प्रयुक्त करने पर देव था। यदि क्षत्रिय सहाम को कुवचन कहे, तो उमके लिये तीन पण जुरमाने की श्ववस्था थी। पर यदि यही अपराध वैत्य द्वारा किया बाए, तो उमे एण दण्ड दिया जाता था। युद्ध द्वारा यही अपराध किये जाने पर नौ पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण हसी मुट को कुवचन कहे, तो उमे केवल दो पण जुरमाना देना होता था। वैश्व का प्रताम की जन्म कहने पर चार पण और क्षत्रिय को कुवचन कहने पर छ पण जुरमाने की श्ववस्था थी।

१. 'एकमेव तु शूबस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । सर्वेषामेव वर्णानां सुधूषामनसूयया ।'

२. कौ. अर्थ. ३।१८

 <sup>&#</sup>x27;प्रकृत्योपवावे काह्यणक्षत्रियवैद्यशूद्वान्तावसायिनासपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरः दण्डाः । पूर्वेणापरस्य द्विपणावराः ।' कौ. अर्व. ३।१८

कतिपय अपराध ऐसे भी हो, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर दण्ड प्रदान किये जाते हो। यदि कोई तूद अपने किसी 'अप्राप्त व्यवहार' (अवयस्क या नावालिय) स्वजन को दास के रूप में विकय करे या रहन रखे, तो उसके लिये बाग्ह पण दण्ड का विधान था। पर यही अपराध यदि वैवय हारा किया जाए, तो उसपर चांबीम पण जुसाना किया जाता था। क्षत्रिय और बाहण डारा यही अपराध किये जाने पर उनके लिये दण्ड की मात्र कम्म अवतालीस और विधानवे पण नियंतित थी।' करियों विधानवे पण नियंतित थी।' करियों पर विधानवे पण नियंतित थी।' विधानवे पण कियानवे पण नियंतित थी।' विधानवे क्षत्र स्वाप्त की मात्र है।

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साथी देने के लिये उपस्थित होना या, तो उसे सरय बोलने की श्राप्य दिलाने हुए 'सन्य-सन्य कहो' उतना कहना ही पर्योग्न समझा जाना या। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर श्राप्य की व्यवस्था थी।

इसमें सन्देह नहीं, िक मीर्ष गुण में मारन के समाज का सुक्य आधार 'वातुर्वर्ष्य' था। समाज के चारो वर्षों के 'स्वयमं नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के निष्ये यह आवस्यक और उपसोनी साना जाना वा कि कह अपने स्वयमं में स्थित रहे। समाभ में ब्राह्मणों के स्थिति सबसे ऊँची और सम्मानित थी, और राज्य के झामन पर भी उनका उद्दर प्रमाव था। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाविकारी प्राय आखण वण के व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में स्थान के समहत्वपूर्ण कार्य किया

# (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

मीर्य युग मे बहुविवाह की प्रवा विद्यमान थी। मैगस्थनीज के अनुभार मारतीय लोग बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते थे। कुछ को वे दमिलत महर्षामणी बनाने के लिये विदाह करके लाते थे, और कुछ को केवल आनत्व के प्रयोजन से और पर को सन्तान से मर देने के लिये। कटिलीय अर्थशस्त्र से भी मैगस्थनीज के इस कबन की पृथ्विहों है। वहाँ लिया है कि समुचित वृत्ति प्रदान करके पुरुष बहुत-सी स्त्रियों से भी विदाह कर सकता है। स्त्रियां पुत्रों के लिये ही होती हैं। पुनिववाह की प्रधानों मोर्थ युग में थी ही, पर पुत्रय एक नमय में एक में अधिक स्त्रियों से भी विदाह कर सकता था।

 <sup>&#</sup>x27;अप्राप्तस्यवहार' जार्ब विकयाधानं नयतस्य जनस्य द्वादश पणो दण्डः । वैदय द्विगुणः । अप्रियं त्रिगुणः । ब्राह्मणं चतुर्गृणः ।' कौ. अर्थ. ३।१३

२. की. अर्थ. ३।११

<sup>3.</sup> Mc Crindle : Magasthenes p. 34

४. 'अनुरूपां च वृत्ति बत्वा ब ह्वीरपि विन्वेत । पुत्रार्था हि स्त्रियः ।' कौ. अर्थ. ३।२

कोटलीय अर्घशास्त्र मे आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है— (१) बाइर विवाह-कर्ष्या को अलंकृत (आमृत्यण आदि से मजा कर ) कर जब कत्या-दात द्वारा विवाह हो, तो गेरे विवाह को 'बाइर' कहते थे। (२) प्राजापत्य विवाह—कत्व पुरम् और न्त्री परस्पर मिलकर वर्षान्यके का पालन करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार करे, तो ऐमा विवाह 'प्राजापत्य' कहाता था। (३) आर्ष विवाह-कत्या-पळ द्वारा मीओ का एक जोशा वर पक्ष को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था, उनकी 'आर्प' सहा थी। (४) दैव विवाह—प्रत्येती के मम्स्र ब्रह्मिल्क की स्वीकृति से जो कत्यादात किया जाता था, उसे 'वैव' कहत था। (५) गान्यनं विवाह-कत्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वय जो विवाह करते थे, वह गान्यवं विवाह कहाता था। (६) आपुर विवाह-कुत्वा (इक्) देकर जो विवाह किया जाता था, उसे 'आपुर' कहते थे। (७) राक्षम विवाह-कत्या को वल्युकंक के आकर विवाह करते पर राक्षम विवाह माना जाता था। (८) पैशाच-सोयो हुई या बेमुध स्त्री को के आकर उसमे जो विवाह किया जाता था, उसे पैशाच विवाह कहा

सीर्य सुग से ये आठां प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वहेन (शुक्त) देकर विवाह की प्रवा उन काल से बहुत लोकप्रिय नहीं थी। कीटक हार प्रतिवादित आठ प्रकार के विवाहों से केवल 'आसुर' ही ऐसा विवाह है, किससे शुक्त प्रदान किया जाता था। इस सम्बन्ध से निवाह से का यह कबन उन्लेखनीय है—आरतीय लांग वहूंत लिये या दिवे विना ही विवाह करते हैं। अब कोई स्त्री विवाह-योग्य आयु की हो जाती है, तो उनके पिता उसे समाज के सम्मूल के आते हैं, नािक ऐसे पुरुष उसे अपनी सहयसियों के रूप से बर करें, वो कि सम्लय्य, सुरिट्युड, रोड आदि से विवाह हुए हो, या जिन्होंने किसी अन्य पीष्ट्य युवत साम्मूल्य से अपनी उन्हाटना प्रदालित की हो। 'नियाक से का यह कषन एक प्रकार के स्वयंवर हो सुवित करता है, जो प्राचीन नात्त से बहुत लोकप्रिय था।

कीटन्य के अनुसार पहले चार प्रकार के विवाह (ब्राह्म, प्राज्ञापत्य, आर्थ और दैव) 'यम्पे' (धर्म के अनुस्ता) होंग है, और साथ हो 'पिनृप्रमाण' मी। पिनृप्रमाण का असिप्राय यह है, कि उनके लिये पिना की स्वीहृति वा अनुसति हो पर्याप्त होती है। पिछले चार प्रकार के विवाहों के लिये पिता और साना दांनों की अनुसति आवश्यक मानी गई है। 'विवाह के सम्बन्ध में कीटन्य का यह मन या, कि वे नय प्रकार के विवाह नियमानुकल तथा स्वी-

 <sup>&#</sup>x27;कन्यादानं कन्यामलङङ्कर्य ब्राह्मो विवाहः । सहस्मंचर्या प्राजापत्यः । गोमियुजदाना-वार्षः । अन्तर्वेद्यामृत्विषे दानात् वैवः । मियस्यमबाधात् गान्थयः । अनुकदाना-दार्थः । प्रसह्यादानाद्राक्षसः । गुलाबानात्येद्राचः ।' कौ. अर्थः ३।२

<sup>2.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhavan ) p 564

३. 'पितृप्रमाणाश्चत्वारः पूर्वे धर्म्याः । मातापितुप्रमाणाः शेषाः ।' की. अर्थः ३।२

कार्य है, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति संतोष अनुभव करे। विवाह का आधार पारस्परिक प्रीति ही यी, और इस आधार पर निर्धारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके नहीं जाते थे।

यद्यपि 'आसूर' ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह था, जिसमे शल्क की मात्रा पहले से ही निर्वारित कर ली जाती थी, पर अन्य प्रकार के विवाहों में भी कुछ शुल्क प्रदान करने की प्रथा विद्यमान थी। इस घन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था. और कोटलीय अर्थजास्त्र से दसी को 'स्त्रीयन' की सजा दी गई है. और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की ध्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्त्रीधन प्रधानतया दो प्रकार का होता था, वृत्ति और आवध्य । कौटल्य के अनुसार स्त्री के लिये निर्वारित विन की मात्रा दो सहस्र (पण) से अधिक होनी चाहिये। आबध्य (आमुषण आदि) की मात्रा कितनी हो, इस विषय मे कोई नियम नहीं था। सामान्य दशा में इस स्त्रीयन को खर्च नहीं किया जा सकता था। पर यदि पनि कही विदेश गया हुआ हो, और उसने अपने परिवार के भरण-पोषण का कोई प्रबन्ध न किया हो. तो पत्नी इस धन से अपने पुत्र, पुत्रवध और अपना निर्वाह कर सकती थी। बीमारी, दिशक्ष आदि प्राकृतिक विशत्तियों के समय पति भी इस स्त्रीधन को व्यय कर सकता था। पहले चार प्रकार के 'घर्म्य' विवाहो मे पति और पत्नी पारस्परिक महमति द्वारा साधारण दशा मे भी स्त्रीयन को खर्च कर सकने का अधिकार रखने थे। पर गान्धर्व और आसर विवाहों में यदि स्त्रीधन को खर्च कर लिया जाए, तो उमें प्रयक्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था. कि वह उसे मुद्र के माथ वापस कर दे। राक्षम और पैशाच विवाहों में स्त्री-धन का व्यय किया जाना निषिद्ध था। इन पद्धतियों के अनसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटम्बीजन यदि स्त्रीधन को लर्च करेतो उमे 'न्तेय' (चोरी) माना जाता था।

पनि की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री पार्मिक जीवन व्यतीन करना वाहे. तो यह आवस्यक था कि स्त्रीधन उसके सुपुर्वं कर दिया जाए । इसी प्रकार यदि स्त्री पुनर्षिदाह करना वाहे. तो मी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था।

पुनविवाह की प्रयासी मौर्य काल मे प्रचलित वी। पुरुष और स्त्री-दोनों को ही पुनविवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनविवाह के विषय में कौटल्य ने निम्नलिवित

१. 'सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्धम् ।' कौ. अर्थ. ३।२

२. 'बृत्तिराबध्यं व स्त्रीधनम् । परद्विसहस्रा स्थाप्या वृत्तिः । आबध्यानियमः ।' कौ. अर्थ. ३।२

 <sup>&#</sup>x27;तदात्मयुत्र स्तृवासमीण प्रावासाम्रतिविधाने च भार्याया भोक्तुमदोयः। प्रतिरोधक-स्याधि वृत्तिसभय प्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्यः।' कौ. अर्थः ३।२

४. कौ. अर्थ. ३।२

५. कौ. अर्थ. ३।२

नियम प्रतिपादित किये हैं — यदि किसी स्त्री के आठ साल तक सन्तान उत्पन्न न हो या यदि स्त्री के प्रकार पति आठ साल तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के सन्तान उत्पन्न तो होती हो, पर बहु मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा को आए। यदि स्त्री के केवल कन्याएं ही उत्पन्न होती हों, तो बारह साल तक प्रतीक्षा को आए। इस अविध के अनन्तर पुत्र की इच्छा से पित दूसरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का अतिक्रमण कर कोई पुन्य पूर्वाववाह करे, तो उनके लिए यह आवस्यक होगा कि विवाह के समय प्राप्त सुन्क और स्त्रीय के साथ-साथ मार्चुवर आधिवदिनक' (अतिपूर्ति का घन) भी अपनी पत्ती को प्रदान करें और स्त्रीय की स्त्री के साथ-सोथ मार्चुवर्त आधिवदिनक' (अतिपूर्ति का घन)

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पुनर्विवाह कर सकती थी। पति की मृत्यु हो जाने पर तो स्त्रियाँ पूर्नाववाह कर ही सकती थी। पर अनेक दशाओं में वे पति के जीवित होते हुए भी दुमरा विवाह करने का अधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्तान न हो, और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक वर्ष प्रतीक्षा करना आवश्यक था। पर यदि स्त्री के मन्तान हो. तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि स्त्री के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो. तो उसके लिये दगने समय तक प्रतीक्षा करना आव-ज्यक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की हो, तो उसके निकट सम्बन्धियों में यह आजा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से आठ साल तक भरण-पोषण करेगे। यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पूर्नाववाह की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती थी। पर इन नियमां के कतिपय अपवाद भी थे। यदि कोई ब्राह्मण विशा के अघ्ययन के लिये कही अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान-विहीन होने की दशा में वह दम साल तक प्रतीक्षा करें और सन्तान होने पर बारह साल। इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति वापस न लौट आए, तो स्त्री पूर्नाववाह कर सकती थी। यदि राजपुरुष कही बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह आवश्यक माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पूर्नीववाह न कर सके। पर पति के चिरकाल तक प्रविमत रहने की दशा में पत्नी को इस बात की अनमति थी कि वह अपने पति के सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना मौर्ययुग से बदनामी (अपवाद) की बात नहीं समझी जाती थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादिन हैं। कम आयु की विवाहित स्त्रियो के लिये पूर्नाववाह कर सकता बहुत सूर्यम था, उस दक्षा में जब कि पित विदेश चला गया हुआ हो। पित

१. की. अर्थ. ३।२

२. की. अर्थ. ३।४

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यणमधीयमानं दशवर्षाच्यप्रजाताः, हादश प्रजाताः। राजपुरुवमायः क्षयादा-काङ्गलेतः। सवर्णतत्रच प्रजाता नापवादं कमेतः।' कौ. अर्थः, ३।४

यदि विदेस गया हुआ हो और उसका कोई नी समाचार प्राप्त न हो रहा हो, तो पत्नी के जिये कैकल पाँच मात तक प्रतीक्षा करना पर्योग्य था। इस अवधि तक पति के बापस लौटने या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करके स्त्री वर्षस्य की अनुमति से पुनर्विवाह कर सकती थी। यदि पति विरक्षाक के लिखे विदेश चला गया हो, या उसने प्रक्रच्या प्रहुण कर की हो, और या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो स्त्री को पुनर्विवाह का लिकार प्राप्त हो जाता था। पुनर्विवाह के निज्ये यह चल्का माना जाता था, कि रत्री अपने वित के माई या निकट सम्बन्धी या समोग पुत्रव को अपने पति के रूप में वरण कर ले। अन्य पुरुष से विवाह कीटल्य को अभिनन नहीं था।

मोर्थ युग में तलाक की प्रवामी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही तलाक का अविकार प्राप्त था। इस विषय में कौटन्य की निम्तलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है---

"यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह राज्देषी हो, यदि स्त्री को उससे प्राणों का मय हो, यदि वह पनित हो गया हो और या यदि वह नपुसक हो, तो पन्ती उसका परित्याग कर सकती है।"

"'यदि स्त्री पनि के प्रति किंद्रेप (घृणा) रखती हो, तो वह उस (पित) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहों कर मकती। इसी प्रकार स्त्री हेद्य (घृणा) करता हुआ पति उस (म्त्री) की इच्छा के विरुद्ध नजाक नहीं कर सकता। पर पारस्परिक डेप (घृणा) में मोध (जजाक) हो मकता है।"

"यदि स्त्री से तम आकर पुरुष उससे छटकारा पाना चाहे, तो वो घन स्त्री पक्ष से उसे प्राप्त हुआ हो, वह उसे वापस लोटा देना होगा। परन्तु यदि स्त्री पित से तम आकर उससे छटकारा पाना चाहे, तो उसका घन उसे नहीं लौटाया जायगा।"

पर इस प्रमङ्का में यह ध्यान में रलना चाहिये, कि तलाक की अनुमति पिछले चार प्रकार के विवाहों (गान्धर्व, आनुर, राक्षस और पैकाच) में ही दी जा सकती थी। पहले

१. 'अन्ततः परं धर्मस्यैविसच्टाः ययेष्टं विन्देत' कौ० अर्थ ३।४

२. 'बीर्षप्रवासिनः प्रवाजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सन्तनीर्यान्याकाडक्षेत । संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसोदर्यं गच्छेत् । को. अर्थं. ३।४

 <sup>&#</sup>x27;नीचरवं परदेशं वा प्रस्थितो राजिकिल्विधी।
 प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लोबोऽपि वा पतिः।' कौ. अर्थ. ३।२

अमोक्या भर्तुरकामस्य द्विवती आर्या । आर्यायाश्च भर्ता । परस्परं द्वेषान्मोक्षः ।' कौ. अर्थः ३।३

५. 'स्त्रीविप्रकाराद्वा स्त्री चेन्सोक्षमिच्छेत् यथागृहीतमस्य बद्यात् पुरुविप्रकाराद्वा पुरुवक्चेन्सोक्षमिच्छेत नास्य यथागृहोत बद्यातः।' कौ. अर्थः, ३।३

चार प्रकार के 'घर्म्य' विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं थी,' यद्यपि उनमें भी विशेष अवस्थाओं (यथा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहते या उसके नपुसक होने आदि) में स्थी को पुनर्विवाह कर लेने या नियोग द्वारा मन्तान प्राप्त कर सकने का अवसर था।

यखिष कौटलीय अर्थआस्त्र में स्त्रियों को पुर्ताववाह की अनुमति प्रदान की गई है, और पित की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पुर्ताववाह कर लेला मर्ववा समृतित माना गया है, पर फिर मी मौर्य युग में ऐसी विषवाओं की सत्ता थी, जो पुर्ताववाह न कर के स्वतन्त्र कप से जीवन वितासा करती थी। कौटल्य ने ऐसी स्त्रियों पुर्ताववाह न कर के स्वतन्त्र जमें स्त्रुत्वला प्रियावा कहा है। 'मम्प्रवत, ऐसी स्त्रियों पुर्ताववाह न कर स्वतन्त्र जीवन विनाता पसन्द करती थी, जो कि मम्प्रत्र हों। कौटल्य ने इनके लिये 'आउध्यविषया' सज्ञा का प्रयोग किया है!' विशेष परिम्थितियों से राज्य को जब यन की अलाधारण कप से आवस्यकता होती थी तो अनेकविव उपायों में इन आउध्यविषयाओं से मी यम की प्राप्ति की जाती थी। गुलवर इनसे जन प्राप्ति के ऐसे उपायों का मी प्रयोग करते थे, जिन्हें मामान्य दक्षा में मार्मवन नहीं समझा जा सकता।'

रित्रया का जीवन केवल विवाह करके सन्तानोत्पित्त ही नहीं था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे परिवाजिकाओं का मी उन्लेख किया गया है, जिन्हें समाज मे सम्मानित स्थान प्राप्त था। कोट्य ने इनके नाथ 'कृतसत्कारा' विशेषण का प्रयोग किया है।' परिवाजिकाओं का उपयोग गुण्यर विभाग में भी किया जाना था, और कोटल्य ने इसी प्रस्थ में उन्हें निरिंग्ट किया है।

वैवाहिक जीवन के मान्यन्य में जो चिन कीटलीय क्षेत्रधान के अनुशीनन से हमारे मम्मुख उपस्थित होता है, वहस्मृतियम्यं और धर्मधारकों में निकरियत जीवन से बहुत मिन्न है। तिराह, रियोग और पुराविवाह के मान्यन में वो बित्तृत गरिव्य कीटलीय व्यवाहात्र से मान्यत में वो बित्तृत गरिव्य कीटलीय व्यवाहात्र से मान्यत होता है कि मीर्थ युष में पुर्णविवाह बहुत प्रचलित था, और विवाह मान्यत्र का उच्छेट कर सकता भी किटन नहीं था। गरिवार में रुपीति वा, को मान्यत्र से एक स्वात प्रवाद से स्वात प्रवाद से स्वात प्रवाद से प्रवाद से प्रवाद से प्रवाद से प्रवाद से से किटन नहीं था। गरिवार में रुपी की से प्रवाद से प्याद से प्रवाद से प्रवाद

मीर्य पुग में निजयों की स्थिति को उन्नत नहीं कहा जा मकता। विवाहित निजयों को घर से बाहर जाने-आते की स्वतन्त्रना उस काल में प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः घर में

१. 'अमोक्षो धर्मविबाहानामिति।' कौ. अर्थ. ३।३

२. की. अर्थ. ३।२०

३. कौ. अर्थ. १।१८

४. कौ. अर्थ. १३।२

५. कौ. अर्थ. १।१२

ही रहना होता था, और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर सकती थी। कौटल्य ने लिखा है-यदि कोई स्त्री अपने पति के कुल (घर) से बाहर जाए, तो उसे छः पण दण्ड दिया जाए । पर यदि पतिकूल से बाहर जाने का कारण विश्वकार (पति से विद्रेष या विरोध ) हो. तो स्त्री इस दण्ड की मानी नहीं होगी। यदि पति ने स्त्री को कही बाहर जाने से रोका हुआ हो, और वह फिर भी (पति के आदेश के विरोध में) घर से बाहर जाए, तो उस पर बारह पण जरमाना किया जाए। यदि स्त्री पडोसी घर से परे चली जाए, तो उसे छ पण का दण्ड दिया जाए। इस व्यवस्था से सुचित होता है, कि स्त्रियाँ घर में बन्द होकर ही रहा करती थी, और पित या अन्य स्वजनों की अनुमति के बिना वे पडोसी घर से परे तक भी नहीं आ-जा सकती थी। इतना ही नहीं, स्त्रियों को यह भी अनमति नहीं थीं, कि वे अपने पड़ोसी, मिक्षक या सौदागर को भी अपने घर के भीतर आने दे। कौटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई स्त्री पडोसी को अपने घर में आने दे, या किसी मिक्षक को घर बलाकर मिक्षा प्रदान करे, या किसी सौदागर से घर के भीतर सौदा ग्रहण करे, तो उस पर बारह पण जरमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो, और बह फिर भी ऐसा करे, तो उसे प्रवंसाहम दण्ड दिया जाय। केवल स्त्री का अपने घर से बाहर जाना ही निषद्ध नही था, अपित वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा के अतिरिक्त ) अपने घर में आने नहीं दे सकती थी। इसरे की पत्नी को अपने घर मे आने देने पर जसके लिये १०० पण दण्ड का विद्यान था।

स्त्रियों को किन अज तक स्वतन्त्रना प्राप्त रहे, इन प्रज्न पर कीटलीय अर्थशास्त्र में विजयन किया गया है। इस सम्बन्ध में कीटन्य ने पुरा के आवारों का यह मत उद्धृत किया है—यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्धी, मुनावस्थ (सुल ममृद्धि से युक्त अक्ति), मार्मिक (प्राप्त के मुन्यिया), अन्वाधि (अपने नाथ काम्बन्य रखने वाले परिवार से सम्बन्ध रखने वाले प्राप्त को का पुरुष) के पास जाए, तो इसमें कोई शेष नहीं है। पर कीटन्य पुगने आवारों के इस मत से समृत्य तहीं है। कि अपने जातियों तस्त्र सत्त्र तहीं थे। उनका कथन था, कि यह जान जनना मुग्प नहीं है, कि अपने जातियों के सक्त यह स्वीकार्य था, कि दिस्यों अपने जातियों के कुल में सो बेवल उस दक्षा में बा सकती है, जब कि वह सी सो बी से सम्बन्ध स्त्री हो। कीटल्य को केवल यह स्वीकार्य था, कि दिस्यों अपने जातियों के कुल में सो बेवल उस दक्षा में बा सकती है, जब कि वहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, या कोई गीनी हो, या उस पर कोई

१. 'पतिकुलान्निध्पतितायाः स्त्रियाध्यट्पणो दण्डोऽन्यत्र विश्रकारात् ।

प्रतिविद्धायां द्वादशपणः । प्रतिवेशगृहातिगतायाच्वट्पणः ।' कौ. अर्थ. ३।४

 <sup>&#</sup>x27;प्रातिविक्षिकिभिक्षकवैदेहकानामवकाशिभक्षापण्यादाने द्वादशपणी दण्डः। प्रतिविद्धानां पूर्वः साहतदण्डः ।' को. अर्थः ३।४

३. 'परभार्यावकाशवाने शस्यो बण्डोऽन्यत्रापदन्यः ।' कौ. अर्थ. ३।४

किपत्ति आ। गई हो, या बही कोई बच्चा होने वाला हो। 'ऐसे अवसरो पर स्त्री को अपने आ निकुल में जाने से नहीं रोका जाता था। यदि कोई रोके, तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड विया जाता था। तीर्थ यात्रा आदि के प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुसति प्राप्त थी।'

कोटलीय अर्थसास्त्र मे प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के अन्य नियम यह प्रमट करने के लिये पर्योपति है, कि मीये यूग में विवाहित हिल्यों को अनेकविष बन्यनों में रहता पढता या। परदे की प्रया इस काल में भी या नहीं, यह निविचत कर सकता किटन है। कोटलीय अर्थसान्त्र में एक स्थान पर हिल्यों के लिए 'अनिक्कासिनीना' (न निकक्त वाली) विशेषण का प्रयोग किया नया है।' इससे यह सूचित होता है, कि मीये युग में दित्या प्राय घर के अन्दर ही रहा करती थी। पर-पुरुषों से मिलना-जूलना मी उनके लिये निषिद्ध था। पर वे परदे में भी रहती थी, इस विषय में कोई निर्देश कोटलीय अर्थपात्र में बाती मिलना।

मीर्य युग मे विवाह के लिए कौन-मी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध में मी कुछ सूचनाएँ कीटणीय अर्थशान्त्र में विद्यमान हैं। कौटत्य ने लिला है, कि स्त्री बारह साल की आयु में 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या बालिय) हो जाती है, और पुरुष सोलह माल की आयु में।' मम्मवत, इम आयु से पूर्व स्त्री या पुरुष को विवाह करने की अनुमित नहीं दी जानी थी।

कीटत्य की सम्मति से स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन मन्तान की उत्पत्ति ही था, यह ऊपर
ज्लिंजा जा चुका है। अन यह कप्पान कर सकता अस्पता तड़ी हैं. कि मीये गुप में स्त्रियों
प्राय विवाह करके परिवार से ही जीवन व्यतीत किया करती थी। पर इस काल में ऐसी
दित्रयों की मी मना थी, जो गोणका, रूपाजीवा, दामी आदि के रूप से जीवन विवाह
किया करती थी, और जितसे राज्य का गुग्तचर विभाग अनेकविष कार्य लिया करता
था। राज्य के मुग्तचर विभाग से इन त्रियों का कार्य अपन्त महत्त्वपूर्ण होता था।
स्तरन कप से इस प्रकार के यन्ये करलेवाली त्रियों पर हम इसी अभ्याय से आगे
चलकर प्रकार अर्थे।

 <sup>&</sup>quot;पतिज्ञातिमुक्तावस्वप्रामिकान्वाधिनिश्वकीज्ञातिकुकानामन्वतमं पुरुषं गन्तु-मनीवः" इत्याचार्याः । समुख्यं वा ज्ञातिकुकं कृतो हि साध्योजनस्य छसं मुक्त-मनीवः" इत्याचार्याः । समुख्यं वा ज्ञातिकुकं कृतो हि साध्योजनस्य छसं मुक्त-प्रतिकृत्यमनम् । इत्याचिक्यं । इत्याचिक्यं प्रतिकृत्यमन्वानिक्यं ।

२. कौ. अर्थं. ३।४

३. की. अर्थ. ३।१

४. 'द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति । वोडशवर्षः पुमान् ।' कौ. अर्थ. ३।३

सती की प्रया मारत मे चिरकाल से रही है। मीयं युग मे यह मया थी या नही, इस विषय में कोई निरंस कीटलीय अर्थवास्त्र में उपल्ब्य नहीं होना। पर श्रीक विवरणों द्वार इस काल में इस प्रया की बता सूचित होती है। डायोडोर सके अनुसार ३१६ ई० पूर में जब ईरान के एक युद्ध में एक मारतीय सेनापित की मृत्यू हो गई, तो उसकी दोनों पत्तियों में सती होंने भी इच्छा प्रया की। बढ़ी पत्ती की मतान थी, अत श्रीक सेनापिता ने उसे अपने पति के सब के साथ मती नहीं होने दिया। पर उन्होंने दूसरी पत्ती को सती हो जाने की अनुमति प्रदान कर हो। इस स्त्री को उस दम से बस्त्रो और आमूमपों से अल्कृत किया गया, जैसे कि विवाह के समय किया जाता है। जब वह पति की चिता के समीप पहुँची, तो उसने अपने सब समझिन्यों और परिकास दिया। इसके एक्यात उसने अपने सब समझिन्यों और परिकास विवाह ते सिंद दिया। इसके एक्यात उसने अपने सब समझिन्यों और परिकास विवाह तो और वह चिता पर चढ़ कर अपने पति को बनल में छेट गई। सारी सेना ने तीन वार विवा की परिकास की, और उसके बाद चिता को आम लगा दी गई। अब बहन उस क्षत्र नाम विवास की परिकास की, और उसके बाद चिता को आम लगा दी गई। अब बहन उस क्षत्र नाम ने की नाम पहुँची, तो उसने अपने मा साम को साथ पहुँची, तो उसने स्त्र सो पिरकास को उस स्वास पत्र सी निकास की स्तर सी की साथ पहुँची, तो उसने स्वास साथ साथ है।

महामारन के अनुनार माद्री अपने पति पाच्यु के नाथ ननी हुई थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन बन्यों में मिन्ने हैं, विनमें यह आत होता है कि भारतीय अनता के किनियय वर्षों में यह प्रथा अल्यान प्राचीन कारू में भी प्रचीन्त थी। अत यह सर्वेषा सम्मव है, कि मौर्य वृग में भी सती प्रथा भारत के कित्यय प्रदर्शा तथा वर्षों विकास हो।

## (३) चार आश्रम

कीटलीय अपंशास्त्र मे जैसे मानव नमात्र को चार वर्षों में विमक्त किया गया है. वैसे ही मानव जीवन के चार विमाग किये यो है, जिनकी सजा आपमां थी। ये आध्यम ब्रह्मचर्य, गृहस्य वानप्रस्थ और परिजाक (सम्यान) है। कौटस्य ने इन चार आध्यमों के क्यां या 'स्वयमें इन प्रकार निरूपित किये हैं—जहावारों के स्वयमें स्वाध्याय, अनिकार्ष्य (स्वात), अमिन्तेक, मेंश्रवत (स्वाता इरार निवाह), आपनों (गृ०) के प्रति प्राणानिकती (चाहु उसमें प्राण तक क्यों न चले जाएँ) वृत्ति (सेवा या मस्ति) है। आचार्य के अभाव में ब्रह्मचर्या के लिये यह आव्यक्त समझ जता था, कि वह गुरुपुत्र या अपने सबह्मचारी (तहसाठी) के प्रति यही वृत्ति रहे। पृहस्य के स्वयमं अपने कर्मा थेया वस्ये हारा आविष्यका कमाना, तुच्य स्थिति के ऐते परिवार में विवाह करना जिसका स्वृत्ति (गोत) अपने परिवार के वृत्ति ऐते परिवार में विवाह करना जिसका स्वृत्ति (गोत) अपने परिवार के वृत्ति ऐते परिवार में विवाह करना जिसका स्वृत्ति (गोत)

<sup>?.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan ) pp 567-568

सहवास) और देवता, पितर, अतिथि तथा भत्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में अपनी आमदनी का व्यय करना, और इसके पश्चात जो शेष बचे उससे अपना निर्वाह करना है। वानप्रस्य के स्वधमें ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना, भमि पर शयन करना, जटा घारण करना, अजिन (मगचर्म) ओढना, अग्निहोत्र तथा अभिषेक करना, देवता, पितर तथा अतिथियो की पूजा करना और वन्य आहार (जगल से प्राप्त होने बाले भोज्य पदार्थों) द्वारा निर्वाह करना है। परिवाजक के स्वधमं इन्द्रियों पर पुणे समय रखना, अनारम्भ (कोई भी पेशा या धन्धा न करना), निष्किञ्चनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना), सञ्जत्याग (किसी की मी सगति न करना या अन्य लोगो के साथ मिलकर न रहना), अनेक स्थानो से मिक्षा ग्रहण कर निर्वाह करना, जगल में निवास करना तथा बाह्य और आम्यन्तर पवित्रता रखना है। कीटल्य ने जिस दग से चारो आश्रमों के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है, वह स्मृतिग्रन्थों से अनेक अशो में भिन्न है। कौटल्य की दृष्टि में गृहस्य आश्रम का महत्त्व बहुत अधिक था। इसीलिये उन्होंने सबसे पूर्व गृहस्य के स्वधर्म का ही प्रतिपादन किया है। उनकी सम्मति मे जैसे प्रत्येक मनध्य को अपने वर्ण के स्वधर्म मे स्थिर रहना चाहिये,वैसे ही यह भी आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्रम-धर्म का भी अविकल रूप से पालन करें। स्व अर्म का पालन करना कीटल्य की सम्मति में बहुत उपयोगी है. और राज्यसंस्था का एक महत्वार्ण कार्य यह है. कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म में स्थित रखे। प्रत्येक मनप्य के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन में व्यापत रहे, और इस प्रकार अपने शरीर मन तथा बद्धि को मली मौति विकसित कर गृहस्य आश्रम मे प्रवेश करे। गृहस्य की अनेकविध उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल अपनी पन्नी और मन्तान का पालन करना ही उसका कर्तव्य था,पर उसके लिये यह भी आवश्यक था कि वह अपनी माता, पिता, नावालिंग भाई बहन और अपने परिवार की विधवा स्त्रियों का भी भरण-पोषण करे। जो ऐसा न करे, उसके लिये बारह पण दण्ड का विधान था।

कीटत्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य अपने इन कर्तव्यो की उपेक्षा न कर सके। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई मनुष्य अपनी पन्नी और सत्तान के भरण-पोषण की समुचिन व्यवस्था किये विचा ही प्रवस्था प्रहण करे (पिद्याजक बने), तो उसे पूर्वमाहस दण्ड दिया जाए। यही रण्ड उस व्यक्ति के लिये भी है, जो किसी एती को प्रवच्या है। केवल ऐसे मनुष्य ही परिवाजक बन सके, विनकी सत्तान

१. की. अर्थ. १।३

२. 'ब्रह्मचर्य चाषोडशाद्वर्षात् । अतो गोदानं दारकर्म च ।' कौ. अर्थ. १।४

अयत्यवारं मातापितरौ भातृनप्राप्तव्यवहारान् भगिनीः कन्या विधवास्त्राविभातः शक्तिमतो हावशपणो बण्डः। कौ. अर्च. २।१

४. 'पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रवजतः पूर्वस्साहस दण्डः, स्त्रियं च प्रवाजयतः ।' कौ. अर्थ. २।१

उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो. और जिन्होंने धर्मस्यों (धर्मस्य न्यायालयों के न्यायाधीक्षों) से परिवाजक होने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा न करे, उसे दण्ड दिया जाए। 'साम ही, कौटल्य ने यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिव्राजक जनपदों में न आने दिये जाएँ, जिन्होने कि बानप्रस्थ हुए बिना प्रवज्या ग्रहण की हो।ै मीर्य-युग से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू० मे भारत मे अनेक नये धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादर्भाव हुआ था, जिनमे बौद्ध,जैन और जाजीवक प्रधान थे। इन धर्मों के अनुयायी प्राचीन आध्यम-मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आर्य शास्त्रों के अनुसार चार आश्रम मानद जीवन की चार सीढियो के समान है। ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवनियाँ गहस्य होने के अधिकार प्राप्त करते हैं। पर यनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्य आश्रम में ही नहीं बिता देना चाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यो का पालन कर चुकने के परचान् मनुष्य को वानप्रस्थी मी बनना चाहिये और अन्त मे सन्यास लेकर अकिवन वृत्ति स्वीकार करनी चाहिये। पर बौद्ध सदश सम्प्रदायों के अनयायी इस आश्रम मर्यादा का पालन नहीं करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आयु मे प्रवृज्या ग्रहण कर मिक्षु बन सकने थे। इसका परिवाम यह हुआ, कि हजारो लाखो किशोर वय के व्यक्ति मिश्रु बनकर जीवन व्यनीत करने लगे, और उन्होने गृहस्य धर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन भौराणिक धर्म के अनुयायियो पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और धर्ममुत्रो के आचार्यों ने भी यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मन्ष्य परिव्राजक वन जाए, चाहे बह ब्रह्मचर्य आश्रम मे हो और चाहे गृहस्य या वानप्रस्य आश्रम मे। पर यह बात कीटल्य को पसन्द नहीं थी। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही परिद्राजक बन सके, जिल्होने कि अपनी सन्तान, पत्नी और अपने सब कुटुम्बी जनों के भरण-योषण की सम्बित व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो चकी हो, और जिल्होने प्रक्रज्या लेने केलिए धर्मस्थ से अनुमति प्राप्त करली हो।

कीटत्य को न्त्रियों का परिवासिका बनना भी पसन्दनहीं था। मौर्थपुण से पूर्व बहुत सी न्वियों ने भी प्रवस्ता प्रत्य कर मिळुणी बनना प्रारम कर दिया था, और सिशुणिओं के पूषक् सभ स्थापित हो गये थे। इस दशा ने कोटत्य के शह खबस्त मन्तर के आवयस्त्रा हुई थी कि सिंद कोई नियों को परिवासिका बनाए, तो उसे पूर्वसाहम रूप्त दिया आए। पर टस व्यवस्था के होते हुए भी मौर्थपुण में परिवासिकाओं का सुवेधा अमाव नहीं था।

१. 'लुप्तव्यवायः प्रवन्नेदापृच्छ्य वर्मस्थान् । अन्यवा नियम्येत ।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'बानप्रस्मादन्यः प्रवाजितआवः...नास्य जनपवमुपनिवेशेत ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;यदहरेव विरुक्त तदहरेच प्रवजेत् जनाडा गृहाडा अहासर्यदिव वा परिप्रजेत्।' सापस्तस्य अर्मपुत्रः

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसी परिवाजिकाओं का उल्लेख आया है, जिनका उपयोग गूढ-पुरुष या गुप्तचर के रूप में किया जाता था।'

# (४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ

मीर्ययुग में बहुत-सी रित्रवाँ ऐसी मी होती थीं, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न विता कर गणिका, बेच्या वा रूपाड़ीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से जीवन-सापन किया करती थीं। इन रित्रयों को मुस्यतया तीन वर्षों में विमक्त किया जा सकता है। राजकीय सेवा में कार्य करनेवाली रित्रयों जिन्हें 'णिका' कहते थे, रूपाबीवाएँ जो स्वतन्त्ररूप से पेबा करती थीं, और ऐसी रित्रयों जो गुरवाद के रूप में कार्य करती थीं। इन तीनी प्रकार की रित्रयों के सम्बन्ध में कीटनीय अर्थवालन द्वारा परिचय प्राप्त होता है।

१. कौ. अर्थ. १।१२

 <sup>&#</sup>x27;गणिकाध्यक्षः गणिकान्त्रयामगणिकान्त्रयां वा रूपयौवनिशिल्पसम्पन्नां सहस्रेण गणिकां कारयेल्।' कौ. अर्थ. २।२७

३. 'कुडुम्बाघेंन प्रतिगणिकाम् ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;सौभाग्यालक्कारवृद्धा सहस्रेण बारं कनिक्ठं मध्यमुक्तमं बाऽऽरोपयेत् । छत्र-मृङ्गारस्यजनिविकारयेत् च विज्ञेवार्यम् ।' कौ अर्थः २।२७

ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था, और तभी से ये राजदरवार मे नृत्य, गायन आदि के कार्य प्रारम्भ कर देती थी। '

जब कोई गणिका अपना रूप यौवन खो देती थी, तो उसे कोछानार या महानस (सोईमर) में कार्य करने के लिये मेज दिया जाता था, या उससे मातृका (परिचारिका) का कार्य लिया जाने लगता था। 'गणिकाओं की रखा पर राज्यकी ओर से विशेष ध्यान दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी गणिका की माता, बृहिता या वपटासी को स्वता पत्ता या, चयके लिए उत्तम साहम दल्क का विचान था। 'यह अपराध बार-बार करने पर करक की माजा अधिक कर दी जाती थी।

राजा द्वारा गणिकाओं को अन्य पुरुषों के साथ भोग करने का भी आदेश दिया जा सकता था। यदि कोई गणिका राजाता से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार करे, तो उसके विश्वे अत्यन्त कठोर दण्ड की अवस्था थी। यह दण्ड या तो एक सहस्र शिका (कोडों) का होता था, और या पीच हजार एक जुरमाने का।

जो स्त्रियाँ राजकीय भेवा मे न रहती हुई स्वतन्त्र रूप से पेशा करती थी, उन्हें रूपातीवा (क्रप द्वारा आजीविका कमाने वाली) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का हुगना मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था। 'राज्य की और से एक पृथक पुत्र प्रस् पृथ्व) इस कार्य के लिखे निष्युक्त किया जाता था, कि वह इस रूपाजीवाओं की आमदनी, स्थित आदि का परिजान रखे। रूपाजीवाओं का यह करेब्य माना जाता था, कि वे अपनी आमदनी आदि के सम्बन्ध मे इस राजबुख्य को सुक्ता देनी रहे। '

स्पानीवाओं के जिये यह आवस्यक समझा जाता था, कि वे गीत (गायन), वाय (बादन), गाद्य (पढ़ने), नृत्य, नाट्य, अकर (जिलने), चित्र (वित्रकारों करने), नेथा, त्रेणु और मृदङ्क को बजाने, पर-चित्त-त्रात (दूसरों के मनोभावों को समलने), कैंपायियां साम्य (विचित्र कहार की मुगनिवयों का प्रयोग करने और मालागें, बनाने), कैंपयियांस, दूसरों को आकृत्य करने और उनके मन को अपने में कैंप्टिन करने की कलाओं में प्रयोग

१. 'अष्टवर्षात्प्रभति राज्ञः कृशीलवक्तमं कृषात्।' कौ. अर्थः २।२७

२. 'गणिका दासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म बुर्यात् । सौभाग्यभङ्गे मान्कां कुर्यात ।' कौ. अर्थ. २।२७

३. 'मातृकादुहितृकारूपदासीनां घात उत्तमस्साहस दण्डः ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;राजाः या पुरुषमनभिगच्छन्ती गणिका किकासहस्रं लभेत, पञ्चसहस्रं वा दण्डः ।' कौ. अर्थः २।२७

५. 'रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं बद्युः।' की. अर्थ. २।२७

६. 'गणिका भोगमार्यात पुरुषं च निबेदयेत्।' कौ. अर्थः २।२७

हों।' उनका प्रश्नान कार्य नृत्य, नाट्य, संगीत आदि द्वारा लोगो का मनोरञ्जन करना होना या, यञ्जपि वे मोग के लिये अपने धरीर को मी उनके अपित किया करती थी।

क्याजीजाएँ अपना पेशा करती हुई किन व्यवस्थानों की जयोग रहती थी, इस विषय में में में तित्रय निरंज कीटलीय जयंशास्त्र में विद्यमान है। जब कोई क्याजीजा किसो पुरुष से मीय-मुनक्त प्राप्त कर ले, पर उसके प्रति विद्यमान है। जब कोई कर तो उस पर उस अस्त्राधि से दुस्ता जुरमाना किया जाता था, जोकि उसने मोयशुल्क के रूप में प्राप्त की हो। यदि रूपाजीजा पुण्य में मोयशुल्क प्राप्त कर लेने पर और उसके घर आजाने पर उसे मोय म करते है, तो उसे मोयशुल्क का आठ मूना जुरमाना देना होता था। पर यदि रूपाजीजा पुज्य के रूप होने के कारण या उसमें पोरुष का अमान होने के कारण उससे मोग करते से स्कार करे, तो जे हर क्याजीजा को मोग करते से स्कार करे, तो अहे वह स्थाजीज नहीं होती थी। यदि कोई पुण्य क्याजीजा को निर्माद त्रित के सारण उससे मोग करते से स्कार करे, तो अह स्थाजीज नहीं होती थी। यदि कोई पुण्य क्याजीजा को निर्मादित मोगलुल्क प्रदान न करे, या रूपाजीज के प्रसासकर उसके आमूणणो या वस की चोरी करे, तो उसे मी रूपाड दिया जाता था, और इस रूपा की माना भोगशुल्क या जोरी किसे मोद प्रयूप्त करते पर और उसे किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुष्प के हिसे अन्य के अपल करने पर और उसे किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुष्प के हिये अन्तेविषय एथा का विधान था।

सीधे युन के तमां में क्याजीवाओं के लिये पृषक् रूप से स्थान मुरक्षित रखा जाता था। केटिया ने फिला है, कि रूपाजीवार, नायने पाने वाले और क्यार्थ, नगर के दक्षिणी मान में निवास करें। नगर के दार्थी मान में पब्बाज, मुरा (बराब) और मान की दूकानों के लिये मी स्थान रखा गया है। में ना के स्कत्यावारों (छावनियों) तक में स्थानीवाओं को स्थान दिया जाता था। 'स्याजीवार्थ अकेली रह कर ही अपना पेशा नहीं करती थी, अपिनु ऐसा प्रतीत होना है कि मौर्थ यूग में उस स्थार के सफ्टम भी विद्यान थे, किन्हें वनेमान समय में चक्रण कहते हैं। रत्ते स्थालकों को 'बन्यविपोयक' कहा जाता था। कोश के कोश हो जाने पर राजा कित विविध उपायों हात कोश की बृद्धि करे, इनका निक्यण करते

 <sup>&#</sup>x27;गीतवावपाठमन्तनाट्याक्षर चित्र वीणावेण मृदङ्ग परचित्तज्ञान गन्थ मान्य संमूहन-संपादन संवाहन वैशिक कलाज्ञानानि गणिका दासी. . ग्राह्यतो राजमण्डलादाजीवं कुर्यात्।' कौ अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;भोगं गृहीत्वा द्विवत्या भोग द्विगुणो वण्डः। क्यांत भोगापहारे भोगमध्दगुणं दशात् अन्यत्र व्याधिपुरुववीचेन्यः।' कौ. अर्थः २।२७

३. 'गणिकाऽऽभरणार्थं भोगं बाऽपहरतोऽव्दगुणोदण्डः।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;पक्वान्नसुरामांसपन्याः रूपात्रीवास्तालापचारा वेद्याच्च दक्षिणां दिशमधिवसेमः ।' कौ. अर्थ. २१४

५. 'रूपाजीवाश्चानुमहापथम्।' कौ. अर्थ. १०।१

हुए कीटन्य ने लिखा है कि बन्धकिशोषक राजग्रेष्या (बो राजा की सेवा के लिये मेजी जाने भीग्य हो), परमक्ष्य पौकार (अल्पल रूपवती और बौकत सम्मक) रूपाजीवाजों हारा कोश एक्त कराएँ। 'इ देती प्रकार सभ-जनगरों के साथ-मुख्यों में किस प्रकार मेद उत्पन्न किए जाएँ, इस विषय का प्रतिपादत करते हुए कोटलीय अर्थबात्म ने यह कहा गया है, कि बयक्ति-पोषक परसक्य यौकार त्यां त्यां में स्वत्य के उत्मत करें। 'इससे यह सूचित होता है, कि वन्यक्तिपोषक सकक व्यक्ति बहुतन्ती रूपाजीवाजों को अपने पास रखा करते थे, और उनमें पंचा कराया करते थे।

राज्य की सेवा में जो गणिकाएँ होती थी, उनकी स्थिति प्राय. दासियों के सदृश हुआ करती थी। उन्हें जीवनपर्यन्त राज्य की मेवा में ही रहना पढ़ता था। पर बन देकर उनके िक्ये स्वतन्त्रता प्राप्त कर वक्ता भी सम्भव था। यिषका चौदीस हजार पथ देकर अपनी स्वतन्त्रता सरीद सकती थी। "णिकाओं की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जो इतनी अधिक कीमत निर्धारित की गई है, उससे यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि उनकी आमदमी बहुत अधिक होती थी।

मीर्स युग मे स्त्रिया का एक ऐमा वर्ग भी था, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानागारों मे आमन्तुको की सेवा के जिये रखा करने थे। कीटरूप ने के हरें पेशकरूपा दासी की सजा दी है। सम्मवत , ये भी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थी, जो मदापान के जिये आये हुए पुरुषों की सेवा और मनोरञ्जन का कार्य करती थी। इनसे गुजवर का कार्य भी लिया जाता था। जब मदापान करने वाले लोग मुरा के प्रभाव से बमुख हो जाते थे, तो ये उनके मनोमावों का पना लगाया करती थी।

मीयों के शासन से मुल्तकरों (मृड दुख्यों) का स्थान वह महत्त्व का या। इनके सम्बन्ध में हमने अस्म देखेद रूप से विचार किया है। बहुत-सी दिख्यों भी परिवाजिका, सामी, मिळ्यों, तर्तकी आदि के बेश बनाकर मुख्यद विचार में कार्य करती थी। हमें यहाँ इन पर पुबक् रूप से प्रकाश डालने की आवस्थकता नहीं है।

# (५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद

कौटलीय अर्थणास्त्र के अनुशीलन में ज्ञात होता है, कि मौर्य युग से बहुत-से ऐसे लोग भी से, जिनका कार्य जनता का मनोरजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निस्न

- १. 'बन्धकिपोषका राजप्रेध्यानिः परमरूपयौवनाभिः कोशं संहरेयुः । ' कौ. अर्थः ५।२
- २. 'बन्धिकियोवकाः...स्त्रीभिः परमरूपयौवनाभिस्सङ्घमुख्यानुन्मावयेयुः।' कौ. अर्थः ११।१
- 'निस्क्रयश्चर्रावशंतिसाहस्रो गणिकायाः ।' कौ. अर्थ. २।२७
- 'वणिजस्तु संबृत्तेषु कस्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलरूपाभिरागन्तृनामवास्तव्यानां च आर्यरूपाणां मत्तसुन्तानां भावं विद्यः।' कौ. अर्थ. २।२५

लिखित में —  $(\xi)$  नट-नाटक करलेवाले,  $(\gamma)$  नतंक-नावने वाले,  $(\xi)$  गामक-गाने-वाले,  $(\Psi)$  वादल-नाता बवाने वाले,  $(\xi)$  शाग्वीवन-निवय प्रकार की बेलियों बोल कर अपनी वाणी डारा लोगों का मनोरञ्जन करते वाले,  $(\xi)$  कुडीलब-नगांश दिखाने वाले,  $(\Psi)$  ज्वक-रस्ते पर नावने वाले, (Z) सोमिक-मदारी, और  $(\Psi)$  चारण !

में सब गींची और नगरों में आकर अपने-अपने शिल्प का प्रदर्शन किया करने थे।
तमाया (श्रेक्सा) दिखाने के जिन्ये इन्हें पाँच तथा प्रेक्षातेवन (तमायों का गुरूक) देना होता
या। "बहुवा श्रेक्षाओं की व्यवस्था में गों इत्तर सामृहिक रूप से की जाती थी। इस सक्षा में
प्रेक्षा के लर्च को पूरा करने के लिन्ये तब कोई अध्य प्रदान किया करने थे। जो प्रेक्षा के लर्च
का अध्य प्रदान नहीं करना था, यह न दखर्य केखा देल सकता था, और न उसके स्वकत हो
प्रेक्षा को देखने या लिक्स के लिन्ये उपित्यन हो तकते थे। यदि कोई स्थ्यक्र कर में (छिपकर) प्रेक्षा
को देखने या सुनने का जल करना था, उसे अपने कथा का गुनाग प्रदान करना परदा था।'
कोटल्य की सम्मति में ये नट,नर्तक, वादक आदि बनता के कार्य में विष्य डालने वाले होते
हैं, अन ऐसी व्यवस्था को जानी चाहिये जिसमें कि ये 'कर्पविक्य' न कर तके। क्योंकि
प्राप्त पात्र पात्र निरायय होते हैं, और उनके निवासी सेती पर ही अपनी आवीविका के लिये
आधान रहते हैं, अत नट, नर्तक आदि को जामों में वाकर लोगों के कार्य में विष्य नहीं राज्ये
देना चाहिते। "कोटल्य को तो यह सी अभिस्त नहीं था, कि यागों में आप में प्राप्त प्रदान होते हो, अत कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वाप्त कर सेता होते हों, वाले कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वाप्त सेता सेता होते हों, अत नर, नर्तक कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वाप्त से अपने आवीविका के लिये
आधान होते हैं, अत नर, नर्तक आदि को आयों में वाकर लोगों के कार्य में प्रमाद-प्रमोद और
दिख्त कि लिये शालाओं तक कार्ति कार्य कार्य आर्थ होते हैं।
विकास किये अपने अपने कार्य होते हैं।

ययिष कौटल्य आमोद-प्रमोद के निमित्त निमित शालाओं और जनपदो में मट, नर्तक आदि हारा प्रवीक्षत शेला को अच्छी दृष्टि में नहीं देखते थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि सीर्थ युग में अनता के मनोरच्य नहीं कि सीर्थ जनेकविष साथन विषयान थे। उस सूचा में अक्षान युक्त के लिये जनेकविष साथन विषयान थे। उस सूचा में अक्षान युक्त का का उस सीर्थ होते होती थी, जिनमें के के लुप्य का का का राज्य करते थे, और कुछ में केवल प्रमुख में अक्षा पुरुष के सीर्थ कर होता है होते थी, जिनमें से केवल पुरुष का का का स्वाप करते थे, और कुछ में केवल दिवसी। इन्हें कमा पुरुष क्षा प्राची आ रही होता है।

 <sup>&#</sup>x27;एतेन नटनर्तकगायकवायकवाय्क्रीवनकुद्दीलवष्लवकसौभिकचारणानां स्त्रीध्यय-हारिणां स्त्रियो गढाजीवादच व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. २।२७

२. 'तेषां तुर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रेक्षाबेतनं दबात्।' कौ. अर्थ. २।२७

प्रेक्शायामनंत्रादः स्वस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न श्रवणेक्षणे च हिमुणमंत्रां दद्यात्। कौ. अर्थ. ३११०

४. 'नटनर्तनगायनबादकवाग्जीवनकुत्रीलवा वा न कर्मविष्नं कुर्युः, निराश्रयत्वात् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पृथ्वाणाम् ।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'न च तत्राराम विहारार्थाः शालास्त्युः।' कौ. अर्थ. २।१

६. 'व्ययक्रीडाइच वारपेत्।' कौ. अर्थ. २।१

या। कीटरूप ने विवान किया है, कि यदि कोई स्त्री पति की अनुमति के बिना दिन के समय स्त्रीप्रता देखने के दिवे जाए, तो उत्त परछ पण जुरमाना किया जाए, और यदि पुरुष प्रेक्षा देखने जाए, तो वारह पण। रात्रि के समय इन प्रेक्षाओं को देखने जाने पर दश्क मी मात्र प्राचन कर दो जाए। 'जो व्यक्ति रङ्गमण्ड पर ताह्य कर के आवीकिंग कमाते थे, उन्हें 'रङ्गोपजीविं कहा जाता था। दिवयों और पुरुष दोनों ही रङ्गोपजीविं होते थे, इसीछिये कोटरूप ने 'रङ्गोपजीविं और 'रङ्गोपजीविनों दोनो दावर प्रवृक्त किये हैं।' वर्षा प्रसु दो विवयं प्रकार के हुवीछियों को यह जनुमति नहीं थी, कि वे पुम-पुनवन प्रकार प्रतृक्त किया को प्रकार पर हमें के दिवयं विवयं प्रकार के हुवीछियों को यह जनुमति नहीं थी, कि वे पुम-पुनवन प्रकार प्रकार कर मके।' उन्हें एक स्थान पर रहने के दिव विवयं किया जाता था।' पर अन्य समय पर वे देश, परिचार (बोप), जाति, पेश जादि की प्रधाओं के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। पर कीटरूप इन सब को 'चोर' समझते थे, यदापि वे 'अचार' माने जाते हुए अपने कार्यों का सम्पादन किया करते थे। इनके सम्बन्ध में कीटरूप का यही विवान है कि इन्हें दश-पीडन (जनता को जित पर्वेचन) से पोला जा।'

नट, नर्तक, बादक आदि के अनिरिक्त अन्य भी अनेकिवन व्यक्ति मौर्षे युग में जनता का मनोरच्यन किया करने थे। ऐसे लोगों का एक वर्षे "कुहक" कहाता था," ओर एक "अदिति-कीशिक"। कुहक सम्भवत जादुपरों को कहते थे। अदिति-कीशिक ऐसे मिलुकों को नक्षा थी, जो देवताओं ऑर तथीं के विषयट प्रदिश्ति कर मिला माँगा करते थे। "विशास्त्रदत के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षम में निगुणक नामक एक गुरुतवर का उपलब्ध, जो साथु के भये में मुमना हुआ लोगों को समराज का चित्रपट दिखाता था, पार इस प्रकार जनता के गुल मेंदों का पना लगाता था। इसी प्रकार के मिलुओं को कीटन्य ने "अदिति-काशिक कहा है।

जनता के सामूहिक मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद के लिये जहां नट, नर्तक, कुशीलव आदि प्रेक्षाएँ किया करने वे, वहाँ कतिपय अन्य भी ऐसे साथन वे जिनसे

 <sup>&#</sup>x27;विवा स्त्रीप्रेक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः । युक्षप्रेक्षाविहारगमने हादशपणः । रात्रौ हिगुणः ।' कौ. अर्थ. ३।३

२. कौ. अर्थ. २।२७

३. 'कुक्कीलवा वर्षारात्रमेकस्या वसेयुः।' कौ. अर्थ. ४।१

४. 'कामं देशजातिगोत्र चरण मैथुनावभासेन नमंग्रेयुः।' कौ. अर्थ. ४।१

५. 'एवं चोरानचोराल्यान् विश्वकारुकुञ्जीलवान् । भिक्षकान् कुहकांत्रचान्यान् वारयेहेशपीवनात् ।" कौ. अयं. ४।१

६. कौ. अर्थ. ४।१

७. 'तेन हि ध्वजेनादितिकौशिकवदस्य मात्बान्यवा अक्षेरन ।' कौ. अर्थ. १।१७

जनता सामृहिक रूप से अपना मनोरञ्जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और प्रहबण के रूप में थे। कौटल्य ने विहारशालाओं का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता उन्हें पसन्द नहीं थी। समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमें लोग यथेप्ट सुरापान किया करते थे और साथ ही अन्य अनेक प्रकार से भी मनोविनोद करते थे। समाजों के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा का निर्माण ही कर सकते थे, अपित उन्हें यथेष्ट सुरापान की अनुमति भी देदी जाती थी। राजा अशोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, ओर उन्होंने एक नये दश के समाजो का प्रारम्भ कराया था, जिन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेगे। प्रहुवण भी एक प्रकार के सामहिक समारोह होते थे, जिनमें भोज्य और पेय पदायों का प्रचरता से उपयोग किया जाता था। इनमे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्यय का अपना अंग प्रदान करते थे, ओर जो अपना भाग न दे, उसे दुगना अंग जरमाना देना पडता था। कीटलीय अर्थशास्त्र मे 'समाज' के साथ 'यात्रा' शब्द मी आया है। सम्भवत , सामूहिक मनोरञ्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थी। अर्थशास्त्र से इनका स्वरूप रपट नहीं होता। अशोक ने पराने ढग की यात्राओं के स्थान पर 'धर्मयात्राओं' की परस्परा का प्रारम्भ किया था. जिनका हम इस ग्रन्थ में आगे चल कर उल्लेख करेंगे। जिस प्रकार अशोक ने पूराने ढग के समाजों के स्थान पर नये धार्मिक समाजों का सूत्रपात हिया, वैमे ही धर्म-यात्राओं का भी।

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगों के आमोद-प्रमोद का एक साधन निकार भी था। मैंगन्यान ने लिला है—तीमरा प्रयोजन जिनके लिये राजा अपना महल छोडता है शिकार
ने लेन जाता है। इस प्रयोजन में बद बहे क्वियन राजी के अनुमार प्रभाव करता है।
निजयों की भीड उसे घेर रहती है, और त्रिज्यों के घेरे के बाहर वरछे वाले रखे जाते हैं।
मार्ग का चिन्ह रन्मों से डाला आता है, और इन रहसों के भीतर से हॉकर जाना पुष्प
और न्त्री दोगों के लिये समान रूप सं मृत्य है। डोल और झोझ लिये हुए लोग इस तरल के
आगे-आगे चलते हैं। राजा घेरे के भीतर से घिकार लेल्ता है, और एक चतुतरे से तीर चलता है। उसके बणल में यो या तीन हिष्यादकर हिज्यों ने बड़ी रहती हैं। यदि बहु
खुंल मैदान में विकार करता है, तो वह हाथी की पीठ पर ने तीर चलता है। दिश्यों में
छुठ पत्र के मीतर रहती हैं, डुल छोड़ी पर पर ने दी सब प्रकार के
अरन-सहनों से मुसल्वित होती है, मानों वे किसी चढ़ाई पर जा रही हो।

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार के लिय सुरक्षित होता था। ऐसे वन के चारो ओर गहरी खाई होनी चाहिये, और उसमे

१. 'उत्सवसमाजयात्राचु चतुरहस्सौरिको देवः।' कौ. अर्थ. २।२५

२. 'भक्ष्यपेयदाने च प्रहवणेव द्विगुणमंत्रां दक्षात्।' कौ. अर्थ. ३।१०

३. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण वृ. ३५

प्रवेश के लिये केवल एक द्वार बनाया जाना चाहिये। वन में नाना विश्व सुरवाद फलो के वृक्ष, निकुच्य, म्राहियों और कोटों में विहीन बुख होने चाहिये, और साथ ही एक प्रिवर्तन जलाधाय भी, जो कि अनेक विघ जीव जनुजों में परिपूर्ण हो। इस वन में सिखाये हुए विविध चौराये और ऐसे सिख और अन्य अनली पद्म भी होने चाहिये विजक्त केत्र आरे दौत निकाल दिये गये हो। इनके जाति रिका हाथी, हिंबनी, हाथी के बच्चे और विविध प्रकार के मुग भी इस बन में होने चाहिये। निस्तर्यन्त, इस प्रकार के बन को राजा विहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, क्यों कि वहीं उसे किसी प्रकार का मय नहीं होता था।

सर्वसाधारण जनता के मनोरञ्जन के लिये भीर्थ युग मे चिडियाघरो, मृगवनो और सर्पघरो की भी सत्ता थी। इनके सम्बन्ध मे पहले लिखा जा चुका है।

# (६) सुरा, पानगृह और द्यूतशालाएँ

मैगस्थनीज ने लिला है, कि मारलीय पड़ों के अतिरिक्त और कभी मिदरा नहीं पीते, 'पर कोटलीय अर्थवाश्य के अनुवीलन से आत होता है, कि मीमें यूग मे मुरापान का पर्याप्त प्रचार था। मुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध मे पहले प्रकाश डाला वा जुका है। इस काल से अनेक प्रकार की मुराप्त बनायो जाती थी, और उनके निर्माण तथा क्य-विकश्य पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरीं, प्रामों और न्क्रन्यावारों से सर्वेत्र मुरा के विकस्य पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरीं, प्रामों और न्क्रन्यावारों से सर्वेत्र मुरा के विकस की व्यवस्था थी। 'पर मुरा के सेकन कां नियन्त्रण से रखने के लिये यह उपयोगी समझा जाता था, कि किसी एक स्थान पर शाद की बहुत-सी हुकाने न हो। 'सुरापन के लिये ऐसे पानवृह बनाये जाते थे, जिनमें अनेक करवाएं (कमरे या कक्ष) हुआ करते थे। प्रत्येक कठ्या मे पुषक व्यवस्थाः आ आत्म मुक्कर बन्दुओं स सूरिजन किया जाना था। ' पानवृहों के स्वामी योणक के कन मुरा है। अपने प्रवास्त करते थे। कीटल ने इस्त देश की स्था

 <sup>&#</sup>x27;तावस्थात्रमेकद्वारं स्वातपुत्तं स्वातुफलगृत्मयुच्छमकच्टकिबृममुत्तानतोयाशयं दात्तम्यानतुष्यदं भगननखदेष्ट्रव्यालमार्यायुक हिस्तहस्तिनी कलभमुगवन विहारार्य राज्ञः कार्यययेत् :' की. अर्थ. २।२

२. मैगस्यनीज का भारतवर्षीय विवरण पृ. ३४

 <sup>&#</sup>x27;सुराष्यक्षस्तुरा किण्य व्यवहाकारान् दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्य-व्यवहारिभिः कारयेत् ।' की. अर्थ अर्थ. २।२५

४. 'ग्रामादनिर्णयनमसम्यातं च।' कौ. अर्थ. २।२५

पानासाराध्यनेककस्याणि विशवस्यायनासनवन्ति वानोद्वेद्वानि गन्धमात्योदक-बन्त्युतुषुवानि कारयेत्। कौ. अर्थ. २।२५

उत्लेख इस प्रसङ्ग से किया है, कि बणिक् लोग इन दासियो द्वारा पानगृह मे आये हुए साहकी के मनोमावों का भी पता किया करें। सुरापान कर चुकने पर जब साहक उसके प्रभाव से मदमस्त या बेलुष हो जाते थे, तो दासियों के लिये उनके मनोमावों का परिस्तान प्राप्त कर सकता कठिन नहीं रहता था। पानमूह की ये कक्षाएं संबंधा एकान्त या सब्त कथ से बनवायी जाती थी। सुरापान के लिये आये हुए लोगों के अन-द्वार (आमूपण), आच्छादन (पोशाक) और हिएष्य आदि की रक्षा की उत्तरदायिता पानगृह के स्वामी की मानी जाती थी। यदि किसी शहक की ये बस्तुएँ चोरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी की मानी जाती थी। यदि किसी शहक की ये बस्तुएँ चोरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी को न केवल उनकी कीमत ही चुकानी पडती थी, अपितु उनकी कीमत के बराबर जुरमाना भी देना पडता था।

कीटल्य मुरापान की हानियों से मली मौति परिचित ये। उनकी सम्प्रति से सुरापान से यह आयका बनी रहती है कि कार्य से लगे हुए लोग प्रमाद न करने लगे. आयों की मर्यादा का मन न हो जाए, और तीटण (उप) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह से कसी न आ जाए, अत यह आवश्यक है कि सुरापान को नियम्तित दिया जाए, और इसी प्रयोजन से लोगों के चरित्र तथा सुचिता को दृष्टि से रख कर उन्हें आया कुहुम्य, चौथाई कुहुम्य, एक कुहुम्य, आया प्रस्था या एक प्रस्थ सुरा प्रदान की जाए।

यद्यपि मामान्य दक्षा में मुना के नेवन पर राज्य की ओर से नियन्त्रण था, पर उत्सव, समाज, बात्रा, प्रहणण आदि के अवतरी पर सब कोई उपयेट मुरापान कर सकते थे। सम्भवन, मेमस्थनीज का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ था, और उस के सक के अनिरिक्त सामान्य देशा में भारतीयों की मुरापान करने हुए नहीं पाया था।

मीर्थयुग मे सुत (नुए) कीडा मी बहुत लोकप्रिय थी। सुन के ऊपर राज्य का नियन्त्रण था. और इमके छिटे एक पुषक अमारय की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'यूतास्थक्ष' कहते थे। युत राजकीय आमदनी का एक महत्त्वपूर्ण साथन था, और इसी प्रसङ्घ से इसका उल्लेख पहले किया भी जा चुका है। यूतास्थक की ओर से ऐसे सृतगृह बनवाये जातेथे, जिनमे जुआ कलने के सब साथन प्रस्तुत रहते थे।'

## (७) वस्त्र, प्रसाधन और भोजन

मीर्य युग मे वस्त्र-व्यवसाय बहुत उन्नत था। ऊन, रेशम, सन, कपास और विविध वृक्षों व वनस्पतियों के रेशों से नानाविध वस्त्र उस युग मे तैयार किये जाते थे। मीर्य युग

 <sup>&#</sup>x27;क्रेतृणां मत्तसुप्तानामरुक्कुरराच्छादन हिरण्यानि च विष्टुः । तम्राक्षे विणकस्तन्त्व तावच्च वण्डं वद्युः ।' को. अर्थः २।२५

२. कौ. अर्थः २।२५

३. कौ. अर्थ. ३।२०

की आर्थिक दश्या का निरूपण करते हुए इन विविध प्रकार के बत्यो पर प्रकाश द्वागा वा खुका है। उत्ती, रेशारी और सुती आर्थि दत्यों से एवन के लिखे किस दश के करड़ मीर्थ पूम से तैयार किए जाते थे, इस सम्बन्ध में कोई यो निर्देश कोटगीय अर्थाशक में उपलब्ध मही होता, यद्यपि बहा तुष्ववाय (दर्जी) का उत्लेख अवस्थ है। दर्जी कैसे कपड़े सीने थे, और मीर्थों के शासनकाल में सम्पन्न व सर्वसायारण लोध किस इस के कपड़े पहनते थे, इसे जानने का अर्थी हमारे पात कोड साधन नहीं है। हमें मैगस्थानीय के उस विवरण से ही मताये पत्री पत्री पत्री के साधन हों, किस में के उक्त निर्देश पत्री को पत्री को पत्री और मल्या के का की हमारे पत्री किस के उक्त निर्देश पर पात्र की वाने वाली पत्री और मल्या के किस हमारे पत्री किस कर उत्तरी थे, इसे आर्थाय में मीर्थ गुम की आर्थिक दशा का निरूपण करते हुए उद्धत कर चुके हैं। मीर्थ युग की बहुत मी मुम्मूरियर्थ पाटिलपुत्र के मानावर्श यो में उपलब्ध हुई हैं, जिनमें किसप्य को वहन मी मुम्मूरियर्थ पाटिलपुत्र के मानावर्श यो में उपलब्ध हुई हैं, जिनमें किसप्य को वहन पत्री मुम्मूरियर्थ पाटिलपुत्र के मानावर्श यो में उपलब्ध हुई हैं, जिनमें किसप्य को वहन पत्री मुम्मूरियर्थ पाटिलपुत्र के मानावर्श में ये पुग के हराये का कुछ अनुमान अवस्थ किया जा मतरो है। ऐसी एक मुम्मूरियर्थ को वहन की स्वाधी या बोनी पत्र है हुए दिखाया गया है। मीर्थ युग की यद्यों को जो मूर्ति मिन्त्री है, उसे साझी या बोनी पहने हुए दिखाया गया है। मीर्थ युग की रखां की जो मूर्ति मिन्त्री है, उसे साझी या बोनी पहने हुए दिखाया गया है। मीर्थ युग में रिवर्य मारां और लहना रोगों का प्रयोग करती थीं, यह सससे मीलत होता है।

भीर्ष युग के लोग आभूवणो द्वारा अपने को अलकुत करने पर बहुत ध्यान देने थे। मणि, मृत्वता, सुन्यं आदि द्वारा को अनेकविष आमूषण इनकार में तैयार किये जाने थे. उन पर सुर्ले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मीर्ष युग के केवल आमूषणो द्वारा अलकुत होगा हो। प्राप्त नहीं मम्बा अलावा। अपने बरीर को नाताविष उपायों में मृत्यर बनाने और उनका परिप्तार नथा ग्रथाप करने पर इस काल से बहुत ध्यान दिया जाता था। कीटलीव अवंशास्त्र में राजा के प्रमाधन तथा ग्रयार पर विश्वद स्थ से प्रकाश परना है। दम कार्य के लिये वो कर्मवारी नियत थे, उन्हें करन्य प्रवहन के लिये दियं जाते ये, जो पूर्णनया गृद्ध हो और जिनकी गुद्धता को प्रमाणित करने के लिये वार्य मुद्रा (मील) भी लगो हुई हो। प्रमाथन के लिये मुम्मिय, पूर्ण (पाउडर), अनुल्यन (मलनेवाली कीम) आदि का प्रयोग किया नार्या था। राज्य के लिये मुम्मिय, पूर्ण (पाउडर), अनुल्यन (मलनेवाली कीम) आदि का प्रयोग किया नार्या था। राज्य के लिये मुम्मिय, पूर्ण (पाउडर), अनुल्यन (मलनेवाली कीम) आदि का प्रयोग किया नार्या था। राज्य के अनित्यत्व सुन्य स्थाय सम्पन्न व्यक्ति मी अमरे प्रमाधन कर्या रहुत के लिये नार्या विष्य मुनिय्यों, बूणों अप अल्लेपनों का प्रयोग किया कर्या स्थान के की वा सकती है।

१. कौ० अर्थ० ४।१

२. 'कत्पकप्रसाधकास्त्रानकुदुबस्त्रहृत्तास्समृद्रमुपकरणमन्तर्वीक्षकृत्तावादाय परिचरेयुः। स्नापकसंबाहृकास्तरकरज्ञक मालाकारकमं वास्यः कुयुः।..स्नाना-नृहेपनप्रधर्वचृणंबासस्तायीनानि स्ववकोबाहुच्।' क. अयं. १।२१

मीर्थ पुण में मोजन क्या होता बा और उसे किस प्रकार खाया जाता बा, इस सम्बन्ध में अनेक सुकर्गाएँ प्रीक पाषियों के यात्रा विकरणों और कोटलीय अर्थवास्त्र में तिवसान है। मेन्स्मर्यीज के अनुसार 'जब भारतीय लोग मोजन के लिखे बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्तित के सम्मृत्य एक-एक मेंज रखी जाती है जो तिपाई की आकृति की होती है। निपाई पर सोने का एक प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पूर्व चावल परोसे जाते हैं। विचार्य को वैसे ही उबाला जाता है, जैसे जो को। चावलों के प्रकात अप अनेकविष व्यव्जन परोसे जाते हैं। जिन्हें भारतीय पाकविष्यं के अनुसार तैयार किया जाता है।" एक जन्म स्थान पर स्मान्यनीज ने लिखा है कि मारतीय सात्रा अकेल भोजन करते हैं। वे कमी इकट्ठे बैठकर मोजन करते हैं। वे कमी इकट्ठे बैठकर मोजन करते। उब विज्ञानी इच्छा हो, वह मोजन कर लिता है।

मीर्य पुगमे मारतीयों का मुख्य मोजन बावल था, इस बात की पुष्टि कीटलीय जर्य-सारत द्वारा मी हाती है। कीटत्य ने इस बात का निक्षण किया है, कि आये, अदर (आयों को तुलना में कम स्थित रखने वाले), स्त्री तथा वालक के लिये एक दिन के भाजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी भांग्य सामग्री अवेशित है। यह सामग्री आयं के लियं एक प्रस्य (१ प्रस्य — 1 किजों के तत्मम) तण्डुल (बान), चौथाई प्रस्य मून, और मुच का चौथाई मान ची या तिल है। अवर के लियं तण्डुल की माग्रा गांग्य प्रयाद है। है वर मुच की मात्रा चौथाई प्रस्य न होकर प्रस्य का छठा मान है। स्पी प्रकार स्तेष्ट (चिकनाई) की मात्रा मी उत्तरे लियं कम रखी गई है। हिन्यों के लियं करत लियों मात्रा थां (बो आयं और अवर के लियं तथारित है) से चौथाई कम मात्रा पर्यान है, और बालकों के लियं आधी। देम प्रमञ्ज में कीटल ने मेंहू, चना या किमी अन्य अन्न का उल्लेखन कर केवल वालक ही लिखा है। जिसके इस बात में कोई सन्देद नहीं रह जाता कि मीर्थ युग में मारतीयों का मुख्य भोजन चालल ही था। सूप मम्मवत मान, मक्ती और दाल से बनाया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चालक खांव कारों थे।

यद्याप सामान्य रूप में मारतीय चावल और मूप का भोजन के लिये उपयोग करने थे। पर कॉटलीय अर्वशास्त्र में अन्य भी अर्केक अत्रो, मुस्त्रियां आरोग मासी आदिका मोबन के रूप में उस्लेख है। बीश पल मास के लिये आया कुडुम्ब स्तेह (भी या तेल) एक पल नमरु, एक पल सीनी, दो यरण मनाला और आया प्रस्य बही की आवश्यकता होती है। मन्त्री बनाने के लिये यही सब मामग्री आधी मात्रा में पर्याप्त रहती है। 'शुल्क' (मुक्तार

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 74

<sup>2.</sup> Ibid p 70

 <sup>&#</sup>x27;अलण्डपरिशृद्धानां वा तण्डलानां प्रस्य चतुर्भागस्त्रपः सूववोडशो लवणस्यांशः चतुर्भागस्त्रपियः तैलस्य वा एकनार्थभक्तम् । पुनः वङ्भागस्त्रपः अर्थस्नेहमवराणाम् । पादोनां स्त्रीणाम् । अर्थं बालानाम् ।' कौ. अर्थं २११५

हुए मांत, मछली आदि । के लिये इस सामयी को शुननी मात्रा में अयुक्त करता होता है ।'
मीर्थ यून में कीत-कीत का बताब नोये जाते थे, इस विषय में पहले प्रकाश का का जा सुने हैं। कोटलीय अर्थशास्त्र में कोटन कीट हैं। कोटलीय अर्थशास्त्र में कोटन श्रीह, शाली, तरफ, प्रियक्त, जमारी (जी), मुद्ग (मूँग), माप (उदर), श्रीव्य, मसूर, कुत्माय, यावक आदि कितने ही साशाश्रो का उत्लेख हैं, किन समको भोजन के टिक्ट अर्थकार्य में का वाता वाता था। जोजन के लिये दनको पीमा मी जाता था, मूना भी जाता था, इनकी पीटो भी बनायी जाती था, मूना भी जाता था, इनकी पीटो भी बनायी जाती था। हम सिविच विधियों से इन साशाश्री हारा कीन से मोर्थ पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह हमें मात नहीं है। पर कोटलीय अर्थवाल्य में अल्ला में मोर्थ पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह हमें मात नहीं है। पर कोटलीय अर्थवाल्य में अर्थ में अन का कुछ अनुमान कर सकता मान्यक है। 'ये निम्मलिजित थे—(१) पश्चाक्षणणा——पश्चाम प्रकान के बेच वाले । (२) मात्रप्रधा——पश्चाम प्रकान के बेच वाले । (२) मात्रप्रधा——पश्चाम वाले वेचने वाले । (३) पावक्याणिका — पश्चाम से वेचनेवाले । (३) पावक्याणिका — पश्चाम से वेचनेवाले । (३) आदिनिका — पश्चा साथ वेचनेवाले । (३) आदिनिका — पश्चा साथ वेचनेवाले । (४) आदिनिका — पश्चा साथ वेचनेवाले । (४) आदिनिका — पश्चा हाती वालक वेचने वाले । (५) आदिनिका — पश्चा हाती वालक वेचने वाले ।

मीजन पकाने के लिये जो 'नंतर' प्रमुक्त किया जाता था, वह केवल घी हो नहीं होना या। घी के अतिरिक्त तेत , सहा (वर्षी) और सब्जा मी 'नेहर' माने जाने से, 'और मोजन के लिये इनका मी योग किया जाता था। मनाले के लिये पिप्पली, मिर्च, अदरक आदि प्रमुक्त होते थे।

यद्यपि मोमें यूवें मान, मछली, पक्षी आदि को भी बोज्य माना जाना था, पर नव कोई दनका तेवन नहीं करते थे। अनेक मोज्य परार्थ विविध वर्षों के लोगों के लिये 'जमस्य' समझे जाने थे। इसीलिये कीटरव ने वह विधान किया है, कि यदि कोई ज्यक्ति जाता जाते कोई अदेव 'वर्षाये पिनाए या' अमस्य 'बस्तु किलाए, तो उसे उत्तम साहन रच्ट दिया जाए'।

- 'मांसपलविकात्या स्त्रेहार्थकुडुम्बः, पलिको लवणस्यांकः, आरपलयोगः, द्विषरणिकः
  कट्कयोगः, दध्नश्चार्थप्रस्यः । शाकानामध्यर्थगुणः । शुरुकानां द्विपुणस्स चंब
  योगः ।' की अर्थः २।१५
- २. कौ. अर्थ. २।१५
- 'शुष्ण घृष्ट पिष्ट मुख्टामामाई गुष्क सिद्धानां च घान्यानां वृद्धिक्षय प्रमाणानि प्रत्यक्षी कुर्वीत ।' कौ. अर्थ. २।१५
- ४. की. अर्थ. २।४
- ५. 'सपिस्तेलवसामञ्जानस्त्नेहाः।' कौ. अर्थ. २।१५
- ६. 'ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संप्रासयत उत्तमो दण्डः।' कौ. अर्थ. ४।१३

#### तेरहवां अध्याय

# धार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास

# (१) नये धार्मिक सम्प्रदाय

कीटल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को 'त्रयी धर्म' कहा है। उनके अनुसार यह धर्म जनता के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब वर्णों और आश्रमों के लोगो को अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रखता है। सामवेद, ऋग्वेद और यजर्वेद की 'त्रयी' सज्ञा थी रे, और इनमे प्रतिपादित वर्म ही 'त्रयी वर्म' था। त्रयी वर्म के अनुयायी ईश्वर मे विश्वाम रखते थे आर ईश्वर को एक मानते हुए भी विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। प्रकृति की बिविध शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप में मानते थे. और उनकी पूजा के लिये अनेकविध अनुष्ठानों का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन देवताओं की पूजा का क्रियात्मक रूप था। यज्ञकूण्ड में अग्नि का आधान कर आर्य लोग देवताओ का आवाहन करने थे, और हवि प्रदान कर उन्हें सतुष्ट करते थे। थीरे-घीरे याज्ञिक कर्म-काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया । विधि-विधानो और कर्मकाण्ड को ही याज्ञिक लोग स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का माधन मानने लगे। यज्ञों में पशबलि की प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया। बलि ग्रहण कर अग्नि तथा अन्य देवता प्रमन्न तथा सत्पट होते हैं, और याज्ञिक अन्ष्टान द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सुदढ हो गया। यह स्वासाविक था. कि अनेक विचार इसके विरुद्ध आवाज उठाएँ। 'यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जो अदृढ है और जिस पर भरोमा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकडने लगा। शुरसेन जनपद के सत्वत लोगों में जो भागवत सम्प्रदाय महाभारत यद्धके समय में प्रादर्भत हुआ था, वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नहीं देता था। वासदेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य थे । भागवत लोग प्राचीन वैदिक भर्यादाओ का पालन करते थे, और यज्ञो को भी सर्वथा हेय नहीं समझते थे। पर याज्ञिक कर्मकाण्ड का जो विकृत व जटिल रूप मारत के बहसस्यक जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आन्दोलनों का प्रारम्भ सर्वथा स्वामाविक था। आर्यो मे स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिणाम हुआ कि छठी सदी ई० पू० मे उत्तरी बिहार के गणराज्यों में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने

 <sup>&#</sup>x27;एष त्रयीधर्मश्चतुर्णा वर्णानामाध्रमाणां च स्वधर्मस्थापनादौपकारिकः।' कौ. अर्थ. १।३

२. 'सामग्यंजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी ।' कौ. अर्थः १।३

यसप्रधान वैदिक या त्रयो धर्म के विरुद्ध प्रवल रूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये, और धर्म का एक नया स्वरूप जनता के मम्मुल प्रस्तुत किया। इन सृथारको ने केवल प्राप्तिक रूमं काण्य के विरुद्ध ही आवाज नहीं उठाई, अधिन वर्षमंत्र, जातिमंद और नामाजिक ठेंच नीच की मानता का मां विदोध किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि कोई मनुष्य अपने गृणो और कर्मों के कारण ही ऊँचा नया सम्मान के योग्य होता है, किसी कुल विद्येष में उत्पप्त होने के कारण नहीं। वर्षमान महावीर सात्रक प्रमुख्य होने हैं, किसी कुल विद्येष में उत्पप्त होने के कारण नहीं। वर्षमान महावीर सात्रक प्रस्तु या वर्षमान महावीर और महान्मा वृद्ध में जिन नर्ष प्राप्तिक आद्रोजनों का प्रारम्भ किया वा, वे घीरे-धीर सात्र के वंष्ट मार्ग में फैल गये। मों साम्राज्य को स्थापना ने पूर्व प्रेम अच्छी उप्रति कर चक्षे वे।

महारमा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मनाय मे था। वे अनेक बार मनाय आये, और उन्हों से मनंत्र मुन्यूम कर अपने अपटाड्सिक आये धर्म का उपरोग्ध किया। मनाय के राका विनिन्न सार और अजातकात्र बुद्ध के समकाणीन थे। उनके हरय मे बुद्ध के प्रति अनाया प्रद्धा थीं। मनाय के बाहर बुद्ध ने कार्यों, कोशक और विज्ञ जनपरों का भी प्रमण किया था, और बहा के बहुत-से निवासी उनके शिष्य भी बन गये थे। मध्यरेश के अन्य जनपरों में वे स्वय तो नहीं आ सके, पर उनके शिष्य जरस, अविन्य आदि जनपरों में भी गये थे, और बुद्ध के जीवन काण में ही उनका धर्म-सेरंश उन्हों भारत में दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध के जावन काण में ही उनका धर्म-सेरंश उन्हों भारत में प्रमण कर अपने वाधिका भारत साथ कर अपने वाधिका भारत काण करते हैं के साम वर्षमान महावीर में भी अनेक जनपरों में अपण कर अपने वाधिका श्री का प्रसार करने में विकाय कर्तृत्व प्रदर्शित किया, और महावीर स्वय मी जानक जिल्हा थीं। उनके शिष्ट प्रमण्ड के साथ वर्षमान महावीर के जनपरों का प्रसार करने में विकाय कर्तृत्व प्रदर्शित किया, और महावीर स्वय मी जानक जिल्हा थीं। साथ के राजाओं ने उनके उपरोग्ध का अद्यापूर्वक अवश रिकार या, और बहुत-संलोगों ने बहा जैन पर्म की दोशा मी प्रहण की थीं।

छठी सदी है पू में प्रारम्भ होकर मौथे साम्राज्य की स्थापना नक के सुदी थे बाल में ये बेलों भर्म निरम्म र क्रमिक कर रहे। इस बीच में इन क्यों में अनेक सम्प्रदायों का भी निकास हुआ और उसके उसार का श्रेष्ठ में स्थाप के स्वेत में तिन्तर बिल्मन होना नाया। इस बता में गर मवसा स्वाप्ता की उसे हिम्स के स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कार्य की स्वाप्त की स्वाप

जो कि बैदिक धर्म के अनुयायी न होकर किसी वेदिकर सम्प्रदाय के अनुयायी हों) को मोजन कराये, तो उसे १०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए । धानस्य प्रवास्त से स्पटत्तया वीड मिश्र अमिप्रत हो। आजीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तक मक्सलिपुत्र गोसारु या आ जो वर्षमान महासोर का समकालीन था। मोर्थ वशी राजा अशोक और राजा दश्यर के उन्होंने लेखां में आजीवक सम्प्रदाय का उन्होंने लेखां में अस्पर महासाय मही है। स्वाप्त प्रवास के अन्ययन में मक्सलिपुत्र गोसारु और उसके मन्तव्यों के मम्बन्ध में अनेक बाते जात होती है। कीटलिय और कम्प्रदाय मारत में विद्याना वा, और इसके अनुयायी मिश्र या प्रविच्य वीच किम्प में मी यह नम्प्रदाय मारत में विद्याना वा, और इसके अनुयायी मिश्र या प्रविच्य वीच विद्यान वा, और इसके अनुयायी मिश्र या प्रविच्य वाच वीच मिश्र या नामुखां का उन्होंने सार्व हो हो। शाक्य और अपीवेक के साथ 'आवि' लेखान के सिटलिय में किन जन्य अविद्या वा वृष्ट सम्प्रदायों का निर्देश किया वृष्ट सम्प्रदायों का निर्देश किया ने वृष्ट सम्प्रदायों का निर्देश किया है, सम्मन्य जैन भी उनके अन्यगत थे।

कीटत्य वयी धर्म के अनुयायी ये और उसके अनुसरण मे ही राजा और प्रजा का हिन मानतेये। पर उन्होंने अन्य 'पायण्डो' (सम्प्रदायों) के प्रति विरोध मान प्रदक्षित नहीं किया। गजा अजोक के समान उनका मी यह सन था, कि 'आप्रसियों और 'पायण्डो' कोपरस्पर अवाधमान' रूपसे (एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालते हुए) साथ-भाष निवास करना चाहिये।' 'आप्रमी' उज बानप्रस्था और परिवायकोको कहते थे, जो कि वैदिक धर्म के अनुवायी ये और प्राचीन सर्यादा का पालन करने हुए आप्रमी मे निवास करते थे। कोटत्य द्वारा विहित यह अबस्था अत्यन्त सहन्य की है, कि आप्रमी और पायण्ड एक दूसरे के प्रति 'अवाधमान' भाव ने एक साथ निवास करे, और इस कारण यदि उन्हें कुछ वाधा भी अनुष्य होती हो, तो उने महन करे। 'सगरोधे इस प्रकास के 'आबा' मी विवासन थे, जहांपाणिडणिक' (पाएण्डों से सम्बन्ध स्वनेवाले यात्री) निवास प्राप्त कर सकते थे।' इन दमीर्थ आवामों मे बेदविद्ध पायण्डों के लोगों को निवास का पूरा-पूरा अवसर था। नगरों में पायण्डों के अनुवाधियों के निवास के निम्में पृथक शालाओं की मी मना थी, जिन्हें 'पायण्डा के कार्यों के निवास की दिनक दिनक्यों का विवास कर के व्यक्ति हमें 'पायण्डा के कार्यों के लिये सम्य देने की भी व्यवस्था की है। विवास प्रकार के व्यक्ति के

 <sup>&#</sup>x27;शाक्याजीवकादीन् वृषलप्रविज्ञातान् देवपितृकार्येषु भोजयतस्थात्यो दण्डः ।"
 कौ. अर्थ. ३।२०

२. 'आश्रमिणः पावण्डा वा महत्यवकाक्षे परस्परमबाधमाना बसेयुः । 'कौ. अर्थ. ३।१६

३. 'अल्पां बाधां सहेरन्।' कौ. अर्थ. ३।१६

४. 'धर्मावसथिनः पाषण्डि पथिकानावेश वासपेयः।' कौ. अर्थ. २।३६

प्लमम्यन्तरे शून्यनिवेशावसनशौण्डकौदनिकपाक्तमांसिकद्यूतपायाण्डावासेषु विचयं कूर्यः । ' कौ. अर्थः २।३६

के साथ सम्बन्ध रखने बाले कार्यों को लिंदा कम से राजा सम्पन्न करें, इसका उल्लेख करते हुए कोट्स में दिल्ला है कि बेदगा, जायना, पाष्यक, श्रीवित, पशुस्तान, पुष्पस्थान, बाल, बुद, व्याधित, व्यासती, जनाथ और रिजयों के कार्यों को कार्य के महत्व की दृष्टि से सम्मादित किया जाए। 'पाष्टकों के कार्यों का आप्रम, देवता और प्रीक्षियों के कार्यों के सार्यों के सार्यों के कार्यों के सार्यों के सार्यो

सायय, आजीवक आदि पायण्डो के सामुजी के पास न सुवर्ग होता था, और न सुवर्ग आदि की मुसएं। इस कारण यदि वे कोईएं मा अपराय करें, जिसके नियं कुरमाने का दण्ड प्रवास का सुवर्ग होता था, अत कोटक स्वास आदि की मुसएं। इस कारण यदि वे कोईएं मा अपराय करें, जिसके नियं कुरमाने का दण्ड प्रवास का स्वास की होता के स्वास पर उपवास, कर आदि द्वारा अपने अपराय का प्रावस्थित किया करें। पर यदि इन्होंने पारुष्ण (विश्वपे को अगाना) का अपराय किया हो, तो उन्हें कही दण्ड दिवा नाए (विश्वपे को अगाना) का अपराय किया हो, तो उन्हें कही दण्ड दिवा नाए (विश्वपे को अगाना) का अपराय किया हो, तो उन्हें कही दण्ड दिवा नाए (विश्वपे का अगाने के लिये किया नाथ है। 'इस राया इंतरी मी जुरमान बनून किया वाता वा, जो सम्मन्त र नके पायण्ड-सची को प्रदान करना होता था। कीटलीय अर्थ सांस्क में पायण्ड-सची को भी उन्हें के आया है, और इससे यह भी सुचित होना है कि उन पायण्ड-मची के पात अपना उच्च (सम्मणि) मी हुआ करता था। इस उच्च की कोट्य ने 'अर्थाविष्य मोम्मं' (जो अशिव्य के मोम करने के प्रोम पर पात हम अर्थोविष्य मोम्मं को सम्मन्त या। 'अर्थ कियो पायण्ड का कोई सांसु (मिश्रु) पाल्य, संत्य आदि यो स्वास्त्र का स्वास प्रपास के कारण जुरमाने के दण्ड द दिवा हुआ हो, तो उम जुरमाने को इस पायण्ड-सम्ब अवार अराभ अराभ के कारण जुरमाने के दण्ड द दिवा हुआ हो, तो उम जुरमाने को इस पायण्ड-सम्ब अराभ अराभ अराभ के कारण जुरमाने के दण्ड तर हिंदिन हुआ हो, तो उम जुरमाने को इस पायण्ड-सम्ब उच्च अराभ अराभ के कारण जुरमाने के दण्ड द दिवा हुआ हो, तो उम जुरमाने को इस पायण्ड-

यद्यपि कीटन्य ने नगरों में 'वायाण्डावासों' (पायण्डों के निवास स्वालों) की सत्ता को स्वीतार किया है, पर वह इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इसलिये उन्होंने अस्पन्न यह भी व्यवस्था की है कि पायण्डों और चण्डालों के लिये इसवात के समीप स्वात दिया जाए।'

 <sup>&#</sup>x27;तस्माद्वेवताअमपावण्डभोत्रियपशुपुण्यस्य । नानां बाल्वयुड्याधितव्यसन्यनायानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्यीण पत्रयेत् । कार्यगौरवादात्यिकवदोन वा ।' को. अर्थः १।१९

२. 'अहरण्यमुवर्णाः पाषण्डास्साधवस्ते यथास्वमृथवासवतराराधायेयुः अन्यत्र पारुध्य-स्तेयसाहसससंप्रहणेन्यः । तेषु यथोस्ता वण्डाः कार्याः । कौ. अर्थः ३।१६

३. 'पाषण्डसंघद्रव्यमधीत्रियमोग्यं...जितसन्याय अपहरेत्।' कौ. अर्थ. १।१८

४. 'पायण्डचण्डालानां इमझानान्ते निवासः ।' कौ. अर्थ. २।४

पायण्डों के प्रति इसी मावना का परिणाम सम्मवतः यह हुआ, कि बाद में पायण्ड या पाखण्ड शब्द बुरे अर्थों में प्रयुक्त होने लगा, यद्यपि मौर्य युग में यह संज्ञा उन सम्प्रदायों के लिये थी, जो कि वेटविकट थे।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे केवल शाक्य और आजीवक प्रव्रजितों का उल्लेख है, पर बौद्ध साहित्य से सुचित होता है, कि अन्य भी बहत-से पाषण्ड मौर्य यग से पुर्व भारत मे प्रादर्भत हो चके थे। अङ्ग तर निकाय मे आजीवक, निर्म्न (जैन), मण्डश्रावक, जटिलक, परि-ग्राजक, मागन्द्रिक, त्रैदण्डिक, अविरुद्धक, गौतमक और देवधर्मिक आदि सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिष्टेस मे आजीविक, निर्ग्रन्थ, जटिल, परिवाजक और अविरुद्धक के अतिरिक्त ऐसे सम्प्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि हस्ति, अध्व, गी, रवान, काक, बामुदेव, बलदेव, पुणंभद्र, मणिभद्र, अग्नि, नाग, यक्ष, असूर, गान्घर्व, महाराज, चन्द्र, मूर्य, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक् (दिशा) के उपासक थे। वीद साहित्य के ये प्रन्थ मौर्य युग से पूर्व की दशा के सुचक हैं। इसमे सन्देह नहीं, कि मौर्य युग से पूर्व ही भारत मे बहत-से धार्मिक सम्प्रदाय विकसित हो चके थे, जिनमे अनेक ऐसे भी थे जो वैदिक धर्म के अन्रूप नहीं थे। इनमे प्रमल स्थान गौतमक (बौद्ध), निर्यन्थ (जैन) और आजीवक मम्प्रदायों का था। न केवल बहत-से गहस्य ही इस यग में इन सम्प्रदायों के अनुयायी ही गये थे,अपित बहत-से स्त्री-पुरुषों ने इनकी शिक्षाओं के अनुसार सिक्ष बत भी ग्रहण कर लिया था। इनके मिक्ष प्राय सिर मँडाकर रहते थे, और इनकी मिक्षणियाँ भी केशों का परित्याग कर मृण्ड रूप मे रहा करती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन्हें ही 'मृण्डा ब्यल्स.' कहा गया है। अवैदिक सम्प्रदायो (पापण्डो) की ये वृपल मिक्षणियाँ ब्राह्मण परिव्रा-जिकाओं से भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। कौटल्य को ये वृषल भिन्नु और भिक्षुणियाँ पसन्द नहीं थे। इमीलिये उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही परिव्रजित हो सके, जिनकी सन्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चकी हो और जिन्होंने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर लिया हो। बानप्रस्थों का परिवाजक होना ही कीटल्य को अधिमत द्या।

## (२) वैदिक धर्म

यद्यपि मीर्यं युग में अनेक वेदविष्ट सम्प्रदायों की सी मत्ता थी, यर इस काल से भारत को बहुसस्यक जतना वेदिक धर्म की अनुसायों थी। भेगस्थनीन का व्यान भारत के जिन भामिक अनुष्ठानों और विश्वासों के प्रति आकृष्ट हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीन वैदिक धर्म के साथ ही था। उसने क्या, बलि, प्रदान नवा श्राद आर्थि का उन्लेख किया है।

<sup>8.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan) p 462

२. 'एतया मुण्डा वृषल्यो व्याख्याताः ।' कौ. अर्थः १।१२

मैनस्थनीय के अनुसार "यज्ञ तथा शाद मे कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे (मारतीय) बिल के पत्तु को खुरी धंता कर नहीं भारते, अधितु खला घोट कर मारते हैं, जिसमें देवता की मेट ऐसी बस्तु ही दी बाए जो बिल्डत नहोंकर सम्पूर्ण हो।"ए क अन्य स्थान पर सैनस्थतीय ने जिला है कि "बुहन्य कोगी द्वारा ये (वार्डिंगिक) बिल प्रदान करने और मृनकों का धाद करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं।" "इन उदरणों से स्माट है, कि मौये युन में यकों में पश्चिल देने और मृनकों का धाद करने की प्रवार्ण में प्राप्त है, कि मौये युन में यकों में पश्चिल देने और मृनकों का धाद करने की प्रवार्ण की प्रवार्ण की अपति यो, और यहाँ कारण है जो मैगस्वनीड जैसे विदेशी यात्री का ध्यान इनकी और आहल्ट हुआ था।

कीटल्य ने बैदिक धर्य को 'व्याचि धर्म' नाम में लिला है। उनकी सम्मति में यह अर्थी धर्म ही है, बिससे 'रिकात होकर लोग सदा फलते-फुलते है और कमी नायन नहीं होते।' मीर्य युग्धे इस वयी धर्म का बया रक्कर था, इस सम्बग्ध में भी कतियय निर्देश कीटलीय अर्थभास्त्र में विद्यान है। त्रयी धर्म में यात्रिक कर्मकाण्ड का विशेष महत्त्व पति होता के उत्तर नार में एक 'इक्सस्थान' (बक्ताला) होना चाहिये, जिसकी निय्मित राजनामाद के युवीत्तर में हो। 'राजा के अपने अम्यापार' (जहां अनिक का आपना किया गयाही) का उल्लेख सी अर्थवास्त्र में किया गयाहिये, जिसकी निय्में स्थान किया गयाहिये, जिसकी करिये क्याचित्र होने थे, जिनके पयत्रदर्शन में राजा तथा अन्य लोग गाजिक कर्मकाण्ड का अनुष्ठान किया करने थे।' राजकीय व्यव्यक्ति के वार्वाच यह।' देनिक पत्रों के अर्थनिक समुख्य त्राच्या मार स्थान प्रत्यान के बतन के बरावद यह।' देनिक यज्ञों के अनिरिक्त राज्य आदि विशेष कृत्रों को भित्र में भी के वार्व के बरावद यह।' देनिक यज्ञों के अनिरिक्त राज्य आदि विशेष कृत्रों को भी भी अर्थना अर्थन हिया जाना होगा, यह करणना सहज में की जा कार्या की सारी अर्थवास्त्र में मों अर्थना को कार्यन है। इसी कार करने का आदि प्रदेश है। इसी कारण को अर्थना हमा सारी है। इसी कारण को अर्थना हमा के कारी अर्थवास्त्र में सारी अर्थवास्त्र मारी है। इसी कारण को अर्थना हमा करने का आदि प्रदेश है।

याजिक कर्मकाण्ड के समान 'सरकार' भी बैदिक धर्म के महत्त्वयूर्ण अग थे। प्राचीन धर्मशारत्रों में सोलह सरकारों का विधान किया गया है जिनका अनुष्ठान प्रत्येक द्विज के

- १. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण प. ३४
- २. तथा पृ.८
- ३. 'त्रय्या हि रक्षितो लोको प्रतीवति न सोवर्ति ।' कौ. अर्थ. १।३
- ४. 'तस्य पूर्वोत्तरं भागमाचार्यपुरोहितेच्यातोयस्थानं मन्त्रिणस्चावासयेयुः ।'
   कौ. अर्थः २।४
- ५ 'अन्यामारगतः कार्यं पश्येद्वंश्वतपस्थिनाम ।' कौ. अर्थः १।१९
- ६. कौ. अर्थ. १।१९
- ७. कौ. अर्थ. ५।३
- ८. 'राजसूयाविध् ऋतुष् राज्ञः' कौ. अयं. ५।३

िस्यं आवश्यक माना जाता था। कीटल्य ने इन सोलह सस्कारों का अविकल रूप से प्रति-पादन नहीं किया है, क्योंकि राजनीति के प्रत्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर राजा को सिजित या विनीत करने के लिये व्यवस्था करते हुए कीटल्य ने लिखा है, कि 'बीलकर्स' (मुण्डन सस्कार) करने के जननार राजपुत्र को लिया और पिनती सिक्षायों आए, और उपन्यन संस्कार के पश्चात् त्रयों, आत्वीतकी, वार्ता और वण्डनीति की शिक्षा दी आए।' सीलह वर्ष तक बहाचर्य पूर्वक जीवन बिता चुक्ते पर 'बीदान और दारकमं' का समय आता है।' पाणिष्टण या विवाह सस्कार ही बहु ने लोतान व दारकमं से अभिप्रंत है। यह अनुमान कर सकना असगत नहीं होना कि मुण्डन, उपनयन और विवाह संस्कारों के समान जन्य सस्कार भी मोर्थ युग्ने प्रचलित थे।

यद्यपि वैदिक वर्म मीर्थ युग में मारत का प्रधान वर्म बा, पर इस काल में बहु एक ऐमा रूप प्राप्त कर चुका बा, जो बेदो और बाइण बग्वों में प्रतिपादित वैदिक वर्म से बहुत मिल्र था। प्राचीन वैदिक वर्म में म मार्टिय के किये कोई स्थान बा, और न उनमें प्रतिक्ष्यांत्र मृतियों या प्रतिमाओं का। पर मीर्थ युग के वैदिक वर्म में मूर्तिवर्षना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त तर चुकी थी, और विविक देवो-देवताओं को मूर्तिवर्षा को मिन्दरों में प्रतिक्षिण कर पुष्प नैवेख आदि द्वारा उनकी पुत्रा को आत्री शुरू हो गई थी। यो को पवित्र माना जाने लगा था, और उनका दर्शन तथा प्रदक्षिणा वार्षिक अनुष्ठान के अय बन गर्थ थे।

कांट्रालीय अधंशास्त्र में देवमान्दर के लियं 'देवतान्हु,' 'देवगृह,' और 'देवत-कैर्य' ' शब्दों का प्रयोग किया गया है, और प्रतिकटापित मूर्तियो के लियं चेर्य देवता, 'चेर्य-देवत,' देवत-मृतिमा 'ऑर देवता-हेंहें 'शब्दों का । विविच देवताओं के अपने-अपने 'एवज' मी हाते थे,'' जिन्हें देवमन्दिर पर फहराया जाता था। कतिगय देवी-देवताओं की मूर्तियों के हाथों में अस्त्र-शस्त्र मी एवं जाते थे, जिन्हें 'देवताग्रहरण' कहते थे।'' मृत्यिरों में

 <sup>&#</sup>x27;वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यानं चोषयुञ्जीत । वृत्तापनयनस्त्रयोमान्वोक्षको च शिस्टेन्यः वार्तामध्यक्षेत्र्यः बष्डनीति वक्तुप्रयोक्तृत्यः।' कौ. अर्थ. १।४

२. 'ब्रह्मचर्य चावोडशाद्वर्षात् । अतो गोदान दारकर्म च ।' कौ. अर्थ. १।४

३. 'देवतागृहप्रविष्टस्योपरि...पातयेत् ।' कौ. अर्थ. १२।५

४. 'पियकोत्पथिकाञ्चरबहिरन्तञ्च नगरस्य देवगृह पुष्यस्थान...' कौ. अर्थ. २।३६

५. 'देवतचैत्यं सिद्धपुण्यस्यानमौपपादिकं वा. . .' कौ. अर्थ. ५।२

६. की. अर्थ. १।२०

७. की. अर्थ. ११।१

८. 'दैवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणस्स्मृतः।' कौ. अर्थ. ४।१३

९. 'देवतादेहस्थ प्रहरणानि' कौ. अर्थ. १२।५

१०. 'देवध्वजप्रतिमाभिर्वा।' कौ. अर्थ. १३।३ ११. कौ. अर्थ. १२।५

र-का

प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाओं की पूजा के लिये उनके सम्मूल 'प्रणिपात' किया जाता था,'
पुष्प चूर्ण आदि के उपहार के में दिये जाते थे,' और अनेकविष्य मुगलियों का पूछ प्रदान
किया जाता था।' ज बंद्याहर के इन निर्देशों को वृद्धि में स्कल्प यह गुगमता में समझा
जा सकता है, कि मौयं गुग में मन्दिरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियां की पूजा का
स्वक्षप्रायः, वैसा ही या, जैसा कि कर्तमान समय में है।

जिन विविध देवी देवताओं की मॉतयाँ मन्टिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थी. कीटल्य ने उनके नाम भी दिये हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त के 'कोष्ठक' तथा शिव, वैश्रवण, अश्विन, श्री और महिरा के 'गृह' बनवाये जाए। ' सम्भवत , अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवराज इन्द्र के विभिन्न नाम है, और मीर्य यग में इनकी पूजा के लिये अनेक देवता-कोष्टको (देव-मन्दिरों) का निर्माण किया जाता था। वैश्रवण कुबेर को कहते थे, और अध्विन वैदिक देवताओं में एक था। 'श्री' लक्ष्मी का पर्याय है। 'मदिरा' किम प्राचीन देवता को मुचित करती है. यह निविचत रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवन ,मदिरा भी दर्गा और काली के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस युग मे प्रचलित थी। बह्या, इन्द्र, यम और सेना-पति (स्कन्द) की मतियाँ बना कर उन्हें भी नगर के चार मख्य द्वारो पर प्रतिष्ठापित किया जाता था। पह माना जाता था. कि बह्या.इन्द्र.यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व. दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के देवता है, और चारो दिशाओं में निर्मित चार प्रमल नगर-द्वारों की रक्षा के लिये इनकी मतियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। वरुण, नागराज और सकर्षण देवताओं का भी कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लेख है। अर्थशास्त्र में जिन देवी देवताओं के नाम प्रसञ्जवश आ गये है, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पूजा मीर्य यग म प्रचलित रही होगी, यह मान सकना कठिन नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे देशदेवना या देशदैवत, नगर देवता, दिग्देवता और राजदेवता का भी उल्लेख मिलता है, जिसमे मुचित होता है कि मौर्य यग मे अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध किमी बिशिष्ट देश (जनपद), नगरया राजकुल के साथ होता था। नये जीने हए जनपद की जनता को किस प्रकार सतष्ट किया जाए, इसका विवेचन करते हुए काटरय ने लिखा

१. 'तासां वैवतश्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धिः।' कौ. अर्थः ९।७

२. कौ. अर्थ. ७।१७

३. 'पुष्पचूर्णोपहारेण वा गन्ध प्रनिच्छिन्न वाऽस्य तीव्ण धूममतिनयेत् ।' कौ. अर्थ. १२।५

 <sup>&#</sup>x27;आपराजिताप्रतिहतजवन्तवेजयन्तकोध्ठकान् शिववेश्यवणाश्यिश्रीमिदरागृहं च पुर-मध्ये कारयेत ।' की. अर्थ. २१४

५. की. अर्थ. २१४

६. कौ. अर्थ. १३।२ तया १३।३

है कि उस देश (बनपद) के देशदैवत (देश देवता) के प्रति मिक्त प्रदर्शित की जाए। ' विमिन्न वर्गी के लोगों को नगर के कित विविध्य प्रदेशों में बसाया जाए, इसका निरुषण करने हुए अर्थशास्त्र में नगर देवता और दियदेवता की मृतियों का निर्माण करने वाले शिल्पियों के लिये नगर के उत्तरी माग में निवास की ज्यवस्था की गई है।' विमिन्न दिशाओं में विमिन्न दिख्येताओं की स्थापना का प्रतिपादन भी कीटल्थ द्वारा किया गया है।' शित्र, वैध्यवण, श्री, अधिवन, जयन्त आदि इस प्रकार के देवता थे, जिनकी पूजा मारत में मर्वज होती थी। पर इनके अतिरिक्त कतियय ऐसे देवी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध किसी विधिन्द देश या नगर के साथ हो होता था। इनकी भी मृतियाँ बनायी आती थी, और उन्हें मिन्दरों में स्थापित किया जाता था।

सन्दिरों की सम्पत्ति की देखनाल करने और उनकी सुख्यवस्था के लिये राज्य की ओर सेएक पृक्क अमाय्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे "देखनाय्यत्र" कहते थे। आर्थिक सकट के कारण जब राजकीय कोझ लाली हो जाए, तो कोश की अनिवृद्धि के उपायों का निरूप्त करते हुए कोटन्य ने एक उपाय सह भी बताया है, कि देखनाय्यत्र वुर्ग (नगर) देखनाओं और राप्टू (टेश या जनपर) देखनाओं की सम्पत्ति को एक स्थान पर एक कर उमें कांश के लिये प्राप्त करे।" मन्दिरों या उनमें स्थापित देखनाओं की अपनी अनेकिय सम्पत्ति होती सुद्ध कीटलीय अधेशास्त्र से सर्वया स्थार है। वहाँ लिखा है के देवपत् (जो पढ़ मन्दिरों की मम्पत्ति हो), देवपत्ति पा प्राप्त की सम्पत्ति हो), देवपत्ति पा प्राप्त की सम्पत्ति हो), देवपत्ति पा प्राप्त की सम्पत्ति हो), देवपत्ति की सम्पत्ति हो), देवपत्ति की सम्पत्ति हो), देवपत्ति पा प्राप्त की सम्पत्ति हो), देवपत्ति (जो प्राप्त मन्दिरों की सम्पत्ति हो), वेवपित्र (जो अन मन्दिर की सम्पत्ति हो) का अनुदर्ग करने वाल को उत्तम सहत्त की सम्पत्ति हो। जो अस्पत्ति स्थान पर चरते के दिव्यं का जाय या उसे मृत्युव्यं दिया जाए। 'देवपत्तु किसी ऐसे स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मित्त की सम्पत्ति स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मित्त की सम्पत्ति की स्थानि पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मित्त हो। येते अद्यवद्ध स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मित की निर्मेत मन्द्र में में स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मेत स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मेत कर निर्मेत निर्मेत स्थान पर चरते के दिव्यं कला जाए कही पर्यों का प्रवेश निर्मेत की निर्मेत समय में मी

१. 'देश दैवतसमाजोत्सवविहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १३।५

 <sup>&#</sup>x27;नगरराजवेवतालोहमणिकारवो वा बाह्यणाञ्चोत्तरां दिशमधिवसेयुः ।' कौ. अर्थ. २४४

३. 'यथादिशं च दिग्देवताः ।' कौ. अर्थ. २।४

४. 'देवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्त्रमेकस्यं कोशं कारयेत ।' कौ. अर्थ. ५।२.

५. 'देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्रगृहहिरच्यसुवर्णरत्नसस्यापहारिण उत्तमो वण्डः शृद्ध-बधो वा।' की अर्थः ४।१

६. कौ. अर्थ. ४।१३

७. 'ग्रामदेववृषा वा अनिर्दशाहा वा घेंनुरुक्षाणो गोवृषारचादण्डाः।' कौ. अर्थ. ३।१०

प्रायः सीडों को देवमन्दिरों के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही प्रधा मौर्य धुन में भी विद्याना थी। सम्मवत, मन्दिरों में देवदासी रहने की प्रधा भी इस काल में विकसित हो चुकी थी। कौटटय ने लिखा है, कि जब कोई देवदासी मन्दिर की सेवा से निवृत्त हो जाए, नी उससे सुन कतवाने का काम निया जाए।

मन्दिरों की सम्पत्ति के विषय से कतिपय अन्य महन्त्वपूर्ण निदंश मी अर्थशास्त्र में विय-मान हैं। ग्रामबुद्धों (भ्राम नमा के सदस्यों) का एक कर्तव्य यह मी था, कि देवहव्य (देव-मन्दिरों की सम्पत्ति) की देवभाल किया करें। ' इससे यह मूनित होता है, कि देवहव्य को जतता को सम्पत्ति माना जाता था, और मन्दिर के युजारी उसे स्वेच्छानुसार कर्य नहीं करफकते थे। मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रकन्य उन शामो नथा नगरों की समाओं द्वारा किया जाता था, अहाँ कि ये मन्दिर स्थित हो। देवहव्य के मन्द्रव्य में अनेक्षिय विवादों का उदाय हो। जाना वर्षमा स्वामाधिक था। इनका निर्णय प्रमस्त्रीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। धर्मस्यों का यह कर्तव्य था कि देवहव्य का मन्द्रव्य निर्णय के स्वया निर्णय के क्रिया करें, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किसी वादी हारा उन्हें न्यायालय के मम्प्र प्रनुत्त किया आए। साथ ही, इन मामलों के बारे में इस बात को भी महत्व नहीं दिया आता था। कि उन्हें अवधि के अन्दर प्रसन्तुत किया गया है और ऐसे न्यायालय के मम्मुख निर्णय के विये रक्षा गया है—देवहव्य विवाद गया है और ऐसे न्यायालय के मम्मुख

भीषं युग मे अनेक ऐसे उत्सवतं, यात्राओं और समाजों का भी आयोजन किया जाता या, जिनका मन्यन्य देवमन्दिरों के साथ होता या। ऐसे उत्सवतं आदि का उनलेज अयंशास्त्र में अनेक स्थानों पर मिलता है। 'बर्तमान समय के हिन्दू मनिदरों में भी अनेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं, और कनियम देवप्रतिमाजों को आजा (स्थापना) भी निकाली जानी है। यही दशा मीर्य युग में भी थी। ऐसा प्रतोत होता है, कि पौराणिक हिन्दू धर्म की पुजाविषि का जो रूप आजकल पाया जाता है, मीर्य युग में भी उनका विकास प्रारम्भ हों। पया था, और प्राथीन यात्रिक कर्मकाण्ड का स्थान मृतिपुत्रा ने लेना शुरू कर

मीओं को पवित्र मानने की परम्परा भी मीथं युग में विकसित हो चुकी थी। राजा की देनिक रिनचर्यों का निम्पण करने हुए कोटस्य ने लिखा है, कि दिन के आठवे भाग में राजा स्वस्थयन आदि के अनन्तर सवस्य चेनु और वृषम की प्रदक्षिणा करके उपस्थान (राजममा)

१. 'विधवान्यङ्गाकत्या. . व्युपरतोपस्यानदेवदासीभिश्च कर्तयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२३

२. 'बालब्रव्यं प्रामवृद्धा वर्धयेयुराब्यवहारप्रापणात्, वेवब्रब्यं च।' कौ. अर्थ. २।१

वेवबाह्यणतपस्विस्त्रीबालवृद्धव्याधितानामनायामनभिसरता धर्मस्याः कर्माणि कूर्यः। न च देशकालभोगच्छलेनातिहरेयः। कौ. अर्थ. ३।२०

४. की. अर्थ. १२।५ तथा ५।२

मे जाए। <sup>1</sup> गौ के प्रति सम्मान की मावना को मूचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी विद्यमान हैं।

## (३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र

मौर्य मुग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसी रहस्यमयी मत्ताओं मे भी विश्वास करते थे, जिन्हें आधुनिक समय मे मत, प्रेत या जिन्न आदि सज्ञाओ से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें 'रक्षासि' कहा है। आठ दैवी महामयो में 'रक्षासि' भी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याधि (महामारी), दुर्भिक्ष, मूषिका, व्याल (हिस पगु) और सर्पों के उत्पात के निवारण के लिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही 'रक्षासि' के उत्पातों का निवारण भी किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र मे आथर्वण उपायो और 'मायायोगविद' नापसो होरा प्रतिपादित अनुष्ठानो का आश्रय प्रहण करने की व्यवस्था की गई है। इन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध में हमे अधिक ज्ञान नहीं है। पर रक्षों के महामय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वों के अवसर पर छत्र, उल्लोपिका, हस्त (सम्भवत, हाय का चित्र), पताका और छागोपहार (बकरे की बलि)द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए। रक्ष एक ऐसी मत्ता थे, जो अदृश्य, अज्ञात और रहस्यमय थे। अत उनके मय को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो कि 'माया योग' के ज्ञाताओं द्वारा निरूपित हो। रक्षों की सत्ता के सम्बन्ध में जनता का विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कौटल्य ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की भलाई के लिये उसका उपयोग करने का मुझाव दिया है। राज्यकोश की कमी को पूरा करने का एक उपाय यह भी था, कि राजा के गुप्तचर किसी वक्ष पर 'रक्षोमय' प्रदक्षित करे और उसका निवा-रण करने के लिये पोर जानपदों से धन प्राप्त करें। " जिस प्रसंग में इस उपाय का उल्लेख है, वहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये है, जिन द्वारा जनता के अन्ध बिख्वासी का उपयोग कर धन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तचर वृक्षो पर स्वय ऐसे दृश्य प्रस्तुत करे, जो कि 'मनुष्यकर' (मनुष्यो द्वारा किये हुए) होते हुए भी रक्षोमय प्रतीत हो। जब लोगों को यह विरवास हो जाए. कि रक्षों का महासय उपस्थित है, तो सिद्धों का सेस बनाये हुए गृप्तचर उन से यथेप्ट धन रक्षोभय का निवारण करने के उद्देश्य से प्राप्त कर सकते

 <sup>&#</sup>x27;अश्टमे ऋत्विगाचार्यपुरोहितसलाः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृहणीयात् ।...सवत्सा धेन वषमं च प्रदक्षिणीकृत्योपस्थानं गच्छेत् ।' कौ. अर्थः १।१९

२. 'रक्षोभये रक्षोध्नान्यथवंबेदविदो मायायोगविदो वा कर्माण कुर्यू: ।' का. अर्थ. ४।३

पर्वसु च वितर्विक्षत्रोत्स्सोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहार्रः चैत्यपूजाः कारयेत्" की. की. अर्थः ४।३

 <sup>&#</sup>x27;मनुष्यकरं वा वृक्षे रक्षोभयं रूपियत्वा सिद्धस्यञ्जनाः पौरजानपदानां हिरण्येन प्रतिकृतः। कौ अर्थ ५।२

हैं। इसी प्रकार शब्दु राजा के बिनाश के जिये भी रक्षों की सता में विश्वास को प्रमुक्त करने का विमान कीटमा ने किया है। जब कोई शब्दु राजा अपने युदुई हुएँ में आअश्र लेकर बैठ जाए और उसे दूर्ग से आअश्र लेकर बैठ जाए और उसे दूर्ग से बाहर जाने के लिये शब्दु को प्रेरित करने के जो उपाय कीटमा लिखे हैं, उनमे एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के वर्म भारण करके रक्षों का रूप बना ले, और गीददों की बीली बोलते हुए राये से बाये और दुर्ग के तीन चकर रक्षाएँ। इस दूर्य को देख कर दुर्ग में आश्र पिले हुए शब्द को रखों के सता का स्वय प्रतीत होने लगेगा, और रखीं की सता का स्वय प्रतीत होने लगेगा, अपने रखा निवारण के लिये वह ज्यों ही दुर्ग से बाहर आयवा, उसका मात करना नुमान हो जाया।

केवल 'रक्षोमय' के निवारण के लिये ही आयर्वण उपायों और मायायोगविदों द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का प्रयोग नहीं किया जाता था, अपितु व्याधि, दुनिक्क आदि अन्य देवी विपत्तियों के निवारण के लिये भी से साधव प्रयोग से लाये वाते थे। व्याधि को दूर करने के लिये जहीं चिक्कत्मक ओपियों का प्रयोग करते थे, वहाँ पिछ तापस शानि-प्रायश्वित द्वारा भी उन्हें शानत करते थे। 'महामारी के फैलने पर स्पधान में गाय को दुहने और यह को जलाने जेले उपाय भी प्रयोग में लाये जाते थे। 'कोटत्य का यह मन था, कि देवी मयो के प्रतीकार के जिये माया भीगविद् सिछ तापस अत्यन्त उपयोगी होते है, अत राजा उन्हें समानापूर्वक अपने राज्य में बसाए और उनकी पूजा भी लिया करे।'

मायायोगिवर् और मिद्धनापस जिन उपायो द्वारा देवी तथा मानुगी वियक्तियों का निवारण निया करते थे, कोटस्य ने उन्हें आवर्षण और 'ओपनिषदिक' कियाओं को सज्ञा प्रदान की है। अधेशात्र में ग्रेन्छ पूरा अधिकत्य है, जिसमें दर जीगनिपदिक कियाओं का विद्याद रूप से निक्षण किया गया है। टेन्ड जीगनिपदिक प्रयोगों में अनेकवित्य वियों और उप्र अधिमियों को काम में ल्यावाजाता था, और साथ ही अनेक नन्त्र-नन्त्रों और जाई टोर्ग को में में ल्यावाजाता था, और साथ ही अनेक नन्त्र-नन्त्रों और जाई टोर्ग को में में अपने किया के अनेक प्रयोग के अनेक प्रयोग को में हम प्रयोगों के अनेक प्रयोग के अनेक प्रयोग के निक्षण के प्रयोग के अनेक प्रयोग के प्रयोग के अनेक प्रयोग के प्रयोग के अनेक प्रयोग के अनेक प्रयोग के अनेक प्रयोग के अनेक प्रयोग के प्या के प्रयोग के प्य

- ऋक्षचर्मकञ्चितनो वा अग्निक्मोत्सर्गयुक्ता रक्षोरूपं वहन्तरित्ररपसध्यं नगरं कुर्वाणाः शिवास्स्गालवाशितान्तरेषु तथैव ब्रुयुः।' कौ. अर्थ. १३।२
- 'व्याधिभय मोपनिषदिकः प्रतोकारैः प्रतिकुर्युः । औषपैश्चिकत्सकाः, शान्तिप्रायश्चि लेवां मिळनापमाः ।' कौ. अर्थ. ४।३
- ३. 'गवां त्मशानावदोहनं कबन्धदहनं देवरात्रि च कारयेत् । कौ० अर्थ० ४।३
- ४. 'मायायोगविवस्तत्स्मादृषये सिद्धतापसाः । वसेयः पूजिता राज्ञा दैवापस्त्रतिकारिणः ॥' कौ. अर्थ. ४।३
- ५. कौ. अर्थ. १४ वॉ अधिकरण

मोजन के बिना रह सकना, किसी को अन्या कर देना, जन्द द्वार को मन्त्र बल से सौल देना, दूबरों को बंद में कर लेका, रात्रि के अन्यकार में भी देख सकना, आर्थिक निवारण करना, विस्ती में गूमा और ब हरा बना देना और विद्य के प्रभाव को नगट करना। इसी प्रकार के अन्य भी बहुन में प्रयोग के प्रति इसी प्रकार के अन्य भी बहुन में प्रयोग के प्रति इसी प्रकार के अन्य भी बहुन में प्रयोग के लिये जो और्थाधवां व अन्य सामग्री अपेक्षित वी और इनका अनुष्ठान करते हुए जिन मन्त्री का उच्चारण किया है। इस निर्णय कर काम कान कान किया है किये जो अपेक्षित क्यों में किस अवता तक कार्यक्षम थे। धर इनमें सन्देश नहीं कि मोर्थ यूनके बारतीय इन पर विद्यान करते हैं अर्थ क्षित कार्यक्षम थे। धर इनमें सन्देश नहीं कि मोर्थ यूनके बारतीय इन पर विद्यान करते हैं अर्थ क्षित क्यों के सार के किये हो के किये हा कु के किया करने के निर्णय कर कार्यक्षम थे। धर इनमें सन्देश नहीं कि मोर्थ यूनके बारतीय इन पर विद्यान करते हैं अर्थों कि कार के किये हो की हो की किया है और मान ही अपनी रहता करने के निर्णय के स्वर्ध में में इनका उपयोग किया करने थे। शत्र में ना के प्राय के विद्य से सार विद्यान करने के निर्णय करने के लिये हा कु के हिल्य प्रवास करने के विष्य है अपनी रहता के सार के सार के सार से सार सार करने के लिये प्रयास करने वहन में पूलकर हम सार से सार सार करने के लिये प्रवास करने वहन में पूलकर सिद्ध दापनों का में म बनाकर मी बहु राज्य का ने दे करने के लिये प्रयस्त करने के विष्य प्रवस्त थे। ये मूलकर इसी कारण अपने उद्देश्य में मफलता प्राप्त कर सकते से अर्थों कि सर्व वाया करनी में स्वता करनी से विद्यान करनी में स्वता करनी से विद्यान करनी में स्वता करनी से स्वता स्वता स्वता करनी से स्वता स्वता से स्वता स्वता स्वता से स्वता करनी से स्वता स्वता से स्वता से स्वता स्वता से से स्वता से से स्वता से स्वता से स्वता से स्वता से से स्वता से से

कोटल्य के अनुसार ओपनिषदिक प्रयोगों का उपयोग केवल अविंगस्ट (जो वार्मिक न हो) लोगों के विरुद्ध ही किया जाना चाहियें और वह भी इस प्रयोजन से कि चातुर्वेण्यें की रक्षा की जा सके।

मोर्थ गुण के मारतीय तन्त्र-मन्त्र, जाडू टोन और अभिचार कियाओं आदि में भी विश्वास रखने थे, गृह कीटलीय अवंशान्त्र से स्पय्ह हैं। इनका उपयोग वे पर-त्री या पर-तृत्व को बश में काले, यून सम्पत्त को प्रार्थ कर ते, श्रृत्व के राज्य में बीमारी फैलाने, सन्तत्र की प्रार्थित और पिरामू होने मद्दा प्रयोजनों ते किया करते वे। पर-त्त्री को बश में करने की किया को 'सवनत' कहते थे। कोटल्य ने लिखा। है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करें कि बहु मन्त्र के प्रयोग, औग थि या स्मशान में किये बाने वाले अनुष्ठान द्वारा स्त्रियों को बश में मल गत्त्र को है, तो सत्री। (पत्तवर्ष) जानर उसे कहां— में अमुक की पत्ती, कत्या या वसू की कामना करता हूँ। में चाहता हूँ, कि बहु भी मेरी वानना करने लये। इसके लिये आप यह चम स्वीकार कर ले। 'यदि वह व्यक्ति ऐसा करने को उवत हो जाए, तो उसे 'सवनन-काररक' मान कर प्रवासित कर दिया जाए। 'कोटल्य को मवननकारक लोग प्रसन्द नहीं थे,

१. 'वातुर्वर्ण्यरक्षार्थमौनिषदिकमर्घोमव्ठेषु प्रयुञ्जीत।' कौ. अर्थ. १४।१

 <sup>&#</sup>x27;यं वा मन्त्रयोगमूलकर्मभिक्शमाशानिकवां संवननकारकं मन्येत, तं सत्री दूयात् "अमुद्रय भार्या स्नुवां बृहितरं वा कामये । सा मां प्रतिकामयतां अयं चार्यः प्रतिगृष्टा-ताम् ।" सचेत्तया कुर्यात् 'संवननकारकः' इति प्रवास्थेत ।) ' कौ. अर्थः ४।४

वे उन्ह राज्य के लिये हानिकारक भी समझते थे। पर तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग डारा पर-स्त्रियों को वस में करने की प्रथा मौर्य यग में विद्यमान थी, यह असदिग्ध है।

तन्त्र-सन्त्र के प्रयोग का सहारा 'बम्जक विद्या' में भी लिया जाता था। धन की प्राप्ति आदि के लिये इस विद्या का उपयोग किया जाताथा। कोटस्प ने लिखा है— सिद्ध का मेंस नवाकर गुण्यवर 'दूष्य' (बिस पर अरपाधी होने का सन्देह हो) व्यक्ति के पास जाए और जम्मक विद्या हारा और अधिक वन प्राप्त करने के लिये प्रेरित करने हुए उसे कहे— 'मैं ऐसे कर्म (अनुष्ठान) में प्रवीण हूँ, विससे मनुष्य अक्षय हिएष्य (अनन्त थन) की प्राप्त, राजडारिक (राजडार में प्रवेश), अर्ग हुप्य (स्त्री के हुद्य को औत करना), अदिख्याधिकर (अपू को स्थ्य करदेने), अर्ग हुप्य (स्त्रय विदाय अपन तजी (जुल- कर्म)) अपन अपन अपन क्या करना) और पुत्रीय (पुत्रप्राप्ति) में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हुष्य व्यक्ति नजी (जुल- रूप) की बात में विद्यस कर ले, तो किस प्रकार वैद्या में ले जाकर उमें अपने दश में ले आया जाए, 'इसका कोटस्य ने विद्य कर से प्रतिपद्य किया है। इसम सन्देह नहीं, कि अपन वारा सि व्यक्त सने को एसे अनुष्ठात किया करते थे, जिनसे अक्षय हिल्प्य की प्राप्ति हो सके, राजडार से प्रवेश सम्यव हो, रर-जी के हुद्य को वल में लागा वा सके, श्रम के स्त्रय को प्राप्ति को अस्त्र हिल्प्य की प्राप्ति हो सके, राजडार से प्रवेश सम्यव हो। रर-जी के हुद्य को प्राप्ति को जाति हो सके।

जम्मक विद्या के समान 'माणव विद्या' का उपयोग भी बादू टोने और तन्त्र-मन्त्र आदि के लिये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने में कुशल व्यक्ति सन्त्र हारा बन्द डारों के लिये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने में कुशल व्यक्ति सन्त्र हारा बन्द डारों के लिये ने हारापीहमन्त्र (ऐसा सन्त्र जिसमें अपने के अति थे। इन कायों के लिये ने हारापीहमन्त्र (ऐसा सन्त्र जिसमें बन्द हार त्वृत्व जाए), प्रस्थापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र विद्यान सन्त्र हारा काए) का अत्यापन सन्त्र (कामों परस्त्र) वदा में आ जाए) का प्रयोग किया करते थे। सम्मवत, कोटन्य इन विद्या में विद्यान नहीं, रचने थे। इसका प्रयोग उन्होंने अपने मंत्रियों (मुरावरों) हारा इम प्रयोग ते के राग्या है, ताकि चौरी अपहर्ण का का सन्त्र हो। यह का वेद्या बनाये हुए पुरावर ऐसे लोगों के पात आरो, जिन पर पिक डाक् आदि होने का सन्देह हो। अपने मांची पुरावरों में ते सहाया ते उन्हों वे यह विद्याम दिनाएँ कि वे साथव विद्या में प्रयोग है, और बन्द हारों को मन्त्र विद्यान दिनाएँ कि वे साथव विद्या में प्रयोग है, और बन्द हारों को मन्त्र वित्र से स्वाच करते हैं, विद्यान विद्यान दिनाएँ के व साथव विद्या में प्रयोग है, और वन्द हारों को मन्त्र वात्रित से सील सकते हैं, जमते हुए। अपने सन्तर है, और सन्द हों से तमन से नहीं, अपितु पहले में सिलाये हुए अपने मूलपन र सविद्यों की वाद में जा सन्त्र है, विद्यान पहले हैं, सिलायों हुए अपने मूलपन र साथवां है, अपितु पहले में साथवां हुए अपने मूलपन र साथवां है।

 <sup>&#</sup>x27;सिद्धव्यजनो वा दूष्यं जन्मकविद्यापिः प्रलोमियत्वा बूयात्—"अक्षयं हिरुष्यं राजद्वारिकं स्त्रीहृद्यमिरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म जानामि" इति । प्रति-पन्न चैत्यस्थाने रात्रौ प्रमृतवुरामांसगन्यमुपहारं कारवेत् ।' कौ. वर्ष. ५।२

सहायता से।' पर इसमे सन्देह नहीं, कि मौर्य युग की सर्व माघारण जनता को तन्त्र-सन्त्र और जादूटोंने से विश्वास था। इसीलिये वह सिद्ध तापसो का भेस बनाये हुए गुप्तचरों के वश में सुगमता में जा जाती थी।

मौयं यग मे सर्वसाधारण लोग किम हद तक सिद्ध तापसो की अलौकिक शक्तियों मे विश्वास रखते थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र के उस प्रसङ्क से स्पष्ट हो जाता है, जिसमे शत्रओं को परास्त करने के लिये कृटिल नीति का निरूपण किया गया है। वहाँ लिखा है—मण्ड या जटिल के भेस में गप्तचर बहत-से चेलों के साथ नगर के सभीप आकर ठहर जाएँ। लोगों को यह जताया जाए. कि सिद्ध की आय चार मौ साल है, और वह पर्वत की गहा के निवासी है। शिष्य अन अपने गरु के लिये सल फल प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर मे जाकर राजा और अमात्यों को मगबद्दर्शन (अपने सिद्ध गुरु के दर्शन) के लिये प्रेरित करें। जब राजा दर्शन के लिये आये. तो उसे पराने राजा और देश के सम्बन्ध में बाते बताए और कहे---'मौ-मौ वर्ष की आय के पूर्ण हो जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से बाल हो जाता है। अब मैं आपके सम्मन्त चौबी बार अग्नि मे प्रवेश करूँगा। आप अवस्य ही देखने के लिये आइये। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें। 'जब राजा को सिद्ध के प्रति विश्वाम हो जाए. तो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सात दिन-रात यहाँ आकर निवास करें और घार्मिक कृत्यों का अवलोकन करें। जब राजा बहाँ निवास के लिये आ जाए, तो उसे पकड़ लिया जाए। विहासीय अर्थजारत का यह उद्धरण यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौथ यग के भारतीयों के विश्वास प्राय उसी दग के थे, जैसे आजवल भी भारतीयों में पाये जाते हैं। मण्ड या कटिल सिद्ध तापस का भेस बनाकर ग्रतचर लोग न केवल मर्वमाधारण जनता को अपित अमात्यो और राजाओ को भी ठग लिया करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल में तन्त्र-मन्त्र, अलौकिक सिद्धि, अभिचार-क्रिया आदि के प्रति लोगो का विश्वास बहन वद्धमल था।

फिल्त ज्योतिय में विश्वास के सम्बन्ध में मी अनेक निर्देश कोटलीय क्यंबास्त्र में विद्यास है। ज्योतिष्ठियों के लिये कोटल्य ने मोहूर्तिक, तैमितिक और कार्तातिक सब्दों का प्रयोग किया है। मृहूर्त निमित्त (जुन्त), त्याल (सुपने), लक्षण या अङ्गविद्या (यरीर के विविध किल, नया हस्तनेजाएं आदि), तक्षणों को सिस्ति और चट्ट-पिक्सो की आवाज

 <sup>&#</sup>x27;ततो द्वारागोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोद्या 'प्रविद्यताम्' इति ब्रुपुः। अन्तर्यानमन्त्रेण जापतामार्राभणां मार्थेन माणवानतिकवासेयुः, प्रस्वापनसन्त्रेण प्रस्वापयित्वा रिक्षणञ्जाव्यापिमणिवैरसंवारयेषुः । संबननमन्त्रेण भाषांव्यञ्जनाः परेवां माण-वैरसंगिवयेषुः।' को. अर्थ. ४।५।

२. कौ. अर्थ १३।२

द्वारा ज्योतियी छोग मिवव्यकल बताया करते थे। ' ज्योतिषयो को राजकीय सेवा में भी रखा जाता था। कौटत्य ने कार्तान्तिक, नैमितिक और मौहूर्तिक के लिये एक सहस्र पण वर्षायक बेतन का विचान किया है। ' विविध प्रकार के ये ज्योतिषों जहाँ मादी घटनाओं के विषय में राजा को सुनित करने रहते थे, वहाँ साथ ही गुन्तचर विभाग में भी इतक बहुत ज्यापीण या। बहुत से गुन्तचर मौहूर्तिक आदि के वेश बनाकर ही जनता की गतिविधि पर दृष्टि रखा करते थे, और अपूर्ण ज्ये गुन्त मेरी का पता किया करते थे।

कोटलीय अर्थशास्त्र के अनुगीलन में मांगे युग के वार्मिक विश्वामों का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि इस युग के भारत में देशिक षर्म की प्रधानता थीं, पर बीढ़, आजीवक आदि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यमान थे और सर्व-साधारण जनता में ऐसे विश्वास भी प्रचल्ति थे, जिनका किमी विशिष्ट सम्प्रदाय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था।

१. कौ. अर्थ. १।१२ और १३।१

२. कौ. अर्थ. ५।३

३. 'लामविष्न:--कामः कोष:...मगलतियिनक्षत्रेष्टित्विमित ।' कौ. अर्थ. ९।४

 <sup>&#</sup>x27;नक्षत्रमतिषुच्छन्तं बालमर्योतिवर्तते ।
 अर्थो हार्यस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः ॥
 सामनाः प्राप्तुवन्त्यर्थान् नरा यत्नकारैरपि ।
 अर्थरर्थाः प्रवास्यन्ते गजाः प्रतिगर्जीरय ॥'' कौ. अर्थः ९१४

### ्चौदहवाँ अध्याय

# सन्य संगठन और युद्ध नीति

## (१) सेना का संगठन

चन्द्रगुप्त मौर्यं की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और मुसगठित थी। तभी वह ग्रीक आकान्ता सैल्युकस को परास्त करने में समर्थ हुआ था। ग्रीक लेखकों के अनुसार मगध की मेना मे ६,००,००० पदाति. ३०,००० घडमबार और ९,००० हाथी थे। रथो की सख्या के विषय में ग्रीक लेखको मे मतभेद है। कर्टियस ने उनकी सख्या २,००० लिखी है, और प्लुटार्क ने ८,०००। यह सख्या उन सैनिको की है, जो स्थायी रूप से मगध की सैनिक सेवा में थे। इस विशाल सेना के सगठन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपुर्ण मूचनाएँ ग्रीक विवरणो से उपलब्ध होती है। मैगस्थनी अ के अनसार सेना का सचालन एक पुथक् विभाग के हाथों में था, जिसके ३० सदस्य थे। यद्ध विभाग के ये ३० सदस्य पॉच-पाँच सदस्यों की छ उपसमितियों में विभक्त थे। इन उपसमितियों के अधीन निम्नलिखित कार्य थे--(१) पहली उपममिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी। (२) अश्वारोही सेनाका प्रबन्ध दूसरी उपसमिति के अधीन या। (३) तीसरी उपसमिति रथ सेनाका प्रवन्य करती थी। (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिमेना की व्यवस्था करना था। (५) पॉचवी उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री, युद्ध के लिये उपयोगी अस्त्र-शस्त्र व अन्य उपकरण और भामान की ढलाई के साधन जटाने का कार्य करती थी। (६) छठी उपसमिति को इस प्रयोजन से मगठित किया गया था, कि वह जहाजी बेडे के मेनापति के साथ सहयोग करे।

पांचवी उपसीवित के कार्यों को मंतरस्थीज ने इम प्रकार स्पष्ट किया है—यह उप-मर्मित वैक्पारियां की व्यवस्था करती है. ताकि निपाहियों के लिय मोजन, पशुओं के लिये चारे, मुद्ध के लिये आवस्थक सब मामग्री गथा सैनिक अरुक-चरक भावि को होया जा नके। यही सिमित उन कमेकरों या नेवकां की भी व्यवस्था करती है, जो बोल और नमाई बजाने का काम करते हैं, जो धोरों की परिच्यां करते हैं, और मब यन्त्रों तथा उपकरणों की देव-माल करते हैं। मंगस्थानीय ने यह भी लिया है कि हाथियों और घोडों के लिये राज-कीय हिनावालों और अवस्थालालों है। अरुक-सहस्त्रों के लिये एक पुषक् आपुषामार घी है, नयोंकि सिपाहियों को युद्ध से लीटने पर अपने हथियार आदि बायस लीटा देने होते हैं। ऐ

McCrindle: Magasthenee p. 88.

R. Ibid pp. 86-90.

बीक लेखकों के इन विवरणों से मौर्य युग के सैनिक समध्न का कुछ आमान प्राप्त हो जाता है। कोटलीय वर्षशास्त्र में तेना विवाग के सम्बन्ध का पृथक् रूप से कहीं निरूपण नहीं किया गया। पर सम्प्रवृत, कोटल्य ने जिन विवागों के अध्यक्षों को परसम्प्रक्ष, अस्ता-प्रवृत, पराध्यक्ष, हस्त्यम्यक्ष, कोध्यक्ष और नावस्थक से सुचित किया है, वे उन्हों उप-समितियों की निरिष्ट करने हैं, विवक्ता उल्लेख मीक यात्रियों द्वारा किया गया है।

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनशीलन से मौर्य यग की सेना और उसके सगठन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। कौटल्य ने सेना को चार वर्गों मे विभक्त किया है-पत्ती या पदाति सेना, अइवसेना, रबसेना और द्विप या हस्ति सेना। किस प्रदेश में यद करने के लिये कौन-सी सेना उपयक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी मुमि पर किया जा सकता है, जो समतल, सुदृढ, और खडडे आदि से विरहित हो। हस्ति सेना, अश्वमेना और पदाति मेना सम और विषम (ऊँची-नीची) दोनो प्रकार की मीम पर यद कर सकती है। यद के अवसर पर इन चारो प्रकार की मेनाओं में से पत्थेक का क्या कार्य है, कौटल्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण किया है। इसमें सन्देह नही, किये चारो प्रकार की सेनाएँ क्रमण पत्त्रध्यक्ष, अस्वाध्यक्ष, रबाध्यक्ष और हम्त्यध्यक्ष नामक अमात्यों की अधीनता में सर्गाठत होती थी। पन्यध्यक्ष का कार्य विविध प्रकार के मैंनिकों की अक्ति-सामर्थ्य तथा निवंजनाओं का पता लगाते रहना होता था। मौर्य यग मे अनेक प्रकार के सैनिक सेना में भरती किये जाते थे। इनके मख्य यर्ग मौल, मत, मित्र और अटविवल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम अभी प्रकाश डालेंगे। पत्त्यध्यक्ष इस बात का मही-सही पता करता था, कि जिन सैनिको को वह अपनी सेना में भरती कर रहा है, उनकी कितनी जिंकन-सामध्ये है, और उनकी क्या निबंहताएँ हैं। **शत्र की** सेना के सम्बन्ध मे भी वह इन वातों का पता करना था। उसके लिये यह भी आवश्यक था कि बह प्रकाश-यह, कृटयह, दिवायुह, रात्रियुह, खनक युह (खाई से लडे जाने बाले युद्ध) और आकाश-युद्ध (ऊचाई से लड़े जाने बाले युद्ध) से प्रवीण हो और मैं निकों को इन विभिन्न प्रकार के युद्धों का अभ्यान (व्यायाम) भी करा सके। ै निस्सन्देह, मौर्य युग की सेना के सगठन में पन्यध्यक्ष का बहुत महत्त्व था।

अरवाध्यक्ष न केवल विविध नसलो के घोडों को पालने की व्यवस्था करता था, अपितु युद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना भी उसी का कार्य था। ' घोडों के सम्बन्ध में जो कार्य

१. 'स्वभूमिः पत्पववरय द्विपानामिष्टा युव्ये निवेशे च ।' कौ. अर्थ. १०।४

२. कौ. अर्थ. १०।४

 <sup>&#</sup>x27;स मौलमृतश्रेणिमित्रामित्राटवीबलानां सारफल्युतां विद्यात् । निम्नस्थलप्रकाश-कटस्ननकाकादिवारात्रियुद्धच्यायामं च विद्यात् ।' कौ. अर्थ. २।३३

४. कौ. अर्थ. २।३०

अश्वाभ्यक्ष करता था, वही हाथियों के लिये हस्त्यम्बक्ष करता था। रथ अनेक प्रकार के होते थे। यद या सेना के लिये प्रयुक्त होने बाले रख साड्यामिक, पारियाणिक, पर-प्राभियानिक और वैनयिक कहाते थे। रथ पर सार्थि के अतिरिक्त रथिक आदि भी रहते थे, जो तीर कमान, अस्त्र-शस्त्र, आवरण और उपकरणो आदि से ससज्जित हुआ करने थे। रससेना का सचालन रचाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इन चार प्रकार की (पदाति, रथ, अञ्च और हस्ति) सेनाओं को ही 'चतुरक्क बल' कहते थे। कीटल्य ने नी-सेना का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि ग्रीक यात्रियों के विवरणों से जल सेना की सत्ता मे कोई सन्देह नहीं रह जाता। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'नावध्यक्ष' का उल्लेख अवश्य है, पर उसके जो कार्य प्रतिपादित किये गये हैं, उनमे जल सेना का सचालन नहीं है। सम्मवतः, नावध्यक्ष का प्रमल कार्य जलमार्गों और उनमे प्रयक्त होने वाली विविध प्रकार की नौकाओ की व्यवस्था करना ही था, ओर समद्र मार्ग सं आने-जानेवाले जहाज, बन्दरगाह आदि भी उसी के नियन्त्रण में थे। जल सेना का अभी मारत में अधिक विकास नहीं हुआ था। पर नावध्यक्ष और उसके कर्मचारियों को जलयुद्ध की भी कभी-कभी आवश्यकता हो जाती थी. इसमें सन्देह नहीं। कौटल्य ने लिखा है, कि हिस्सिका नौकाओं को नष्ट कर दिया जाए, ओर साथ ही ऐसी नौकाओं को भी जिन्होंने कि बन्दरगाह के नियमो तथा व्यवहार का उन्तरधन किया हो। <sup>1</sup> नावध्यक्ष अपने इस कर्तव्य का पालन तभी कर सकता था. जबकि उसके पास ऐसी नोकाएँ व जहाज भी रहे जो जलयद में समर्थ हो।

मेना के माठन का क्या रूप था, इस सम्बन्ध में कोटलीय अर्थशास्त्र का यह कथन महत्त्र का है कि नेना के दम अगो के एक गित (यदायिकारी) को 'यदिक कहा जाता है. दम पिता के तर पा पिता है और दस पिता के तर पा पिता है और दस भागतियों के अपर एक 'नायक' होता है।' इस कथन से यह प्रयु होता है, कि सेना के मगठन में यदिक अंतर पा का प्रयु प्रयु होता है, कि सेना के मगठन में यदिक अंतर्यापिक बांद नायक एक दूसरे की जुलना में अधिक उन्ने यदायिकारी होंने पे। पर सेनापित ऑर नायक होता है। इस अध्याद तोवों में में की गई है, और उनके बेतन कमझ भ ८ हजार एक और ३ स्वार्य प्रश्नार पन नियंत्रित किये यूरी है।' इसस यह मठी माति अनुमान किया जा सकना है, कि सेनापित की स्थित नायक से सुकता

१. कौ. अर्थ. २।३१

२. की. अर्थ. २।३३

 <sup>&#</sup>x27;हिलिका निर्धातयेत् । अनित्रविवयातिगाः वश्यवत्तनचारित्रोपघातिकाहच ।'
 कौ. अर्थ. २।२८

४. 'अञ्जवशकस्यैकः पतिः पदिकः । पदिकदशक्तस्यैकः सेनापतिः, तद्दशकस्यैको नायक इति ।' कौ. अर्थः १०६

५. की. अर्थ. ५।३

में अधिक ऊँची थी। सेनापति के सम्बन्ध में कौटल्य का यह कथन महत्व का है--उसे सम्पूर्ण सुद्धविद्या तथा प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) विद्या मे पारञ्जत होना चाहिये। हाथी, घोड़े तथा रय के सञ्चालन मे वह समर्थ हो, और चतुरङ्क (पदाति, रय, अध्व और हस्ति) बल के कार्यों तथा स्थान को वह मली माँति जाने। अपनी मूमि (मोरचा), युद्ध का काल, शतु की सेना, सुदृढ़ व्युह का मेदन, टुटै हुए ब्युह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर-वितर करना, तितर-वितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और यह-यात्रा का समय आदि बातों का वह (सेनापति) ध्यान रखें।' नि सन्देह, ये कार्य एक ऐसे महा-मात्य के है, जो सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो । सेनापति का वेतन मन्त्री, परो-हित, यवराज और राजमहिषी के समान है, और समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा और धर्मस्थ जैसे राजपदाधिकारियों का वेतन उससे कम रखा गया है। नायक का वेतन केवल १२ हजार पण है. जो सेनापति के वेतन का एक चौबाई है। अत. यह स्वीकार कर सकता कदापि सम्भव नही है. कि सैन्य सगठन में नायक की स्थिति सेनापित की अपेक्षा अधिक ऊँची थी। सम्मदत , सेनापित सज्जा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयक्त होती थी. वहाँ दस पदिको के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी 'सेनापनि' कहने थे। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे नायक के दो कार्यों का उल्लेख किया गया है, वह स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराना था, अौर युद्ध के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था। गें से समय सेनापति सेना के पीछे रहता था।

कोटलीय अर्थशास्त्र मे हस्तिमुख्य, अस्त्रमुख्य, रिस्तपाल और रियक सज्ञा के कर्मचारियों का मी उल्लेख हैं। हिंतिमुख्य, अस्त्रमुख्य और रखमुख्य के बेतन हस्त्य-प्यक्ष, अध्वाध्यक्ष और रखाप्यक्ष से दुवने रखे ये हैं। ' इससे यह अनुमान सहज्ञ में किया जा सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थित हर्स्यप्यक्ष आदि से अधिक ऊर्जी थां। मन्मवत, हस्तिमुख्य, अस्त्रमुख्य और रखमुख्य सिनक पदाधिकारी ये, और रणकेम में हस्त्रिम्मा सादि का सञ्चालन उन्हीं हारा किया जाना था। हस्तिमुख्य को बेनन हस्त्यप्यक्ष के बराबर था, और रिधक को दनसे आथा। सेता के नम्बन्य में कोटलीय वर्षधारण्य में जो निवदें विवसान हैं, वे उत्तके मणठन को समझने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। पर उनसे मीर्य युग के सैन्यस्यठन का कुछ आभान अवस्य प्राप्त हो जाता है।

चतुर ङ्ग (पदानि, रथ, अस्व और हस्ति) बल के अतिरिक्त सेना का एक अन्य ढग मे विभाग भी कोटलीय अर्थकान्त्र में निरूपित है। ये विभाग निम्नलिखित है— मोल बल,

१. कौ. अर्थ. २।३३

२. कौ. अर्थ. १०।१

३. कौ. अर्थ. १०।२

४. कौ. अर्थ, ५।३

मृन (क) वल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल और अट्डिबल। ' मोल बल मे वे सैनिक होने में, जो देश के अपने नियाधियों में से मरिता किये गये हो। ये ऐसे परितारों या कुछां के नाय समन्य रपने में, जिनकी देश या जनपद के प्रति प्रसिद्ध हो। मृत बल के सैनिक मृति (वेतन) से आकृष्ट होकर सेना में मरिता हुआ करते थे। यह आवश्यक नहीं था, कि वे राजा या देश के प्रति मित्र करते हो। युढ की आवश्यक नहीं था, कि वे राजा या देश के प्रति मित्र करते हो। युढ की आवश्यक नहीं था, कि वे राजा या देश के प्रति मित्र करते हो। युढ की आवश्यक नहीं था, पृत्त के आवश्यक नहीं था, ' ' कि अपने मित्र के अवश्यक पर के सेना के मित्र के स्वर्ध पर वे सैनिक में में मत्र जिल के मित्र के अवश्यक पर ये सैनिक में में मत्र के सित्र के स्वर्ध पर ये सैनिक में में मान्य करते हो। है। कि तिष्य में मित्र के सित्र के सित

मीर्थ युग की नेना मे केवल क्षत्रिय सैनिक ही नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिया, वैश्य और गृड—सब वर्गों के युवकों को नेना से भरनी किया जाता था। केटिल्य ने इस प्रका पर विचार किया है कि ब्राद्मण सेना, क्षत्रिय नेना, वैश्य सेना और गृह सेना से किसे अधिक शेट्ट नमझना चाहिये। दम विषय से पुराने आचार्यों का क्या सत था और कीटल्य ने उनमें किम प्रकार अपनी महस्रति प्रसट की थी ? इस सम्बन्ध से हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चेक हैं।

## (२) सैनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र

मीर्ष साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। अत यह स्वासाविक था, कि उसकी तेना को विविध प्रकार के अवश्व-सवासों से सुनिज्यत किया जाए। कोटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन सीर्ष युग के अल्न-सर्वों और अल्य सिनिक उपकरणों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा मकती है। अव्य-अर्थों के निर्माण और उनकी मैंसाल के लिये राज्य का एक पृथक् विकास था जिसके अध्यक को 'जायुपानाराज्यत' कहते थे। इस अमार्य का यह कार्य था, कि सम्राम में प्रयुक्त होनेवाले, दुर्गों की रक्षा के कार्य में आनुकार के कार्य में आने कार्य के कार्य में अपनिक को स्व

१. 'मौलभृतकश्रेणीमित्रामित्राटवीबलानां समुद्दानकालाः ।' कौ. अर्थ. ९।२

२. कौ. अर्थ. ९।२

लाये जाने वाले घक, यन्त्र, आयुष, आवरण (कवन) और अन्य उपकरणों को ऐसे मिल्पियों और कारुओं से तैयार कराए जो इनके निर्माण में कुशल हो। आयुषायाराज्यल शिल्पियों का पारिश्रमिक भी निर्मार्थित करता था, और यह भी निरुचय करता था कि वे अपना कार्य कितने समय में सम्पादित करते वें दें और उनके उत्पादन की किस्म क्या हो। ' इस बात का विशेष ध्यान रखा जा था, कि अकरत करते हैं या करते करता कर कि सम्म प्राप्त न होने पाएँ। गर्मी, नमी और की को डारा उन्हें कोई शति न पहुंचने पाए, इसका ध्यान रखना मी आयुषायाराज्यक का ही कार्य था। '

बन्द दो प्रकार के होते थे—स्थित यन और बरू यन्त्र । जिन यन्त्री (जमकरणी) को एक स्थान पर स्थिर र के प्रयुक्त किया जाता था, उन्हें स्थित यन्त्र कहते थे। स्थित-यन्त्रों के में व निम्मतिकत थे—(१) सर्वेतोयह-यहिंगों से युक्त एक साही जिनके ककी को तैजी के साथ पुमाया जा सकता था। जब इसके कक युमाये जाने थे, तो चारों और एक्यों की वर्ष होने कमती थी। (२) जामदम्ब-जीर छोटने का एक वहा यन्त्र, जिसे महासर यन्त्र मी कहते थे। (३) बहुमूल-इने के सिक्तर पर कराया हुआ अहार हालक, जिसे महासर यन्त्र मी कहते थे। (३) बहुमूल-इने के सिक्तर पर निम्मता हुआ अहार हालक, जिसे मारों और अब्दुक्त चमहे के बका बाता था। इस अपने पर जह होने अनेक प्रनेप एक माथ बाण वर्षों कर सकते थे। (४) विश्वासधाती-इने के प्रयेश हार पर परिवास के अपने पर मारों और अपने पर हो होने पर कर अपने पर प्रवास के प्रतेप एक माथ बाण वर्षों कर सकते थे। (४) विश्वासधाती-इने के प्रयेश हार पर परिवास के उपने पात साथ अपने माथ कर उसका धात किया जा मकता था। (५) साथती-दुर्ग के अहालक माथ अपने साथों से आप कमाने के काम अवादेवाती एक जन्दी बल्ली। (६) पातक-पाहिस्ते पर कमायों से आप कमाने के काम अवादेवाती एक जन्दी बल्ली। (६) पातक-पाहिस्ते पर कमायों हुई एक जन्दी बल्ली किते सनु पर फैका जाता था। (३) पर्वन्यक-आग बहुमों का सन्त्र। (८) अर्थबाहु-ऐसे दो स्त्रम्म जिल्ले आयस्यकता परने पर राजु के अरर गिराया जा सके। (९) अर्थबाहु-ऐसे दो स्त्रम्म जिल्ले आयस्यकता एकते पर राजु के अरर गिराया जा सके। (९) अर्थबाहु-छेने से स्वान पर राजु हुआ ऐसा स्त्रम जिस्स सनु पर पिराया जा सके।

चल-पन निम्मलिनित प्रकार के बें — (?) पञ्चालिक -जकडी का बना हुआ एक बडा तस्ता, जिस पर बहुत-सी नोकीठी कीले लगायों जाती थी। इसे दूर्व की प्रभिरंद के साहर करूं में छिपाकर रसा जाना था। डाजु को अबसर होने में रोक मकने में किस उपयोग था। (?) देवरण्ड-जोट्टे की मौकीली कीलो बाला एक जन्म डणा, जिमें किले की दीवार पर रखते थे। (?) देवरण्ड-जोट्टे की मौकीली कीलो बाला एक जन्म डणा, जिमें कि की दीवार पर रखते थे। (?) मूकरिका—चमड़े का एक वडा थैंगा, जिससे स्ट्री अजन

आयुषागाराज्यकाः सांप्रामिकं बोर्गक्रांतकं परपुरानियातिकं वक्ष्यत्त्रमायुष्पमावरण-मुपकरण च तक्कातकार्यद्यात्मिः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनकलनिव्यत्तिभः कारवेत्। 'कौ, अर्थः २।१८

२. 'ऊध्मोपस्नेहिकिमिनि रुपहत्यमानमन्यया स्थापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१८

३. कौ. अर्थ. २।१८

मरी जाती थो। इसे दुगं के बुजों और मार्गों की रक्षा के लिये रक्षा जाता था। घापु-संना द्वारा पर्सरों की बर्षा होने पर सुकरिका द्वारा दुगं के बुजों आदि की रक्षा थी का फक्ती थी। (४) मुसल-ब्रेंट को लक्दी की बनी हुई नोकीली छड़ी। (५) प्रस्ट-ब्रेंट की लक्दी की बनी हुई छड़ी। (६) हरितवारल-दों या तीन नोकों वाला एक रुक्या प्रस्टा, जिससे हाथियों को पीछे हटाया जाता था। (७) तालबून्त-पंखें के समान चीड़ा एक विखेष प्रकार का जक। (८) मुद्दार। (९) गदा। (१०) स्पुक्तला-एक ऐसा प्रण्डा, जिस पर नोकीली कीले लगी हो। (११) कुराल। (१२) आक्रास्टिय-पेगा नगाता, जो चमदे से कका हुआ हो और जिससे बहुत ऊची आजाज निक्लती हो। (१३) ओद्धाटिम-चुजें आदि को गिराने के लिये प्रयूक्त किया जाने वाला यन्त्र। (१४) शतिल-गक ऐसी उची लाट जिसमें बहुत-सी कोकीली कीले वही होती थी। इसे किले की टीवार पर रक्षा जाता था, और शबू बेना के आक्रमण करने पर उसके ऊपर गिरा दिया जाता था।

आयुषो के सी अतंक बंद थे—हलमुख ( वो हल के समान नोकीले हो), धनुप्र, बाण, म्या और सुरक्तस्य (उस्तरे के समान तेन) आदि । कीन साथ किस वर्ग के अत्यांत किये जाते थे, इस प्रकार में की कि होटी अर्थधाल्य से स्पष्ट बानकारी प्राप्त की जा सकती है। हलमुख आयुषो में निम्नलिखित अस्व सम्मिलित थे—(१) शिंदत-चार हाथ लम्बा धानु से निर्मत एक लम्बा हिष्यार (३) कुल—यांच होता था। (२) प्राप्त— दें। हथ्यो वाला १४ अमुल लम्बा हिष्यार । (३) कुल—यांच छः या मात हाथ लम्बा लक्डी का छण्टा। (४) हार— दें। हथ्यो वाला १४ अमुल लम्बा हिष्यार। (३) कुल—यांच छः या मात हाथ लम्बा लक्डी का छण्टा। (४) हार— तीन या चार नीको वाला एक लम्बा छण्टा। (५) मिष्टिबाल—मारी हत्ये बाला डण्डा। (६) मुल—नोकीला डण्डा। (७) तोमर—चार, मार्ड चार या पांच हाथ लम्बा एंसा डण्डा विस्तरी नोक तीर के समान हो। (८) वराह— रूपं–एक ऐसा डण्डा जिसको नोक बराह के कान के समान तेच हो। (९) लण्य—यातु में निम्तर ऐसा डण्डा जिसके दोनों सिरो पर नीन-नीन नोके हों। यह २०,२२ या १४ अमुल लम्बाहोता था, और इसे बीच में पढ़ बाता था। (१०) कर्पंथ—हाथ से फैके बाने बाला ऐसा बाण जो वजन में मात, आठ या नो केंद्र होता था। किमी तिपुण व्यक्ति द्वारा केंत्र जो वर पर यह १०० धनुष दूरो तक चला बाता था। (१०) नर्पंय—हाथ से फैके जाने बाला ऐसा बाण जो वजन में मात, आठ या नो केंद्र होता था। (११) नामिक—प्राप्त के डा चा चु से निर्मत एफ विशेष प्रकार का आयुष ।

यनुष भी अनेक प्रकार के होते थे— $\binom{2}{2}$  नार्मुक—ताल की लकड़ी से बना हुआ यनुष । (2) कोश्यरू—वाण (एक विरोध प्रकार का बीस) से बना हुआ यनुष । (2) हुय-हरही या सीग से बना हुआ यनुष । (2) यन्तन–दारव (एक विशेष प्रकार की लकड़ी) से बना हुआ यनुष ।

१. कौ. अर्थ. २।१८

धनुष की ज्या बनाने के लिये मूर्व, अर्क, श्राण (सन्), गवेसु, वेणु (बांस के रेसी से बनी रस्सी) और स्तायु (तीन) का प्रयोग किया वाता था। बाण् (इसू) भी अनेक प्रकार के होते थं—वेणु, श्राग, शालका, रण्डासन और नाराय । बागों के आये लोड़े, हहरी या लकड़ी के ऐसे कुणके लगाये जाते वे, जो काटने, शावने और चीरने का काम दे सकें।

लड्ग (नजबार) के निम्मणिनित मेद होते थे—(१) निस्त्रिश—मुडे हुए हस्ये बार्णा तलबार। (२) मण्डलाय—एक ज्ञण्य एक गोल जक होता था। (३) अस्मियिट— सह बहुत कम्बी नया ने क याद वाही तजबार होती थी। तलबार की मूँठ बनाने के लिये में डे के मीन, मैसे के मीन, हाथी दौन, लक्की और बीस की जब का प्रयोग किया जाता था। क्षार्यक्रम ज्ञाय के मेद निम्मणिनित थे—(१) परमु-२४ अमृत्र लम्बा अर्थक्न्द्र

आकार का एक हथियार । (२) कुठार-कुल्हाडा । (३) पट्टस-परशृकी तरह का एक ऐसा हथियार जिसके दोनों सिरो पर,त्रिश्च बने होते ये ।(४) खनित्र-फावडा ।(५) कुट्टल-कुदाल । (६) चक । (७) काण्डच्छेदन-एक प्रकार का वडा कुल्हाडा ।

किनयम अन्य आमुध निम्नलिखित थे—(१) यन्त्रपाषाण-ऐमे पत्थर जिन्हे यन्त्र द्वारा दूर फेका जा सके। (२) मीरणण पाराण—ऐमे पत्थर जिन्हें गौरणण सझक उपकरण द्वारा दूर फेका जा सके। (३) मुटिपाषाण-हाथ मे फेके जानेवाले पत्थर। (४) नोक्नीट्यर-जनकी के पत्थर।

यद्ध के लिये जिनना उपयोग विविध प्रकार के आयुधी का था, आवरणी का उपयोग भी उतना ही था, क्योंकि शत्र के अस्त्र-शस्त्रों से रक्षा कर सकता आवरणो हारा ही सम्भव था। आत्मरक्षा के काम मे आने वाले ये आवरण निम्नलिखित प्रकार के थे--(१) लोहजालिका-लोहे की जाली से बना हुआ ऐसा कवच जो सारे शरीर को अच्छी तरह से क लेता हो। सिर और हाथ भी इस कबच द्वारा ढके रहते थे। (२) लोहपट -लोहे का ऐसा कवच जिसमें बाहुओं के अतिरिक्त सारा शरीर ढका जा सके। (३) लोहकवच-लोहे में बना ऐमा कवच जिससे सिर, घट और बाहुओं को ढका जाए। (४) लोहसूत्रक-लोहे के सूत्र द्वारा निर्मित ऐसा कवच जिसमे कमर और जघाएँ ढकी जाएँ । (५) शिर-स्त्राण-सिर की रक्षा करने बाला आवरण। (६) कष्ठत्राण-कष्ठ की रक्षा करनेवाला आवरण। (७) कूर्णम-घड को ढकनेवाला आवरण। (८) कञ्चुक-ऐसा कवच जो घुटनो तक पहुँचता हो। (९) बारबाण-ऐसा कवच जो एडी तक पहुँचता हो। (१०) पट्ट-ऐसा कवच जिसमे वाहे ल्ली रहे। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) वेरि-कोष्ठवल्ली नामक लता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को ढकने का काम लिया जाता था। (१३) चर्म-चमड़े से बनायी गई ढाल। (१४) हस्तिकर्ण-एक चौडा फट्टा जिसे लडाई के समय गरीर के आगे रखा जाता था। (१५) तालमुल-लकडी की ढाल । (१६) धमनिका-एक प्रकार की ढाल । (१७) कवाट--लकडी का तस्ता, जिसे शरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चमडे

या बाँस की छाल से बनाया गया आवरण। (१९) अप्रतिहत-हाथियो को पीछे उकेलते समय प्रयुक्त होने बाला आवरण। (२०) बलाहकान्त-अप्रतिहत जैसा ही एक आवरण, विसक्ते सिरो पर धातु मुझी रहती थी।

ये सब आवरण युद्ध के समय बारीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त किये जाते थे। इनमें में कुछ कवन के दश के थे, और कुछ बाल के समान। विभिन्न प्रकार के कवन बनाने के लिये मुख्यत्वा लोहे का प्रयोग किया जाता था। पर गेंडे, हाथी, यो आदि की खाल को भी करवा के निर्माण के लिये प्रयक्त किया जाता था।

कीटलीय अपंशास्त्र के इस विवरण से उन आयुवो और उपकरणो का कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें भीयें युग के सैनिक प्रयोग में लाया करते थे। इसमें कहीं ऐसे आयुवों का उल्लेख नहीं है, जिनमें बास्त्र की आवस्यकता पड़ती हों। लजाई के लिये इस मुख्यतया चनुष बाण और बाल तलवार का हो प्रयोग किया जाता था। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के माले, बर्फ और क्या भी इसकार के प्रयुक्त किये जाते थे। कीटल्य ने 'शतियन' सकक एक आयुव का भी उल्लेख किया है, पर यह तोष या बन्दुक न होकर अपंशास्त्र के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी लाट होती थी, जिनमें बहुत मी तोकीली कोले गड़ी रहती थी। इसे दुर्ग की प्राचीर पर एका जाता था, और आक्रमण के समय प्रमुक्त ना एक एक समय हान से सीचा मान स्वाप्त की समय प्राचीत पर एका जाता था, और आक्रमण के समय प्रमुक्त ना एति दिया जाता था। जिस्मन्देह स आयुव द्वारा एक महत्त्र सूची मान सूच हान से सीचा । यह सेना पर प्रयोग किया जाता था। विस्पत्र के अपंत्र अपंत्र का एक पहत्त्र सूची था। यह सेना पर प्रयाश की ज्ञास मान स्वाप्त किया गता था। विस्पत्र की युव अपिक प्रमुक्त थे या घायल किये जा सकते थे। इसीलिश उमे 'शतिया' नाम दिया गता या अपंत्र ना समय में जा कार्य गोलों या बनों से लिया जाता है, मीये युग में बही कार्य परवरों में निया आता था, अर सरत वर्षों करने के लिये अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र जनाये जाते थे, जो सम्मयत तो तीपों के पूर्व स्वर में

यद्यपि सामान्यतया मीर्थ युग में युड के लिये चनुष-बाण, ढाल-तलबार, मालं-बरछे और चक आदि ही ममुक्त होते थे, पर कतियम ऐसे साधनों का उपयोग मी इस काल में प्रारम्भ हो गया था जो अधिक विनाशकारी और मचकर थे। विदेशे धुएँ से सबु-मेना को स्वारण कर देता, जबु-राज्य के जलाव्यों और कुओं के जल को दूधित कर देता और राबु-देता में बीमारी फैलाना; हमी प्रकार के माचन थे। कोटलीय अर्थशास्त्र के आंपनियरिक अधिकरण में इन साधनों का विश्वदृश्य से विनयण किया गया है। है न अपिनयरिक जपायों के अतिनिक्त करियय अन्य साधनों का उपयोग मी इस काल में प्रारम्भ हो गया था, जो माधारण अस्त्र-बस्त्रों की तुल्ला में अधिक विनाशकारी थे। ऐसा एक साधनों की जिल्ला के विनाशकारी थे। ऐसा एक साधनों की जिल्ला की विनाशकारी थे। ऐसा एक साधनों अभिने स्थानों पर अस्ति मां की साधनों की उल्लेख आया है। पर इनते किस प्रकार के आयुष्ट अभिनेत से, यह कीटलीय

१. की. अर्थ. १४३१

अर्थवास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ इस प्रकार के ममाले के नसखे दिये हैं. जो तरन्त आग पकड लेते हैं। इन्हें 'अग्नियोग' कहा गया है। जिस बाण पर इस 'अग्नियोग' का अबलेप किया गया हो, उसे 'अग्नि बाण' कहते थे। 'शत्रु के दुर्ग मे आग लगाने के प्रयोजन से इन अग्निवाणों का प्रयोग किया जाता था। अग्नियोग मसाले से लिप्त ये बाण जब शत्र के दुर्ग पर गिर कर किसी कडी चीज से टकराते थे, तो ये तुरन्त जल उठते थे और इनसे दुर्ग में आग लग जाती थी। अग्नियोग के अनेक नसखे कौटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। सरल, देवदारु, पृतित्ण, गुग्गुल, श्रीवेष्टक (तारपीन), सर्जरस और लाक्षा (लाख) के चरे को गये, ऊँट और मेड बकरी की मीगनियों के साथ मिलाकर यदि गलिकाएँ बना ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती हैं। अग्नियोग का एक नुसखा यह है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नमले अर्थशास्त्र मे दिये गये हैं। अग्नियोग का लेप कर जहाँ अग्निबाण बनाये जाते थे. वहाँ इस चर्ण को शत्र की छावनी और दर्ग आदि पर भी इस प्रयोजन से बडी मात्रा में फेका जाता था, ताकि वहाँ आग लग जाए। ब्येन (बाज), काक (कीआ), शक (नोता), शारिका, उलुक, (उल्ल), कपोत (कबतर) आदि पक्षियो को पकड कर उनकी पैछों के साथ अग्नि योग चर्ण को बाघ किया जाता था। इन पक्षियों के घोसले प्राय. दर्ग मे ही होते थे। अत सॉझ होने पर जब ये अपने घोसलो को बापस लौटने थे, नो अग्नियोग चर्ण के कारण उनमें आग लग जाती थी, और इसमें शत्र के दर्ग को भी भय हो जाता था। विजिशीप राजा के जो गृढपुरुप (गुप्तचर) शत्रु राजा के दुर्गमे विद्यमान हो, उन्हें यह आदेश था कि वे नकल (नेवला), वानर, विडाल (बिल्ला) और कृतों को पकड़ कर उनकी पँछों में अग्नियोग बॉब दें, और उन्हें ऐसे मकानो की ओर भगा दें जो कि लकडी. फैस आदि के बने हो। ' अग्नियोग चर्ण या अग्नियोग गलिकाओ द्वारा बात्र के दर्ग तथा स्कन्धाबार में आग लगाने के अन्य भी अनेक हम अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किये गये हैं। इममें मुचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढाल-तलवार आदि के अतिरिक्त अग्निवाणो और अग्नियोगो का प्रयोग भी मौर्य यग के यदो में प्रारम्भ हो चका था। बास्ट

 <sup>&#</sup>x27;सर्वकोह्वूर्णमिनवर्ण' वा कुम्मांसिमत्रपुर्वण' वा पारिभद्रकपलाञ्चपुरपकेशमयोतेल-मध्किछ्यस्कभीवेष्टकयुक्तोऽिनयोगः, विश्वासयाती वा । तेनाविलयः शणप्र-पुत्तीसवस्कवेष्टितो बाण इत्यानयोगः ।' को. अर्थ. १३।४

 <sup>&#</sup>x27;सरलवेबदावदूतित्ण गुम्गुलशोबेध्टकसम्बंदसलाक्षायुलिकाः सरोध्द्राजाबीनां रुण्डं वाम्निवारणम् ।' की. अर्थ. १३।४

 <sup>&#</sup>x27;बुर्गवासिनः स्येनकाकनन्तुभासशुक्रशारिकोलूककपोतान् ग्राहियत्वा पुच्छस्विन-योगयुक्तान् वर बुर्गे विसुवेयुः।' कौ. अर्थ. १३।४

 <sup>&#</sup>x27;गूदपुरुवास्त्रान्तदुर्गपालका नकुलवानरविडाल शुनां पुच्छेत्विन योगमाधाय काण्ड-निवयरकाविषानवेदमसु विसुत्रेयः।' की. अर्थ. १२।४

का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, पर अग्नियोग एक ऐसा द्रव्य अवस्य था, जिसे वारूद का पूर्ववर्ती कहा जा सकता है।

## (३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूहरचना

कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है---प्रकाश-युद्ध, क्टयुद्ध और तूष्णीयुद्ध। 'जो लडाई खुले तौर पर लडी जाए, उसे 'प्रकाश-युद्ध' कहते थे। जिस लड़ाई में कुट साधनों का प्रयोग किया जाए, उन्हें 'कुट युद्ध' कहा जाता था। जब गुढ-पुरुषो द्वारा शत्रु का नाश किया जाए, और खुल कर लडाई लडने की आवश्यकता न हो, तो ऐसे यद को 'तप्णीयद' की सजा दी जाती थी। किस परिस्थिति में किस प्रकार का यद किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सैन्यबल शक्ति-शाली हो, जिसने कटनीति में सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के सकटो या भयों के निवारण की व्यवस्था कर ली हो, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये। जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी शक्ति शत्र की तुलना में अधिक है, तभी प्रकाश युद्ध करना उचित है। अन्यया, कूट युद्ध का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिये। कटयुद्ध के अनेक प्रकार थे। यह प्रदक्षित किया जाए कि अपनी सैन्यशक्ति बहुत निर्वल है, और पीछे हटना गुरू कर दिया जाए। अपने को पीछे हटता देखकर शत्रु सुरक्षित स्थान का परित्याग कर ऐसी भिम पर चला आयगा जो सरक्षित नहीं होगी। शत्र की ऐसी भिम पर आया देख तरन्त पलट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय शत्र-सेना पर आक्रमण किया जाए, जिसके कारण शत्र राज्य के सैनिक रात भर सोने न पाएं। अगले दिन थकान और नीद के कारण जब वे सोने लगे, तो उन पर पुत हमला कर दिया जाए। जब धृप शत्रु-सेना के मुख पर पड रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी ढग के कृटयुद्ध के अन्य भी अनेक प्रकार कोटलीय अर्थशास्त्र में लिखे गये हैं। यद के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाना एक साधारण बात है। मीर्य यग मे भी दात्र की परास्त करने के लिये अनेकविध साधन प्रयुक्त किये जाते थे। तुष्णी-युद्ध से सैनिको और आयुधो का प्रयोग नही किया जाता था। गढपरुप (गप्तचर) शत्र-राज्य मे जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और राजपुरुषों को एक इसरे के विरुद्ध महकाकर कार्यसिद्धि का प्रयत्न करते थे।

१. 'विश्वमस्य प्रकाशयुद्धं कृटयुद्धं, तुष्णीं युद्ध मिति ।' कौ. अर्थ. ७।६

२. 'बलविशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितकर्तृस्वभूम्यां प्रकाशयुद्धमुपेयात्।' की. अर्थ. १०।३

३. कौ. अर्थ. १०।३

देश की रक्षा के लिये दगों का बहत महत्त्व था। नगर (जनपद की राजधानी) का निर्माण दुर्ग के रूप मे ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीमाओ पर अन्य भी अनेक दर्ग बनाये जाते थे, जिनमे स्थापित सेनाएँ 'अन्तपालो' की अधीनता मे रहती थी। 'सीमान्त प्रदेश में स्थित इन दुर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपालो की ही मानी जाती थी। सीमाओ पर स्थित इन दुर्गों का प्रयोजन शत्र के आक्रमण से देश की रक्षा करना ही होता था। इन्हें प्राय ऐसे स्थानो पर बनाया जाता था, जहाँ सुरक्षा की प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो। ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे--(१) औदक-जो दुर्ग किसी नदी के द्वीप में स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारो ओर की मुमि नीची हो । (२) पार्वत-जिस दुर्ग को किसी पहाड़ी पर बनाया गया हो या पर्वतगुहा में । (३) घान्वन-जल से शून्य मरुम्मि मे या झाड झकाड से परिपूर्ण जमीन पर बनाया हुआ दर्ग। (४) बनदर्ग--जंगल मे बना हुआ दर्ग। किसी भी देश के सीमावर्ती प्रदेशों मे अनेकविध प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं। सीमा पर कोई नदी हो सकती है. कोई पहाडी हो सकती है, मरुमुमि अपने देश को दूसरे देश में पृथक कर सकती है, और मीमा-वर्ती क्षेत्र में सधन जगल भी हो सकते हैं। अत कौटल्य ने चारो प्रकार के अन्तपाल-दर्गी का निरूपण किया है। राज्य की सरक्षा के लिये ये चारो प्रकार के दर्ग बनाये जाते थे. और अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता में इनमें नेनाएँ स्थापित की जाती थी।

सेनाएँ जहीं दुर्गों में रहती थीं, वहाँ उनके लिये स्कन्यावार (श्रावनियाँ) भी स्थापित किये जाते थे। स्कन्यावारों के लिये ऐमी मूमि चुनी जाती थी, जो वास्नुक विज्ञान की दृष्टि में प्रश्नात हो। यह सूमि या तो चुन (मींजाकार) हो, या चतुन्य (चींकोर) हो अंदे या देशिं (आयनाकार) हो। स्कन्यावार के लिये निर्चारित दम मूमि यर चारों दिवाओं में चार द्वारा वे जाते थे, और माय द्वारा कारों वार्ती को तो है। स्वन्यावार के लिये निर्चारित दम पूमि पर चारों दिवाओं में चार द्वारा कारों के जी स्कन्यावार के चारों और दींवार भी बनायी जाती थी, जो साई से घिरी होती थी। वार्य (प्राचीद या दींवार) के उत्पर अहातक (वृज्ञ) भी बनाये जाते थे, नािक उनपर लाहे होतर या मुक्त में निर्वार्थ को निर्माश किया वा सके। रकत्यावार को नो सम्यानों में निमक्त किया जाता था। केन्द्र से उत्तर की ओर जो सन्यान (स्कन्यावार को विमान) हो, उत्तमें राजा के निवार के निवार के हिला

१. 'अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;बर्जुदिशं जनपदान्ते साम्परायिकं देवहतं दुर्गं कारयेत् । अन्तद्वीपं स्थलं वा, निम्मा-वरुद्धमौदकं, प्रास्तकं गृहां वा पार्वतं, निरुवकस्तम्बमिरिणं वा धान्यनं, खजनोवकं स्तम्बगृहतं वा वनद्वर्गमः ' को. अर्थ. २।३

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुक प्रशस्तवास्तुनि...स्कन्यावारं वृत्तं दीर्घं चतुरक्षं वा, अमिवशेन वा चतुर्दारं वट्यपं नवसंस्थानं माययेथः।' कौ. अर्थं. १०।१

का यह स्थान जमबाई में १००० घनुष और चौटाई में ५०० घनुष होता था। इसके प्रश्चिम में अन्त पूर बनाया जाता था, जिसके अन्य में अन्तर्विक्रिक सैन्य स्थापित की जाती थी। म्कन्या- वारत के अन्य सस्थानों में मिल, पुरोहित आदि अमार्थी, मील सेना और मृतक सेना, अस्व, रस और हिस्त, सामान की हुलाई के लिये शानद वादि के लिये स्थान नियत थे। कोच्यान, महातम, आयुभायार आदि के लिये भी पृथक्-पृथक् स्थानों की व्यवस्था की जाती थी। स्कन्यावार के चारो और मृत्युक्त नियत किये अते थे, ताकि शब्भों की गतिविधि को जाता आप की स्कन्यावार एक दुर्य के कर ये होता था, अब्दर्भ राजा, मन्दी, अमार्थ, मीनिक आदि सबके नियात तथा मुरता की समृत्वित व्यवस्था की जानी थी। 'सक्त्यावार में विवाद, सीरिक (मखपान), समार्थ, (मामूहिक मनोरव्यव) और सून का नियंच था। मूत्रा (अवभेष्य) दिवाकर ही कोई व्यक्ति क्ल्यावार से बाहर आन्या मकता था। 'हुपा की माम्यान (मामूहिक मनोरव्यव) थे। स्कन्यावार में वाल्यावार में अन्यावार में अन्यावार में अन्यावार में वाल्यावार से वाहर आन्या मकता था। 'हुपा के मामान स्कन्यावार में अन्यावार के अपीत होते थे। स्कन्यावार से बों में मेंनानी (मंनानायक) और आयुष (अस्व-अन्त) हो, उन सब पर अन्यप्त का तियत्वण हुता वा।'

शतु पर आक्रमण और स्वदेश की रक्षा आदि के प्रयोजन में जब स्कृत्याबार कहीं प्रयाण (प्रस्थान) करनी थी, तो यह पहले हो रेख जिया जाता या कि मेना के मार्ग में कोन-तोन से ग्राम और जरण (जयन) पड़ेगे, जोर उनने किन मात्रा में अब, देवन आं र जन्म प्रान अब, देवन आं र जन्म प्रमान के का देव देव होन पिरित्त किया जाता था, कि सेना दिन में किनना प्रयाण करें और कहा-कहां पटाव डाले। सेना के किये जितनी भीग्य मामधी की आवश्यकता नमझी जाए, उनमें पुगरी मात्रा में उसे साथ ले जाने का भाग्य मामधी की आवश्यकता नमझी जाए, उनमें पुगरी मात्रा में उसे साथ ले जाने का भाग्य का वारा था। इस मामधी की तुन्हों की व्यवस्था वर्षित की जा मके. तो मैनिकों में ही उसे होने का काम जिया जाता था। 'क्ष्मणवान' के प्रयाण करने पर नायक उसके अमें-आये गहता था. और सेनापित मबसे पीछे।' नायक जार सेनापित के बीच में विविध प्रकारके मैनिक, हाथी, अब्द आदि किन प्रकारते र ले आएं, इस सबका भी कोटत्य ने विवद प्रवार में निकश्य किया है। अध्यस कोटि की नेना एक दिन में एक योजन प्रयाण कर सकती थी, सच्यम कोटि की है व योजन और उनम कोटिकों हो योजन ।'

१. कौ. अर्थ. १०।१

२. 'विवादसौरिकसमाजद्भतवारणं च कारयेत् । मुद्रारक्षणं च ।' कौ. अर्थ. १०।१

३. 'सेनानीवृत्तमायुधीयमज्ञासनमन्तपालोऽनुबध्नीयात् ।' कौ. अर्थ, १०११

प्रामारच्यानामध्यनि निवेशान् यवसेन्यनोवकवशेन परिसंख्याय स्थानासनगमन-कालं च यात्रां यायात् । तत्प्रतिकाराद्विण्णं भक्तोपकरणं वाहयेत् । अशक्तो वा सन्येष्व...प्रयोजयेत् ।' कौ अयं १०।२

५. 'पुरस्तान्नायकः...पश्चात् सेनापतिर्यायात् ।' कौ. अर्थ. १०।२

६. 'योजनमधमाः, अध्यर्धं मध्यमाः, द्वियोजनं उत्तमाः ।' कौ. अर्थ. १०।२

सुब के समय सेना की अनेक प्रकार से व्यृहरचना की जाती थी। पदाति, रस, अच्य और हिस्त-यारोप्रकार के मैनिकों को एक विशेष दव से सद्या किया जाता था। पदाति सैनिकों के बीच में एक सम (श्रम- १४ अपूर्ण) का अन्तर छोड़ा जाता था। पदाति सैनिकों के बीच में एक सम (श्रम- १४ अपूर्ण) का अन्तर छोड़ा जाता था। पदस्यारों के बीच में तीन समों का अन्तर, रखों के बीच में पांच समों का अन्तर और हिष्यां जाता था। अन्न अनेक प्रकार के लियों जाता था। या व्यवस्था के अने प्रकार के अन्तर स्वाच का अन्तर स्वाच वा व्यवस्था में व्यवस्था के अन्तर संकार के अन्तर संकार के महत्व की अन्तर के अन्तर संकार के अन्तर संकार के अन्तर संकार के स्वाच का सकती है। यर उसे यहाँ उस्कियत करना किया अपसीन महिंहोंगा। व्यवस्था के अने अने अपसे सर्व अने अपस्था कुकार के अने अने अपसे प्रकार के अने के अने अपसे प्रकार के अने के अने के अने अने अपसे स्वाच क्ष्य हैं। मोंग (सर्प) अनुह भी अनेक प्रकार के ये—सर्पसारी कृत, वोम्मीकाव्युह, शक्ट व्यह मुस्त के स्वाच क्ष्य हैं। मोंग (सर्प) अनुह भी अनेक प्रकार के ये—सर्पसारी कृत, वोम्मीकाव्युह, शकट व्यह सकर क्ष्य की स्वाच के स्वाच के स्वच के स

युद्ध के लिये जहां सेना को जनेक प्रकार के ब्यूहों में मगरित किया जाता था. यहां माथ ही कतियय अल्य बातें जो इंटि में रखी जाती थी। यह आवस्यक समझा जाता था, कि मना के पीछे स्वयूषि (राजा की अथनी भूषि) में कोई पार्यंत हुयें या नदी हुयें अवस्य हां, कि की अवस्य काता था है। अवस्य काता कर सुद्ध के लिये तैयार हां, उससे कोई २०० धनुष (५०० गज के लगमग) की हूरों पर सैनिकी, युद्ध समझी तथा अल्य आक्यक सामान का समझ करके रखा जाना भी अत्यन्त उपमेगी माना जाता था। आवस्यक ता पटने पट उस अति रिक्त सामग्री तथा सैनिकों को गुद्ध के लिये प्रयुक्त प्रकार का ता सी आवस्य तथा परिवार के लिये प्रयुक्त प्रकार के लिये मस्कृत किया जा तकता था। विकार पटने पट उस अति रिक्त का सामग्री तथा सैनिकों को गुद्ध के लिये प्रयुक्त किया जा तकता था। विकार पटने पट उस अति रिक्त को माना पटने यें। अनेक-विध शास्त्र किया विकार के उपकरण), अगद (भीषिण), स्नेह (विवाय अवार के लिए) और वस्त्र (पट्टियां आरि) चिकित्यक के पास उस्ते थें। प्राच्छ हो। ऐसी स्थित के प्रवस्त्र में माना के विकार को के साथ स्वार्ध हो। साथ हो। ऐसी स्थित भी मी ना के विकार को के साथ सुद्धी थी, जो अहा (भीष्ठण) ओर पात (विकार का किता कि किता के विकार को के साथ सुद्धी थी, जो अहा (भीष्ठण) ओर पात (विकार का किता किता किता के स्वार का अवार विकार की किता के सुद्धी थी ना के सुद्धी थी ना के विकार को के सुद्धी थी उसके सुद्धी थी ना के विकार को के सुद्धी थी उसके सुद्धी थी ना के विकार को के सुद्धी थी के उसके सुद्धी थी ना के विकार को के सुद्धी थी उसके सुद्धी थी ना किता के विकार को के सुद्धी थी अपने का सुद्धी थी। विकार के सुद्धी थी सुद्धी सुद्धी थ

- १. की. अर्थ. १०१६
- २. 'पार्वतं वा नवीदुर्गं सापसारप्रतिग्रहम् ।
- स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशेत च ॥' कौ. अर्थ. २०।२
- ३. दे शते धनुषां गत्वा राजा तिच्ठेतप्रतिग्रहः ।
  - भिन्नसंघातनं तस्मान्न युध्येतात्रतिग्रहः॥' कौ. अर्थ. १०।५
- 'चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदन्त्रहरुतहरुताः, स्त्रयस्चान्नपानरक्षिण्यः पुरुषाणा मृद्धपंणीयाः पृथ्यतस्तिष्ठेयः ।' कौ. जर्थः १०।३

की स्त्रियों का सेना के पीछे-पीछे रहने का यही प्रयोजन था, कि षायल हुए सैनिको की विकित्सा और सेवाशश्र्या की व्यवस्था की जा सके।

मुद्ध के समय सैनिकों में उत्साह का सञ्चार करने के लिये अनेकविय उपाय प्रयोग में गाये जाते थे। सैनिकों कोएकत्र कर राजा उन्हें संबोधन करता हुआ कहता था— 'यहां में आपके समान बेनत ही दिया जाता है। मुके इस राज्य को आपके साथ सिलकर ही भी आपके समान बेनत ही दिया जाता है। मुके इस राज्य को आपके साथ मिलकर ही भी नाता है। जिस छन् का में निर्देश करें, आप उत्कार पात करों।' सैनिकों कोय हमें कहा जाता या कि बेदों के अनुसार बक्रो हारा जो कल प्राप्त किया जाता है, पूर लोग युद्ध में उसे सुम्पनता से प्राप्त कर लेत हैं। अवीतियों कोय में जिनकों को यह जताते थे, कियुद्ध में उसे सुम्पनता से प्राप्त कर कहा है। ज्याचित्र का दार अनेक पतिर ने उनकी जियन होंगी और जन्न का पराप्त कर सिल्य है। में उनकी जियन होंगी और जन्न का पराप्त के सार पर प्रमुख्य को मारने पर पत्त हजार पण, अवीर मुक्य को मारने पर पत्त हजार पण, अवीर मुक्य को मारने पर पत्त हजार पण, अवीर मुक्य को मारने पर पत्त का सार अप रहार प्राप्त का सार पर पत्ती पत्त पत्त का जिया करने पर पांच हजार पण, अवीर में मारने पर पर एक का स्वार पर पत्ती पत्त सुक्य को मारने पर सो पण और वाजु-सेना के कियों मी सिल्क का सिन का स्वार पत्ती सुम के सार पत्ती सुम किया में सिल्क का सार पत्ती सुम के सार पत्ती सुम किया में सिल्क का सिन का सिल से सिल्क में सि

यानु राज्य सं युद्ध करते हुए यह ध्यान से रखा जाना बा, िक वन और जन का व्यर्थ महार न हैं। इसी जिन्न कोटजीय अपंतार में सह व्यवस्था की मधी है, िक बाबू के हुमें या रुप्धावान को आकान करने समय निम्मितिकान वसी के व्यक्तियों के प्रति अमस प्रविद्यान किया जाए  $-(\xi)$  पतित $-जानु-सेना के जो मैंनिक जमीन पर लेट जाएँ। <math>(\chi)$  पराहमूल-जिल्लोंने अपनी पीठ आकाना की और कर गीहों।  $(\chi)$  अमागन —जिल्लोंने आत्माप्त की और कर गीहों।  $(\chi)$  अमागन —जिल्लोंने आत्म-सार्थण कर दिया हों।  $(\chi)$  मुनतकेन-जिल्लोंने आरम-सार्थण कर दिया हों।  $(\chi)$  मुनतकेन-जिल्लोंने अपने सार्थ कांग दिये हों।  $(\chi)$  मुनतकेन-जिल्लोंने अपने सार्थ कांग दिये हों।  $(\chi)$  अमुरुप्धावान-जी युद्ध में प्रविद्यान-जम के कारण जिनकी जनक विवाद गई हों।  $(\chi)$  अमुरुप्धावान-जी युद्ध में

 <sup>&#</sup>x27;सहत्य दण्डं ब्रूयान्—''तुत्यवेततोऽस्मि, भवविभस्तह भोग्यमिदं राज्यं, मयाभिहितः परोऽभिन्नत्तव्यः।'' इति ।' कौ. अर्थः १०।३

२. कौ. अर्थ. १०।३

सेनापतिरर्धमानान्यामिससंकृतमनोकिमाभावेत—"शतसाहस्रो राजवधः, पञ्चातसाहस्रः तेनापतिकृत्वारवयः, वशसाहस्रः प्रवीरमुख्यवयः, पञ्चसाहस्रो हिस्तरपवयः, साहस्रोऽयववयः, तायः पतिमृब्यवयः, शिरो विश्वतिकं, भोगद्रेगृष्यं स्वयं पाहस्य ।" इति । "की. अर्थः १०।३

मान न के रहे हो। मीर्थ युग की मारतीय सेनाओ की इसी युद्ध-तीति के कारण मैंगस्थ नीज
यह लिल सका था, कि "मूमि जोतनेवाँल, नाहे उनके पडीस से युद्ध क्यों न हो रहा हो,
किसी प्रकार के मय की आशका से विचित्तन नहीं होते। दोनों पक्षों के बोद्धा युद्ध के ममय
एक दूमरे का मेहार करते हैं, यन्तु जो खेती में ल्यों हुए हो। उन्हें वे यूणेलया निश्चित्त रकने
देते हैं। इमके शिवाय न तो वे शकु के देश का अग्नि से नाश करते हैं और न उनके पेट ही
काटलें हैं। "कोटल्य की यही नीति थी, कि युद्ध से अतना का कम-से-क्स निनाश हो। इसी
काटण उन्होंने यह प्रतिचादिन किया है, कि युक्तात्रक को जीतने का प्रयत्न करते हुए युक्त के
निज्ये जो स्थान चुना जाए, बहु के निवासियों को उन स्थान से हटा कर अन्यत्र बसा दिया
जाए और उनके प्रति अनुवृद्ध प्रविक्ति किया है। "अनता से विहीन कोई अनपद हो ही
कैसे सकता है ? अतना वाह्य संविक्त किया वाए। "अनता से बहीन कोई अनपद हो ही
कैसे सकता है ? अतना चाहिय कि यु ये अनना का विनाश न होने एए।

कीटल्य सम्पूर्ण मारत-भूषि को एक चक्कती राज्य काक्षेत्र ममझते थे। उन्होंने िन्या है, कि हिमान्य से रामुद्र पर्यन्त सहस्र योजन विल्यों को यह पृष्ठि है, वह एक चक्कती राज्य काक्षेत्र है। उनके अपनते ह स्वीद्याल मुक्यक में एक माम्राज्य स्वाधित हुआ। ममध्य के राज्य अपने साम्राज्य के विस्तार में पहले से हुत तरार थे। चन्नुपुरत मीये के शीये अंग कीटल्य की मीति-मुझान्ता में हिस्स के शीये अंग कीटल्य की मीति-मुझान्ता में हिस्स क्षेत्र में बहुत ने जनपद विद्यामां से, उन सबका माध्य के सम्राटो ने जीन कर अपने अधीन क्रिया। इन विजयों के छित्य अने कृत्य हुत हो भी आवस्यकता हुई। जत स्वामाविक कप में कीटल्य ने विजयीय राज्य के लिये युद्धों आर विजय की नीति की उपयोगिता को लिये युद्धों आर विजय की नीति की उपयोगिता को लिये युद्धों आर विजय अपने अधीन की उपयोगिता को लिये युद्धों आर विजय अपने अधीन की उपयोगिता को लिये युद्धों आर वह है, जो अल्य राज्यओं से अधीनता स्वीकार कराके ही समुट्ट हो जाए। लोम विजयों से स्वाधित के अपने स्वन्य से कि आग। अमुर विजयों पहले अपने अपने स्वन्य में के आग। अमुर विजयों है स्वर्ध से सम्पूर्ण के अपने स्वन्य से सतीय के लिये युद्धी आर पन को अपने स्वन्य से ले आग। अमुर विजयी है सतीय के कि युद्धी से सतीय के लिये युद्धि आरे पन का अपनर लाई। यारित नहीं होता, वह तमी अपनुट्ट होता है जब कि परास्त राज्य के साणों को ले अपने उसकी राज्य तिवाशीय होता वह तमी अपनुटर होता है जब कि परास्त राज्य के सहा के अपने अपनर कर ले। में लेट्य की यह तीति थी, कि जो राज्य विजयीग हु जी अधीनता

 <sup>&#</sup>x27;परदुर्गमवस्कन्छ स्कन्धावारं वा पिततपराङमुखाभिपप्रमुक्तकेशशस्त्रभयविरू-पेन्यरचाभयमयध्यमानेन्यरच दहाः।' कौ. अर्थः १३१४

२. 'न हाजनो जनपदो राज्य जनपद वा भवतीति कौटल्यः।' कौ. अर्थः १३।५

 <sup>&#</sup>x27;त्रघोऽभियोक्तारो धर्मामुरलोभिवर्जायन इति । तेषासम्यवपत्या धर्मावजयो तुष्यति...। परेषामपि भयान् भूमिष्ठव्यहरणेन लोभिवजयो तुष्यति...। भूमि-क्षस्य पुत्रवारप्राणहरणेन असुरविजयी...।' कौ. अर्थः १२११

स्वीकार कर ले, उसके प्रति उदारता से बरता आए। पर यदि कोई अबीनता स्वीकार करने के उचक न हो, और विजिवीष के प्रति विरोध माव रखे, तो उसका विनाध करने में काई कसर न रखी आए। इसी नीति का जनुमरण कर कोटच्य और वन्द्रगुप्त मीपें ने, विदाल मागम साम्राज्य की स्वापना की थी। पड़ोसी राजाओं के प्रति कैसा बरताव निया जाए, उन्हें किस फकार जमता मात्र ब ववदार्वी बनाया जाए, उन्हें किस फकार जमता मित्र ब ववदार्वी बनाया जाए, उन्हें किस फकार जमता मित्र ब ववदार्वी बनाया जाए और किस नीति के अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, कोट लीव अवंशास्त्र में इन वातों का विश्वर रूप से निरूपण किया गया है। यह कल्पना करना असमत नहीं होगा, कि अवंशास्त्र में निरूपण नीति का अनुसरण करके ही मीयों ने अपने उस साम्राज्य का निर्माण किया था, जो विस्तार की दृष्टि में मुगलो ओं क्रिटा गुग के मारत से भी अधिक विशाल था। निस्सन्देह, मीयों की गुढ़नीति अस्यन्त उत्काट थी।

#### पन्द्रहवाँ अध्याय

## चन्द्रग्रप्त मौर्यकी मृत्यु और राजा बिन्दुसारका शासन

## (१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय

पौराणिक अनुश्रुति के अनुमार चन्द्रमुप्त मोर्य २४वर्ष तक पाटलिपुत्र के राज-सिहासन पर आरूढ रहा। ३२५ ई०पू० में सिकन्दर ने मारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। यही समय था, जबकि चाणक्य और बन्द्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी मारत मे यवन-शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा किया,और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यों की सैन्य-शक्ति को सगठित कर अपने उत्कर्ष का श्रीगणेश किया। दो वर्षों के स्वल्पकाल मे उन्होंने न केवल भारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपित् नन्दराज का विनाश कर मगथ के साम्राज्य को भी इस्तगत कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगप्त ने ३२३ ई०५० मे राज्य प्राप्त किया, और २९९ ई०पू० तक उसने मागघ साम्राज्य के शासन-सत्र का सञ्चालन किया। चौबीस वर्ष के अपने राज्य-काल मे उसने मागध साम्राज्य को सारे उत्तर भारतमे विन्तीण कर दिया। उसके काल की जो भी घटनाएँ हमे ज्ञात हैं, उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थमें पहले किया जा चुका है। चन्द्रमुप्त के पञ्चात् उसका पृत्र बिन्द्रसार सगध का राजा बना। पर बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पदचात् रार्जासहासन प्राप्त किया या चन्द्रगुप्त के राप्य त्याग देने पर--इस विषय मे ऐतिहासिको मे मतमेद है। दिगम्बर जैन अनुश्रृति के अनुमार राजा चन्द्रगुप्त ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में आचार्य मद्रबाह में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणों का त्याग किया था। यह लिखने की आवश्यकता नहीं, कि जैन मृति बनकर चन्द्रगृप्त ने राजिसहासन का परिन्याग कर दिया था, और उसके पुत्र बिन्दुसार ने मागध माम्राज्य का शासन-सूत्र सँमाल लिया था। अत यह स्पष्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मुनि बनकर दक्षिण चले जाने की कथा मत्य है, तो २९९ ई० पू० में चन्द्रगुप्त की मत्य नहीं हुई थी, अपित उसने स्वेच्छापवक अपन राज्य का परित्याग कर दिया था। जैन मृनि बनकर चन्द्रगृप्त दक्षिण मे गया या नहीं, इस प्रश्न पर दिगम्बर और स्वेताम्बर जैनों में मतभेद है। दिगम्बर अनुधृति के अनुसार चन्द्रमृप्त आचार्य भद्रबाह के साथ दक्षिण गया था. और वही उसके जीवन का अन्त हुआ था। पर स्वेताम्बर जैन इमे स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे भी चन्द्रगुप्त भीर्य का जैन होना प्रतिपादित करते हैं।

जैन अनुश्रुति मे राजा चन्द्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध मे जो अनेक कथाएँ विद्यमान है, उन्हें यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरियेण्-

कृत बृहत्कथाकोश के अनुसार भद्रबाहु पुण्डूवर्षन देश के रहनेवाले एक बाह्मण के पुत्र थे। एक दिन खेलते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चौदह गट्टू रख दिये। चतुर्थ श्रुतकेवली गोवर्घन ने मद्रबाह को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिमा से प्रमावित होकर गोवधन ने मद्रबाहु को उसके पिता से माँग लिया, और पढा-लिखाकर उसे विद्वान बना दिया। बाद में मद्रवाहु ने अपने गुरु से मुनि बत की दीक्षा ग्रहण की, और गोवर्धन के पश्चात् वह पाँचवे श्रुतकेवली हुए। भ्रमण करते हुए श्रुतकेवली भद्रबाहु एक दिन उज्जयिनी गये। उस समय वहाँ चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जयिनी मे घूमते हुए भद्रबाह ने ज्यों ही एक गृह में प्रवेश किया, एक शिशु ने कहा—'शीघ्र यहाँ से चले जाओ।' भद्रवाह दिव्य ज्ञानी थे। शिशु के वचन को मृन कर वह समझ गये, कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। वह मोजन ग्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने गाथी मनिया के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा-मेरी आय अब अधिक शेष नहीं बची है, अन मै यही पर ठहरूँगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समुद्र के समीप के प्रदेश मे निवास करें। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावृष्टि और दुमिक्ष का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने भी मद्रबाहु से मुनिवत की दीक्षा ग्रहण कर ली। मृनि होने के पञ्चात् चन्द्रगुप्त का नाम विवासाचार्य रखा गया, और उन्हें मनि-सघ का अधिपति बना दिया गया। चन्द्र-गप्त (विधासाचार्य) को श्रुतकेवली पद तो प्राप्त नही हुआ, पर दस पूर्वियो से उन्हें प्रथम स्थान मिला। भद्रबाह के आदेशानसार अब मनि सघ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया. आंर दक्षिणापथ मे पर्यचकर पुन्नाट नामक नगर मे आश्रय ब्रहण किया।\*

मद्रबाहु-चरित्र मे यही कथा इस रूप मे दी गई है--अवन्ति देश मे चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। एक बार राजा बन्द्रगप्त ने रात को सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सुचक सोलह स्वप्न देखे। प्रात काल होने पर उसे मद्रवाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक सुन्दर उद्यान मे ठहरे हुए थे। बनपाल ने आकर सूचना दी, कि 'गण के अग्रणी' आचायं मद्रवाह 'मुनिसंदोह' के साथ पधारे हुए हैं। यह मुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय मद्रबाह को बला मेजा, और अपने स्वप्नो का फल पूछा। स्वप्नों का फल ज्ञात होने पर राजा चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने गरु मद्रबाह की सेवा मे दत्तचित्त होकर तत्पर हो गया। कुछ दिनो बाद भद्रबाह स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के घर गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झूल रहा था। यद्यपि बालक की आयु केवल माठ दिन की थी, पर भद्रबाह को देखकर उसने 'जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलना प्रारम्भ कर दिया। इसे मुनते ही मद्रवाह समझ गये कि अब शीघ्र ही बारह वर्ष का दुमिक्ष पडने बाला है। अत उन्होने निञ्चय किया, कि अपने ५०० मनियों को साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुँच कर कुछ ही समय पश्चात् आचार्य भद्रबाह को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहुन कम शेष रह गई है। अत उन्होने अपने स्थान पर विशाखाचार्यं को नियुक्त कर दिया, और स्वय एकान्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय मे भी चन्द्रगुष्ति मुनि गुरु की सेवा मे ही रहे। यद्यपि मद्रबाहु ने चन्द्रगुनित को अपने पास रहने से बहन भना किया, पर उसने गरु की सेवा में रहने का ही निब्चय किया। एकान्त में निवास करते हुए अनशन बन द्वारा मद्रबाहु ने गिरिगुहा मे अपने प्राणो का त्याग किया । इसके पदचान् मृति चन्द्रगुप्ति उसी गिरिगुहा में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुरू अन्तिम श्रुतकेवलि सद्रवाह ने प्राण त्याग किये थे। दक्षिण की ओर प्रस्थान करने ओर मुनि बन ग्रहण करने से पूर्व ही राजा चन्द्रगुनित ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौप दिया था। <sup>१</sup>

श्रीमश्रीमदन द्वारा विरक्ति आरागना कथाकोप में भी इती प्रकार की कथा पाणी जाती है। उसे पृथक् रूप से सही उल्लिखित करने की कोई आवस्यकता नहीं है। बाहर बर्प के पोर टुमिश की सम्मातना पर आचार्य मुद्रबाहु ने अपने मृति-गण के साथ दक्षिण की और प्रस्थान कर दिया था, और 'यतियों [मुनियों] में विस्मत्त होने के कारण दुखी

 <sup>&</sup>quot;अवन्ती विषयेत्राय विजितालिकसम्बक्ते । ५ । चन्द्रगुपितनं पत्तत्रावकाराञ्चारम् कोषयः । ८ । गरवृद्धारवाययंत्त बुक्तिलं सम्बन्धकले ॥६१॥ इति निवेदसामायः अवस्थानमतियोः । राज्यं स्वसुनवे बच्चा गेहे गेहेर्रातसंस्त्रमात् ॥६२॥

होकर उज्जीयनीनाथ राजा चन्द्रगुप्त भी मद्रबाहु से दीक्षा लेकर मृति बन गया था" इसी प्रकार की कथा पुष्पाश्रव कथाकोष मे भी विद्यमान है। <sup>इ</sup>

इवेताम्बर जैनो के प्रसिद्ध ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे भी चन्द्रगप्त मीर्य को जैन धर्म का अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाह से जैन घर्म की दीक्षा नहीं ली थी। परिशिष्ट पर्व की कथा दिगम्बर जैनों के ग्रन्थों में विद्यमान कथा-नको से मिन्न है। अत उसे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा। पहले चन्द्रगुप्त जैन नही था, और उस पर मिथ्यादृष्टि बाले पार्ष्ण्डमतो का बहुत प्रभाव था। चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि चन्द्रगप्त पर से इन मिथ्या-सम्बदायों का प्रभाव दर हो जाए और वह इन्हें अपना सरक्षण प्रदान न करे। चाणक्य न उस समझाया. कि इन सम्प्रदायों के आचार्य असयत एवं पापमय जीवन विताने वाले और स्त्रियों के प्रति लम्पट है। वे तो इस योग्य भी नहीं है, कि उनसे बात तक भी की जाए। फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रवन ही कैमे उत्पन्न हो सकता है। इन्हें दान देना तो वैसाही है, जैमे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मीर्य चन्द्रगुप्त ने यह सून कर कहा, कि मझे गरु के बचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पापण्डि-जन सयमी नहीं है, इसका मै प्रमाण चाहुँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी मे यह घोषणा करा दी, कि राजा सब पापण्डियो (सम्प्रदायों के अनयायियों) से धर्म का श्रवण करना चाहता है। पाषण्डियों ने चाणक्य के निमन्त्रण को स्वीकृत कर लिया, और उन्हें राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जो कि अन्त पर के अन्यन्त समीप था। अन्त पर के सामने की भ्रमि पर एक ऐसा चर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त मुध्म होने के कारण दिखायी नही देता था। राजा के . आने मे अभी देर थी, अत ये असयत, स्त्रीण और स्त्रीलोलुप पाषण्डि-जन अन्त पूर की विडक्षियों के पास जा खर्ड हुए और उनके छिद्रों से राजपत्नियों को देखने लगे। ज्यों ही चन्द्रगप्त वहाँ आया, वे तरन्त अपने स्थानो पर आकर बैठ गये. और चन्द्रगप्त को धर्म का उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगप्त को वे पदचिन्ह दिखाये. जो कि अन्त.पुर की खिड कियों तक मुक्ष्म चुर्ण पर बन गये थे। अगले दिन जैन मुनियों को धर्म के उपदेश के लिये बलाया गया। पहले दिन के गमान फिर सक्ष्म वर्ण बिछाया गया। पर जैन मृति राजप्रासाद मे प्रविष्ट होकर यथास्थान बैठ गये, और वहाँ बैठकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजा को उपदेश देकर जब वे वापस और, तो सुक्ष्म चर्ण पर कोई भी पद-चिन्ह नहीं पाया गया। इससे चन्द्रगप्त को विश्वास हो गया कि जैन

१. "ततःचोज्जयिनीनायश्चन्द्रगुप्तो महीपतिः । वियोगात् यतिनां भद्रबाहुं नत्वाभवन्मुनिः ॥"

२. पुष्पाश्रवकवा कोष (श्री. नायूराम प्रेसी द्वारा अनूदित)

मुनि अन्य पाषण्डियो से मिश्न है, और उसने अन्य पाषण्डो के प्रति आस्था का परित्याग । जैनवर्म को स्वीकार कर लिया।

परिशिष्ट पर्व में न महबाहु का उल्लेख है, और न जैन मृनि बनने के पश्चात् चन्द्रगु के दक्षिण में प्रस्थान करने का। वहाँ यह अवश्य लिखा है, कि चन्द्रगुरत के समय में बा वर्ष का कराल दुष्काल (दुर्मिक्ष) पड़ा था, अौर चन्द्रगुरत ने समाधि लेकर अपने जीव

१. 'चन्द्रगुप्तं तु मिच्यादृक् पावण्डिमतभावितम् । अनुशासितुमारेओं हितस्तस्य पितेच सः ॥४१५॥ असंयता ह्यमी पापाः प्रकृत्या स्त्रीषु लम्पटाः । अपि संभाषितं नार्हास्तत्युजायां तु का कया ॥४१६॥ तेष निष्फलं बानम्धरेष्टवम्बुवृध्टिवत् ॥४१७॥ मौयोंऽवादीन्मम ह्यायं त्वद्वचो गुरुसॅमितम् । नैते संयमिन इति प्रत्यायय तयापि माम् ॥४१९॥ पुरे प्रघोषं चाणक्यस्ततः वैवनकारयत् । धर्म श्रोध्यति सर्वेदामपि पाषण्डिनां नृषः॥४२०॥ तत्तरबाह्य तान् सर्वान्युद्धान्तस्यादवीयसि । वेशे निवेंशयामास स विविक्ते विविक्तधीः ॥४२१॥ शुद्धान्तासन्नविग्भागे चाणक्येनाग्रतोऽपि हि । अक्षेप्यलक्ष्यं इलक्ष्यं च लोव्ट खूर्ण महीतले ॥४२२॥ तत्रोपदेशनार्थं ते चाणक्येन प्रवेशिताः । ज्ञात्वा बिविक्तं स्थानं तच्छुद्धान्ताभिमुख ययुः ॥४२३॥ स्त्रीलोलास्ते स्वभावेन नृपस्त्रेणमसंयताः । गवाक्षविवर्रेईड्ट्रमुपचक्रमिरे ततः ॥४२४॥ राजपत्नीः पश्यान्तस्तावस्थर्द्रराशयाः । न यावदाययौ राजा निषेतुस्तु तदागमे ॥४२५॥ ततञ्च चन्द्रगप्ताय धर्ममाख्याय ते ययुः। पुनरागमभिच्छन्तोऽन्तःपुर स्त्री विवृक्षया ॥४२६॥ धर्ममास्यातुमाह्वाताः तत्र जनमुनीनिय ॥४३०॥ प्रथमतोऽप्यासनेष्वेव साधवः । निषेद्रस्ते स्वाध्यायावस्यकेनाय नृपागममपालयन् ॥४३१॥ उत्पन्नप्रत्ययः साधून् गुरूनमेनेऽघ पाचिवः । पावण्डिव् विरक्तोऽमुद्धिवयेष्विव योगवित् ॥४३५॥ परिशिष्टपर्व, अष्टम सर्ग । २. "इतरच तस्मिन दृधकाले कराले द्वादशाखके । आसार्यः सुस्थितो नाम बन्द्रगुप्त पुरेऽबसत् ॥' परिशिष्ट पर्व ८।३७७



का अन्त किया था।' चन्द्रगृप्त के सम्बन्ध में जैन प्रन्थों में जो कथाएँ पायी जाती है, वे एक-सद्स नहीं हैं। इस विषय में दिशम्बर और स्वेताम्बर अनुश्रुतियों में मेद है।

दिगम्बर अनुश्रुति के बन्धों में चन्न्यपुत्त के बन्तिम समय के सम्बन्ध में वो विवरण दिया गया है, उसकी पुष्टिर अबगवेककोल (माइयूर राज्य ) से उपजन्म उसकी गैन्छों हो?। मी होती है। ये केब सम्हत जीर कक्षत्र-दोनो मादाबों में है। इन्हें प्रकाशित करते हुए। श्रीराइस में लिखा है— 'इस स्थान पर जैना की आवादी अनितम शूलकेवली महबाहु हारा हुई। भहबाह न इसी स्थान पर प्राण त्याप किया था। अचीक के पितामह मीयें राजा जन्यपुत्त न जिसे प्रीक ऐतिहासिकों से सैन्युकोट्ट लिखा है, अनितम समय में इस (महबाहु) को सेवा को थी।' अवश्यकेलभील की स्थानीय अनुश्रुति के अनुशार चन्द्रपुत्त और महबाहु को सेवा में या कहा आता है कि उसका यह नाम चन्द्रगुत नामक एक महात्या के नाम पर पड़ा है। इसी पंत्रते पर एक गुका है, जिसे महबाह स्वामी की गुका कहा जाता है। वहाँ एक मठ भी

चन्द्रिमिरि पर्वत पर विद्यमान एक बिनालेज से ब्रात होता है, कि प्रद्रबाहु ने इसी स्थान पर प्राण त्यान किये ये। बहुँ लिखा है, कि प्रद्रबाहु श्रुतकेवली मुनीस्वरों मे अलिस था, वह मम्पूर्ण ब्रान के अभिग्राय का प्रतिपादन करने में समर्थ होने के कारण विद्वानी में मुक्क एवं उनका विनेता था, और समय शीलसम्ब्र चन्द्रमान उक्का विष्य था। होनी पर्वत पर उपलब्ध एक अन्य शिलालेज में भी इसी बात की अन्य बय से प्रयट किया पया है। "

चन्द्रिमिरि पर्वत के एक शिलालेख में यिशद कर से यह विवरण दिया गया है, कि किम प्रकार रिकालदवीं महत्वाष्ट्र त्वामी की यह रहते ही बात हो गया था कि उज्योधिनी में वारह वर्ष का भार दुनिक्ष पढ़ने वाला है, कित प्रकार उनके आदेश से पुनियों का सम्मूर्ण सच उत्तरायम से दक्षिणागम को का आया, और कित प्रकार मृति सच ने बनवान्य से

१. 'समाधिमरणं प्राप्य चन्द्रगुप्तो दिवं ययौ ।' परिश्लिष्ट पर्व ८।४४४

<sup>7.</sup> Rice: Mysore and Coorg from Inscriptions.

 <sup>&</sup>quot;यो भद्रबाहुः अतकेवलीनां मुनोश्वराणामिह पश्चिमोऽपि अपश्चिमोऽभूत विदुषां विनेता सर्वश्रुतापेप्रतिपादकेन यदीय शिष्योऽजनि चन्द्रगुप्तस्तमप्रशीलानतवेववृद्धः विवेश यसीवतपः प्रभावात् प्रभूतकीर्तिर्मुवनान्तराणि॥"

 <sup>&</sup>quot;श्रीमप्रस्मवेतो यो हि महबाहुरिति श्रृतः । श्रृतकेविल्तायेषु बरमः परमो मृनिः ।। बन्दप्रकासोज्यलसान्त्रकीतिः श्रीवन्त्रगुरतोऽक्रति तस्य शिष्टयः यस्य प्रभावाहृनवेदताभिराराधितः स्वस्थाणो मृनोनाल् ।।"

पूर्ण पृथिषी के अत्यन्त मुन्दर स्थान पर आवास किया। इसी शिकालेक में आगे चलकर पह मूचित किया गया है, कि प्रद्रवाहु स्वामी प्रमाचन्द्र नामक अपने शिष्य के साथ कटकर संज्ञक स्थान पर ठहर गये, और बहुी पर समाधि लेकर उन्होंने अपने प्राणो का त्याग किया। इस शिकालेक से महाबीर स्वामी के परचान् गीतम, लोहायं, जम्बू, विष्णुवेद, अपराजिन. गोवर्षन लादि जो जैन गुरु हुए, और जिनकी सुरू-परम्परा में श्रूतकेवली मदबाहु स्वामी चन्द्रमुप्त के सुमकालीन ये, उन सब का भी उल्लेख किया गया है।

चन्द्रगुप्त मीर्य जैन थे, और प्रवच्या वहण कर वह मूनि मी हो वये थे, यह बात त्रिजोन-प्रवादित (क्लियपण्णती) हारा भी बात होती है। वही क्लिबा है कि मुकूटघारी राजाओं में चन्द्रगुप्त ऐसा अन्तिम राज्य गा, जिसने कि जिन दीका प्रवृण की थी। उनके दरवात कोंहे ऐसा मुकुटचारी राज्या नहीं हुआ, जिसने कि प्रवच्या जी हो। ' तिलोयपण्णती दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का प्राचीन घम्च है, जिसका काल तीमारी सदी के अन्त या चौथी सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। चन्द्रगुप्त हांग जिन दीक्षा जिये जाने का उसमें जो उल्लेख है. वह सन्दत्त महत्त्व का है।

जैन साहित्य के अनुसार कद्रगुप्त जैन घर्म का अनुवायो था, यह निविवाद है। परि-शिष्ट पर्व में तो चाणक्य को मी जैन कहा गया है। दिसम्बर और श्वेतास्वर-दोनो जैन अनुस्रुतियों में मीयें वश के प्रवर्तक कद्रगुप्त को भी जैन माना गया है। पर मृनि व्रत ग्रहण

 <sup>&</sup>quot;मउडवरेस् वरियो जिगबिक्तं वरित चंतगुलो य। तलो मउडवरा बुप्पवन्तं णेव गेक्ट्रांत ॥" तिलोवपन्मली (१४८१ वां क्लोक)

कर चुकने पर उसके सुदूर दक्षिण मे जा बसने और वहीं प्राणत्याग करने की बात श्वेताम्बर जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय मे कौन-सा मत सही है, यह निर्घारित कर सकना बहुत कठिन है। पुष्पाश्रव कथा नामक जैन ग्रन्थ मे भी चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणवेलगोल के साथ जोड़ा गया है। पर उसमें जिस चन्द्रगुप्त का साधु बनकर दक्षिण जाने और वहाँ अनशन द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, बह अशोक का पितामह न होकर अशोक का पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्द्रगुप्त है। पूष्पात्रवकवा में मौर्यवश का जो इतिवृत्त दिया गया है, वह प्रायः अन्य जैन ग्रन्थों के ही सदश है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे उसमे यह नहीं लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर अनशन किया था। राजा नन्द द्वारा चाणक्य के अपमानित किये जाने का बत्तान्त देने के पदबात् पुण्याश्रव कथा ने बन्द्रगुप्त मौर्य के विषय में यह कथा दी है---'अब चाणक्य को कोव आया और वह नगर से निकल कर बाहर जाने लगा। मार्ग मे चाणक्य ने चिल्लाकर कहा--जो कोई भेरे परम शत्रु राजा नन्द का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे चला आये। चाणक्य के ऐसे वाक्य सूनकर चन्द्रगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्धन या, यह विचार कर कि मेरा क्या बिगड़ता है चांगक्य के पीछे हो लिया। चांगक्य चन्द्रगुप्त को लेकर नन्द के किसी प्रवल शत्रु से जा मिला, और किसी उपाय से नन्द का सकूटुम्ब नाश करके उसने चन्द्रगृप्त को वहाँ का राजा बनाया । चन्द्रगुप्त ने बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्य दे चाणक्य के साथ जिन-दीक्षा ग्रहण की । · · विस्दुसार भी अपने पुत्र अशोक को राज्य दे महामनि हुआ। अशोक के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनाल की बाल्यावस्था थी, अभी वह पठन-पाठन में ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोक को अपने किसी शत्रु पर चढाई करने के लिये जाना पड़ा। जो मन्त्री तगर मे रह गया था, उसके लिये राजा ने एक लिखी हुई आजा भेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे सतुष्ट करना और कुमार (कुनाल) को अच्छी तरह पढाना। राजाका यह पत्र पढने वाले ने इस प्रकार पढा, कि कुमार को अन्धा कर देना (अध्यापयताम के स्थान पर अन्धापयताम पढ लिया गया)। राजा की आज्ञा जैसी पढी गई थी, वैसी ही काम में लायी गई। कुमार के नेत्र फोड दिये गये। थोडे दिन पीछे शत्रुको जीत कर राजा अक्षोक बापस आया। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोडे दिनो के बाद कुनाल का विवाह चन्द्रानना नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि चन्द्रगुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो गया। अब अशोक के बाद चन्द्रगप्त राज्य करने लगा। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में कोई अवधि-ज्ञानी मृति प्रधारे। वनपाल ने मुनि के आने का समाचार राजा को दिया। राजा चन्द्रगुप्त मुनि की बन्दना करने के लिये उद्यान मे गया, और श्रीमुनि को नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। धर्मश्रवण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-भव पूछे। ''चन्द्रगुप्त अपने पूर्व-भव सुनकर प्रसन्न हो मृतिराज को नमस्कार कर नगर में लौट आया, और सुख से राज्य

करने लगा। एक बार राजा चन्द्रगृप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखें यें ' · · · · · · · ।"

इसके बागे की कथा वही है, जो मद्रबाहु चरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख इसी प्रकरण मे ऊपर किया भी जा चुका है। पुण्याश्रव कथाकोष के अनुसार श्रवणवेलगोल के साथ जिस राजा चन्द्रगृप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगृप्त न होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगप्त या। हमे जात है कि राजा अशोक का पौत्र (कुनाल का पत्र ) सम्प्रति जैन वर्म का प्रबल समयंक और उन्नायक या. और जैन धर्म के इतिहास मे उसका वही स्थान है, जो बौद्ध इतिहास में अशोक का है। यदि सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी हो, तो श्रवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगुप्त और सम्प्रति को एक ही मानना सगत हो सकता है। जैन अनुश्रति के कन्नड ग्रन्य 'राजावल्किये' के अनुसार भी जिस चन्द्रगप्त ने दक्षिण जाकर अनुशन द्वारा प्राणत्याग किया, वह अशोक का पितामह न होकर उसका पौत्र ही था। वहाँ यह भी लिखा है, कि जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त ने अपना राज्य अपने पुत्र सिहसेन को सौप दिया, और स्वय मद्रवाह के साथ दक्षिण की ओर चला गया। इसी को दृष्टि मे रख कर डा ० फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बे लगोल के साथ जिस चन्द्रगृप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहां के शिलालेखों में जिस मद्र-बाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली मद्रबाहु न होकर कोई अन्य मद्रबाहु था। माइसूर और कुर्ग के शिलालेखों का सम्पादन करते हुए थी राइस के सम्मुख भी दो चन्द्र-गुप्तों की समस्या प्रस्तुत हुई थी। इसी कारण उन्होंने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्रुति में दो चन्द्रगुप्तों का उल्लिखित होना गडबड का परिणाम है, और कृतिपय जैन लेखको ने अशोक के पितामह चन्द्र गुप्त को मूल से उसका पौत्र लिख दिया है।

प्रवणवेलगोल में सम्बद्ध चन्द्रपूर्त को अशोक का पीत्र मानने में सबसे वही कठिनाई मदबाह के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर प्रेन प्रचारे के अनुमार कि मदबाह ने चन्द्र - गुर्त्त को जिन-सीवा दो थी, बहु अनिम भुतकेवली था। हिस्पिकृत बृहल्याकोश के मद्र-राहु कथानक के चन्द्रपूर्ण के गुर्छ अन मदबाहु का उल्लेख है, वह प्रनुकेवली मदबाहु हो। वे व्यतास्वर और दिगम्बर दोनी प्रकार के जैन ग्रत्यों में वर्षमान महाबीर की ग्रिप्य-परम्परा के गुर्जा और उनके काल का उल्लेख विवासात हा। दिगम्बर अनुश्रुति के अनुसार से गुर्का तिम्मिलिवत थे-गोतम गणपर २२ वर्ग, ग्रुपसी स्वासी ११ वर्ष और उन्द्रम्य दोनों कुल सिलाकर वे तीनो केवली या वेवल आनी दे, और महाबीर के निवाण के परवाद ये तीनों कुल सिलाकर

१. पुरुषाश्रवक्या---नन्दिमित्र की कथा (नायुराम प्रेमी द्वारा अनुदित)

 <sup>&</sup>quot;And the other (difficulty) is that, by a further extract from the same work (Rajavalikathe) we learn, that the Chandragupta in question was not the well-known grandfather of Ashoka, but a son:"of Ashoka's son kural." (Indian Antiquary XXI,pp 156-160)

६२ वर्ष तक गुरू-पद पर विराजमान रहे । इनके पश्चात् कोई केवली नही हुआ, पर पांच श्रुतकेवली आचार्य हुए, जिनके नाम निम्नलिखित है—विष्णुकुमार १४ वर्ष, नन्दिमित्र १६ वर्ष, अपराजित २२ वर्ष, गोवर्धन १९ वर्ष और मद्रबाहु२९ वर्ष। इन पाँच श्रुतकेविलयो का काल पूरा १०० वर्ष या। इस प्रकार श्रुतकेवली मद्रबाहुका काल (गुरुपद का काल) महाबीर के निर्वाण से १३३ वर्ष पश्चात् प्रारम्भ हुआ, और १६२ वर्ष पश्चात् तक रहा। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैसे मद्रबाहु का समय महाबीर के निर्वाण के १३३-१६२ वर्ष पश्चात् है, वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामह) के राजसिहासनारूढ़ होने का समय महाबीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात् है। व्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है। ' महावीर के पश्चात् जैनो के जो प्रमुख गुरु या आचार्य हुए, उनके नामो और गुरुपद के वर्षों के सम्बन्ध में ब्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों मे बहुत मतभेद है, पर ये दोनो ही सम्प्रदाय आचार्य भद्रबाहु को अपनी गुरु-परम्परा से परि-गणित करते हैं, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध मे बोडा-सा मतमेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार भद्रबाहु का काल १३३-१६२ (महाबीर निर्वाण पश्चात्) है, और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म वि पश्चात्)। दोनो भद्रवाह को महाबीर के निर्वाण के कोई डेड सदी परचात् का मानते हैं, और चन्द्रगुप्त मौर्य को उसका समकासीन प्रतिपादित करते हैं ।

महावीर का निर्वाण कब हुआ, इत प्रस्त पर भी ऐतिहासिकों में ऐकमस्य नहीं है। जैन गरन के अनुसार महावीर के निर्वाण का समय ५२७ ई० पूर है। पर आधुनिक बिहान पर चीता चीता के ता निर्वाण का समय ५२७ ई० पूर है। पर आधुनिक बिहान पर चीता चीता करने। उसका पूर्वण कारण वह है, कि पहालीय कों पर हुद्ध समझालीय थे, और बुढ़ का निर्वाण पाँचवी सदी ई० पूर के पूर्वार्थ में हुआ था। महावीर और बुढ़ के कारण के सम्बन्ध से भी विवाद रहा है, उस पर सिष्यत क्य से भी प्रकाश डाक सकता यहां गरमब नहीं है। हमारे किये वहां इतना किल देना ही पर्याण्य है, कि आधुनिक ऐति-हासिक सहाधीर का निर्वाण-कारण ४८० ई०पूर वा उतके जममग प्रतिपादित करते हैं। यह इस सम को स्थीकार कर किया वाए, तो मद्रबाह का कारण ३४०-३१८ ई० पूर (दिराम्बर अनुस्ति के अनुसार) अंति है, की प्रता है, जीर चट्टपण मोर्ग का का कर ३४० ई०पुर वा वास्त वंत्री क मस्त के स्थाल के उत्ता है, कीर चट्टपण मोर्ग का काल ३४० ई०पुर वा वास्त वंत्र कर यो मार्ग कर किया जीता है, कीर चट्टपण मोर्ग का काल उर्थ ई०पुर विश्वण कर कर के प्रता है। उत्ता है, कीर चट्टपण मोर्ग का काल उर्थ ई०पुर वा विश्वण वंत्र कर मार्ग कर समझ के पर स्थाल के स्थाल के समय होता होता है, कि चयाचांक को प्रता है के प्रता होता होता है, कि चयाचित के समय में मद्ध हाता के स्थाल के प्रता होता के स्थाल कर स्थाल के स्थाल

१. "एवं च भीनहावीरमुक्तेवंषंशते गते ।

पञ्चपञ्चाशविषके बन्द्रगुप्तोऽभवन्तृयः।" परिक्षिष्ट पर्व ८।३३९

है। तब तक भद्रबाहु जीवित रहे हो, यह अकल्पनीय है। इस दशा मे यही मत युक्तिसगत प्रनीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगृप्त का सम्बन्व है, वह मौर्य साम्राज्य का मस्यापक चन्द्रगुप्त मौर्य ही या। पर इस प्रसग में यह नहीं मूलना चाहिये, कि स्वेताम्बर जैन भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नही करते, और दिगम्बर जैन अनुश्रुति मी इस विषय मे पूर्णतया स्पष्ट नही है। पुण्याश्रव कथा और राजावलिकये में श्रवणबेलगोल का सम्बन्ध अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा जा चका है। केवल इन दो ग्रन्थों में ही नहीं, अपितु श्रवणबेलगोल के चन्द्रगिरि पर्वत पर के एक लेख में भी जिस भद्रवाहु का दक्षिण दिशा में जाकर प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह धनकेवली **भद्रबाह** न होकर उनके पश्चात काल का भद्रबाह है, और उनके जिस शिष्य ने अन्तिम समय मे उनकी सेवा की थी, उसका नाम भी चन्द्रगप्त न होकर प्रमाचन्द है। इस शिलालेख मे महाबीर स्वामी के पश्चात गौतम, लोहायँ, जम्ब, विष्णदेव, अपराजित, गोव-र्धन, भद्रबाहु, विशाल, कृतिकार्य, जय, सिद्धार्य, घृतिषेण और बृद्धिल नामक गुरुओ का नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा में हुए मद्रबाह ने यह जान लिया था, कि उज्जयिनी मे शीध्र बारह वर्ष का दुसिक्ष पडने वाला है, और तब सम्पूर्ण मनिसम ने उत्तरापय से दक्षिणपय की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्रबाह ने कटनप्र नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह ध्यान देने योग्य है, कि इस लेख मे केवली और श्रुतकेवली गरुओ (जिनमें मद्रबाह का भी नाम है) को गिना कर बाद के गरुओ की परम्परा में उस मद्रवाहू का नाम दिया गया है, जोकि उज्जियिनी में दुर्मिक्ष पडने पर मनिसम के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिव्य प्रभाचन्द्र भी था। हरिषेणकृत बहुत्कथाकोश में लिखा है, कि श्रतकेवली मद्रबाह से जिन-दीक्षा लेने के अनन्तर चन्द्रगप्त का नाम विषयाचार्य (विशाखाचार्य) हो गया था, और यह जैना के दम पूर्वियों में सर्वप्रथम था। श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसमें वर्षमान महावीर की शिष्य परम्परा में भद्रवाह के पश्चात् विशाख नाम भी विद्यमान है। यह विशाख वृहत्कथाकोश का विशाखाचार्य ही है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पर श्रवणबेलगोल से सम्बद्ध भद्रबाहु न तो श्रुतकेवली भद्रबाहु है, और न उसका शिव्य चन्द्रगुप्त या विभाखाचार्य। श्रवणबेलगोल का यह लेख बहुत प्राचीन है, और इसका काल सातवी नदी ईस्वी मे माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा नहीं कहीं जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलगोल में ही अन्य ऐसे शिलालेख भी हैं, जिनमें भद्रबाहु को 'श्रुतकेवली' कहा गया है, और उनके शिष्य का नाम चन्द्रगृप्त लिखा गया है। ऐसे लेखों का हम इसी प्रकरण में ऊपर उल्लेख भी कर चके हैं।

बर्तमान समय में ऐतिहासिकों का झुकाव इमी ओर है, कि दिगम्बर जैन अनुश्रुति मे चन्द्रगुप्त मौर्य के अन्तिम समय का जिस रूप में विवरण उपलब्ध है, उसे विश्वसनीय माना जाए। इस सम्बन्ध में जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विद्यमान है, उस सबका हमने इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया है। दिगम्बर और खेताम्बर अनुभूतियो में बहुत मेर और विरोध होने के कारण निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये किसी मत को पूर्णत्या माग्य व विद्यसतीय समक्ष केना सम्बद नहीं है। वब तक कुछ अन्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न हो जाए, यह विषय सदिग्य और विवादास्यद ही रहेगा।

## (२) घोर दुर्भिक्ष

चन्द्रगुष्त भीयें के शासत-काल में एक बोर तुमिक्ष पड़ा था, ब्वेताम्बर और विगम्बर दोनों जैन सम्प्रदायों की प्राचीन अनुश्रृति हम बात को स्वीकार करती है। यह प्रीच्छा बारह साल तक रहा था, इससे मन्देह किया वा सकता है, पर दुमिक्ष पत्रे का उन्होंची लेखों से भी पुष्ट होती है। ये लेख सोह्योंगरे। और महास्थानगढ नामक स्थानों में उपलब्ध हुए हैं। सोह्योरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, और महास्थानगढ बगान के बोगदा जिले मे। सोह्योरा का लेख एक तामध्य पर उन्होंगे हैं, और माथा तथा लिपि के आधार पर यह गाना गया है, कि यह लेख नीर्थ युग का है। इसे अयोक के लेखों की तलना में भी कुछ पुले काल का नमसा जाता है। लेख इस प्रकार है।

> सर्वतियनमहमगनसभनेमनवसितिक इसिलिय तेव सगमेव एते दुवे कोट गलनि तिववनिमयुल्चचमौदममलक न छ लक्षियति अतियायिक यनो गहितवय

इस लेख का सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है— "धावस्तीयाना महासात्राणा पामन मानविसिटिकटात् । श्रीमतिवशशम एवैते द्वे कोच्ठागारे त्रिपर्मे मधुकालाजाज-मोदान्वमारकाण क्षल कार्योमत आत्ययिकायः । नो गृहीतव्यम् ।"

भी जायसवाज जी ने इस लेख को अग्रेजी में इस प्रकार अनुदित किया था?—"The order of the Mahamatras of Shravasti issued from the Mahamatras it amp. Only to the tenants, only on the advent of drought, these (the) dray, a store houses of Trivens, Mathura, Chanchu, Modama and Bhadra are to the distributed, in case of distress they are not to be withhold ' जायसवालजी का अग्रेजी अनुवाद जायां ब्युहल के अनुवाद में जिल है। व्युहलर का अनुवाद कार दि ने पर स्कृत के स्वाचार है। यह अनुवाद इस प्रकार है!—

The order of the great officials of Shravasti (issued) from (their camp at) Manava tipat: -These two storehouses with three partitions,

<sup>8.</sup> George Buhler-Sohgaura Copper Hate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

<sup>₹</sup> Epigraphia Indica, Vol. XXII pp 1-3

<sup>3.</sup> George Buhler-Sohgaura Copper l'Iate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

(which are situated) even in famous Vanshagrama require the storage of loads (HTTE) of black Panicum, parched grain, cummin seed and Amb for (times of) urgent need. One should not take any thing from the grain stored.

साहगौरा ताम्रपत्र पर उत्कीणं लेख का अर्थ जिस ढग से थी. जायसवाल और ज्याजं व्यहलर द्वारा किया गया है, उसमे यह सर्वथा स्पन्ट है कि यह लेख श्रावस्ती के महामात्री द्वारा जारी की गई एक आजा के रूप में है जिसे कि उन्होंने मनवसित कैम्प से प्रचारित किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आज्ञा का सम्बन्ध कोष्ठागारों में सञ्चित उम लाह्य सामग्री के साथ है, जिसे कि दुमिक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविलम्बनीय) दशा मे प्रयुक्त किया आता था। उत्कीर्ण छेल का जो सस्कृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है, वह श्री ब्युहलर के अनसार है। जायसबाल जी के पाठ में मख्य भेद उत्कीण लेख की तीसरी पक्ति के विषय मे है। 'तिववनिमयलचचमोदममल' को जायसवाल जी ने 'त्रिगर्मे मधुकाला-जाजमोदाम्बभार' न मानकर 'त्रिबेणीमयराचाचमोदामाभद्र' प्रतिपादित किया है, जो मगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मथरा आदि स्थानो के नाम है, जहाँ दुमिक्ष आदि विपत्तियो के निवारण के लिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रों ने अपने मन-वसिति के कैम्प में यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथरा आदि के कोप्ठागारों में जो भोजन सामग्री सञ्चित है, उसे इस विपत्ति काल में वितरित कर दिया जाए, उसे रोक कर न रखा जाए। त्रिवेणी, मथरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्रों के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित थे, अन उनकी ओर से वहां के कोष्ठागारों के विषय में आदेश दिया जाना मर्वथा सगत है।

महास्थानगढ के लेख में भी उन आदेशों का उत्लेख है, जोकि दुर्मिश की दशा की दृष्टि में स्वकर प्रवारित विवे गए थे। महास्थानगढ का पुराना नाम पुण्डनगण (पुण्डु-नगर) या। महास्थानगढ से प्रान्त हुए मोर्थ युग के उत्कीणे लेख में इसे 'पुण्डनगण' नाम से ही मूर्बित किया गया है। इसे लेख में भी काष्टानारों में मञ्चित द्रव्य के उपयोग का उत्लेख है। यह लेख इस प्रकार है—

—नेत स विष (गी) य [ १ ] न [तरुदिनस]
समिदित [ गु. [महामात्राण व ब ] नेत [म] ते
सुठित्रिते पुडनगठते ए [ त] [ त] वहित्रविसति
सर्विषया [ व] [ दि] ने [ या] तिय निवह्मति
दम तिया [ त] यके '[य] कित तुअ–
तिवाधिक [थि] पि गड (केहि) (थि) के हि
एस केल को राम्युटिन केलि हो हो हो।

षड्वर्षियेम्य तिल. दत्त सर्षपं दत्तम् । सुमात्र मुल्हमोतः पुण्डनगरतः एतत् निवाह-विष्यति । षड्वर्षियमः च दत्त धान्य निवस्यति । उदगात्यियकायः, देवात्ययिकायः, गुकात्य-विकाय अपि गण्डकै (मृद्रामिः) धान्यै (च) एवः कोच्हानार कोषः [च परिपुरणीयौ] ।

सोहसीरा और महास्थानगढ के लेती को यदि अखोक से पूर्ववर्ती काल का माना जाए, तो यह स्वीकार कर सकता किन नहीं होगा कि उनसे उल्लिखित आदोश को प्रचारित कराने की आवस्यकता उस विशिष्ट विरिश्यति के कारण ही हुई थी, जो कि चन्द्रमुख मीयं के काल मे पर्द घोर दुम्मि से उत्तम हो गई थी। दुम्मिस के निवारण के लिये जिन उपायों का प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, उनपर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। कोएजागरों में सज्जित इन्छ नथा मोजन सामयी की अनुग्रहपूर्वक (कम मूल्य पर) या सर्वेषा विना मूल्य वितरित (मदतसविवात) इन उपायों में अन्यतम थे। चन्द्रमुख के शासनकाल में दुम्मिल एटने पर इन उपायों का भी आध्य लिया गया था, यही इन उन्होंची लेखी डारा मुचित होता है।

## (३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल

चण्डम्पत मीर्य के उत्तराधिकारी मागथ राजा के लिये पीराणिक अनुभूति में बिन्दुमार, मदतार, और नन्दमार शब्द प्रथुक्त हुए हैं। 'जैन वन्यों में इसके लिये केकल 'बिन्दुसार' गब्द का ही प्रयोग किया गया है', और महावयों में भी चन्द्रगुन के उत्तराधिकारी को बिन्दुसार ही लिखा गया है।' चन्द्रगुन के उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार हैं। योक लेखकों ने मैन्द्रकोष्ट्रस (चक्रगुन) के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रोचेटस (Amutrochate) जिखा है। डा. फ्लीट के अनुशार उसका सस्कृत रूपान्तर अमित्रयात या अमित्रसार होना चाहिए। गम्मवत, अमित्रयात (शब्द) की हत्या करनेवालों) बिन्दुसार को हैं चिन्द्र था। बिन्दुसार ने चन्द्रगुन के जीवन-काल में ही राज्य प्राप्त कर लिया था, या उसकी मृत्यु के अन्तरार—इस विषय से पुराणों में कोई निर्देश नही पाया जाता। पर चैन अनुश्रृति के अन्तरार जिन-दीशा श्रष्टण करने तमय बन्द्रगुन्त ने मत्य के साम्राज्य को अपने पृत्र बिन्द्रमार को मीर्थ दिया था।

बिन्दुसार के नाम के मम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्राचीन ग्रन्थों में पायो जाती है। यदापि ऐनिहासिक दृष्टि से उनका विशेष मृत्य नहीं है, पर एक जैन-कथा को यहाँ उत्स्विक्षत करना अनुचित नहीं होगा। परिशिष्ट पर्व के अनसार चाणक्य ने यह निर्णय फिया था.

- 'भिवता नन्दमारस्तु पञ्च विज्ञत् समा नृपः।' वायु पुराण, ९९।३३२ 'भिवता भद्रसारस्तु पञ्चविज्ञत् समा नृपः। ब्रह्माण्ड पुराण ३।७४।१४५
- २. परिशिष्ट पर्व ८।४४४
- ३. 'तस्य पुत्तो बिन्दुसारो अट्ठवीसति कारिय ।' महावंसो ५।१८

कि चन्द्रगुप्त को विष खाने का अभ्यास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह था, कि चन्द्रगुप्त विष के लिये अभ्यस्त हो जाए, और यदि कोई शत्र मोजन मे विष मिलाकर या विषकन्या द्वारा उसकी हत्या करना चाहे, तो वह सफल न हो सके। इसी उद्देश्य से चाणक्य चन्द्रगुप्त को मोजन में थोडा-थोडा विष देने लगा। एक दिन की बात है, कि चन्द्रगप्त की रानी दुवरा भी अपने पति के साथ भोजन करने बैठ गई। वह गर्भवती और आसन्नप्रसदा थी। उसे पता नहीं या, कि चन्द्रगप्त के लिये जो मोजन आया है, उसमे विष मिला हआ है। उसने ज्यों ही मोजन के ग्रास को मख मे रखा, विष के प्रसाव से उसकी मत्य हो गई। पर चाणक्य के प्रयत्न से दुर्घरा के बालक के प्राण बचा लिये गये। उसके पेट में जो बच्चा था, पेट चिरवा कर चाणक्य ने उसे निकलवा लिया। यही वालक आगे चल कर मगध के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ। क्योंकि विष की एक बद ने बच्चे के मस्तक को प्रभावित कर दिया था, अत. गुरुजनो ने उसका नाम जिन्दुसार रखा।

प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार बिन्दुसार के समय मे भी वाणक्य जीवित था, और उसके शासन-मूत्र का सञ्चालन कर रहा था। मञ्जूथी मूलकल्प मे लिखा है, कि बिन्दुसार जब बालक या, तभी उसे राज्य की प्राप्ति हो गई थी। इस दशा मे राज्य का कार्य चाणक्य के ही हाथों में रहा। मञ्जाशी मलकत्य में चाणक्य के लिये 'दीर्घकालामिजीवी' विशेष प्रयुक्त किया गया है। साथ ही, वहां यह भी लिखा है, कि वह तीन राजाओं के शासन-काल में शामन का सञ्चालन करता रहा। विचन्द्रगुप्त के शासन-काल में तो चाणक्य मागध साम्राज्य का मन्त्री था ही। मञ्ज्ञश्री मलकल्प के अनुसार बिन्दसार के समय में भी वही मन्त्री रहा, और सम्भवत अञोक के शासन-काल में भी कछ वर्षों तक वह मन्त्री-पद पर रहा होगा। इसीलिये तीन राज्य-कालो मे उमका मन्त्रिक्व उल्लिखित है। तिब्बती अनश्रति में अन्यत्र भी बिन्दुमार के समय में चाणक्य का मन्त्री-पद पर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ के अनुसार बिन्दुमार ने चाणक्य की सहायता से सोलह राज्यों को जीता था, और अपने मात्राज्य को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तृत किया था। " जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व हारा भी बिन्दुसार के शासन-काल में चाणक्य के मन्त्री-पद पर रहने की बात की पृष्टि होती है। वहाँ लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के बाद जब बिन्दुसार राजा बना, तो चाणक्य ने सुबन्धु नामक व्यक्ति को सचिव के पद पर नियुक्त कराया। पर सुबन्धु चाणक्य के प्रति

१. 'विषिबन्दुश्च संक्रान्तस्तस्य बासस्य मुर्चनि । ततक्च गुरुभिविन्दुसार इत्यभियायि सः॥' परिक्षिष्ट पर्व ८।४४३

२. मञ्जू श्रीमलकल्य, इलोक ४४८

३. 'कृत्वा त पायकं तीवं त्रीणि राज्यानि वे तदा ।

बीर्षकालामिजीवी सौ भविता द्विजकुत्सितः ।। (भञ्ज भीसलकत्व ४५५-५६) ४. Jayaswal: The Empire of Bindusara ( J. B. O. R. S., 1916 )

५. 'इतक्च मौर्यमाज्ञाप्य पूर्व हि वशिसुनुता । सुबन्यनीम वाक्षिण्यात्सविवः कारितोऽभवत् ॥' परिशिष्ट पर्व ८।४४६

ईर्घ्या का भाव रखता या, और यह चाहता था कि चाणक्य के प्रभाव से स्वतत्र होवःर स्वयं मन्त्री पद को प्राप्त कर ले। अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिन उसन राजा बिन्दुसार से इस प्रकार कहा---राजन् ! यद्यपि अभी मैं आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर सका हूँ, पर आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जो परिणाम मे हितकर होगी। कुलीनो की यही परम्परा है। आप विश्वासभाती चाणक्य का कभी विश्वास न करें। इस दुरात्माने आपकी माताका पेट चिरवादियाया। राजाने दाई को बुलाकर उससे मुबन्ध द्वारा कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की। दाई ने सुबन्ध की बात का समर्थन किया। इसमे राजा को चाणक्य पर बहुत कोघ आया और वह उसके विश्व हो गया। जब चाणक्य को यह ज्ञात हुआ, तो उसे बहुत दुःख हुआ। उसने मन मे सुबन्धु को बहुत धिक्कारा, और यह निश्चय किया कि मन्त्रीपद का परित्याग कर तप करने के लिये वन मे चला जाए। इसी बीच मे एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया या। वह चाणक्य के पास गया और उससे क्षमा याचना की। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर बन से लौट आने को वह तैयार नहीं हुआ। सुबन्धु ने भी चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। पर उसका हृदय निर्मल नहीं था। वह अब भी चाणव्य के प्रति द्वेषभाव रखता था। उसे डर लगा, कि कही चाणक्य वन से लौट कर फिर राज्य का मार न सैमाल ले। चाणक्य जहां तप कर रहा था, वहां बहन-से उपलो (गोवर के गोहे) का ढेर लगा हुआ था। स्वन्धुने उनके बीच मे एक जलता हुआ। अगारा इस **ढग** से <sup>रख</sup> दिया, कि कोई उसे देख न पाए। शीघ्र ही अगारे की आग उपलो के ढेर मे फैल गई, अं<sup>1</sup>र 'मौयों का आचार्य' चाणक्य इसी अग्नि मे जलकर मस्म हो गया। जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य जैन घर्म का अनुयायी था, और चन्द्रगृप्त भी उसी के प्रभाव से जैन धर्म की अर आकृष्ट हुआ था। परिशिष्ट पर्वमे लिखा है, कि मन्त्री-पद का परिन्याग कर चाणश्य जब बन को चला गया था, तब बहाँ उसने अन्ञान प्रारम्भ कर दिया था। जैन गुरक्षों की परम्परा के अनुसार वह भी अनुसन द्वारा समाधिमरण का अभिलाषी था। पर सुबन्धु ने उसकी इस इच्छा को पूर्ण नही होने दिया, और अग्नि मे जल कर इस महान राजनीतिज्ञ गव मौर्य साम्राज्य के निर्माता की मृत्यु हुई।

मुबन्यु डारा चाणवय के प्रति जो यह दुर्ख्यवहार किया गया या, विन्दुसार के मन में उनकी क्या प्रतिक्या हुई, और उनमें इन बुट निचव के प्रति केंगा बरताव किया, इन विषय में परिगान्द पर्व से कोई सूचना नहीं मिलती। पर महाविव दरडी की अवनित मुख्ये कया में इन सम्बन्ध में एक निर्देश विवयनत है। बही जिल्ला है, कि 'मुबन्यु किन्दुसार कें बन्धन से निकल गया था।' इससे मुचित होता है, कि विन्दुसार ने सुवन्यु को बन्धमानार में

१. परिज्ञिष्ट पर्व ८।४४७-४६९

२. 'सुबन्धुः किल निध्कान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात् ।'

डाल दिया था, पर वह वहाँ देर तक नहीं रहा था,और बन्धन से मक्त हो गया था। निस्सन्देह, स्वन्धु एक दृष्ट मन्त्री था। मञ्जुश्रीमुलकल्प मे सम्भवत उसी को बिन्दुसार का दुष्ट मन्त्री कहा गया है। इस ग्रन्थ में चाणक्य के सम्बन्ध में जो सम्मति प्रगट की गई है, वह भी निन्दात्मक ही है। वहाँ चाणक्य के लिये 'कोधसिद्ध', 'दुर्मति.', 'यमान्तक' और 'द्विजकृत्सित' जैसे विशेषण प्रयक्त किये गये हैं। रे मञ्जूशीमलकरप जैसे बौद्ध ग्रन्थ के लिये चाणक्य के प्रति ऐसी मावना रखना अस्वामाविक नही है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे शास्यप्रविजतो (बौद्ध भिक्षओ) को देवकायों एव पितकायों में निमन्त्रित करने का निषेष किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्तान उत्पन्न **करने की शक्ति** नष्ट न हुई हो, और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित प्रवन्ध न कर दिया हो, वह प्रवच्या ग्रहण न कर सके। यह व्यवस्था स्पष्टतया बीद धर्म के विरुद्ध थी। ऐसे राजशास्त्री को यदि बाद लोग 'द्विजकृत्सित' और 'दुर्मति' समझे, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। मञ्जूश्रीमलकल्प के अनुसार चाणक्य को नारक द ख सागने पडे थे। विद वर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मञ्ज्ञश्रीम लकल्प मे चाणक्य की चाहे कितनी ही निन्दाक्यों ने की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन की प्रशंसा करने के लिये विवश होना पडा था। उसने लिखा है, कि 'विकारास्य द्विज' (विष्णगप्त चाणक्य)दृष्टो का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वाला और हित सम्पादित करनेवाला था।"

बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में राजा बिन्दुसार के एक अन्य मन्त्री का उल्लेख हैं, जिसका नाम राधागुप्त था। सम्मवत, वह विन्दुसार के श्रासन-काल के अन्तिम वर्षों से सन्त्री के पद पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जहाँ आचार्य पिञ्कलवन्माजीव द्वारा बिन्दुसार

- १. 'बिन्दुवारसमाख्यातं बालं दुष्टमन्त्रिणम् ।' मञ्जू श्रीमलकल्प ४४२ ।
- २. 'मन्त्री तस्य राजञ्च बिन्दुसारस्य घीमतः । बाणक्य इति विख्यातः कोधसिद्धस्तु मानवः ।
- यमान्तको नाम वै कोधः सिद्धस्तस्य च दुर्मतेः ॥' मञ्जुश्चीमूलाकस्य ४५३-४५४। ३. 'ततोऽसौ नाटकं दुःसं अनुज्येह दुर्गतिः ।
- विविधा नारकां दुःसां अनिष्टां कर्मजां तदा ॥' मञ्जूश्रीमूलकल्प ४५८ ।
- ४. 'तस्यापरेण विक्यातः विकारास्यो द्विज्ञस्तथा ॥ ९६३ वृदे पुण्य समास्थातां स्वितासां कोच (सद्धकः । निमष्टं नृपरित्यु कके दारात परिभवाक्य वं ॥९६४॥ सार्थानामय बुट्टामां बुद्धीनित वसकोऽथ वं ॥९६५॥ अहिता निवारणार्थय हितापांचार्थकृते । अनुक्रामंब सार्थानां तमुमाणोरतीयिन ॥९६६॥ मञ्ज्ञभोसलकक्त्य

के पुत्रों की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ रावामुप्त का उल्लेख मन्त्री के पुत्र के रूप मे है। पर विन्द्रसार की मृत्यु के पश्चात् जब अशोक और उसके माइयों मे गृह-सुद्ध का प्रारम्म हुआ, तो उस प्रसग मे राबागुप्त को मन्त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राधागुप्त और अशोक में घनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। बिन्दुसार को अशोक से स्नेह नही था। दिव्याव-दान मे उसे 'दू स्पर्शगात्र' कहा गया है। बिन्द्सार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा-धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौर्य मे अशोक सुसीम से बढ चढकर था। जब आचार्य पिञ्जलबल्माजीब ने कुमारो की परीक्षा ली, तो मन्त्री का पुत्र राघागुप्त अशोक के साथ उद्यान के मुवर्णमण्डप में गया था। बिन्दुसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के लिये गृह-समर्पहुआ, तो उसमे राधागुप्त ने अशोक का साथ दिया। अपने माइयों को परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने में अशोक को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमे राधागुप्त का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण था। अशोक के इतिहास को लिखते हुए दिव्यावदान की इन कथाओ पर हम विजय रूप से प्रकाश डालेगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि चाणक्य और सुबन्ध के अतिरिक्त राधागुप्त भी विन्दुमार का अन्यतम मन्त्री था, यद्यपि उसका अधिक मम्बन्ध अशोक के शामन के साथ है। बिन्दुसार के जीवन-काल मे ही राधागुप्त ने मन्त्री का पद संभाल लिया था. और वह प्राय अज्ञोक के ज्ञासन-काल के अन्त तक मन्त्री-पद पर रहा। जब अशोक ने राज्यकोश से बौद्ध सच को दान देना चाहा था, और अमात्यो के कहने से युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अशोक ने अपना दुख मन्त्री राधागुष्त के सम्मस्य ही प्रगट किया था। दिव्यावदान मे राधागुष्त की 'अग्रामात्य' की मज्ञा दी गई है। निस्मन्देह, मोर्य साम्राज्य के इतिहास में राधागुप्त आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चाणक्य की प्रतिमा और नीति द्वारा जिस मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ, राधामुप्त के नेतृत्व मे वह उत्कर्ष की चरम-सीमा तक पहुँच गया। कुछ ऐ तिहासिको ने कल्पना की है, कि राधागप्त विष्णगप्त (चाणक्य) का पृत्र था, या वह भी उसी काल का था जिसका कि चाणक्य था। पर इसका आधार दोनो नामों का अन्तिम भाग 'गुप्त' होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नही है, जिसे युक्तिसगत समझा जा सके।

बिन्दुनार किस धर्म का अनुयायी था, यह विषय भी विवादमस्त है। महावसी में जिल्ला है, कि अधोक का पिता लाठ हजार ब्राह्मणों का मोजन आदि द्वारा पालन किया करता था। ' इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि बिन्दास सनातन देविया हिन्दू धर्म का अनुयायों था। वह बौद्ध नहीं था, यह पर्याप्त मुनिश्चत रूप से कहा जा सकता है। मञ्जूषीमुन्कत्या जैसे बौद्ध प्रम्म की दृष्टि में यह बात आक्वर्य की थी, कि बौद्ध सम

१. 'पिता सर्टिट्ठसहस्सानि ब्राह्मणो ब्रह्मपश्चिके । भोजेसि, सोचिते येव तीर्गि वस्सानि भोजपि ॥' महाबंसो ५।३४

का अनुपायी न होते हुए भी बिन्दुसार वो सुदीर्घ काल तक सफलतापूर्वक सासन कर सकते में समये हुना, उसका क्या कारण था। इसका समाधान यह कह कर किया गया है, कि बिन्दुसार (बिन्दसार) ने अपनी बाल्यादरमा में खेल-खेल में बालू (तेत) डारा एक चैंत्य का निर्माण कर दिखा था। इसी सुक्तमं के प्रमाय से वह 'अतिनिद्धा' दक्षा में स्वय मा सकते। दिख्यावदान में बिन्दुसार और आचार्य पिञ्चलक्स का जो सम्बन्ध वर्षिण है, उसे दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि बिन्दुसार आजीवक सम्प्रदाय का था। पिज्कलक्स आजीवक था, यह निविचाद है। दिख्यावदान के अनुसार बिन्दुसार ने पिञ्चलक्स डारा हो राजकुमारो की परीक्षा लो थी, ति दिस्तमं स्वय पाण की थी, कि बिन्दुसार के एक सा प्रमाय का अनुसार कि जन्म सा स्वय होगा। पर केवल आजीवक पिञ्चलक्स के कारण बिन्दुसार को यो आजीवक सम्प्रदाय का अनुसारी मान लेना यूक्तिस्वयन तही है, यद्यपि यह अवस्थ स्वीकार करना होगा कि मीर्य बक्त से राजा अजीवक निकृत्यों को आपर को दृष्टि से देखते थे। अद्योक और दशर द्वारा आजीवकों के लिये गहाओं को आपर को दृष्टि से देखते थे। अद्योक जीर दशर द्वारा आजीवकों के लिये गहाओं का जारन करना दृष्टि से देखते थे। अद्योक जीर दशर द्वारा आजीवकों के लिये गहाओं का उसर करना दृष्टि से देखते थे। अद्योक जीर दशर द्वारा आजीवकों के लिये गहाओं का उसर करना दृष्टिस से देखते थे। अद्योक जीर दशर द्वारा आजीवकों के लिये गहाओं का उसर करना दृष्टिस स्वत स्वत है।

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाय ने लिखा है. कि चाणक्य की सहायता से बिन्द्रमार ने सोलह राज्यों को जीता था, और इन विजयों के कारण उसका राज्य पूर्वी समृद्र से पश्चिमी ममद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोल्ह राज्यों के राजाओं और अमात्यों का घात कर चाणक्य ने बिन्दसार को उनका स्वामी बना दिया था। बिन्दसार द्वारा जीते हुए राज्य कौन-में थे. यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागव साम्राज्य के उत्कर्ष के जिस कार्य को बाणक्य के नेतृत्व में चन्द्रगुष्त के झासन-काल में प्रारम्भ किया गया था, वह विन्दुसार के समय मे भी जारी रहा। इसमे सन्देह नहीं, किउत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत जन्द्रगृप्त मौर्य के समय मे ही मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो चका था। कलिज्ज अशोक द्वारा जीता गया था। अत बिन्द्रसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी स्थिति दक्षिणापय मे ही होनी चाहिये। अञ्चोक के उत्कीर्ण छेखो द्वारा ज्ञात होता है, कि उसका साम्राज्य दक्षिण में बहुत दर तक विस्तृत था। सदर दक्षिण के केवल पाण्ड्य, केरल, बोल और सातियपत्र ही ऐसे राज्य थे. जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। महाराष्ट आन्ध्र और कर्णाटक के सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे. यह उसके उत्कीर्ण लेखों की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सर्ववा सम्भव है, कि दक्षिण के ये सब प्रदेश बिन्दुसार द्वारा ही जीते गये हो । गजरात और सौराप्ट चन्द्रगप्त के समय मे भी मौयों के अधीन थे, यह शक रहदामा के उस लेख से स्पष्ट है, जिससे कि उसने गिरनार की सुदर्शन झील के सम्बन्ध में विवरण दिया है। उस विवरण के अनुमार इस झील का निर्माण चन्द्रगप्त मौर्य के प्रान्तीय शासक पृथ्यगप्त द्वारा कराया गया था। सिकन्दर के आफ्र-

राजाय विश्वसारेण बालेना व्यक्त बेतसा ॥ पुरा कारितं बँत्यं बालुकया भवान्तरे । तस्य कर्मप्रभावेन दिवं यातो ह्यानिन्दतः ॥ मञ्जू भी मूल कत्य ४४५-६

मगो का प्रमाव पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी मारत पर विशेष रूप से पढ़ा था, और मारत के इन्हीं प्रवेशों में यबन-सामत के बिबढ़ विद्वाहि का स्वष्टा खा कर वाणस्य और कन्युप्त ने उस सैन्यशिक्त का समयन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्दर्य का अन्त कर मौं साम्राज्य की स्थापना से समय हुए वे। सीराष्ट्र और नृज्यपत के प्रदेश चन्द्रपुप्त मौंय की अभीनना में अवस्य थे, पर दक्षिणाय्य के अन्त्रम, महाराष्ट्र और कर्णाटक की विजय सम्म-वन विज्ञास होता हो की गई थी। चन्द्रपुप्त के अवजवल्योल के साथ सम्बन्ध को पृष्टि में रक्त कर कुछ ऐतिहामिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि दक्षिणाय्य के प्रदेश चन्द्रपुप्त मौंय के समय में ही साथ साम्राज्य की अधीनता से आ गये थे। तमी चन्द्रपुप्त के लिये अवजवल्योल के जाकर अपने अपने समय को विज्ञा सम्म हो साथ सा पर यह पुक्ति ति मार है। प्राचीन नयय में परिवाककों, पुन्तिमों और मिश्रुओं के लिये राज्यों की सीमा का कोई सहत्व नहीं था। मृतिवृत स्वीकार कर लेने के अनन्तर चन्द्रपुप्त राज्यों की सीमा का कोई सहत्व नहीं था। मृतिवृत स्वीकार कर लेने के अनन्तर चन्द्रपुप्त अपने राज्यों के ब्राहर जाकर की उपन्या कर करता था

मौयों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तामिल साहित्य मे भी विद्यमान है। सगम साहित्य के पाँच काव्यो मे मौयाँ का उल्लेख है। इनमें से तीन काव्य कवि मामलनार के हैं, औरदो अन्य दो कवियों के। इन कवियों के काल के सम्बन्ध में सुनिञ्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर सगम साहित्य के अन्तर्गत काव्यों को प्राय ईस्वी सन की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमे मन्देह नहीं, कि मामलनार एक प्राचीन कवि है, और उसने मौयौँ तथा उनके पूर्ववर्ती नन्द राजाओं का जो उल्लेख किया है. वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामलनार के एक काव्य में श्रेम से अभिभन वियोगिनी द्वारा यह कहलवाया गया है-- वह कौन-सी वस्तु है, जिसने मेर प्रेमी को आकृष्ट किया हुआ है ? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्षा कर रहा है ? क्या यह सुप्रसिद्ध ओर महाविजयी नन्दराज का वह धनकोश है, जिसे उसने वैभव-सम्पन्न पाटलिपुत्र में मञ्चित कर रखा है, और जिसे उसने गगा की घारा के नीचे छिपाकर रखा हुआ है। किव मामलनार ने यहाँ स्पष्ट रूप से उस नन्द राजा का उल्लेख किया है. जिसे पुराणों में 'महाबल्' 'सर्वक्षत्रान्तक' और 'अतिलुब्ध' कहा गया है। मौयों के विषय मे मामूल-नार ने लिखा है, कि उन्होंने एक बहत बड़ी सेना को साथ लेकर आक्रमण किया था, और उनके रथ पहाड को काट कर बनाये गये मार्ग से आगे बढते चले गये थे। मौयौं ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया, तो बहुगर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य मे वडगर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगों के अर्थ में किया गया है, और इस शब्द से कन्नड तथा तेलगुलोगों को सूचित किया जाता है। वड्गर के आगे-आगे चलने की बात से यही निर्दिष्ट होता है कि जब मौर्य विजेता आन्ध्र और कर्णाटक के प्रदेशों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आ चुके थे, तब उन्होने बहाँ के तेलग-कन्नड निवासियो की सहायता से सदर दक्षिण के तामिल-प्रदेश पर भी आक्रमण किये थे। यद्यपि तामिल देश के चोल और पाएटस राज्य मौर्यों की अधीनता में आने से बचे रहे. पर उन पर मौर्य-आक्रमणों की स्मृति जिसकाल

तक स्पिर रही, और बही मामूलनार सद्दा कवियों के काव्य में सुरक्षित हैं। दिलाण के ये आक्रमण सम्मवतः विन्दुसार के समय में ही हुए थे, क्योंकि चाणक्य जैसा कुकल मन्त्री उसके समय में भी मौर्य सामाज्य के शासन-तत्र का सञ्चालन कर रहा था।

माइसूर के अनेक उत्कीर्ण लेखों के अनुसार कृत्तल का प्रदेश नन्दों के शासन में था। १ वर्तमान समय का उत्तरी कनारा का जिला और माइमूर, धारवाड तथा बेलगाँव जिलो के कतिपय माग प्राचीन कुन्तल के अन्तर्गत थे। जिन लेखों में कुन्तल पर नन्दों के शासन का उल्लेख है, वे बारहवी सदी के हैं। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निविवाद नहीं है, पर यह असम्भव नहीं कि महापदा नन्द जैसे 'सर्वक्षत्रान्तकत' विजेता ने दक्षिणापय के इस प्रदेश को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो। हमे जात है कि नन्दों के समय में मगध का माम्राज्य बहुत बिस्तत एवं शक्तिशाली या । यदि माइसर के शिलालेखी की बात की सत्य माना जाए, तो कुन्तल प्रदेश को नन्दों के साम्राज्य के अन्तर्गत मानना होगा। उस दशा में यह भी स्वीकार करना होगा. कि दक्षिणापय का यह प्रदेश चन्द्रगप्त के साम्राज्य म भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापय के कन्तल जैसे प्रदेश भी चन्द्रगण्त मौर्य के अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुमार दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्द्रमार ने जीत कर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किये थे, वं कौन-से थे। यह भी सम्भव है, कि नन्दवण के पतन और मौर्य वंश के उत्कर्प के समय की राजनीतिक अब्यवस्था से लाभ उठा कर दक्षिणापथ के अनेक राज्य मगध की अधीनना से मक्त होकर स्वतन्त्र हो गये हो,और बिन्दसार ने उन्हे फिर से मागध साम्राज्य में सम्मिलित किया हो। पौराणिक अनश्रति के अनसार किल्कु भी नन्दों के अधीन था। स्वारवेल के हाशीगम्फा शिलालेख से भी यही सुवित होता है, कि नन्दों ने कलिज्ज की भी विजय की थी। पर भारत के प्रवीं समद तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्रगृप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और न बिन्दुमार के साम्राज्य के। इसे राजा अझोक ने जीता था। नन्दों के पतन काल मे जिस प्रकार कलिख ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी. सम्भव है कि दक्षिणापय के वे प्रदेश भी उसी प्रकार स्वतन्त्र हो गये हो, जो पहले नन्दों के अधीन हो। कछ भी हो, यह निश्चय के साथ कहा जा मकता है, कि चन्द्रगृप्त के समान बिन्दुमार भी एक बीर तथा प्रतापी राजा था. और उसके शासन-काल में भी भौधों की शक्ति का उल्कर्ष ही हुआ। आचार्य वाणक्य की सरक्षकता एवं प्यप्रदर्शन में बिन्दसार ने भी उस कार्य को आगे बहाया. जिसका प्रारम्भ चन्द्रगप्त के समय मे हुआ था।

राजा बिन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान मे किया गया है। उसके समय मे तक्षशिला मेंदो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला मीर्य साम्राज्य के उत्तर-

Sastri K.A.N.: A Comprehensive History of India. Vol. II pp 501-503.

<sup>7.</sup> Rice: Mysore and Coorg Inscriptions p. 3.

पश्चिमी प्रदेश (उत्तरापय) की राजधानी थी। बाहीक (पंजाब) और गान्धार के जनपदों को मगद्र की अधीनता मे आये अभी अधिक समय नहीं हुआ आ। सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व ये जनपद स्वतन्त्र से। भौयों ने भी इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया था। इस दशा में यदि इनमें अपनी स्वतन्त्रता एव पृथक् सत्ता की स्मृति सुदृढ़ रूप से विद्य-मान रही हो, और अवसर पाने पर वे मौर्यों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तत्पर हो जाते हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है। दिव्यावदान मे ऐसे एक विद्रोह का इस इग में उल्लेख किया गया है-"राजा बिन्द्सार के विरद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया। तब राजा बिन्द्सार ने वहाँ अशोक को भेजा। उसे कहा-कुमार, जाओ और तक्षशिला नगर को शान्त करो। बिन्द्रमार ने उसे चतुरुद्ध सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) देने से इन्कार कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र में बाहर चला, तो मृत्यों (कर्मचारियों) ने सूचना दी । "जब तक्षशिला के निवासी पौरो ने सुना,तो उन्होने साढे तीन योजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट लेकर आगे बढे। आगे बढकर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध है, और न राजा बिन्द्रसार के । पर दृष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। वे महान् सत्कार के साथ (अशोक को) तक्षशिला . ले गये।''' विन्दुसार के शासन-काल मे जो पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, उसे शान्त करने के लिये कुमार अशोक को भेजा गया था। पर दिव्यावदान मे तक्षशिला के एक अन्य विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्भवत बिन्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में हुआ था। उस समय अशोक उज्जयिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को शान्त करने के लिये कुमार सुसीम को मेजा गया था।

चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुमार के समय ने भी भीष साम्राज्य का यवन राज्यों के माथ धनिष्ठ राजनिषक सम्बन्ध कायम था। बिन्दुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा गृष्टियोक्त प्रथम सोर्टर था, जो सैन्युक्त का उत्तराधिकारी था। उसने डायमेचस (Dammachus) को गाट लिजुन में अपना दूत बनाकर मेजा था, जो मैनस्पनीड के समान मीर्य राजा की राजनामा में रहा था। प्राचीन श्रीक लेखकों ने एष्टियोक्तम प्रथम और बिन्दुसार—जिसे उन्होंने अमित्रोचेटम नाम से सूचित किया है—के सम्बन्ध में अर्जक कथाएँ जिसी है। एक कथा यह है, कि एक बार बिन्दुमार ने एष्टियोक्तम को यह जिल्हा,

कि मेरे लिये कुछ अबीर, अंगूरी सुरा और एक यवन दार्शनिक सरीद कर मेज दीजिये। इसके उत्तर से एण्टियोक्स ने अञ्जीरऔर सुरा तो क्य कर के मेज दी, पर यवन दार्शनिक के विषय में यह कहला दिया कि यवन प्रथा के अनुसार दार्शनिकों का क्य-विकय सम्मव नहीं है।

बिन्दुसार के समय में ईजिन्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४७ ई० वृ०) वा। उसने भी मारत के राजा की राज्यभा में अपना एक राजदूत नियुक्त किया था, जिसका नाम डायोनीसियस था। उद्योनीसियस विरक्ताल तक पाटलिश्रुव में रहा था, और उसने भी मैसस्थानिड के मरान मारत का एक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अव उपलब्ध नही है, पर ऐतिहासिक जिन्नी ने अपने ग्रन्थ में इस विवरण का सुचार कप से उपयोग किया है।

बिन्तुमार के शासान-कान को कोई अन्य घटना या महत्त्वपूर्ण बात अब तक ज्ञात नहीं ही सकी है। मन्त्रुशीमुककर से उनके लिये प्रीह, धुट, सवृत (जो अत्यो के सम्मूल सुने नहीं), प्रगत्म, प्रियवादी और स्वाधीन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण उनके व्यक्तियत वर्षित्र तथा स्वमाद पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें मन्देह नहीं, कि बिन्दुसार एक शक्तिशाली नया मुखीय यात्रा था, और उसके शासन-काल से मीर्य साम्राज्य की बहुत उन्नर्ति हुई थी। तक्षित्राच्या से उसके शासन के विरुद्ध विद्याह अवस्थ

महाबसी के अनुनार बिन्हुसार के १०१ पुत्र वे, बितमे सबसे बड़ा सुमन था। सन्मवत, समीको दिव्याबदान में मुमीम नाम से जिल्ला गया है। १०१ पुत्र होने की बात में चाहे अतिस्वादीस्त से काम जिला बचा हो, पर इससे मन्देह नहीं कि बिन्दुनार की अनेक रानियों थी, और उनसे जो पुत्र उनक्ष हुए वे, उनकी सच्या भी पर्यालय थी। बड़ा पुत्र होने के कारण यद्योंप राजींसहामन पर सुनीस या सुनन का अधिकार था, पर उनके छोटे माई अशोक ने अपने भाइयों को युद्ध में परास्त कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। अशोक की राज्यप्राणित पर हम अगले अध्याय में मक्कांश डालेमें।

पीराणिक अनुभूति के अनुगार बिन्दुनार का झासन-काल २५ वर्ष था, "और महाबसो के अनुगार २८ वर्ष"। मरुक्युशीमुर्काल्य में उत्तका झासन-काल ७० वर्ष लिला है, "जो स्पप्त-काश्त्रीकार्य है। सम्मवत, बिन्दुझार की आयु ७० वर्ष की थी। ऐतिहासिक पीरा-पिक अनुभूति को विश्ववसतीय मानते हैं। बिन्दुझार २९९ ई० पू० में पाटलियुत्र के राज-मिहासत पर आकड हुआ बा २७२ ई. पू. में उसकी मृत्यु हुई।

- 'प्रौढो थू ष्टञ्च संवृत्तः प्रगल्भव्चापि प्रियवादिनम् । स्वाधीन एव तद राज्यं कर्यात वर्षाणि सप्ततिः ।' मज्जभीमल कल्प, ४४९ ।
- स्वाधान एवं तब् राज्य कुयात् वर्षााणं सप्तातः । ' मज्जुआमलं कत्प, ४४९ २. 'बिन्वुसारसुता आसुं सतं एको च विस्मृता ।' महाबंसो ५।१९
- ३. 'भिवता नन्दसारस्तु पञ्चिविशत् समा नृपः।' बामपुराण ९९।३३२
- ५. तस्स पुत्तो बिन्दुसारो अट्ठबीसति कारिय ।' महाबंसो ५।१८
- ६. मज्जुश्रीमूलकल्प, ४४९।

#### सोलहर्वा अध्याय

## राजा अशोक का शासन काल

# (१) अशोक का सिंहासनारोहण

२७२ ई. पू. में राजा बिन्हुतार की मृत्यु हुई, और उनके अन्यतम पुत्र अधीक ने मीर्य माम्राज्य के राजींसहानन पर अधिकार प्राप्त क्या। बौद्ध प्रत्यों के अनुसार अधीक ने अपने अनेक माहयों को मार कर पाटिल्युव के सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। महात्वाों में लिखा है—

"कालासीक के दस पुत्र थे। जब कालासीक की मृत्यू हो गई, तो इन साइयों ने बाईस वर्ष तक सासन किया। उनके बाद नी नन्द इए, जो कम से राजा बने। इन्होंने भी बाईम वर्ष तक राज्य किया। नोवे नन्द का नाम बननन्द था। आषवय नाम के बाह्यण ने उप्र कींग्र से इस वननन्द का बात किया, और मीरिस किया। जे वह में उप्ताम की से मुक्त चन्द्र-गृत्त को मम्पूर्ण अन्दूडीण के राजा के रूप में अमिषकत किया। इस चन्द्रगृत्त ने बौडीस वर्ष तक राज्य किया। उनका पुत्र बिन्दुसार था, जिसने संदर्श स वर्ष तक सासन किया। विन्दुस्तार से एक सो एक पुत्र थे। इनमें असोक अत्यन्त तेजस्वी और बलजन्त्या था। असोन ने ९५ वैमातृक (बीतेक) भाइयों को मार कर सम्पूर्ण बम्बूडीस पर सासन किया।

लड्डा में विद्यमान प्राचीन बीढ अनुश्रुति के अनुसार अद्योक ने अपने माइयों की हत्या करके ही मार्टलियुन के राजिमहासन को प्राप्त किया सा। दीपनसों की क्या मी महाबंधों की क्या के नद्या ही है। उसे पृषक रूप से उल्लिखित करने की आवस्यकता नहां है। पर दिख्यान्दान की क्या सिवों महत्व की है। उससे अयोक के बाल्यकाल के सम्बन्ध में मी अनेक बात जात होती है। यह क्या इस फ्रकार है—

"पाटिन्जुन में विन्दुसार नाम का राज्या राज्य करता था। उसका एक दुन्न हुआ, जिसका नाम 'सुसीम' रत्या। इसी समय चम्मा नगरी से एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी कराया बहुन कुप्तर 'दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी' थी। उसके मेनियण के मन्द्रपत्त में ज्योतिषियों में युक्ता गया। उन्होंने बताया—इनका पति राजा होता, और इसे दो पुत्र-रत्न प्राप्त होमें। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राद् बनेगा, और दूसरा विरस्त होकर

बिन्दुसारमुता आमुं सतं एको च विस्सुता । असोको आपि तेसं तु पुञ्जतेको बिलिद्वको ॥१९॥ बेमातिक भाररो सो हत्त्वा एकृतकं सतं । सक्ते अन्युवीर्पास्य एकरावकषणपुणि ॥२०॥ अहावंसो ५।१९-२०।

'सिद्धवत' हो जायगा। अभनी पूत्री के विषय में यह मिवय्यवाणी सून कर ब्राह्मण को बहत प्रसम्भता हुई। बह कन्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम वस्त्रो तथा आभ-षणों से सजाकर राजा बिन्दुसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप में दे दिया। जब वह ब्राह्मण कन्या अन्त पूर में प्रविष्ट हुई, तो अन्त:पूर मे निवास करनेवाली अन्य स्त्रियों ने सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रामादिका और जनपद कल्याणी है। यदि कही राजा इसके साथ सम्भोग कर लेगा, तो वह हमारी बात तक न पूछेगा, हमारी ओर आंख तक नहीं उठायेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण कन्या को नाई का कार्य मिखा दिया। जब बह नापित कार्य में सब निपण हो गई. तो राजा के बाल और मैंखें आदि सँबारने लगी। जब राजा मो रहा होता था. तो वह उसके बाल सँबारा करती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उससे बर मॉगने को कहा। ब्राह्मण-कन्या ने कहा- भी देव के साथ समागम करना चाहती हैं। यह मूनकर राजा ने उत्तर दिया--'तू नाइन है, और मै क्षत्रिय राजा हैं। तेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?' ब्राह्मण कन्या ने कहा--दिव, मैं नाइन . नहीं हूँ, मैं बाह्मण कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया है। यह मुनकर राजा ने प्रव्न किया--- फिर तुझे नाइन का कार्य किसने सिखाया है ?' . 'अन्त पुरकी स्त्रियो ने', ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया । इस पर राजा ने उससे कहा— 'अव तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नही है।'

गात्रा बिस्तुमार ने उस बाह्यणकत्या को अपनी पटरानी बना लिया, और वह उसके माथ कीटा, सल आदि करने लगा। उसके गर्म रह नया, और नी माम पड़चात् एक पुत्र उत्पर्फ हुआ। राजा ने अपनी पटरानी में पुछा—हमका क्या नाम रखा जाए? रानी ने उत्तर दिया—हम बच्चे के होने में में अवीका हो गई है, अब हमका नाम 'अदोक्त' रखा जाए। उसका नाम अदोक रख दिया गया। हुछ बसय पड़चान् गत्ती ने एक अब्य पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र की आदित से रानी के सब हु ब-शोक आदि का सदा के लियं अन्त हो गया या, अब इसका नाम 'विश्वसंक्ष' रखा गया।

कुमार अवांक का वारीर ऐ.मा नहीं था कि उसके स्वयं में सुख प्राग्त होता हो। यह 'हु स्थांमात्र' था, इनिव्यं राजा बिन्दुनार उसे प्रेम नहीं करता था। पर बह यह बानने के नियं उन्मुक था, कि उक्ते पुत्रों के से सबसे अधिक योग्य है। इस प्रयोजन से उसने रिप्ताबक राज्य राज्य राज्य राज्ताबक राज्य राज्य

अशोक---'राजा तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मैं जाकर क्या करूंगा ?' माता---'फिर भी चले जाना ही ठीक है।'

अशोक--- 'बहुत अच्छा, परन्तु भोजन मेज देना।'

जब अशोक पाटलियुत्र से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राधागुप्त उसे मिला। उमने प्रस्त किया—'अशोक, कहाँ जाते हो <sup>7</sup> अशोक ने उत्तर दिया—'आज राजा सुवर्ण-मण्डप में कुमारों की परीक्षा ले रहे हैं। मैं भी बही जाता हूं।'

उस समय वहाँ राजा का महल्छक नाम का हाथी लडा हुआ था। अशोक उस पर बढ गया और मुक्यमेम्ब्डप बा पहुँचा। यह भी अन्य कुमारों के साथ पृथिवी पर बँठ गया। इसी बीच में कुमारों के लिये मोजन आया। अशोक की माता ने भी मिट्टी के बरनन में इसी और बावल रस्त कर में का दिया था। राजा बिन्दुसार ने परिवाजक पिञ्जलबस्ताजीव में कहा— उपाध्याय। कुमारों की परीक्षा की किये। देखिये, मेरे बाद कीन राजसिहासन पर बैठने के योग्य है।

पारवाजक पिङ्गान्वस्थानीय ने सोचा, राजा तो अशोक ही होगा। पर यह राजा को अमीए जहीं है। यदि यह कह हूँ कि अशोक राजा बनेगा, तो मेर जीविन रहने की कोई सम्मावना नहीं रहेगी। अत उसने उत्तर दिया— विना स्वय अपने मुंह से कहें से यह बात प्रमण्ड करता है। 'राजा ने कहा— अच्छा, इसी तरह बताद्यां 'परिवाजक ने कहा— 'जिसका यान शोमन है, वह राजा बनेगा। 'यह मुन कर नव कुमार सोचने रुसे — मेरा यान शोमन है, अर्थ में ही राजा बनेगा। राजा ने किर परिवाजक से कहा— 'ज्याच्याय' अभी आंद परिकाण निर्वाच है। मेरा अभी अदि परिकाण निर्वच है समयर परिवाजक पिङ्गान्वस्थानीय ने कहा— 'यह मिसका आनन आप है. बड़ी राजा बनेगा।' यह मुन कर यह कुमार सोचने लगे—मेरा आमन नव अपने हैं, में ही राजा बनेगा।' यह मुन कर यह कुमार सोचने लगे—मेरा आमन नव आप है. में ही राजा बनेगा। अशोक ने भी सोचा—मेरा आमन पृथिवी है, में ही राजा वनेगा। स्वाच कुमार सोचन पृथिवी है, में ही राजा वनेगा। अशोक ने भी सोचा—मेरा आमन पृथिवी है, में ही राजा वनेगा। स्वाच कुमार सोचन पृथिवी है, में ही राजा वनेगा। अशोक ने भी सोचा—मेरा आमन पृथिवी है, में ही राजा वनेगा। स्वाच कुमार सोचन पृथिवी है में ही राजा वनेगा। स्वाच की साम के सह कर परिशाजक रिस्तुलक्ष सामिती विच के गया।

सब कुमार नुवर्णमण्डप से अपने-अपने निवास स्थानों पर चले गये। अद्योक्त की माता ने उससे पूछा— क्या निर्णय हुआ ? कीन राजा बनेगा?' अद्योक ने उत्तर दिया— 'जिसका यान, आसल, भोजन, पात्र, क्षत्र, पान सबसे उत्कृष्ट हैं वही राजा बनेगा, यह निर्णय हुआ है। मेरा निवार तो यह है कि मैं ही राजा बनूँगा, क्यांकि हाथी मेरा थान है, पृथिवी मेरा आसन है, मिट्टी का बना बरतन मेरा पात्र है, दिव और वावल मेरा मोजन है, और उसम जल मेरा पान है।'

हसके बाद परिवाजक पिङ्गलबत्साजीय ने यह सोय कर कि राजीसहायन पर अधोक ही आम्ब होगा, उसकी माता की तेवा करता प्रारम्भ कर दिया। भाता ने उससे पूछा— 'उपाध्याय! राजा बिनुसार के पश्चात कौन-सा कुमार राजा बनेया?' उपाध्याय ने उत्तर दिया—'अहोक'। इस पर माता ने उससे कहा—कही राजा की यह बात कात न ही जाए. अत. आप सी घ्र ही पाटलियुत्र छोड कर किसी सुद्द तर्ती प्रदेश में चले आएँ। जब असोक राजा बन आए, तो बापस चले आना। रानी की बात मान कर परिवाजक पिञ्चलबस्साजीव सीमावर्ती जनपद में चला गया।

एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा बिन्द्रसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्वोह को शान्त करने के लिये विन्दुसार ने अशोक को मेजा। अशोक को बलाकर राजा ने कहा-- 'कमार' जाओ, तक्षशिला नगर को शान्त करो। 'विद्रोह की शान्त करने के लिये राजा बिन्दमार ने अशोक को चतुरङ्ग सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का निषेध कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलियुत्र से बाहर चले, तो मृत्यों ने उनसे कहा-'कमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तो है ही नहीं, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे ? यह सनकर अशोक ने उत्तर दिया--'यदि मेरे राज्य में कुशल रहनी है, तो अस्त्र-शस्त्र जल्पन हो जाएँ। अनोक के यह कहते ही प्रविवी में छेद हो गया और देवताओं ने स्वय प्रगट होकर अस्त्र-शस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चनुरुद्ध सेना के साथ तक्षशिला की और प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के नगरनिवासियों को यह जात हुआ, तो वे बहुत चिन्तित हए। उन्होंने तक्षशिला के बाहर साढ़े तीन योजन दूर तक मार्ग को भलीभौति सजाया, और पूर्ण घटो के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े। अशोक के आने पर 'पौर' ने निवेदन किया-- 'कुमार, न हम आपके विरुद्ध है और न राजा बिन्द्रमार के। पर दृष्ट अमात्य हमारा परिमव करते हैं। तक्षशिला के नागरिक स्वागत-सत्कार के साथ कुमार अशोक को अपने नगर में ले गये। अशोक के साथ दो बड़े-बड़े हाथी आये थे। वे उसके आगे-आगे चलते वे और मार्ग से सब बाघाओं को दूर करते जाते थे। यह देख-कर देवताओं ने कहा-अशोक अवस्थ ही चऋवर्ती सम्राट बनेगा । उसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिये।

सह तो अवोक के विषय में हुआ। उत्तर सुसीम (विज्ञुसार का ज्येण्ड पुत्र) मुक्तं-मदर से बायम लीट कर वह पाटलियु में प्रवेश कर रहा था. तो विज्ञुसार का प्रधानमध्यों कल्लाटक पाटलियु में बाइट जा रहा था। सुसीम के बंद के मम्म पा, उत्तरे मक्षीन में बल्लाटक के मिर पर लटका गिरा दिया। यह देन प्रधानमध्यी सोचने लगा—आज तो सह सिर पर लटका गिराना है, जब राजा बन ज्याचा तो अल्ब पिराने लगेचा। अत ऐसा कराय करूँगा कि यह राजा बन ही न मके। बल्लाटक ने इनके लिये प्रयत्न मी प्रारम्म कर दिया। पौन मी ज्याच्यों को ज्याने सुसीम के विषद्ध कर दिया और उनके साथ मिन्छर यह विश्व किया कि ज्यों के जो राजा के पद पर अभिप्तित किया जाए। अपने दस निर्णय को क्रियालिक करने के प्रयोजन ने इन जमात्यों ने एक बार फिर तक्षांस्ता में बिटाह

इस बार नक्षशिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दुसार ने कुमार सुसीम को मेजा। पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ रहा। इसी बीच में बिन्दुसार बीमार पड गया। उसने बमात्यों से कहा—कुमार सुसीम को यहाँ बुला लो। उसे राजा के पद पर प्रतिष्ठापित करना है। विद्रोह को झान्त करने के लिये अयोक को तक्षांचला भेज दो।

यस मुनकर अमारायों ने कुमार अशोक को हत्वी से लेप विद्या, और लाख को लोह के बरतन में डालकर उवालने लगे । उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि कुमार आशोक बीमार है। प्रसम्पत , हमारा आशोक बीमार है। प्रसम्पत , हमारा जारे दिया लाए.) उपर विन्हुमार की दशा निरन्तर विवादनी गई। जब उनकी अन्तिम अवस्था निकट आ गई, तो अमारा अशोक को विविध वक्को और आग्रवणों से सजा कर विन्हुमार के पास ले तए, अभी उनसे कहा—'अभी इसे राजवर पर प्रनिष्धारिक पर विजिध । जब मुसीम तक्षशिका में वापम आ जायगा, तब राज्य उसे दे दिया जायगा।

यह सुनकर अवोक ने क्रोच से आबिष्ट हो राजा बिन्दुसार से कहा—'बिर धर्म के अनुमार राजांसहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता में पट्ट बीष दें।' देवताओं ने ऐसा ही किया। यह देखकर बिनदुमार के मुख से खुन बहने लगा, और बीछ ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके पटचान आदोक को राज्य प्रदान कर दिया गया। जब अदोक को राज्य दिया गया। जब अदोक को राज्य दिया गया। ने वक्ष को एक घोजन अरप और नाग एक योवन नीचे इस बात को सुन रहे थे। आदोक ने राध्यापत को प्राचान मनी के पद पर नियुक्त किया।

जब कुमार सुसीम को राजा बिन्दुतार की मृत्यु और अशोक द्वारा राज्यप्रास्ति का ममाचार झान हुआ, तो उसके कोष का िकाना नहीं रहा। वह तुरन्त तक्षिण्ठा को चक्र पड़ा। यब अशोक को बात हुआ, है सुसीम पाटिलगुन आ रहा है, तो उसने अपनी राज-धानी के एक द्वार पर एक, 'मन' को और इसरे द्वार पर हुतरे 'मन' को नित्युक्त कर दिया। तीम? द्वार पर राधाभुत को नैनात किया गया, और चीथे द्वार पर अशोक स्वय उपस्थित हुआ। राधामुल ने अपने द्वार पर एक यन्त्रवाला हुग्यी क्या कर दिया और साथ में अशोक की एक मृति भी स्थापित कर दी। उसके सम्मुख परिला खुदवा कर उससे पर के अञ्चोक को एक मृति भी स्थापित कर दी। उसके सम्मुख परिला खुदवा कर उससे पर के अञ्चोक को प्रता पहुंचा कर उससे पर के अशोक को मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर को में यह दिया अगर मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर को मृति को ही अशोक समझ कर उससे पहुंचा कर उससे पहुंचा के अशोक को मृति को ही अशोक समझ कर उससे पुढ़ करने के लिये बहु अक्षर हुआ। परन्तु मार्ग में परिला यी, और वहकते हुए अञ्चारों से दिया। 'उससे गिर कर सुसीम कर देहावदात हो गया।'

दिव्यावदान की यह कथा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इससे निम्नलिखित बाते मुचित होती हैं—(१) अशोक की माता चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण की कन्या थी।

१. दिव्यावदान (काबेल शौर नील) पुष्ठ ३६९-३७१

अन्त पुर में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था, और सम्मवतः उसकी स्थिति एक रानी की भी मही थी। (२) राजा विन्दुसार अशोक के प्रति नहीं इके और वास्त्रस्य क्षेम धावना नहीं रखता था। इनका एक कारण यह था, कि अशोक मुन्दर नहीं था और दूर राजा राज्य मम्मवत यह था कि वह एक ऐसी माता का पुत्र था जिसे राणी की स्थित प्राप्त नहीं थी। (३) पर अशोक की योग्यता क्षमदिग्य थी। अनेक राजपुत्र यह मानते वे कि विन्दुसार के बाद राजीसहासन का योग्य अधिकारी वहीं है। इसीछिये परिवाजक पिङ्गाछवसाजीव ने यह मित्रस्याणी कर री थी, कि अशोक ही गर्जाचनत पर आवक्ष होगा। बौद्ध माहित्य की कथाओं के अनुभार पिङ्गाछवसाजीव कार्योक्त सम्प्रवाय का प्रति तजाध अद्वार करती थी। (४) राजा विन्दुसार की मन्द्र के अनन्तर अशोक ने पाटा छन्त कर्याच्या के प्रति तजाध क्षा करती थी। (४) राजा विन्दुसार की मन्द्र के अनन्तर अशोक ने पाटा छन्त कर्याच के प्रति जनाम अद्वार करती थी। (४) राजा विन्दुसार की मन्द्र के अनन्तर अशोक ने पाटा छन्त कर्याच क्षा स्वति होस पर अधिकार कर विद्या। पर उसकी म्यिति मुरक्षित नहीं थी, स्थोक उसका वैमानूक (वोलेक्टा) बड़ा बाई सुसीम अपने को राजवाई का व्याय अधिकार प्रति होसे अपने को राजवाई का व्याय अधिकार प्रति होसे करा विन्ता सुरक्षित हुई, जब उसने मुसीम की मारक अपने मार्ग की निराक्षक कर दिवा।

१. 'बिन्दुसारस्स पुतानं सब्बेसं बेट्ठभातुनो । मुमनस्स कुमारस्स तो तो हि कुमारको ॥३८ असोको पितरा दिसं रज्य उच्छेनियं हि सो । हिरवा गतो पुष्कपुरं बिन्दुसारे निकालके ॥३९॥ कावा पुरं सकायतं मते पितरि मातरं । पातेत्वा बेटठकं रुक्यं अमाहेसि पुरं बरे ॥४०॥ महाचंसो ५।३८-४० अशोक और तक्षशिला के सम्बन्ध के विषय में एक निर्देश उत्कीर्ण लेखो द्वारा भी उपलब्ध है। तक्षशिला के भग्नावद्येषों में सिरकप संज्ञक क्षेत्र के एक सकान पर लगा हुआ एक उत्कीर्ण लेख मिला है, जो अरेमाई माषा मे है। इसमे एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख किया गया है, जिसकी पदबद्धि 'प्रियदर्शी' की कपा से हुई थी। यह लेख प्राय लिण्डत है, और इस में "प्रियदर्शी शब्द भी खण्डित दशा में ही है। उसके केवल 'प्रियदश' इतने अक्षर मुरक्षित हैं'। पर वे यह सुचित करने के लिये पर्याप्त है कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी का उल्लेख है, उसकी पदवृद्धि का श्रेय प्रियदर्शी को था। यह लेख तीसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्यं का माना जाता है। राजा बिन्द्सार का शासन काल २९८ से २७२ ई० पू० तक था। अत इस लेख को बिन्द्रसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन काल में अशोक कछ समय के लिये तक्षशिला का शासक रहा था। 'प्रियदर्शी' विशेषण अशोक के लिये ही प्रयक्त हुआ है, किसी अन्य माँग्रेराजा या कुमार के लिये नहीं। अत. यह मानना अमगत नहीं होगा. कि तक्षशिला से प्राप्त अरेमाई भाषा का यह लेख उस काल के नाथ सम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी) तक्षशिला का शासक थार, और पाटिल-पुत्र के राजीमहासन पर राजा बिन्दसार विराजमान थे। सम्भवत , अशोक पहले तक्षशिला का 'कमार' रहा और बाद में उर्जन का। जब बिन्दमार रोगशैय्या पर पहें थे, और मागध साम्राज्य क नये राजा का प्रश्न राधागुप्त तथा अन्य अमात्यों के सम्मुख उपस्थित था, तब अशोक उज्जैन मे ही था।

उजैन के 'कुमार' (प्रात्तीय सासक) के रूप में अबोक के जीवन के साथ सम्बन्ध रणनंवाजी अनेक घटनाएँ महाबसो द्वारा जात होती हैं। उनके अनुसार जब अबोक जबित राष्ट्र (राजधानी-उज्जैन) का मोण कर रहा था, तो विदिया नगरी में उदका परिचय रेवों नाम की एक कुमारी से हुआ जो नहीं के सेटी की कच्या थी। उन दोनों में प्रेम हो गया, और उनमें जो सत्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महित्य (सहेन्द्र) और मधीमारी (संधमित्र) थे। दोनों की आयु में दो वर्ष का अत्तर था। रूका के इतिहान में महित्य और

१. Epigraphica Indica, Vol 19 p 251
२. किमेत बेंदिसामिर नार्य मातु वेदिया ।
सम्पत्मो मात्रपं पीस, देवी विश्व पित तुत्तम् ॥६
अवन्तिरद्ठ भृष्टकत्तो पितरा दिश्वसस्तो ।
सो अलोक कुमारो हि उज्जेनीगमना पुरा ॥८
वेदिसे नगरे वास उपमन्त्वा तीह मुर्ग ।
देवि नगरे वास उपमन्त्वा तिह मुर्ग ।
संवास ताय कप्पेस्त मुख्य पहिल्य तेन सा ।
उज्जेनियं कुमार ते महिल्यं कम्पी सुमं ॥२
सस्वयमतिकस्म संवामितन्त्व चारी सुमं ॥२

संयमित्रा का स्थान अत्यत्त महत्वपूर्ण है। वहाँ बौढ धमें के प्रवार के लिये इन्होंने बहुत काम किया। महेन्द्र ने बीस साल की आयु मे प्रक्रमा ग्रहण कर ली, और मिस्तु बन कर नीढ धमें का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। लड्डा की स्त्रियों में मी बौढ धमें का प्रचार किया जा सके, इस प्रयोजन से सर्थमित्रा मी मिश्रुणी बन कर वहीं गई और उसके प्रयत्न से लड्डा की लाखों स्त्रियों ने बौढ धमें का अनुवार्थों होना स्वीकार किया।

-बिन्दूसार की मृत्यु के पब्चात् जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विदिशा में ही रही। वह पाटलिपुत्र नहीं गई। बौद्ध धर्म की ततीय धर्मसगीति (महासभा )का वर्णन करते हुए महावसों मे अशोक की रानी का नाम असन्धिमित्रा लिखा गया है। यह महासमा पाटलिपुत्र मे हई थी,और अशोक ने इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पाटलिपुत्र में अशोक के साथ 'देवी' का उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को जसकी रानी के रूप में लिखा गया है. इससे यह परि-णाम निकाला जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के राजसिहासन पर आरूढ होने के अनन्तर अशोक ने असन्धिमित्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्मवत यह था कि देवी विदिशा के एक श्रेष्टी की कत्या थी और उसे विशाल मागध साम्राज्य की मासाजी के हव में स्वीकत कर सकता अमात्यों तथा अभिजात वर्ग के लिये सगम नहीं था। पर लंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक यन्य मे देवी को 'विदिशा-महादेवी' और 'शाक्यानी' लिखा गया है?. जिसमे यह सचित होता है कि देवी प्राचीन शास्त्रगण के किसी उच्च कुल मे उत्पन्न हुई थी। मगध के राजाओं द्वारा जब शास्त्रगण की स्थतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहत-से व्यक्ति मृदुर प्रदेशों में भी जा वस थे। यह असम्भव नहीं है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कत्या हो, उसके पूर्वज कपिलबस्तू में आकर विदिशा में बस गये हो। पर्यह भी हो सकता है, किल का में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेन्द्र का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमें भगवान बद्ध ने भी जन्म लिया था) के साथ जोड़न के लिये ही इस कथा का आविष्कार किया गया हो। विदिशा का बौद्ध धर्म के माथ वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साञ्ची का प्रसिद्ध स्तूप विद्यमान है, जिसके निर्माण का प्रारम्भ मौर्थयुग में हो चुकाथा। अञ्चोक का विदिशा के साथ जा सम्बन्ध था, इसी के कारण सम्भवत साञ्ची ने बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में इतनी अधिक ल्याति प्राप्त की थी। अञोक, देवी, महेन्द्र और सम्मानता के सम्बन्ध में जो इतिवत्त महा-बसी आदि लका के पुराने ग्रन्थों में पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिकों ने उसकी मत्यता में मन्देंह प्रमट किया है। चीनी बाबी ह्या एनत्साय ने महेन्द्र को अशोक का माई लिखा है।

१. 'एकं असन्धिमत्ताय वेविया तु अवापिय।' महाबंसो ५।८५

२. महाबोधिवंस प० ११६

<sup>3.</sup> Beal: Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 91 and 231

इसी की दृष्टि मे रख कर ओल्डनवर्ष' और स्मिच' जैसे ऐतिहासिको ने लका के इतिवृत्त को विस्तवस्त्रीय नहीं माता है। पर ह्यू एन्समान में भी वह लिखा है कि लका में बौद धर्म का अवार महेन्द्र द्वारा किया गया, और छोटी आयु में ही राजकुल के इस कुमार ने अहंत पर को प्राप्त कर लिखा। 'महाबसो के अनुसार महेन्द्र ने बीस वर्ष की आयु में मिल्लुत्त प्रहल किया था, और उसकी बहुन सम्प्रमान ने अठारह साल की आयु में। इससे पूर्व देशमित्रा का विवाह अग्मिवद्या (अग्निकद्वा) के साथ हो चुका वा, जो राजा अशोक का मानता (जागिनये) था। अग्निकद्वा से सप्तित्र को एक पुत्र मी उत्प्रत्त हुआ या, जिसका नाम मुमन रखा गया था। पर बालक मुमन की परवाह न कर सप्तिमात्र मिल्लुपो बन गई थी, और लंका की रिक्यो में बौद्ध थर्म का प्रचार करने के लिये चली गई थी।

इसने सन्देह नही, कि अशोक मुरीयं समय तक उज्जैनी का झासक (कुमार) रहाया।
महारामों के अनुमार महेन्द्र ने धर्माशोक (अशोक) के शासनकाल के छठ वर्ष में प्रवच्या
महारामों के अनुमार महेन्द्र ने धर्माशोक (अशोक) के शासनकाल के छठ वर्ष में प्रवच्या
महारामों की और तब इसकी आयु बीस वर्ष को थी। यदि महारामों ने दिये पत्र नवर्षों
को सही माना आए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि अशोक को धर्मालप्रियों के अनुशीलन
में ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को धर्मालप्रियों के अनुशीलन
में ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को चार वर्ष तक अपने माध्यों
के मात्र युक करना पड़ा था, और राजा चिन्दुसार की मृत्यु के चार साल बाद ही बहुँ
पाटिलपुत्र के राजीनहासन को प्राप्त कर सका था। द प्रकार जब विन्हुसार की मृत्यु
हों, तो महेंद्र की आयु दम साल की थी। महेंद्र की माता देशी से आशोक परिष्या
और प्रवय उस ममय हुआ था, जब कि बहु अवन्ति राष्ट्र का शासक था। अत. यह परिणाम
निकाला जा सकना है, कि अशोक दस साल के ज्यमन तक उज्जैनी स्वासन के लिये नियुक्त
राया, और बहु। रहते हुए उसे शासन के सम्बन्ध में जो अनुमब हुआ था और उसने अपनी
स्थिति को जिस दम से सुद्व बना लिया था, जा की के करण वह मृत्यु हो अपने माह्यों
को परास्त कर पाटीलपुत्र के राजीबाहासन की प्राप्त कर सका था।

दिव्यावदात में अशोक द्वारा राज्य-प्राण्ति की जो कथा दी गई है, उने हम इसी अध्याय में उत्तर िल बुके हैं। उनमें सूचिन होता है, कि अशोक का एक अन्य माई या, जिमका नाम मुत्तीम था। विन्दुसार उनी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और सम्मवत बही युवराज के पद पर नियुक्त भी था। पर रायापुल की सहायता से अशोक में मुसीम को परास्त कर दिया और उसे मार कर स्वय राजीसहायन को हत्यात कर जिशा महावसों में भी अशोक द्वारा अशोव बढ़े मार कर स्वय राजीसहायन के। हत्यात कर रिजया महावसों में भी अशोक द्वारा अपने बढ़े मार्र के मारे जाने का उल्लेख है, यदापि वहां इस

Oldenberg: Introduction to Vinayapita\a, p I

R. Smith V. A.: Ashoka p 50

<sup>3.</sup> Beal · Buddhist Records of the Western World Vol. II p 246

माई का नाम 'सुमन' लिम्बा गया है। सम्मवतः, जिसे दिव्यावदान में सुसीम कहा गया है, वही महावसो का सुमन है। महावसो की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु हई, तो अशोक उज्जैनी में था । ज्यो ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने पुष्पपूर (पाटलिपुत्र) के लिये प्रस्थान कर दिया और सुमन को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। महावंसो मे ही अन्यत्र विन्द्रसार के ९९ पत्रों का उल्लेख है। ये सब अशोक के सौतेले माई थे, और पाटलिन्त्र के राजीसहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन सबका घात किया या। तारानाय द्वारा सकल्पित तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी अशोक ने अपने छ भाइयो का बात करके मागव साम्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण बौद्ध अनुश्रति इम विषय पर एकमत है कि अशोक को राजसिहासन प्राप्त करने के लिये यद्ध की आवश्यकता हुई थी। उसके भाइयों की सख्या कितनी थी, इस प्रश्न पर मतभेद होते हुए भी यह निविचत रूप से कहा जा सकता है, कि विन्द्रभार की मत्य के पश्चान अशोक ने स्वामाविक रूप से मगध के राजीसहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित नही किया था। पर इस प्रसम में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि अजोक ने राज्य के लिये यद्ध करते हुए अपने सब भाइयो की हत्या नहीं करदी थी। लका की बौद्ध अनुश्रुति मे ही अशोक के भाई तिष्य का उल्लेख है, जो उसके (अशोक) के शासन काल में भी जीवित था। यह तिष्य अशोक का सहोदर भाई था, सौतेला नहीं। बिन्द्रसार के कुल १०१ पुत्र थे, जिनमें में अशोक और तिष्य महोदर थे और अन्य ९९ वैमानक। महावसो के अनुसार अशोक ने इन ९९ माइयो की ही हत्या की थी।

बौद्ध प्रत्यों में अदोक के रार्जीमहागन पर आक्ष्य होने के मध्यत्य में जो विवरण मिलना है, उनसे अनिवासीलन से काम जिला गया है। बौद्ध क्षेत्रक यह प्रदीवत करना नाहते में कि अगोक पहले जरवन कूर और नृशस था। बौद्ध धर्म की दीवा है केने पर उसके जीवन में मिलनेत आता और वह एक आवर्ष राजा बन गया। इसी ममोवृत्ति ने उन्होंने अगोक द्वारा अपने ९९ माइयों की हत्या का उल्लेख किया है। राज्य-प्राप्ति के नियं अगोक ने बाहे अपने ६ माइया का बन किया हो और बाहे ९९ का और बाहे अंकेले मुनीम का, पर यह मुनिहिक्त रूप में कहा जा तकता है, कि गाजा विन्दुनार की मृत्यु के पाठ्यात उनके पुत्रों में मृहयुद्ध हुआ था, और अपने अन्य माइया को परास्त कर अगोक पाठीलपुत्र के राजीनहासन को प्राप्त करने में ममय हुआ था।

महाबमों के अनुमार जब अयोक ने राज्य पर अपना स्वामिश्व स्थापित कर लिया था, उसके चार वर्ग परवाल् पाटलियुव में उसका अभियेक हुआ', और यह अमियेक महान्या बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ बा<sup>8</sup>। राज्यप्राप्ति और राज्यामियेक में यह जो

पुरे पाटलिपुत्तस्मि अलानमभिसेचिय ॥' महावंसो ५।२२

२. 'जिन निम्बाणतो पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो । साट्ठारसं बस्ससतह्वयमेव विजानियं।।' महावंसो ५।२१

१. 'पत्वा चतुहि वस्सेहि एकरञ्जं महायसो ।

चार वर्ष का अन्तर है, उसका कारण सम्भवत यही था, कि अभी अशोक की स्थिति सरक्षित नहीं हो पायी थी. अपने माड्यों के विरुद्ध उसका संघर्ष अभी जारी था और राज्य में अनेक ऐसे असात्य व अन्य वर्ग थे जो अशोक के विरोधी थे। चार वर्ष के निरन्तर संघर्ष के पश्चान जब अशोक की स्थिति सर्वथा सुरक्षित हो गई, तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन किया गया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञोक ने अपनी धर्म लिपियों में राज्या-मिषेक के वर्ष का उल्लेख किया है, राज्यप्राप्ति के वर्ष का नही। कौन-सी धर्मलिपि कव जल्कीणं करायी गयी, यह अशोक ने इस प्रकार सचित किया है-सडवीसतिवस अभिसिनेन में इयं धमलिपि लिखा पिता (धडविज्ञति वर्षामिधिक्तेन मया इयं धर्मलिपि लेखिता)। इसका अर्थ यह है-छन्नीस वर्ष से अभिषक्त मझ द्वारा यह धर्मलिपि लिखायी गई। इसी झैली में अशोक ने किसी घर्मलिपि को अपने अभिषेक के दसदे वर्ष में लिखित कहा है, किसी को बारहवे वर्ष मे और किसी को किसी अन्य वर्ष मे। पर सर्वत्र अमिषेक के बाद बीने हुए वर्षों का ही उल्लेख किया गया है। इसे दृष्टि मे रख कर अनेक बिहानों ने लंका टीप के महावसो आदि बौद्ध गन्यों के इस कथन को विव्वसनीय माना है कि अशोक का राज्याभिषेक राज्य की प्राप्ति के चार साल पश्चात हुआ था। पर यह ध्यान में रखना चाहिये. कि राज्य के लिये मातयद और राज्यप्राप्ति तथा राज्याभिषेक में चार साल के अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नहीं करते। स्मिथ ने भातयद की कथा को अविश्वनीय माना है. यद्यपि राज्यप्राप्ति और अभिषेक मे अन्तर को उन्होंने स्वीकार किया है। वे ९९ माइयो को मार कर राजसिंहासन प्राप्त करने की बात को कोरी और मर्खतापुर्ण गप्प समझते है, बद्यपि दिव्याबदान की कथा मे उन्हें सत्य का कुछ अश दिखायी दिया है। उन्होंने लिखा है कि "तथापि यह सम्भव है कि उत्तरीय इतिवत्त जिसके अनसार अशोक और उसके सबसे बडे माई सूसीम मे राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में परस्पर अगडा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह बत्तान्त मिहली मिक्षओं द्वारा उस्लिखित कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है।" श्री भाण्डारकर भी महावसो की कथा को विश्वसनीय नहीं मानते<sup>8</sup>।

### (२) राज्य-विस्तार

राजा अशोक के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का हमें अधिक ज्ञान नहीं है। इसका कारण यह हैं, कि दिथ्यावदान, महाबसी आदि जिन प्रन्थों में अशोक के जीवन वृक्त का विशद रूप से बिवरण मिलता है, उनकी रचना बौद धर्म को दृष्टि में रचकर की गई थी।

- १. बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख---बौबा लेख ।
- 2. Smith V. A. : Ashoka, Chapter I
- 3. Bhandarkar D. R. : Ashoka Chapter I

उनके लेखक अशोक को बौद्ध धर्म के सहायक, सरक्षक और प्रचारक के रूप में देखते थे। इसी कारण अशोक की राज्योतिक श्रीस्त, राज्य विस्तार, शासन आदि के सम्बन्ध्य में उनसे कोई विशेष महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते। अशोक की धर्मालिपियों का सम्बन्ध्य में प्रधान-तथा धर्मीविषय की नीति के साथ है। यह सब होते हुए भी विविष्य ऐतिहासिक सामनों द्वारा अलोक के शासन और राज्यविस्तार आदि के विषय में कृतियय तथा बात हो सके हैं।

राजा बिन्दसार से अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ था। यह साम्राज्य पूर्व में बगाल की खाड़ी से लगा कर पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वत के परे तक विस्तीणं था। इसके उत्तर में हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रुखलाएँ बी। दक्षिण में वर्तमान आन्ध्र प्रदेश और उसके मी दक्षिण में स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत किया। राज्यामिषेक को हुए आठ वर्षं ब्यतीत हो जाने पर (२६१ – ६० ई पू. मे) अशोक ने कल्जिङ्क देश पर आक्रमण किया और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया। कलिख देश की स्थिति बगाल की खाडी के साथ गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश मे थी। इसी को आज कल उड़ीसा कहा जाता है। कलि क्रुप्त उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों में एक था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार कलिङ्क लोगो का निवास समृद्र के समीप था और उनकी राजधानी 'पर्यलिस' कहाती थी। साठ हजार पदाति, एक हजार घडसवार और ७०० हाथी कलिङ्क के राजा की सेना मे थे। कल्कि की मैन्यशक्ति के सम्बन्ध मे प्लिनी द्वारा उल्लिखित यह विवरण सम्भवत मैंगस्थनीज के यात्रावृत्तान्त पर आधारित है। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में कलि ह्र एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनश्रति द्वारा ज्ञात होता है कि मगध के प्रतापी राजा महापद्म नन्द ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कलि इ को भी अपने अधीन किया था। पर यह प्रदेश देर तक मगब के अधीन नहीं रहा। जैसा कि फिल्नी के विवरण सं सुचित होता है, मैगस्थनीज तथा चन्द्रगप्त के समय मे कलिख एक स्वतन्त्र राज्य था. और बिन्द्रसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नहीं कर सका था। कलिङ को मौर्य साम्राज्य मे सम्मिलित करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया। चतर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख में अशोक ने कलिङ्क विजय और उसके परिणाम स्वरूप यदों के प्रति स्लानि की मावना का इन प्रकार प्रगट किया है-- "अव्टबर्वामिषिका देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिखी का विजय किया। वहाँ से डेढ लाख मनुष्यो का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्र (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्य को प्राप्त हए)। उसके पश्चात अब जीते हुए किल्ङ्गों में देवानाप्रिय द्वारा तीव रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है)। कलिङ्को की विजय करके देवानाप्रिय को अनुशोचन (पश्चाताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगो का जो वध, मरण और अपहरण होता है, वह देवानाप्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है, और साथ ही गम्भीर बात भी। किन्द्रों को प्राप्त करने में जितने मनव्य मारे गये हैं, मरे हैं

या अपहरण किये गये है. उनका सौना या हजार वा मान भी अब देवानांत्रिय के लिये गम्भी र है। "अशोक ने अपनी धर्मिलिपियों में कलिख शब्द का प्रयोग बहवचन (कलिखा. कलि क्रोष आदि) मे किया है। मारत के प्राचीन जनपदों के लिये भी प्राचीन साहित्य मे बहबचन ही प्रयक्त किया गया है। पाणिनि की अध्टाध्यायी और उसकी टीकाओं मे अका: बका आदि बहबबनात्मक शब्दो द्वारो अक. बक्त आदि जनपद ही अभिप्रेत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अधोक ने कलिक राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था. और उसके सुशासन के लिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ की थीं। ये व्यवस्थाएँ दो पृथक् व अतिरिक्त धर्म लिपियो टारा निरूपित की गईथी. जो घौली और जौगढ की शिलाओ पर उत्कीणं है। चतुर्दश शिलालेखों के बारहवे और तेरहवे लेख इन शिलाओं पर उत्कीणं नहीं कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विशेष लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जिनका मस्बन्ध कलिंख के शासन के साथ है। इन लेखों के अनशीलन से जात होता है, कि नये जीते हुए कलिन्द्र को भौग साम्राज्य के एक पथक प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था. और उसका शासन करने के लिये एक कमार (राजकल के व्यक्ति) की नियक्ति की गई थी। कलिक की राजधानी तोमली थी. और धौली की शिला पर उत्कीण कलिख-सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यों को ही सम्बोधन किये गये हैं। कलिज् की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी. जो सम्भवत किल्ड के एक भाग का राजधानी थी। जौगढ की शिला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यों को सम्बोधित है। नये जीते हुए कलिक्क के सम्बन्ध में अपनी शासननीति को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है---

ंभव मनुष्य मेरी प्रजा (सत्तान) है। जिस प्रकार में अपनी सत्तान के लिये यह चाहता हूँ, कि वे सब हित और सुख—एंहलीकिक और पाटलीकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार में सब मनष्यों के लिये भी कामना करता हूँ।" जिस कलिख की विजय करने के लिये

१. 'अठ वसामिषित वा देवानां पियस पियदिषिते कविने किल्मा विकिता । विपिर्धिति पानवत्त्ववाद् ये तथा अपुन्ध । वात्तव्रह्मिति तत हृते। बहुता चंत्रके वा मट ततो पानवत्त्ववाद् ये तथा अपुन्ध हिन्दा सम्मावाधे प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानवाधि प्रमानविक्ति हित्रिक्त मने एतता वय वा अपन्ध वा नावधि हित्रक वा मटेका अपन्ध वा वा वा नावधि प्रमानविक्त हित्रक वा अपन्ध वा नावधि हित्रक वा स्वावधि हित्रक वा नावधि हित्रक व

२. 'जनपहलप' पाणिनि ४।२।८१ और इस सुत्र की बत्ति ।

३. घौली शिलालेख-प्रयम अतिरिक्त लेखा।

अशोक ने लाखो मनुष्यों का वव किया, उसके सुधासन के लिये वह अत्यन्त उत्सुक थ वह वहाँ के निवासियों के प्रति सन्तान की मावना रखता था, और उनके हित तथा मु के लिये प्रयत्नवील था।

कलिञ्जू के युद्ध मे जो नर संहार हुआ या, उसे देखकर अक्षोक के हृदय मे युद्धो के प्रा ग्लानि उत्पन्न हो गई थी. और उसने जस्त्र विजय की नीति का परित्यास कर वर्मविजय व नीति को अपना लिया था। कलि जु की विजय के बाद अञ्चोक ने किसी अन्य प्रदेश या राज के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। पर अभी सम्पूर्ण भारत मौयों के अधीन नहीं हुआ था। मार में ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवशिष्ट ये, जो अभी स्वतन्त्र ये। इन सीमावर्ती स्वतन्त्र प्रदेश तथा उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति को अशोक ने इन शब्दो द्वारा प्रगट किया है--''शायद अविजित (जो अभी जीते नहीं गये) अन्तो (सीमान्तवर्ती प्रदेशो) को (यह यह जिज्ञासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध में राजा की क्या इच्छा है! अन्तों के विषय में मेरी यही इच्छा है कि वे यह जाने कि देवानाप्रिय यह चाहते है कि वे मझसे अन द्विग्न हो, आइवस्त हो, सुख प्राप्त करें, मझसे दुख न पाएँ। वे इस प्रकार जाने, देवानाप्रिय हमें क्षमा करेंगे जहाँ तक क्षमा कर सकता सम्भव है. और मेरे निमित्त वे धर्म का आचारण करें और ऐहलौकिक तथा पारलौकिक (मृख) प्राप्त करें। इस प्रयोजन से मैं आपको आज्ञा देता हैं, जिससे मैं उऋण हो जाऊँ आपको आज्ञा देकर और अपनी इच्छा बता कर जो मेरी घति और अवल प्रतिज्ञा है। " "यह आज्ञा तोसली के कुमार और महामात्रो तथा समापा के महामात्रों के नाम है। इसमें अशोक ने सीमान्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता था, कि इन अविजित प्रदेशों के लोग यह मलीमॉनि जान लें कि वे अशोक में अनुद्रिम्न और आश्वस्त होकर रहें, उसमे डरे नही। वह उन्हें यह जना देना चाहता था कि उसका विचार उन्हें जीत कर अपने अधीन करने का नहीं है। पर साथ ही बह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता था. कि देवानाप्रिय उन्हें उसी मीमा तक क्षमा करें में जहाँ तक क्षमा कर सकता सम्भव या शक्य है। यदि अशोक सीमान्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो वह गह भी सहन करने को तैयार नहीं या कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का उपद्व करें या मागब साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढग से अतिक्रमण करे। धर्म विजय और अब्रिया की नीति को अपना लेने के पश्चात भी अशोक अविजित सीमान्तों की उच्छखलता को सहन करने के लिये उदात नहीं था।

यह तो स्पष्ट है कि कलिङ्ग की विजय के परचात् अशोक ने किसी अन्य प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया और सत्त्र विजय को हेय मान कर धर्मविजय के लिये उद्योग करना प्रारम्भ किया। पर प्रश्न यह है कि क्या कलिङ्ग विजय अशोक की अस्तिम विजय होने

भौली शिलालेख—दूसरा अतिरक्त लेख ।



मौर्यं साम्राज्य का अधिकतम विस्तार (अशोक के समय मे)

के साय-साय प्रथम विजय भी थी? राजतरीं क्रुणी से सूचित होता है. कि मीर्य राजाओं में सबसे पूर्व अयोक ने ही कास्मीर का सामन किया था। वहाँ किसा है—"इसके पत्रवात् अयोकतासक नृपति ने बसूंचरा का सासन किया। यह राजा बहुत शान्त और सत्यसम्य था, और 'जिंग' के पर्य का अनुसरण करने वाला था। इसने विवत्सा (वेहल्म) नरी के तटो को स्तूप मण्डलो द्वारा जालाशित करदिया, और क्षमीर्थ अनेक विहारों का निर्माण कराया। इसने 'अंतमरी' नामक नगरी को बसाया, जिसमें छन्मी से युक्त ५६ छाल घर थे। ऑनिकयेश के टूटे-फूट दुर्ग को हटा कर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों ने रहित विशुद्ध रायरों के एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया। और समीप ही एक विशाल प्रास्त अने र समीप ही एक विशाल प्रास्त वारा, जिसके साथ साथ से स्थान कराया। अने समीप ही एक विशाल प्रास्त वारा, जिसके नाम अयोकेक्यर रखा गया। "प

कल्हण ने अशोक से पूर्व के जिन राजाओं के नाम दिये हैं, वे मीर्ब वश के नहीं है। वन्यापुत और विनुतार का उसने काश्मीर या बसुंबरा के शासक के रूप से उस्तेश नहीं निया। प्राचीन पारतीय इतिहासकारों को ग्रीली का अनुसाण करते हुए कल्हण ने कमाग. उन राजाओं के नाम लिख दिये हैं, जिल्होंने काश्मीर का शासन किया था। इन राजाओं में आवोक का नाम भी है, और उसके विषय में राजतरिक्वणों में जो विवरण दिया गया है, वह स्पष्ट रूप से इस तप्प को मुस्तित करना है कि काश्मीर का शासक. यह जशीश वही यह स्पष्ट एक से इस तप्प को मुस्तित करना है कि काश्मीर को शासक. यह जशीश वहीं पात्र ति निर्माण का अर्थ में अर्थों के अपना कर सैकडों स्तुरों और विहारों को निर्माण का अर्थ में अर्थों के की ही पात्र है। दुर्माप्यवण, काश्मीर को राजधानी शीनगर के निर्माण का अर्थ में अर्थों के मान कि स्तित की से स्तित के स्तित की से से सी अर्थों के साम नहीं हुए हैं, जो अर्थों के काश इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अधिक प्रकाश बात सके । वर्तमान कीनगर के उत्तर तोन मीठ की हुए पर पान्न वान नामक करवा है, जिसे कीनपश्च ने अर्थां के डाइप स्थापित शीनगर के उत्तर तोन मीठ की हुए पर पान्न वान नामक करवा है, जिसे कीनपश्च ने अर्थां के डाइप स्तित स्तित है। स्तित स्तित है। इसी प्रवस्ति की साथ मिलान का प्रवस्त किया है।

'अयावहदशोकाख्यः सत्यसन्यो वसुन्धराम् ॥
 यः शान्तवृज्ञिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम् ।

कुक्तोज्ज वित्तस्ताज्ञौ तस्तार स्तूचभण्डलेः ॥
धर्मारत्य विद्वारस्तिवस्ताज्ञ पुरे-अस्त ।
यक्त्यं वेष्यस्तिवास्त्राज्ञ पुरे-अस्त ।
सक्त्यावस्यस्तिवास्त्राज्ञ प्रमुक्तिस्त्रलम् ॥
सक्त्यावस्य गेहानां लजेलंक्योत्समृत्यतेः ।
गरीससी पुरी औमात्रवक्षे औनगरी तृष ।॥
और्ण औदिकयेतस्त्र विनिवासं सुवाससं ।
तिम्कत्स्वचास्त्रमस्य आकारो येन कारितः ॥
सभायां विक्येतस्य समीर्षे च वित्तिवस्त्रे ।

दिव्याददान के अनुसार अद्योक ने स्वय देश की मी विजय की थी। यह 'स्वय' सम्यवन स्वस देश को सुवित करता है, जिसकी स्थिति कास्मीर के समीप थी। तारताच डारा सक- लित तिक्वरी बीद जनुश्रुति में अद्योक द्वारा नेपाल और खास्य की विजय का मी उल्लेख है। यह खास- और दिव्यावदान का स्वय देश सम्मवन एक ही प्रदेश के सुनक है। किल स्वय से पूर्व अयोक ने जिन अन्य प्रदेश को जीत कर मौंयं साम्राज्य में समिमलित किया था. उनके सम्बन्ध में करियम निर्देश ही प्राचीन प्रन्यों में विद्यमान है। यदायि इनके आचार पर आशिक के राज्य विस्तार का स्याद क सीमक विवरण हमारे सम्मुल प्रस्तुत नहीं होता. पर ये यह निर्दिण्ड करने के लिये पर्याप्त है कि यदायि कलिज्ञ विजय अर्थाक की अत्माम विजय अद्य यी, एर वह उनकी प्रयम विजय निर्देश थी।

अपनी धर्मीलिपयों में अशोक ने जिन सीमान्तां को तोसली बीर समापा के महामान्यों इत्तरा अपने से अनुविक्त रहने के लिये कहा है वे कौनने से अ, यह निर्धारित कर सकता मुगम नहीं है। यदि कलिक्न देश की दक्षिणी सीमा गोदाबरी नदी को माना जाए, जैगा कि उत्तर हिंत हों है। यदि कलिक्न देश की दक्षिणी सीमा गोदाबरी नदी को माना जाए, जैगा कि उत्तर कि सामा के अल्लानं न हो। जैसा कि पिछले एक अन्यास में प्रतिपादित किया जा चुका है, दिशाणाच्ये के अल्लानं न हो। जैसा कि पिछले एक अन्यास में प्रतिपादित किया जा चुका है, दिशाणाच्ये के संलब्द राज्य बिल्हुसार द्वारा विजय किये में से अंगर के केल जुदूर दिशाण के ही कितनय जनपर रिक्ष से प्रतिपादित की अर्थाक के सामा के भी सिक्त के यह से किया कि से सिक्त पर पिछले से साम से भी स्वतन्त्र ये। किल्क के सीमार्थनी की न्या रिक्ष से प्रतिपादित किया के सिक्त कि सिक्त से प्रतिपादित किया है। सम्मवत कि कियो को अर्थोक द्वारा जनय दान दिया गया था, यह कह सकता कठिन है। सम्मवत कि कियो के अल्लाने तिही हों हो पर हो सामा के सिक्त से अल्लाने तिही हों हो थे। से स्वति के अल्लाने तिही हों थे। यह जी सम्मव है कि दिस मीमान्त प्रदेशों से अर्थोक ने सुत्र देश की अर्थोक के अल्लाने तही हुए थे। यह जी सम्मव है, कि इन सीमान्त प्रदेशों से अर्थोक ने सुद्र दिशाण के बीड, पाष्टक आदि राज्य अर्थोक से सुद्र दिशाण के बीड, पाष्टक आदि राज्य अर्थोक से सुद्र दिशा के स्वत्र हो।

# (३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार

अशोक का माम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उमकी धर्मालिपियां द्वारा जाना जा मकता है। जिन स्वानो पर ये धर्मालिपियां उपलब्ध हुई है, निस्सन्देह वे अशोक के साम्राज्य के अत्तर्गत थे। उत्तरी भारत में वर्मालिपियां नेपाल की तराई, उत्तरी विहार तथा देहराडून जिले में स्तम्भो व शिलाओं पर उत्तरीं मिली है, और उत्तर विवयम में पेसावर (पांकस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमान में), कम्बार और कात्वृत (अक्तान) निस्तान में)। पूर्वी मारत में ये चीली (उडीचा) और जीवह (भिज्जाम) में पांची गई है, और पश्चिम में ये बहागि (सीराप्ट्र या काठियावाइ में) और सोपारा (धाना जिले में) में। दक्षिण में ये बहागिर, विष्कृत-रामेश्वर (माहसूर राज्य में) आदि अनेक स्थानो पर विवयमात है, और साम्र ही जान्य्र प्रदेश के भी अनेक स्थानो पर। राजस्थान, उत्तरप्रवंश, विहार और सम्ब्यदेश में मी वर्तन स्थानो पर। राजस्थान, उत्तरप्रवंश, विहार और सम्ब्यदेश में मी वर्तन स्थानो पर अशोक की वर्मालिपदा विज्ञानों तथा। प्रसार-स्तामों पर उन्होंचें हैं। सारत तथा साम्पवित्तीं क्षणांतिस्तान और नेपाल के

इस अत्यन्त विशाल क्षेत्र में अशोक की धर्मीलिपियों का उपलब्ध होना उसके साम्राज्य के विस्तार तथा गीमाओं पर अच्छा प्रकाश शालता है। इससे सहज में हो यह अनुमान किया जा सकता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमाल्य की पर्वत—प्रवालाओं तक, उत्तर-पित्रम में हिन्दुकुत पर्वत्वाताला तक, पूर्व में बचाल की जाड़ी तक, परिवाम में कार्तियाला और अरद की लाड़ी तक तथा दक्षिण में वर्तमान समय के माइसूर राज्य तक विस्तृत या। इसी मुक्तिलीलं मूम्सिलण्ड को अशोक में 'विश्वत' और 'राजविषय',' कहा है।

वर्मेलिपियों की अन्त साली डारा भी अशोक के साम्राज्य के बिस्तार के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी मुक्ताएँ आरह होती हैं। वर्मोलिपियों में निम्नलिपित प्रदेशों और नगरों के नाम आर्थ है—सनवाँ, याटलिपुष , त्व्वतिक प्रवेशों और तारी हैं कि नाम अर्थ हैं—सनवाँ, यादलिपुष , त्व्वतिक प्रवेशों , त्विविद्यार्थों , त्विविद्यार्थों , त्विविद्यार्थों , त्विविद्यार्थों , त्विविद्यार्थों , त्विविद्यार्थों और अटिवि<sup>द</sup>ा । ये सब नाम ऐसे प्रसङ्कों में आर्थ हैं, जिनका सम्बन्ध अशोक के अपने राज्यक्षेत्र के साथ में हैं। यह सुनिदिचन रूप से यहाँ कहा जा बकता है, कि मनव और किल्कु सद्ध प्रदेश, पाटलिपुष, तक्षांत्रिका तिस्कि आदि नगरियों और त्वर्जिक सद्द्र पर्वेश आपेश हैं। उस स्वर्ण अर्थ के अन्तर्यत् वे। इन सब स्वागों की स्विति ही अर्थों के के साम्राय्ये के विस्तार को मूजिन करने के लिये पर्योग्त हैं। इनके आधार पर मी इस परिणाम पर पहुँचा

- १. चतुर्वश शिलालेख-इसरा लेख
- २. चतुर्वश शिलालेख (गिरनार)—तेरहवां लेख।
- ३. वरार (भागू) शिलालेख।
- ४. चतुर्वंश शिलालेख (गिरनार)—पाँचवाँ लेख ।
- ५. बराबर गृहा लेख—दूसरा लेख।
- ६. प्रयाग स्तम्भ-लेख ।
- ७. रुम्मिनदेई स्तम्भ-लेख ।
- ८. चतुर्वश शिलालेख—तेरहवाँ लेख।
- भीली शिलालेख—प्रथम और द्वितीय अतिरक्त लेख ।
   जौगढ शिलालेख—प्रथम और द्वितीय अतिरक्त लेख ।
- ११. जौगढ शिलालेख-प्रथम लेख ।
- १२. ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर लघ शिलालेख ।
- १२. ब्रह्मिगिर लघु शिलालेख ।
  - १३. ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर लघ् शिलालेख ।
  - १२. महागार तथा ।सद्धपुर लघु ।शलालका । १४. घौली शिलालेक----प्रथम अतिरिक्त लेखा ।
  - १५. घोली तथा जीगढ जिलालेख-प्रथम अतिरिक्त लेख ।
  - १६. चतुर्वज्ञ शिलालेल (शाहवाजगद्धी)—तेरहवाँ लेख ।

जा सकता है, कि कल्प्सि, मगव, बत्स, गान्धार, अवन्ति और दक्षिणापय के अनेक प्रदेश अयोक की अधीनता में थे।

अझोक ने अपनी धर्मलिपियों में केवल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नहीं दिये हैं जो उसके 'बिजित' के अन्तर्गत थे. अपित अपने साम्राज्य के सीमान्तों पर स्थित अनेक राज्यों और उनके शासकों के नाम भी उनमें विद्यमान है। चतुर्देश शिलालेखों के दूसरे लेख मे अशोक ने अपने सीमान्तो पर स्थित राज्यो का विवरण इस प्रकार दिया है---"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा टारा 'विजित' (अपने राज्य) में सर्वत्र और जो'अन्तो' (मीमान्त राज्यो) मे यथा चोड, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र,ताम्रपणीं : अतियोक नामक यवनराज तथा उम अतियोक के जो सामन्त (पडौसी) राजा है, सर्वत्र देवानात्रिय त्रियदर्शी ने दो (प्रकार की) विकित्सा-मनव्यो की चिकित्सा और पश्जो की चिकित्सा-की व्यवस्था की है। चतर्दश शिलालेखों के तेरहवे लेख में अञोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के चार यवन राजाओं के नाम दिये हैं. और अपने राज्य के दक्षिण में स्थित चोड. पाण्डय और ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर सतोष प्रगट किया है, कि इन सब राज्यों से देवानाप्रिय के धर्मानशासन का पालन किया जाता है। इन दोनो धर्मेलिपियों के अनुशीलन मे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के मीमान्तो पर किन-किन राज्यों की स्थिति थी। दक्षिण में चोड, पाण्डय, मातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी ऐस राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे और जा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य मुदुर दक्षिण के पूर्वी भाग मे स्थित था। वर्तमान समय के त्रिचनापली और तान्जोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी हारा मिञ्चित था, और इमकी राजधानी उरैयुर (उरमपुर) थी। कावेरी के महाने पर कावेरीपट्टनम नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मख्य बन्दरगाह था। सम्भवत अशोक के समय में दो चोड राज्यों की सत्ता थी, दक्षिणी चोट ओर उत्तरी चोड । उर्देशर दक्षिणी चोड की राजधानी थी। आकोंट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उत्तरी चांड राज्य के अन्तर्गत थे। टाल्मी ने भी चोड राज्यों का उल्लेख किया है। एक राज्य को मोरटेई (Soretai) कहते थे, और उसकी राजधानी ओर्युरा (Orthoura) थी। कनिद्रधम के अनुसार ओर्थ्रा और उरैपूर एक ही है। दूसरे चोड राज्य की राजवानी आकेंट्रम (Arkatos) थी. जिससे आकॉट का बोध होता है। इस दूसरे चोड राज्य को टाल्मी ने सोरई (Sorai) नाम से लिखा है।

पाण्ड्य देश की स्थिति जोड राज्य के दक्षिण में थी। वर्तमान समय के सहुरा और टिनेवली जिल्हें और उनके समीपवर्ती कविषय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के अन्तर्गत से। महुरा रूप राज्य की राज्यानी थी। टाल्मी ने पाण्ड्य को पाण्डिगोई (Pandinon) या पाण्डि-ओन (Pandon) जिल्ला है, और उसकी राज्यानी मोहुरा (Modoura) बतायी है। मोहुराऔर महुरा एक ही हैं। क्यों कि ज्योक ने अपनी वर्षीकिष्यों में पाण्ड्य का बहुब्यन (पाण्ड्या.) के रूप में उल्लेख किया है, इससे अनेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि मीर्थ युग में एक से अधिक पाण्ड्य राज्यों की सत्ता थी। परप्राणीन अप्यरों को बहुतवबनान्त रूप से लिखने की प्रथा प्राण्डीन काल में विद्याना थी, यह हम उसी अप्याथ में अपर निकरित रूप कुँ हैं। पर कित्यय ऐसे निर्देश विद्याना है, जिनसे प्राणीन काल में एक से अधिक पाण्ड्य राज्यों की सत्ता को सम्मव माना आ सकता है। वराहमिहिर ने बृहताहिता में 'उत्तर पाण्ड्य' का उल्लेख किया है। सम्मव है, कि उनके समय में भी हो, तो आस्वर्य नहीं। पृषक् रूप से जियमान हो। यहाँ दशा यदि अशोक के समय में भी हो, तो आस्वर्य नहीं।

. सातिय पुत्र राज्य की स्थिति मारत के सुदूर दक्षिणी भाग मे चोड और पाण्डघ राज्यो के समीप मे ही थी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहा था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है। टाल्मी और 'परिष्ठम आफ दि गरिश्चियन सी' के अज्ञात लेखक ने सदूर दक्षिण के चार राज्यों का उल्लेख किया है-लिमिरिक (Limyrike), ऐओई (Aioi). पाण्डिनोई (Pandinoi) और सोस्टेई (Soretai)। अभी कपर लिखा जा चका है कि पाण्डिनोई और सोरटेई कमश पाण्डम और बोल राज्यों को सुवित करते हैं। लिमिरिक को केरलपुत्र के साथ मिलाया गया है। सम्भवत , ऐओई मैओई के समकक्ष है। ग्रीक लेखको ने जिस प्रकार सेन्डाकोट्टम को एन्डाकोट्टम भी लिखा है, वैसे ही सैओई को ऐओई मी लिख दिया है। सैओई और सातिय एक ही प्रदेश के सुचक है। स्मिथ के अनुसार इस सातियपत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बटर में थी, और वहाँ का सत्यमगरूम तालका प्राचीन सातियपत्र राज्य का ही प्रतिनिधिन्त करता है। कतिपय अन्य बिद्राना ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपत्र मलावार में था। कल विदान उसे टावन्कोर में मानते हैं। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक यक्तियुक्त मत सम्मवत श्री के. जी शेष ऐय्यर का है। उनकी सम्मति में अशोक की धर्मेलिपियों के 'सातिय' को मस्कृत के 'सत्य' से न मिला कर तमिल भाषा के 'अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय में तमिल प्रदेशों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम 'अतियसान' था। इसकी राज-धानी तकदूर थी, जो आधुनिक माइस्र राज्य में स्थित थी। तकदूर और उसके समीपवर्ती प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने छगे। अशोक की वर्मलिपियों का सातियपुत्र अतियमान के राज्य को ही सुचित करता है। मातियपुत्र के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक मत हेतिहासिको ने प्रतिपादित किये हैं। अभी यह सुनिश्चित रूप से कह सकना सम्मव नही है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ थी, यद्यपि यह विश्वाम के साथ माना जा सकता है कि चोड और पाण्डय राज्यों के समान यह राज्य भी सुदूर दक्षिण में स्थित था।

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध मे अधिक विवाद नहीं है। भारत के सुदूर दक्षिणी भाग का जो पश्चिमी अंश समूर के साथ-साथ बतमान है, आजकन भी वह किरल कहाता है, और प्राचीन समय में भी उसे केरल या चेर कहते थे। समृद्र तट पर स्थित होने के कारण इस राज्य में अनेक बन्दरगाहां की सत्ता थी,जिनमें टोण्डी और मुशिरि प्रधान थे। इसकी राजवानी का नाम वाञ्जी था। वाञ्जी की स्थिति के सम्बन्ध मे अनेक मत है, पर उनमें सबसे अधिक प्रचलित मत यह है कि चेर या केरल को यह आधीन राजवानी करूर या कर्चूर मे थी। टाल्भी ने चेर राज्य की राजवानी कोरुर लिली है, जो स्पष्टतया करूर ही है। करूर के समीप प्राचीन रोमन सिकंड भी उपलब्ध हुए हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता और महता के प्रमाण है।

ता प्रपणी लक्का का नाम है। पर सब ऐतिहासिक इस बात पर मी सहमत नहीं है, कि अवोक की घर्मितिस्यों में आया हुआ ता प्रपणी घटट रुक्कुद्धिय को सूचित करता है। द दिख्यी मारत में ता प्रपणी नाम को एक नदी मी है, जो टिनंबली के क्षेत्र में बहुती है। ऐतिहासिक स्मिय ने यह प्रतिपादित किया है, कि अशोक को ता प्रपणी द्वारा इस नदी का प्रदेश ही अनिश्रेत था। पर धर्मालिप्यों में ता प्रपणी सब्द केरलपुत्र के बाद आया है, पाण्डप के बाद नहीं। ता प्रपणी नदी पाण्डप प्रदेश में बहुती है। इस लिये अशोक को उनके प्रदेश का पृथक रूप से उल्लेख करने की कोई आवस्यकता नहीं थी। उचित यही है कि ताम-पानी ते कला द्वीर कहा ही प्रहुण किया आए। छक्का के साथ अशोक का धनित्य सम्बन्ध था। बहा का राजा अशोक के समय में देशानांत्रिय निष्य था,जिसके राज्य में बोद्ध धर्म का प्रचार करते के लिये महेट और साधिशा गये थे। यह वर्षवा स्वामाविक है, कि चांड, पाण्डप सानियपुत्र और केरलपुत्र के साथ-साथ ता प्रपणी (लका) को भी अशोक ने धर्म द्वारा जीतने का प्रयत्न किया हो।

सूद् र दिक्ष ण के जो राज्य अशोक के 'विजिल' के अन्तर्गत नहीं वे, उनकी स्थिति को बृष्टि में रिल कर और क्षाय ही अशोक की धर्मान्नियों की साक्षी के आधार पर यह कहा जा तकता है कि मीम ताम्राज्य की (अशोक के समय में) दिक्षणी सीमा को एक ऐसी रेखा द्वारा सुचित किया जा सकता है जो पूर्व में पुल्किट (मदाम के समीप) सं शुरू होकर वेक्कटिनिर (तिरुपति), गृष्टी, करनूक और चितन्द्रम होती हुई पश्चिम में दिक्षणी कनारा बिले के उत्तरी अश से जा मिन्हे।'

अशोक के 'विजित' के उत्तर-परिचमी वीमान्त पर जन्तियांक नामक थवन राजा के राज्य की स्थिति थी। जन्तियांक से परिचमी एशिया का अध्यर्गत एज्यिक्स दितीय पिजांत (२६९-२५६ ई. पू.) अमिजरेत है, जो चन्युप्त मोर्थ के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा शासन करते में अरिजन के राज्यों में अशोक ने अपने पर्मानुवानन को प्रचारित क्या था, जन पर हम इसी अध्याय में आगे प्रकाश डाजेंगे। पर अशोक के साम्राज्य की सीमाओं और विस्तार को मलीमार्ति समझने के लिये यही निर्दिश्य कर देना पर्योग्त है कि सीरियन

Sastri N. K. A comprehensive History of India Vol. II pp. 499-500
 Ibid p 26

सम्राद् मित्रयोक का राज्य अधोक के साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित या। जहाँ तक अधोक के 'विजित' की उत्तर-पश्चिमी सीमा का सम्बन्ध है, वह हिन्दुकुष पर्वत मानता तक अवस्य ही विस्तृत थी। चन्द्रपुत्त ने सैन्युक्त के साथ वो सन्धि की थी, उतके परिणामस्वरूप उमे पैरोपिनवर्स, एरिया और आक्रीशिया यवन्त्राज से प्राप्त हुए थे। हा नत्रदेशों को प्राप्त कर केने के कारण उत्तर-पश्चिम में मीसों का आधिपत्य कहाँ तक स्थापित हो गया था, इस पर पहले विचार किया जा चुका है। अधोक के सावन काल में भी ये यव प्रदेश मीयें साम्राज्य के अन्तर्गत थे। काश्मीर को अधोक ने ही मीयें 'विजित' में सम्मितित किया था, यह हम अपर लिख चुके हैं।

हिमालय की तुर्गम पर्वत मृज्जाएँ अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ थी। यद्यपि नेपाल की तराई मीयं 'विजित' के अन्तर्यत वी, पर सम्मवत, नेपाल की वाटी में इस युग में एक स्वतन्त्र राज्य की सता थी, अशोक के साथ विकाश मिरठ सम्बन्ध मा। नेपाल की प्राचीन अनुपूर्त के अनुसार अशोक की अग्यतम कम्या चारमती का विवाह बड़ी के 'क्षिय' देवपाल के माथ हुआ था। अशोक ने वहाँ अनेक स्मूपो और चेत्यो मी निर्माण कराया था। पश्चिमी नेपाल के स्वयम्भूनाथ पर्वत पर उसने बीद मिन्नुओं के लिये एक मधाराम मी बनवाया था। नेपाली अनुश्रुति की ये मब बात यह सुचित करती है कि नेपाल या तो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्यत था ओं या उसका अधीनस्थ राज्य था। वेवपाल को राज्यान कह करती श्री कि नेपाल स्वाप्तान कह करती श्री कि नेपाल से साम्राज्य के अन्तर्यत था है, उससे भी यह बात होता है कि नेपाल के राज्यान कह करती श्री कि करता है, उससे भी यह बात होता है कि नेपाल के राज्यान कह करती है कि नेपाल के राज्यान कर करता है असा स्वाप्तान कर करता है कि नेपाल के राज्यान स्वाप्तान के अक्तर्यत नहीं थे।

पूर्व में बक्क और किंग्क्रु तक अशोक का सामाज्य विस्तृत या, और पिरुवम से समुद्र उसके 'विवित्त' की सीमा थी। पर इस विशाल मामाज्य के सब प्रदेश अशोक मा उस हारा नियुक्त महामाओं के सीपे शासन में नहीं थे। अशोक ने अपने रावविषय (शासन वेत्र) के अन्तर्गत रूप से कतिपय ऐसे प्रदेशों या जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी पूषक् क स्वतन्त्र स्थित थी। चतुर्व शिक्तालेखों के तेरहबं लेख से उसने लिखा है—"'सरी प्रकार यही रावविषय से यवन-कम्बोबों से, नामक-नामपत्तियों से, मोब-नितिकों से और आन्ध्र-मुलिन्दों से संबंद देवाना प्रिय की समृत्वित्ति (प्रमीनुवासन) का अनुसरण किया जाता है।"' इस शिकालेख से रावविषय के अन्तर्गत विन जातियों या जनपदी का परिराणन किया गया है, वे यवन, काम्बोल, नामक, नामपत्तिक, सोन, पितिक, आन्ध्र और पुलिन्द है। रैप्पन का विचार है, कि यवन, काम्बोल बादि क्योंक के चित्रित ने के अन्तर्गत न होकर उसके प्रमाव-सेव में से। पर यह सही प्रतीत नहीं होता, स्थोकि चतुरेश

<sup>8.</sup> Oldfield: Sketches from Nepal Vol. II pp 246-52

 <sup>&#</sup>x27;एवमेव हिद रजविववस्पि योनकंबोयेषु नमकनभितिन भोजपितिनकेषु अंधपिलिदेषु।' (शहदाकगढ़ी)।

शिकालेखों के पौचर्चे लेख में अशोक ने यवन, कम्बोज आदि में वर्म महामानों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। जो प्रदेश मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे, उन में अशोक द्वारा धर्ममहामानों की नियुक्ति का प्रकृत ही उत्पन्न नहीं हो सकता था। ऐसे प्रदेशों में अशोक ने अन्त-महामात्र अवस्य नियुक्त किये थे, पर वर्म-महामात्र नहीं।

यवन, कम्बोज आदि जिन जनपदो का अञोक ने अपने 'राजविषय' (राज्य या विजित) के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, उनकी भौगोलिक स्थित के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। एक घर्मलिपि में अशोक ने यवन और कम्बोज के साथ ही गान्धार का भी नाम दिया है। 'इसमें सन्देह नहीं कि कम्बोज और गान्धार की मौगोलिक स्थिति एक दूसरे के समीप थी। बौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदों का परिगणन किया गया है, उनमें कम्बोज और गान्धार भी है। इन दोनों का उल्लेख प्राय साथ-साथ किया गया है। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में कम्बोज की स्थिति उत्तरापथ मे बतायी गई है. और उसकी राजधानी का नाम सम्भवत 'राजपुर' था। महाभारत मे कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपुर जाकर कम्बोजो को विजय किया था। वीनी यात्री हाएन्त्साग उद्यान, काश्मीर आदि की यात्रा करता हुआ हो-लो-शे-पू-लो भी गया था, जो राजपूर का ही चीनी रूपान्तर है। इस राज्य के सम्बन्ध में ह्यएल्साग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार में था ओर इसका राजधानी का विस्तार १० ली था। कित्यम ने इस राजपुर को काइमीर के दक्षिण में स्थित राजौरी से मिलाया है। यह राजौरी काश्मीर राज्य की अधीनस्थ रियासत थी। यदि किनचम के मत को स्वीकार कर लिया जाए. तो कस्बोज की स्थिति काश्मीर के दक्षिण-पश्चिम में माननी होगी। पर यह मत सब ऐतिहासिकों को स्वीकार्य नहीं है। अनेक ऐतिहासिकों के अनसार गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदस्या के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। बीट काल में इस जनपद में गणतन्त्र शासन की सत्ता थी और कौटलीय अर्थशास्त्र में भी कम्बोज की गणना बार्ताशस्त्रोपजीवि सधों में की गई है। कम्बोज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर में हो और चाहे काञ्मीर के दक्षिणपश्चिम में. यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक के शासन काल में भी इस प्राचीन गण-राज्य की पृथक सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण अशोक ने अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से कम्बोज जनपद का पृथक् उल्लेख किया है।

गान्वार जनपद की स्थिति भी उत्तरापथ मे थी। रावळपिण्डी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दकश पर्वतमाळा तक के पश्चिमोत्तर भारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे।

१. चतुर्वश शिलालेख-पांचवां लेख

२. 'कर्ण राजपुरं गत्वा कम्बोजा निजितास्तया।' महा.

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol I p 163

<sup>8.</sup> Conningham · Ancieut Geography of India p. 129

गान्यार की राजवानी तक्षविला नगरी थी, जो बौढ सुग तथा उसके पहचात् के काल में शिवा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। तक्षविला के अतिरिक्त पुक्तगणती नगरी भी गान्यार में हो थी। बाद से गान्यार जनपद दो मार्गो में विमक्त हो गया था, पूर्वी गान्यार (राजधानी-तक्षविला) और पहिचयो नान्यार (राजधानी-पुक्तरावती)। इस जनपद से मणरन्त्र शासन न होकर राज्यतन्त्र शासन विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौयों के शासन में गान्यार की अन्त-स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया था। बहां के लोगों में अपनी पूषक्ता और स्वतन्त्रता की भावना प्रवल रूप से विद्यमान थी। यही कारण है, कि राजा बिन्दुसार के समय में मी तश्वाला में विद्राह हुआ और जशोक के शासन काल में मी। विस्थावदान में इन विद्रोहों का विद्यार क्य से वर्गन किया नया है।

अशोक ने कम्बोज और गान्घार के साघ ही 'योन' या 'यवन' का भी उल्लेख किया है। इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्धार के समीप में ही थी। अशोक के 'राज-विषय' के अन्तर्गत यह यवन राज्य यवनराज अन्तियोक के राज्य से भिन्न था. बीर उसके परे के चार अन्य यवन राज्यों से भी, जिनके राजाओं के नाम अशोक की घर्मलिपियों में उल्लिखित है। सिकन्दर के आक्रमण के कारण भारत मे बहुत-से यवन सैनिको का प्रवेश हो गया था, और इस देश पर यवनो के प्रभाव को स्थिर रखने के लिये सिकन्दर ने अनेक नई नगरियाँ भी बसायी थी। सम्मवत , चौथी सदी ई पु मे उत्तर-पश्चिमी मारत मे अनेक ऐसी बस्तियाँ बस गई थी. जिनके निवासियों में यवनों की प्रधानता थी। महाबंशो (२९।३२) में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी वहाँ 'अलसन्दा' लिखी है। यह अलमन्दा स्पष्टतया अलेग्जेण्डिया का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलेग्जेण्डर ने एक अले-रजेण्डिया की स्थापना काबल के समीप की थी। ग्रीक लेखको ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' कहा है, और सैल्युकस तथा चन्द्रगृप्त मौर्य के यद्ध के अनन्तर यह मौर्य 'विजित' के अन्तर्गत हो गया था। इस प्रदेश की जनसंख्या से ब्रवनों का पर्याप्त भाग होने के कारण यदि इस यग में इसे 'यवन' या यवत-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह मर्वथा सम्भव है। महाभारत में भी उत्तरापथ के निवासियों का वर्णन करने हुए कम्बोज और गान्धार के साथ 'योन' का भी उल्लेख किया गया है, जिससे 'यवन' ही अभिन्नेत है। इस यवन राज्य या यवन-प्रदेश की स्थिति गान्धार के पश्चिम में थी। यद्यपि यह अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, पर क्योंकि इसकी जनता भारत के निवासियों से अनेक अशो में मिन्न थी, इस कारण आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हो तो यह सर्वथा स्वामाविक है। इस प्रसग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वर्तमान समय के अफगानिस्तान के क्षेत्र में अशोक के जो उत्कीण लेख उपलब्ध हुए हैं, वे अरेमाई भाषा में हैं। एक लेख में तो अरेमाई माथा के साथ-साथ ग्रीक माथा का भी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र मे ग्रीक या यवन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दुकुश पर्वतमाला के पूर्व मे था। अन्तियोक का यवन-राज्य उसके पश्चिम मे था।

मामक और नामपंक्ति की बीवोलिक स्थिति को अमी तक मुनिविच्त रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है। इस लूँ यवन-क्ष्मोंकों के बाद और बोज-पितनिकों से पहले लिखा है। इस रूपना के अधार पर कि वसों के ने इसके नाम विवाध जोगी लिख कम से लिखनाये थे, यह जनुमान किया गया है कि इस (नामफ और तामपंक्ति) की स्थित उत्तर-परिच्यों मीमाप्रान्त और परिचयी मारत के मध्यवर्ती प्रदेश में कही होनी चाहिये। कतियय विद्वानों ने नामपंक्ति को चीनी वाची शहयान द्वारा उल्लिखन ना-पैर्ट-केजा के ताब मिलाया है। यह ना-पैट-केजा के जीवी वाची शहयान द्वारा वे उत्तर-कुर के क्षेत्र में स्थित कपिलक्य हो रे अमिल इसिला-परिचय को और सी। बहुपुराण में उत्तर-कुर के क्षेत्र में स्थित नामिकपुर को स्थान परिचया पा उत्तर-कुर के स्थान में स्थित नामिकपुर का उल्लेख मिलता है। उत्तर-कुर हिमालय के क्षेत्र में या, जत नामिकपुर मो हिमालय या उत्तर्क समीपत्ती प्रदेश में हो कही होना चाहिये। नामक और नामिकपुर का एक होना असमब नहीं है। बस्तुन, नामक और नामिकपुर का एक होना असमब नहीं है। बस्तुन, नामक और नामिकपुर का एक होना असमब नहीं है। बस्तुन, नामक और नामिकपुर का एक होना असमब नहीं है। बस्तुन, नामक और नामपित की मोगोलिक स्थित के विषय में अमें हुक भी निविच्त रूप से कह सकता करित है।

नामक और नामप्रक्ति के बाद अशोक ने 'मोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चत-देश शिलालेखों के तेरहवें लेख में 'मोज-पितनिक' शब्द आया है, और इसी के स्थान पर पाँचवे लेख में 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), 'रिटक-पितिनिक' (शाहबाजगढी) और 'लठिक-पितेनिक' (धौली) शब्द प्रयक्त हए हैं। संस्कृत में इन्हें 'राप्टिक-पितनिक' के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। भोज-पितनिक या राध्टिक-पितनिक का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद हैं माण्डारकर के अनसार राज्दिक और चित्रतिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पित्रनिक का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है बशकमानगत । अत भोज-पितनिक का अर्थ होगा. बशकमागत मोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पितनिक से बशकमानगत राध्टिक-शासक समझना चाहिये। भाण्डारकर ने अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हुए पहिचमी भारत के गहालेखों का उल्लेख किया है, जिनमें महारठी शासकों का जिक्र आता है। इन गहालेखों में जिन्हें 'महारठी' कहा गया गया है, वे ही अशोक की घर्मलिपियों के 'राध्यिक-पितनिक' है। चतुर्दश शिलालेखों के पाँचवे लेख में इन्हें अपरान्त का बासी कहा गया है। अपरान्त से पश्चिमी सीमान्त अभिप्रेत है। सम्मवतः, इन (राष्ट्रिक-पितनिक) की स्थिति भारत के पश्चिमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में थी। आधनिक महाराष्ट्र के पना तथा उसके पास के प्रदेशों में यदि मौर्य यग में वशकमान्गत राष्ट्रिक (महास्ठी) शासको का शासन माना जाए, तो यह असगत नही होगा। पश्चिमी भारत के गुहालेखों में महा-मोजो का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्भवत , यही अशोक की धर्मलिपियो के मोज-पितनिक है। राष्ट्रिकों के समान ये भी बशकमानगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के थाना तथा कोलावा जिलो मे था।

Bhandarkar : Ashoka Ch. II.

प्राचीन भारत के बिशिश्र प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रदित्यों विद्यमान थी। तितरेय बाह्मण के एक संदर्भ में साम्राज्य, भोज्य,स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य-इन पांच प्रकार की शासन-पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें से एक बासन पद्धति 'भोज्य' भी है, जो दक्षिण दिशा के सत्वत-राज्यों में प्रचलित थी। इन राज्यों के राजा 'मोज' कहाते थे। 'मोज संज्ञक शासको का सही-सभी अभिप्राय इस समय ज्ञात नहीं है, पर ये एक विशिष्ट प्रकार के शासक थे, जो साधारण राजाओं से मिन्न प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र दक्षिणापय में था। खारवेल ने अपने हाथीगम्फा शिलालेख में राष्ट्रिको और मोजको का उल्लेख किया है। उसने लिखा है, कि शासन के चौबे वर्ष में राष्ट्रिको और मोजको को अधीन किया गया। रहाथीगुम्फा लेख मे उपलब्ध निर्देशों के अनसार इन राष्ट्रिकों और मोजको की स्थिति सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम-दक्षिण ओर थी। यह प्रदेश निस्सन्देह वही था, जहाँ आजकल पुना, नासिक, याना और कोलाबा के जिले हैं। सात-वाहन बद्दा के संस्थापक सिमक ने जब भौर्य शासन के बिद्दा विद्वोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, तो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये उसने रठिको (राप्टिको) और भोजो का भी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले मे उसने अनेक प्रमुख रठिक नेताओं को 'महारठी' की उपाधि से विमृषित किया था। 'सातवाहन साम्राज्यों में इन रिकी और भोजको की स्थिति अधीनवर्ती सामन्त शासको के सदश थी। रास्ट्रिको और भोजो (भोजको) के सम्बन्ध मे जो निर्देश प्राचीन साहित्य या पूरातत्त्व विषयक सामग्री मे बि्छ मान है, उनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इनकी स्थिति आधुनिक महाराष्ट्र मे थी, और इनका शासन कतिपय विशिष्ट कुलों के हाथों में था। अशोक के समय में भी ये अर्थ-स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विद्यमान वे। सातवाहन वश के सस्वापक सिमुक का शासनकाल २३५ ई पू. से २१३ ई पूतक माना जाता है। अशोक की मृत्यु २३२ ई पूमे हुई थी। सिमक ने अशोक के जीवन काल में ही मौय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया था। जिनकी सहायता व सहयोग ने वह अपने प्रयत्न में सफल हो सका था, उनमें रिटक

 <sup>&</sup>quot;ये के च प्राच्यानां दिशि प्राच्यानां राज्ञानः सः म्राःयायेव तेः भिष्टिचनते, ये के च सरवतां राज्ञानः भोज्यायेव तेऽभिष्टिचनते, ये के च नीष्यानां राज्ञानः स्वराध्यायेव तेऽभिष्टच्याते..." एतरेव (४) ।

२. "तया चतुर्थे बसे विजाभराधिकासं ...सव रिक्रभोजके पादे बंदाययति" हाथीगुम्फा लेख (Sircar Select Inscriptions p 215)

 <sup>&</sup>quot;बीरस सूरस अप्रतिहतचकस बिलनपठपतिनो...महारिकनो अंगियकुस्तवधनस पगर-गिरिवर—बल्याय पर्वावय पयम बीरस" नालाबाट शिलालेख

और मोज भी ये। अतः यह मानना सर्वया उचित और सगत है कि इनकी पृथक् व अर्थ-स्वतन्त्र रूप में सत्ता अञ्चोक के काल मे भी यी।

सब ऐतिहामिक डा भाष्टारकर के इस मन्तव्य से सहमत नहीं है, कि 'पितिक' राष्ट्रिक और भोज का विशेषण हैं। कुछ विदानों ने पितिक को पैठानक के साथ मिलाया है। दैजन या प्रतिन्छान एक नगर का नाम था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यदि पितिक और पैठानक एक ही हां, तो पितिक की स्थिति राष्ट्रिक से पूर्व की ओर होनी चारिये।

भोज-पितनिक के बाद अशोक की धर्मलिपियों में 'आन्ध्र-पुलिन्द' का उल्लेख किया गया है। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी और करणा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को 'आन्ध्र' कहा जाता है। मीर्य यग में आन्ध्र राज्य बहुत शक्तिशाली था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार आन्ध्र में तीम ऐसे नगर थे जो दुर्ग के रूप में थे, और वहाँ की सेना में एक लाख पदाति, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी थे। ग्रीक विवरणों में कलिज की जो सैनिक शक्ति दी गई है, आन्ध्र की सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौर्य 'विजित' के अन्तर्गत करने का श्रेय चन्द्रगुप्त को प्राप्त है या उसके पुत्र विन्द्रसार को, यह निश्चित रूप मे नहीं कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह नहीं कि आन्ध्र अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था। यद्यपि कम्बोज, गान्धार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 'पुलिन्द' लिखा है, उसके लिये अशोक की धर्मलिपियों में पारिद (गिरनार), पालद (कालसी) और पलिद (शाहबाजगढी) शब्द प्रयक्त हुए हैं। पुलिन्द की स्थिति के सम्बन्ध में पूराणों से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते हैं। बायू पुराण के अनुमार पुलिन्दों का निवास विन्ध्याचल के क्षेत्र मे था। मन्स्य पूराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें सन्देह नहीं. कि पुलिन्द की स्थिति विन्ध्य पर्वतमाला के दक्षिण में थी। पर सब विद्वान धर्मलिपियों के पारिद, पालक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानन को उद्यत नहीं है। पुराणों में पारद नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी गणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्कीर्ण 'पालद' शब्द और पुराणों के 'पारद' में समता स्पष्ट है। पर अशोक की धर्मलिपियों में पारिद या पालद आन्ध्र के साथ आया है, अत. उसकी स्थिति दक्षिणापय में ही कही होनी चाहिये । पारद का उल्लेख जिन जातियों के साथ हआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत में था। अत यही मानना अधिक यक्तिसगत प्रतीत होता है, कि अशोक ने जिन पारिदों या पालदों को अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही थे जिनकी स्थिति नर्मदा और विन्ध्य के क्षेत्र में बी।

१. 'पुलिन्दा विन्ध्यमलिका बैदर्भा दण्डकैः सह ।' वायुपुराण ५५।१२६

चतुर्देश गिलालेखों के तेरहवें लेख मे ही 'अटबि' का उल्लेख आया है "जो भी अटबि देवानाप्रिय के 'विजित' मे हैं, उन पर भी वह अनुनय (अनुग्रह) करता है' और घ्यान देता है। अनुताप मे भी देवानाप्रिय का प्रमाव है। उनसे (अटवियो से) कहा जाता है। क्या ? अनताप करना चाहिये. हत्या नहीं करनी चाहिये। देवानांत्रिय सब प्राणियों के अक्षति (क्षति न पहुंचाने), सयम और समाचर्या की कामना करते हैं। देवानाप्रिय के अनुसार वहीं मुख्यतम विजय है जो धर्मविजय है।'' जिस प्रकार अझोक ने कम्बोज, गान्धार. आन्ध्र. पुलिन्द आदि का अपने 'विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, वैसे ही अटवि को भी अपने 'विजित' के अन्दर गिना है। प्राचीन मारत मे अनेक प्रदेश सम्बन जंद्ध लो से आच्छा-दित ये, और उनमे अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती थी जिन्हे आटथ्य कहते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अटवि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया गया है। पूराणों में आटब्य शब्द पुलिन्द, विन्ध्यमुलीय और वैदर्भ के साथ आया है। एक ताम्रपत्र में डमाला राज्य के राजा हस्तिन् को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है। डमाला दहाला का ही रूपान्तर है, और वर्तमान बुन्देलन्वण्ड का प्राचीन समय मे एक नाम दहाला भी था। गप्तवशी सम्राट समद्र गुप्त ने दिग्बिजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटबि) राज्यों को भी विजय किया था। 'डन सब तथ्यों को दृष्टि में रख कर यह मानना असगत नहीं होगा, कि अटवि प्रदेश बन्देलखण्ड से लगा कर उडीमा तक फैला हआ। बर्तमान समय मे भी यह प्रदेश जान्न है । यद्यपि मोर्यों ने इसे जीतकर अपने विजित के अन्तर्गत कर लिया था, पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होंने कायम रखा था। इस प्रदेश में अनेक आटविक जातियों का निवास था, जो अपने-अपने सरदारों या प्रमुखों के अधीन थी। अशोक की इनके प्रति यही नीति थी कि इनके हित-कल्याण पर घ्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह किया जाए। उन्हें वह यह उपदेश भी देता था, कि हिसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण मे प्रवृत्त हो ।

ूस प्रकरण में जो विचार-विमर्थ किया गया है, उससे अशोक के सामान्य की सीमाओं आंद स्कर्प का एक स्पष्ट विच हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यद्यपि अशोक का 'विजित' बहुत विस्तृत तथा विशाल चार उसके अन्तर्गत सब प्रदेशों पर उसका सीया सासन नहीं था। काम्बोंक, मान्यार, यदन, राष्ट्रिक, भोज, पितनिक, आग्न, पुल्चित, अटबि, नामक और नायपित एसे प्रदेश दें, जिनकी पृथक्त, सत्ता और आन्तरिक स्वनन्ता

 <sup>&</sup>quot;समरातविकाधिनः साद्धावकादबो-राज्यान्यन्तरं क्रमालाराज्यमन्वयागतं समिक-पालधिप्नोरनेक गुण विक्यातयाक्षाने महाराज श्रीहरितनः" कोह (जिला-सतना) में उपलब्ध ताष्ट्रपत्र पर उक्कीणं लेख ।

२. "कौसलकमहेन्द्र महाकान्तारक व्याझराज……."

## (४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध

राजा अशोक ने अपनी धर्मीलिपयों में कतिपय विदेशी राजाओं का भी उल्लेख किया है.— "वह ( धर्म विश्वय) देवानाप्रिय ने पुन प्राप्त किया है, यहाँ ( अपने राज्य मे) और मब अन्तों (सीमान देवा) में । छ तो योजन तक जहाँ अनित्योक तामक प्रवन्ताज और हम्ब मित्रीय परे जो बार राजा तुरस्य नामक, अनितिकित नामक, मक नामक और अनिक मुन्दर नामक ( राज्य करते हैं) तथा नीचे ( श्रीच मे) चौड, पाण्डय, ताज्यपर्थी. मर्थव देवताओं के प्रिय की धर्मानुशांति (धर्मानुशांति) का अनुन्तरण किया जाता है। " चौड, पाण्डय, ताज्यपर्थी स्वाद्य प्रतास के स्वत्य के स्वतः ये पहले प्रकार का जाता चुका है। अपर जिन पीच राजाओं के नाम दियं ये हैं, उन पर विचार करता उपसीची है। उनमें जड़ा अशोक के समकाणीन राजाओं का परिचय मिलता है, बहां साथ ही उसके समक सही- यह है। अपर जिन पीच राजाओं के नाम दियं ये हैं, उन पर विचार करता उपसीची है। उनमें जड़ा अशोक के समकाणीन राजाओं का परिचय मिलता है, बहां साथ ही उसके समक सही- यह है।

अस्तियोक के विषय में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। मिकन्दर की मृत्यु के पठचात उमका विशाल माम्राज्य अनेक खण्डों में विमक्त ही गया था। मैंमिडोनियन

१. सो च पुनसभो देवनं नियस इह च तवेषु च अंतेषु अवचृपियोजनशतेषु यस अंतियोको नम योनरण परं च तेम अंतियोकेन चतुरे ४ रज्ञांत तुरस्ये नम अंतिकित नम सक नम अंतिकृतरोनम निच चोकर्षक अब संबर्पणय..." चतुर्वश तिकालेख (शह-बाजगढ़ी) —नेरह्यां लेखा ।

साम्राज्य के एश्वियन मान पर सिकन्दर के अन्यतम सेनापति सैन्युकत ने अपना अधिकार स्थापित कर किया था। यह हैन्युकत मन्त्रपुत्त मीम का समकालीन था, और इसने मारत पर आक्रमण मी किया था। वेन्युकत का पौत एथ्यिनेस्स द्वितीय विश्वास (२६१-२५६ ई. पू.) या, जो जन्त्रपुत्त मोर्च के पौत अवोक (२७२-२६१) का समकालीन था। अवोक ने वार्ष्य विलालेकों को अपने राज्यामियक के बारवर्ग वर्ष में या उसके कुछ वर्ष पश्चाप उत्तरीर्ण कराया था। विश्व भर्मालिए (बहुदंश विलालेकों में तेरह्श लेखा) के अधियोक का उत्तरीर्ण कराया था। विश्व भर्मालिए (बहुदंश विलालेकों में तेरह्श लेखा) करित्योक का उत्तरीर्ण कराया था। विश्व भर्मालिए (बहुदंश विलालेकों में तेरह्श लेखा) करित्योक पारत्योक पार्थ के अध्याप प्रतिपत्त का उत्तरीर्ण के विश्व विश्व कि सीरिया (परिचर्गा) के राजविहानन पर एण्टियोकत द्वितीय विश्वास विराजमान था। अधोक की पर्मिलियों का अनित्योक मुनिवित्तत रूप से वह एण्टियोकत ही है। इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विवित' के साथ लगती थी, और इसका साम्राज्य ६०० योजनी तक विस्तृत था।

पवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के जिन चार अन्य यवन राजाओं का अधोक ने उल्लेख किया है, उनमे प्रवस तुरसय है। इसे गिरनार के बिलालेख में तुरसाय, कालसी के जिलालेख में तुल्मय और सहवाजनकी के शिलालेख में तुरसय लिखा गया है। इसे ईजिट के यवन राजा टाल्मी हितीय फिलडेल्फस (२८५-२४७ ई पू.) के साब मिलाबा गया है, जो सर्वेषा ममृचित और समन है। टाल्मी (बुलमय या तुरसय) के राज्य की न्यिति अनिर्योक के राज्य के के परिचम में थी।

तुलमय या तुरमय के राज्य के बाद अश्लोक ने अनेकिन (कालसी और गिरमार) या अनिकिन (बाहबाबनकी) का उल्लेख किया है, जिसे मैंसिकोनिया के यबन राजा एण्टि-गोनम गोनटम (२७६-२३९ ई. पू  $\frac{1}{2}$  के साथ मिलाया गया है।

अशोक द्वारा उल्लिखित अन्य यवन राजा मक (कालसी और शहवाजगढी) या मग (गिरनार) है, नाइरिन के मगम (२००-२५० ई. पू ) के साथ जिसकी एकारमकता प्रति-पादिन की गई है।

अिलम्बयुद्ध (कानमी) या अलिक्युद्ध (शहबाजवडी और धानसेहरा) नाम से अयोक ने जिल यजन राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों से मतमेद हैं। स्मित्र के अनुसार यह एपिरत का एलेक्सेक्टर (२०२-२५५ ई.पू.) या, और हुक्ख के अनुसार कोर एपिरत का एलेक्सेक्टर (२५२-२४४ ई.पू.)। ये दोनों ही एलेक्सेक्टर नाम के राजा अशोक के ममकालीन ये। पर कोरित्य के एलेक्सेक्टर का शासन-काल तब प्रारम्भ हुआ था, जबकि एपिरत के एलेक्सेक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी धर्मलिपियों में अशोक को इन दो धवनराजाओं में कीन मा अपियत था, इसे निर्धात करने का केवल यह साधन है कि चतुर्देश डिलालेक्सों के तेरहवे लेक्स को उत्तरीर्थ करने के बर्ष का सा किया जाए। तृतीय जिलालेक्स में अशोक ने यह स्पष्ट कप से सुचित किया है कि इस (तृतीय) लेक्स को राज्यानियंक के बाद बारह वर्ष अपतील हो जाने पर प्रचारित किया निया गया था।

यह बसंदिग्य है, कि तीवरे लेख की तिथि २५६ है. पू है। चोवहों शिलालेखों के विषय तथा वैंडी को दृष्टि में एक कर यह अनुमान करना अवंधन नहीं है, कि ये सब लेख एक के बाद एक करके घोट से समय में ही प्रचारित किये गये थे। इसलिये ते एकी बमेलिंग के ममय को ची २५६ है. पू या उनके कुछ तमय बाद हो रखा जाना उचित होगा। कारित्य के एलेक्सेक्डर का सासनकाल २५२ ई पू. में प्रारम्भ हुआ था। असोक को बह तमी अमिग्रेत हो। सकता था, जब कि इस (ते एकी) धर्मालिंग के २५१-५० ई पू. के लगमम प्रकाशित कियी यथा होगा। अत यही मानना उचित है, कि जालिक्ययुरू या जालिक-मुदल से अबीक को एपिरस का एलेक्सेक्यर हों अमिग्रेत था।

अशोक नै इन पाँचो यवन राजाओं का उल्लेख धर्मविजय के प्रसंग में किया है। उसे इस बात का संतोष था, कि इन सबके राज्यों में देवानात्रिय की वर्मानशस्ति का अनुसरण किया जा रहा है। यह तभी सम्भव था, जबकि अशोक का इन राज्यों के साथ चनिष्ट सम्बन्ध हो, और उस द्वारा वहाँ वर्म विजय के लिये उसी ढग से महान 'पराक्रम' (उद्योग) किया गया हो, जैसे कि अपने 'विजित' या 'राजविषय' मे किया गया था। अपने 'विजित' मे धर्म विजय के लिये अशोक ने धर्म-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, बजभिमक, धर्मयक्त आदि विशेष राजकार्मचारियों को नियक्ति की थी. और अपने अन्य महामात्रों को भी यह आदेश दिया था कि वे जनता को घर्म का तत्त्व जताने के लिये निरन्तर अनुसयान (दौरे) करते रहे। माय ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कूए खदवाना, छायादार बुक्त रुगवाना आदि अनेकविध अन्य साधन भी अपनाये गये थे। प्रश्न यह है, कि जिन पाँच यवन राजाओं का अशोक ने अपनी धर्मेलिपियों में उल्लेख किया है, उनके राज्यों मे और चोड, पाण्डम, मातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रापणीं मे-जो कि अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नहीं थे--धर्मविजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रश्न के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्या स्वरूप था। अशोक ने इन 'अन्तो' (सीमावर्ती राज्यो) से धर्मविजय के प्रयोजन से अन्त-महामात्रों को नियक्त किया था, जो इन बिदेशी राज्यों में उन सब कार्यों का सम्पादन करने थे जो अशोक के अपने 'विजित' मे वर्म-महामात्रो द्वारा किये जाते थे। इन अन्त-महामात्रो के अतिरिक्त विदेशी राज्यों में अञोक द्वारा दूत भी नियक्त किये गये थे। पश्चिम-उत्तर के यवन-राज्यों में अपने राजदून मेजने की प्रवा मौर्यों में चिरकाल से चली आ रही थी, और चन्द्रगप्त मौर्य तथा बिन्द्रमार के समय मे इन यवन राजाओं के राजदूत पाटलिएन के राज-टरबार मे भी रहे थे। धर्म लिपियों से सुचित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूत विदेशी

१. चतुर्वश शिलालेल--बारहवाँ लेख ।

२. चतुर्वश शिलालेख—तीसरा लेख ।

३. दिल्ली-टोपरा स्तम्भ-लेख-प्रवम लेख

राज्यों में मंत्रे बे—"जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं मी पहुँचते हैं, वे (वहाँ के लोग) मी देवताओं को प्रिय की बगीनिल, (बमें) विचान और बमीनुप्रस्ति को सुनकर बमें का अनुसरण करते हैं।" इस लेख से स्मप्ट रूप से दो प्रकार के राज्यों की सत्ता का तिन्दी सिकता है, ऐसे राज्य जिन्हों उनके दूत निष्कत वे और ऐसे राज्य जहाँ उनके दूत निष्कत वे और ऐसे राज्य जहाँ उनके दूत निष्कत वे और ऐसे राज्य जहाँ उनके दूत नहीं थे। अचीक ने इस बात पर संतोष प्रमाट निष्का है कि जिन विदेशी राज्यों भे उनके दूत निष्कत हो है। उनके निवासों भी उनकी बमीनिल, धर्म विचान और वर्मानुशन्त को मुन कर पर्म का अनुसरण करते हैं। अदोक की धर्म विजय का क्या अग्निप्राय था और उसके लिये उसने किन साधमां को अपनाया, इस पर हम अगले अध्याय में विवाद रूप से विचार करेंगे। यहाँ अन्त-महामाओं और दूरों के सम्बन्ध में उन्लेख करने का प्रयोजन यही है कि अधोक के विदेशी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध वे उनलेख करने का प्रयोजन यही है

अशोक के समकालीन विदेशी राज्यों में से पाँच के राजाओं के नाम वर्मीलिएयों में दिये गये हैं। चोल, पाण्डय, सानियपुत, केरलपुत और ताम्रपाणीं का स्वतन्त्र राज्यों के रूप में उन्लेलता ते सालिक ने क्या है, रर उनके राजाबों के माम नहीं दिये हैं। ताम्रपाणीं यालका के अलोक कालीन राजा का नाम महायमों में मिलता है। यह राजा देवानाप्रिय तिल्य था, और अशोक के साथ इसका चनिष्ठ सम्बन्ध था। बौढ धर्म का विदेशों में प्रसार किस प्रकार हुआ; इसका निकरण करते हुए हम ताम्रपाणीं के राजा तिष्य के सम्बन्ध में विस्तार से लिखेंगे।

#### (५) अशोक का शासन

अधोक के वरित्र, जीवन और उसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के विषय में हमें श्रीस्क जात नहीं है। वह राजा बिन्दुनार का किन्छ पुत्र वा और अपने साइयों को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया था - इस सम्बन्ध में शो क्याएँ बौद्ध साहित्य में विख-मान हैं, उतका उल्लेख इसी अध्याय में अपरिक्ता वा चुका है। तारनाथ द्वारा सक्तित तिब्बती बौद्ध अनुभूति के अनुसार युवावस्था में अशोक कामवासना का शिकार होम्स रागरम में व्यस्त रहता था। इसी कारण तब उसे 'कामाशोक' कहा जाता था। बाद में बहु अध्यात कर, निष्ठुर और नृश्वास हो गया, और इसीलिये 'चण्डाशोक' कहाने लगा। पर बौद्ध धर्म के सम्पर्क में आने के कारण उसकी मनोवृत्ति परित्त हो गई और प्रवृत्ति हो क्यांने कुल जीवन वितान जमा। प्राणिमात्र का हित और कल्याण करने के लिये प्रवृत्ति हो के कारण तद उसे 'वर्माधाक' कहा जाने लगा। हो त्यांने एक स्वत्त हो तह है। कि अथोक अल्यन्त उम्र प्रकृति का व्यक्ति बा। बहु सर्वादा में नहीं रह सकता था। कामवासनाओं से अमिनूत

 <sup>&#</sup>x27;यत्र पि देवनं प्रियस दुत न वर्चित ते जि अतु वेवनं प्रियस प्रमबृटं विवनं प्रमनुशस्ति
प्रमं अनुविधियंति ।' अतुवंश शिकालेख (शहवाजगढ़ी)—तेरहवाँ लेख ।

२. महाबंसो २०१७

होकर उसने युवावस्था मे एक कामुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। बिन्दुसार की मृत्यु के बाद उसने अपने भाइयो का भात कर राज्ञीहासन प्राप्त किया और राज्य से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये चोर अवस्थी। स्थिति को अवस्थी अवस्थी से अवस्थी के सुदृढ़ बनाने के लिये चोर अवस्थाचार किये। अन्त से जब उस का सुकाव धर्म की अगेर हुआ, तब उसमे भी उसने 'अति' कर दी। अशोक का व्यक्तियत चरित्र ही ऐसा था कि वह जो कुछ भी करता था अतिव्यता के साथ करता था।

अधोफ ने अनेक बिवाह किये थे। यांगिलिपियों मे उसकी केवलएक रानी का नाम आया है। प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्म पर अन्य लेवों के साय अशोक का एक यह लेका मी उस्कीणें है— 'देवानाप्रिय की आजा से अर्वत्र महासात्यों को यह कहा जाए—'यहाँ जो दितीय देवी के वान हैं (पया) आप्रकारिका, आराम (विश्वामतृह), दानगृह अववा अन्य औ कुछ मी, से सब देवी के नाम से गिनं (पजीकृत किये) जाने चाहिये। ये अववध्य गिने जाने चाहिये, दितीय देवी तीवर की माता कालुवाकी (कास्वाकी) की (ऐसी इच्छा है)।" इस वर्म निर्मिय से अधोक के अन्यत्त पुत्र नीवर और उसकी माता कालवाकी का उस्लेख हैं, अिमें 'दितीय देवी' (दूसरी रानी) कहा गया है। तीवर और कास्वाकी का उस्लेख हैं, अिमें 'दितीय देवी' (इसरी रानी) कहा गया है। तीवर और कास्वाकी का साहस्य में कही उस्लेख नहीं सिकता, पर प्रमंतिर्ध में अरोक का जो जावेख हैं, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

महाबंसी के अनुसार अयोक की पटरानी का नाम असन्विधित्रा था। उसकी मृत्यु अयोक के जीवन कान में हों। गई थी। असरियमित्रा के निवन के परवाद पटरानी का पद निस्तरक्वा (तिप्परिक्षना) ने प्राप्त कर किया। दिव्यावदान की क्या के अनुसार इसी तिष्यरिक्षता ने राजकीय मृदा का प्रयोग कर कुनाल को अन्या करने का आदेश प्रवान किया था। महाबसी के अनुसार इसी निष्यरिक्षता इरार वेशिवकृत्र को भी श्रीत पहुँचायी गई थी। 'ऐसा प्रतीवहोना है कि अशोक ने बुद्धावस्था में तिष्यरिक्षता के साथ विवाह किया था और सह पुत्र नी बुद्ध अशोक को प्रस्त मही कर नहीं थी। वह अशोक के प्रसू पुत्र कुनाल के प्रतिय हमता हमें किया था और सह पुत्र की बुद्ध अशोक को प्रस्त मही कर नहीं थी। वह अशोक के पुत्र वक्त कुनाल के प्रतिय तिष्ठ के प्रति वाहक प्रस्त के प्रति के प्रति वाहक प्रति का मांव रखने लगी थी। कुनाल को अन्या करने का जो आदेश उसने तक्षित्र के अमायो को जिजवाय था, उसका यही कारण था। बीढ़ साहित्य में तिष्यरिक्षता को अच्छी दृष्टि से नहीं देवा गया है।

दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम प्यावती था। कुनाल इसी का पुत्र था। सम्मवत, असन्यिमित्रा के कोई सत्नान नहीं थी। इसी कारण युवराज का पद प्यावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था।

बिन्दुसार के शासनकाल में जब अशोक अबन्ति देश का 'कुमार' (प्रान्तीय शासक) या, तब उसने विदिशा के श्रेष्टी की देवी नाम की कन्या से भी विवाह कर लिया था। इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई थी, महेन्द्र और सघमित्रा। नेपाल की अनुश्रुति मे

१. 'मण्डुकण्टकयोगेन महाबोधिमधातिय' महाबंसो २०।५

अयोक की एक अन्य कन्या का सी उल्लेख है, जिसका नाम चारुमती या। इसका विवाह नेपाल के 'क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ या। पर इस चारुमती की माता का नाम क्या था, यह अनुभृति द्वारा झात नहीं होता।

राजतराङ्गियों से अशोक के अत्यादम युज बालोक का उल्लेख किया गया है, जो अयोक के पश्चाक् कास्मीर के दोबाहासन पर आक्ट हुआ था। ' इसी प्रकार तिब्बती जुनपूर्ति में कुस्तत नाम के अयोक के एक अन्य युज का बुत्तान्त मिलता है, जिवका जन्म अयोक के राज्यामियेक केतीसवे साल में हुआ था। पर इन दोनों—जालीक और कुस्तन—की माताओं के नामों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इनके विषय में जो अनेक कथाएँ व तथ्य प्राचीन माहित्य में उपलब्ध है, जनका हम यथास्थान उल्लेख करेंगे। तिब्ब्ब्लिया और कुनाल माहित्य में उपलब्ध है, जनका हम यथास्थान उल्लेख करेंगे। तिब्ब्ब्लिया और कुनाल मन्द्रम्यी कथाओं का भी अपले एक अध्याय में विषयण दिया जायगा।

अशोक के करिन और व्यक्तिमन जीयनके विषय मे ये ही बाते विविध ऐतिहासिक मामग्री के आकार पर हमें बात है। जहाँ तक उसके शासन से सम्बन्ध स्वानेवाली प्रदानां का प्रवत्त है। जिल्ला के शोजीत तेने के अनदार अशोकने घर्म विजय की नीति को अपना लिया था, और अपना सब समय पर्म के आवण तथा अनुगासन मे ज्याना प्रारम्भ कर द्या था। धर्म विजय के लिये अशोक ने जो प्रयत्न तिथा, उस पर अपने अध्याय मे विश्व करों के ता उस प्रकार का जायया। बौद्ध धर्म के साथ अशोक का प्रारम्भ पर अपने अध्याय में विश्व वर्ष के साथ अशोक का पानिष्ठ मान्यम था। उसके सरक्ष में बौद्ध धर्म के हाथ अशोक का पानिष्ठ मान्यम था। उसके सरक्षम में बौद्ध धर्म के शित् हों प्रमित्त में स्वानेव स्वानेव स्वान स्वान प्रयत्न विश्व प्रमित्त स्वान स्वान प्रयत्न विश्व स्वान स्वान प्रयत्न विश्व स्वान स्वान स्वान स्वान प्रयत्न विश्व स्वान स्व

बुढ के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये जशोक ने बहुत-से चैत्यों और स्मूपों का निर्माण कराया था। चीनी यात्री हैं गूरन्तमा ने हर में से बहुत-से स्पूरा आदि को अपनी अंक्षिते से देवा था, और अपने यात्रा विवरण में उसने इनका विस्तार के माथ वर्णन किया है। बौढ धर्म के प्रति अंक्षांक का जो अलाधारण पक्षणत था, और उसके लिये जो प्रचुर चन राशि बढ़ व्यय कर रहा था, उसके कारण सम्मवत मौर्य शासन-तन्त्र में असतोष उत्पन्न हो गया था, और कुनाल के पुत्र नम्प्रति ने (जो अलाक को बुढ़ाक्या मे युवराक के पद पर विराजमान था) राजकीय से बौढ़ समके किये घन व्यय करते का निर्मय कर दिखा था। अशोक के शासन काल में मी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शासन करने के लिये कुमार कुनाल को मौता प्रया था। अशोक के शासन काल में मी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शासन करने के लिये कुमार कुनाल को मौता प्रया था। अशोक के शासन काल के साथ सन्त्रम्य रमनेवाली इन घटनाओं का यहाँ निर्देश मान कर दिया गया है। इनका विश्रद विवरण अपने अध्यायों मे यदा स्थान दिया जायगा।

 <sup>&</sup>quot;सोऽस भूमुक्जालौकोऽमृत् भूलोक पुरनायकः । यो सक्षः सुषया गृद्धं व्यवसात् ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥" राजतरङ्गिणी १।१०८

#### सतरहवाँ अध्याय

# अशोक की धर्मविजय

## (१) 'धर्म' का अभिप्राय

ससार के इतिहास में राजा अञ्चोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशाल मौयं साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग अशोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नहीं किया। उसने यह अनुभव किया, कि शस्त्री द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह स्यायी नहीं होती । वास्तविक विजय शस्त्रों हारा प्राप्त नहीं की जा सकती। धर्म-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर होती है और चिरकाल तक स्थिर भी रहती है। इस तथ्य को अन् भव कर अशोक ने शस्त्र-विजय की नीति का परित्याम कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया । शस्त्री द्वारा प्राप्त की जानवाली विजय के सम्बन्ध में अपने मनोभावों को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है'---''अष्टवर्षाभिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिखो का विजय किया। वहा में डेट लाख मनुष्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्र (एक लाख) मारे गये। उसमें भी अधिक मरे (मृत्य को प्राप्त हुए)। उनके पश्चात् अब जीते हुए कलिङ्कों मे देवाना प्रिय द्वारा तीय रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा जा रहा है)। किन्छों की विजय करके देवाना प्रिय को अनशोचन (पश्चाताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीना जाता है, तब लोगों का जो वघ, मरण और अपहरण होता है, वह देवाना प्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्मीर वात भी। देवानाप्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि जो वहाँ ब्राह्मण, श्रमण, अन्य पाषण्ड (सम्प्रदाय) और गृहस्थ निवास करते हैं, और जिनमे अपने अग्रणियो (प्रमुख व्यक्तियो) की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनो की सेवा तथा मित्र, परिचित सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी) जन, दास और मतको के प्रति सम्यक व्यवहार किया जाता है, और जिनमे दढ मस्ति भी पायी जाती है, उनका भी वध हो जाता है या मत्य हो जाती है या उन्हे अपने प्रियजनो का वियोग सहना पड़ता है। उनमे से (बध आदि से) जो बच भी जाते है और (यद्ध के परिणामस्वरूप) जिनके स्नेह में कोई कमी भी नहीं आती, उनके भी मित्र, परिचित, सहायक और ज्ञातिजन सकट में पड जाते हैं जिसके कारण उन्हें भी आधात सहन करना पड़ता है। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप)

१. चतुर्वेश शिलालेक-तेरहवाँ उत्कीर्ण शिलालेख

विपत्ति सभी मन्ष्यों के माग में आती है। देवाना प्रिय के लिये यह बात बहन अधिक गम्भीर है। यवनों के अतिरिक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नहीं है. जहाँ बाह्मणों ऑर श्रमणों के निकाय (सम्प्रदाय) न हो। कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ मनुष्यों का किसी-न-किसी पापण्ड (सम्प्रदाय) मे अन् राग न हो। कलिङ्को को प्राप्त करने में जितने मन्ष्य मारे गय है. मरे हैं, या अपहरण किये गये हैं, उनका सौवा या हजारवाँ भाग भी अब देवानाप्रिय के लिय गम्भीर है। यदि कोई अपकार करना है तो वह देवानाप्रिय के लिये क्षन्तव्य है, जहाँ तक क्षमा करना सम्भव हो। और जो अटबि (जागल प्रदेश) देवानाप्रिय के बिजित (जीने हुए क्षेत्र) में हैं, उन पर भी वह अन्नय (अनुग्रह) करता है और ध्यान देता है । देवानाप्रिय के अनताप मे मी प्रमाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों या आटविक जनो) से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी की हत्या न करो, अपितू सब की रक्षा करो। देवानाप्रिय सब प्राणियो की अक्षति (विनाश का अभाव या हिनसाधन), सयम, समाचयं और मार्देव (मद्ता) की कामना करते हैं। धर्म विजय ही देवानाप्रिय की दृष्टि मे प्रधान (वास्तविक) विजय है। यह धर्मविजय देवानाप्रिय ने यहाँ अपने राज्य में, सीमान्त-क्षेत्र में ऑर छ भौ योजनो तक के पडोसी राज्यों में प्राप्त की है। '' जो धर्म विजय है, यह ऐहलीकिक और पारलीकिक दोनो है। वर्मरति सम्पूर्णत अति आनन्द देनेबाली है। वही ऐहलौकिकी और पारलौकिकी है।""

कर्लि हुँ की विजय के लिये अशोक ने सत्त्र मुद्ध का आश्रय लिया था। सन्त्र-शक्ति का प्रयोग कर बह कल्जि को अपने साझाज्य में मस्मिलत करने में सफल हुआ, पर इस युद्ध में जो नरस्तार हुआ, उसमें अशोक को बहुन करेडा हुआ। कल्जि के युद्ध में एक लाख समुद्ध मारं गये, इससे बहुन अधिक नृद्ध के पिरणास्मक्षव मृत्य मारं गये, इससे बहुन अधिक नृद्ध के पिरणास्मक्षव मृत्य में प्राप्त हुए, डेढ लाख समृत्या वा अपहरण हुआ। इस जन-विनाश को देखकर अधोक ने अनुक्षव किया, कि शहर हारा विजय करने की अपेक्षा धर्म-विजय की नीति को अपनामा अंदरकर है। इसीलिय उसमें अन्ति शक्ति का प्रयोग धर्म-विजय की निर्म करना प्राप्तम किया। अशोक ने इस बात पर सन्तोष प्रयाद किया है कि उसकी इस नीति को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। केवल अपने राज्य में ही नही, अपित साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेश और उत्तर-पश्चिम में स्थित यबन राज्य में ही नही, अपित साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेश और उत्तर-पश्चिम में स्थित यबन राज्य में ही नही, अपित साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेश और उत्तर-पश्चिम में स्थित यबन राज्योतवा दक्षिणमें विद्यमान चोल, पाण्ड्य आदि राज्यों में सर्वत्र धर्मविजय स्थापित की गई है।

प्रश्न यह है, कि अशोक का धर्म या शम्म से क्या अमिश्रय था? क्या अछोक ने बोड धर्म के प्रसार के लिये जो प्रयत्न कियाथा, अपने उत्कीण लेखों में उसने उसी का निर्देश किया है? इससम्बन्ध में अधिक विवार-विमर्श की आवश्यकता इस कारण नहीं रह जाती, क्योंकि अशोक ने अपने उत्कीण लेखों में वार-बार धम्म या धर्म के अमिश्रय को स्पष्ट किया

१. चतुर्वश शिलालेख—तेरहवाँ उत्कीर्ण शिलालेख

है। उसके अनुसार 'पर्य यह है कि दाक्षो और मृतकों के प्रति सम्यक् व्यवहार किया जाए, माता और पिता की सुचारूकप से सेवा की जाए, मित्र, परिचित, झातिबन और ब्राह्मणों तथा अमर्थों को दान दिया जाए, और प्राधियों की हिंदा न की जाए। पिता-पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, परिचित और पढ़ोसी—सब द्वार ऐसा कहा जाना जाहिये— 'यह साधु है, यह कर्तव्य (करणीय) है। जो इसके अनुरूप आचरण करता है, उसे इहलोक मे मुख प्राप्त होता है और एरोक्स में बहु अनन्त पुष्य का सुजन करता है।"

चतुर्देय शिकालेकों के तबें लेक के अनुसार धर्म का सगलाचार यह है, कि दासों और मृतकों के प्रति समृचित बरताव किया जाए, गृवकों का आदर किया जाए, प्राणियों के प्रति बरतों हुए सबम से काम लिया जाए और श्रमणों तथा ब्रह्मिणों को दान दिया जाए। ये तथा इसि प्रकार की अन्य बाते 'धर्ममञ्जल' कहाती है। पिता, माई, स्वामी, मिन, परिचित और पढ़ोंसी हारा ऐसा कहा जाना चाहिये—'यह साबु है, यह कतंत्र्य (करणीय) है।"

ब्रह्मिपिर के लघु शिलालेल मे अबोक ने बर्म गुणां को इस प्रकार स्पष्ट किया है— 'माता-पिता को सेवा करनी जाहिये। (प्राणियों के) प्राणों के अबित आदर की भावना को दृढ़ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। इन वर्मगुणों का प्रवर्तन करना चाहिये। इसी प्रकार अन्तेवासी (शिय्य) द्वारा आचार्य (गृह) का आदर किया जाना चाहिये। झाति कनो और कुल (पारिवारिक जनों) के प्रति वयायोग्य बरताव करना चाहिये। यह पुरानो परस्पर है, दिससे टीणॉय्य प्राप्त होता है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये।"

 <sup>&#</sup>x27;तत इवं भवित बासभतकम्हि सम्यप्रतिपत्ती मातरि पितरि साथु सुलुशा मितसस्तुत-स्रातिकानं बाम्हणकमणानं साथु वानं प्राणानं अनारभो साथु एत वत्तव्यं पिता व पुत्रेन व भाता व मितसस्तुत आतिकेन व आव परिवेसेयेहि इवं साथु इवं कतथ्यं सो तथा कस इलोकचस आरथो हैति परत व अनंतं पुडयं भवित'।

२. चतुर्वश शिलालेल-तीसरा लेख

३. चतुर्वश शिलालेख-नर्वा सेख

४. 'माता चितिसु सुपूरिततिबये हेनेव गण्डु प्राचेतु ब्रह्मित्वयं तर्च वतिबयं से इमे अंमगुणा पवतिवया हेनेव अतेवासिना आर्वारेचे अपचाधितिबये आतिकेसु च कंच...रहं पवितायिक स्वाचीराच्या पंकित बीधावृते च एस हेवं एस कटिविये।' ब्रह्मिपिर-शिकालेख

सप्त स्तम्म लेखो में दूसरा लेख इस प्रकार है— 'देशनाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा— वर्ष साथ है। पर वर्ष क्या है? अल्प पाप (पाप को कम-से-कम करता), वह-क्याण (बहुत-से क्याणकारी कार्य करता), दया, दान और शोव (शृचिता या पविकता)।"

इन उद्धरणों के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि अशोक ने जिस धम्म (धर्म) के प्रसार के लिये महान् प्रक्रम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पाषण्ड नहीं था। धम्म से अशोक को सदाचरण के वे सर्वसम्मत नियम ही अभिप्रेत थे, जिनका उपदेश सभी वर्मो व सम्प्रदायो हारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मार्दव, माता पिता की सेवा, गुरुजनो की सेवा, बाह्मणो और श्रमणो को दान, प्राणियो से बरतते हुए मयम से काम लेता और दासो तथा भृतको के प्रति समुजित व्यवहार करना-अझोक के 'धम्म' मे ये बाते ही अन्तर्गत थी। धम्म के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अशोक इतना अधिक उत्मुक था, कि उसने अनेक प्रकार से एक ही बात का बार-बार प्रतिपादन किया है। उसके उत्कीर्ण लेखों में एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरक्ति दोष भी आ गया है। पर इस पुनर्शक्त मे उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुभव होता है। अशोक का यत्न था, कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने धर्मको प्रयुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के साधारण व्यवहार के साथ धर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएँ अशोक के उत्कीर्ण लेखों में विद्यमान है। एक तुलना मञ्जलाचार के सम्बन्ध में है। चतुर्दश शिलालेखों के नवें लेख में अशोक ने कहा है--- "लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बुरी) दशा में अनेक प्रकार के मगल करते हैं। आबाधा (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के विवाह या कत्या को ले जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्तान के उत्पन्न होने पर, प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अवसरो पर लोग बहुत प्रकार के मगल (मगलाचार या मगल कार्य) करते है। ऐसे समयो पर स्त्रियाँ बहत-से और बहुत प्रकार के पूर्तिक (घणा-स्पद) या क्षुद्र और निरर्थक मगल-कार्य करती है। मगल कार्य तो अवस्य ही करना चाहिये। पर इस प्रकार के मञ्जल कार्य अल्प फल बाले हैं। जो धर्म मगल है, वह मुनिश्चित रूप मे महाफल बाला है।" इसके बाद अशोक ने धर्म के अभिप्राय को स्पष्ट करके पून कहा है—"इस प्रकार के मगल कार्य साशयिक (सन्दिग्घ) फल बाले होते हैं। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी। ये ऐहलौकिक भी है। किन्तु धर्ममगल समय से बाधित नहीं होता। हो सकता है कि उस (धर्म मगल) से इस लोक मे अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक मे अनन्त पुष्य को अवस्य उत्पन्न करता है। पर यदि

 <sup>&#</sup>x27;अंसे सामू कियं वृ धंसे ति अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सोचये।'
बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख २

२. चतुर्वश शिलालेल-नर्वा लेख (शाहवाजगढ़ी और कालसी)

धर्ममंगल से (इहलोक मे भी) सिद्ध होती है, तब तो डोनो लाग प्राप्त हो जाते ह, अर्थात् इहलोक में इससे अर्थ (अभीष्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक मे यह अनन्त पुष्य उत्पन्न करता है।"

इसी प्रकार चतुर्वेश शिलालेको के ग्यारहवे लेख में माधारण दान और धर्मदान में मेंद प्रतिपादित किया गया है। बलोक को सम्मतंत्र में 'ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है'' इसी लेक से वर्मदान के साथ-साथ धर्मसंत्र व 'ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है'' इसी लेक से वर्म में का सम्मत् रूप से विकास ना वर्म है । वर्म को सम्मत् रूप से विकास ना वा देखारा) और धर्म सम्मत् का भी उल्लेख किया गया है। वर्म साम को भी उल्लेख किया गया है। वर्म से अपिप्राय को भी स्पष्ट किया है, जिसे इसी अकरण में कपर उर्मुव किया जा चुका है। अदोक ने अपने एक शिलालेख के अपने एक शिलालेख के अपने एक शिलालेख के अपने प्रमित्त के से का भी निकास किया है। "पर्म-विवय में प्रीति होती है। इस प्रीति के लघू (स्वल्य) होने पर भी देवाना प्रिय उसे पारलीकिक लाम के लिय अत्यत्त सहुत्त भानते भानते हैं। इस प्रयोजन से यह वर्मलिय किवायों वर्म पारलीकिक लाम के लिय अत्यत्त सहुत्त भानते भानते हैं। इस प्रयोजन से यह वर्मलिय किवायों का पारलीकिक से प्रवास के प्रवास के से प्रवास के प्रवास के से प्रवास के प्रवास के से प्रवास के से प्रवास के प्रवास के से प्रवास के प्रवास के से के से प्रवास के से प्रवास के से प्रवास के से प्रवास के से क

राजा अयोक ने अपने उत्कीण केला मे जो बार-बार 'धर्म 'के अमिप्राय को स्पर्ट किया है, और अनेक प्रकार से पर्म की जो तुळना की है, उनका प्रयोजन यही था कि जनता को घर्म के उस रूप से घर्म को हो उसना प्रयाजन यही था कि जनता को घर्म के उस रूप के सम्मय में कोई अपने कर उसका प्रयाजन यही था कि जनता को घर्म के उसका प्रयाजन ने उहाँ साथ ही यह सी कि पाप क्या है। उनकी सम्मित में धर्म के बृद्धि तभी ही सकती है, जबकि पाप ने कभी हो। और पाप क्या है। उस सम्बन्ध में अधोक का निम्मित्रित उन्कीण केला उद्धरण के सीम्प है— 'देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा—(मनुष्ट स्वकृत) करवाण को ही देवता है, 'में यह करवाणकारी कार्य किया'। उसे (सकता) था पाप भी दिखायी नहीं देता, 'मृक्ष से यह पाप किया गया, या यह कार्य आसीन व (पाप) है। 'तिस्पत्टेह राप को देख सकना कठिन ही है। किन्यु यह अबस्य देखना चाहिये कि से सब पाप की ओर के जाने वाले हैं—जैसे वण्डता, मैट्यू

१. चतुर्वश शिलालेख-नवां लेख (शाहबाजगढ़ी)

२. 'नास्ति एतारिसं वानं मारिसं श्रमवानं श्रमसंस्तवो वा श्रमसंविभागो (वा) श्रम-संबधो व ।' गिरनार वर्तुदंश शिस्तालेख—११ वाँ लेख

३. चतुर्वश शिलालेख (शाहबाजगढ़ी)—तेरहर्वा लेख ।

(निष्टुरता), कोख, मान (अहंकार) और ईर्ष्या; और इनके कारण मैं कही अपने को म्राय्ट न कर दूँ। $^{\nu}$ 

अशोक के उत्कीर्ण लेखों का अनशीलन करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि घर्म या घम्म से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिन्नेत थे. जो सब देशों और सब सम्प्रदायों को समान रूप से स्वीकार्य हैं. और जो सब समयों के लिये उपयवन हैं। किसी भी पाषण्ड या सम्प्रदाय को इनमे विरोध नहीं हो सकता था। यह सही है, कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी. और बद्ध के अप्टा-द्भिक आर्य मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे। पर मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप मे उसने जिस 'धर्म' के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न किया था. वह बौद्ध धर्म नहीं था। इसमें सदेह नहीं कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में बहत-से घामिक सम्प्रदायों की सत्ता थी । सनातन पौराणिक या वैदिक धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और आजीवक आदि अवैदिक सम्प्रदाय भी इस यग में विद्यमान थे। उनमें विरोध का भी अमाव नहीं था। इस दशा में अशोक यह नीति अपना सकता था. कि अपने धर्म (बौद्ध धर्म) का पक्ष लेकर अन्य धर्मी व सम्प्रदायो का विरोध करे और उनके अनुवायियो पर अत्याचार करे। पर उसने हम भीति को नहीं अपनाया । विविध सम्प्रदायों के प्रति अज्ञोक की मावना निम्नलिखिन उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट हो जाती है—''देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सर्वत्र सब पाषण्ड (सम्प्रदाय) निवास करें। सभी (सब सम्प्रदाय) सयम और भावशृद्धि चाहते है। मनुष्यों की इच्छाएँ और अनराग ऊँचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हुआ करते हैं। वे या तो सम्पर्ण रूप से (बर्मका) पालन करेंगे, और या एकदेश (आशिक) रूप से। जो प्रचर रूप में दान नहीं कर सकता, उसमें भी संयम, भावशद्धि, कृतज्ञता और दृढ भिन का होना आवश्यक है।" इ.म. लेख से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह नीति थी कि उसके राज्य में सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करें। वह किनी सम्प्रदाय को अन्यन्त उत्कष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नही समझता था. क्योंकि

- १. "देवानं पिये पियदिस लाज हेवं अहा कयानमेव देवति इयं मे कयाने कटेति नो मिन पापं देवति इयं से पापे कटेति इयं या आस्तिनवे नामाति दुण्टिकेतं जु को एसा हेवं जु को एस देवियं इमानि आस्तिनवगामीन नाम अय चंडिय निठलिये में मोने इत्या कालनेन व हकं या पिलअसियसं एस बाढ देवियं इयं में हिद्दितकाये इसन से पालिकायों।" बेडली-टीपरा स्ताम लेख- नतीय लेखा।
- २. "देवानंपिये पियदित लाजो सबता इष्टति सवपासंड बतेषु । सबे हिते ते सयमं भारतपुषि चा इष्टीत । जने चु उचावुच छदे उचातुच्चागो । ते सबं एकदेसं पि कष्टीत । विपुले पि चु वाने असा निष्यस्थमे भारतपुषि किटनाता दिडभितता चा निवे वार्ड ।" चतुर्देश सिकालेख (कासमी) —सप्तम लेख ।

उसका विचार था कि सभी सम्प्रदाय सथम और भावजुढि के पक्षपाती हैं। फिर सम्प्रदायों में भेद का क्या कारण है ? क्यों कि भनुष्यों की इच्छाएँ और अनुराग विविध प्रकार के होते हैं, इसी कारण विभिन्न सम्प्रदायों के भी विकास हो जाता है। सभी सम्प्रदायों के लोग पर्म का पालन करते हैं। अमें के तत्त्व का कोई समय कर में पालन करते हैं। और कोई आधिक रूप से। अशोक का 'वर्म' न बीढ वर्म है, और राजबर्म। वह सब धर्मों और सम्प्रदायों के अविकट मदानार के साधारण नियम है, जिनकी आवश्यकता और उप-योगिता सब देशों और सब समयों के लिये एक सदृश होती है।

षम्म या धर्म के अभिप्राय को जिल इन से हमने यहाँ प्रतिपादित किया है, अन्य अनेक ऐतिहानिकां हारा भी उसी का समर्थन किया गया है। थी. मैक्कासक के अनुसार र न उत्तरिक्ष निका में "धम्म का अनिप्राय, बौद्ध धर्म से न होकर उस सामान्य श्विता (Pury) में है, अयोक किसका पाउल अपनी समूर्य प्रवास के स्वता त्या सामान्य श्विता (Pury) में है, अयोक किसका पाउल अपनी समूर्य प्रवास के सामान्य में मत इस प्रकार है— "उपनेक्ष की शांकित में आपने बच्चे जन्म विद्यास एक कर अशोक विस्त धर्म का तिरातन प्रवार करता या. उसकी कुछ अपनी विध्येताएँ हैं। धम्म से वह जिन बतो का प्रवृत्त करता है वे निध्यत कर से मारत के सब प्या में समान कर से विद्याना थी। यह बात और है कि कोई घम किसी बात पर इसरों के अपेक्षा अधिक जोर देता हो।"" माण्डारकर ने जिल्ला है कि "जो कोई सी अशोक के धम्म के नियमों पर विवार करता है, वह उसकी विश्वाओं को भारती से बाति हुए बिला नहीं रह सकता। उसके धम्म को मध्यों से मार्थां का सामार्थों हम सम्मार्थां सा सक्सा वा सकता है। वह विन पृणों और नियमों का पाउन करने के जिये कहता है, वै सब ऐसे हैं जिन्हें कि सभी धर्म अनुकरणीय बताने है।""

इसमें मन्देह नहीं, कि अबोक बौद्ध धर्म का अनुपायी था। विज्व भर में उसके प्रवार का प्रयत्न करने में भी उक्का महत्वपूर्ण कर्तृ त्व है, पर अपनी धर्म्माजिपियां (उत्कोणं जेकों) में उसने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, वह बौद्ध घर्म कदापि नहीं है। यह मही है, कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने ही अशोक को धर्म की ओर प्रवृत्त किया। उसी के प्रमाव से उसने मीर्य साम्राज्य की अपार सैनिक शक्ति का प्रयोग दूसरे देशों को जीतने के जिये न करने का निश्चय किया। पर इस तत्व्य से भी उनकार नहीं किया जा सकना. कि अशोक ने अपनी राजधिक्त का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के जिये न करके ऐसे धर्म समान रूप से स्वीकार्य था। विश्व कु से समी भारतीय धर्मों, सम्प्रदायों और पापयश्चों से समान रूप से स्वीकार्य था। विश्व के इतिहास में अशोक का महत्व धरी कारण है, क्योंकि

<sup>?.</sup> Macphail J. M --- Ashoka p. 48

R. Smith V. A .-- Ashoka

<sup>3.</sup> Bhandarkar-Ashoka p. 107

एक अत्यन्त चिन्तवाली सम्राट् होकर भी उसने अपनी शक्ति का उपयोग न शस्त्र-विजय के लिये किया, और न अपने घर्म का प्रसार करने में। उसने घर्मों के सार पर ध्यान दिया, और उसी के प्रचार के लिये प्रयत्न किया।

#### (२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन

यह निश्चय कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लिये न करके धर्म-विजय के लिये करना है, अशोक ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेकविध सावन अपनाए । घर्म-विजय के लिये पहला उपाय वर्म महामात्र (धर्ममहामात) सक्तक राजकर्मवारियों की नियक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियों की नियक्ति के सम्बन्ध मे अशोक ने इस प्रकार लिखा है--"बहत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नहीं होते। जब मेरे राज्याभिषेक को हुए तेरह वर्ष व्यतीत हो गये. मैंने वर्म-महामात्रों को नियक्त किया। ये (धर्ममहासात्र) धर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लिये. धर्म की बद्धि के लिये. धर्मयक्तों के हित और मख के लिये सब पायण्डों (सम्प्रदायों) में तथा यवन, कम्बोज, गान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश) है, उन सब में व्यापृत है। मत्यो और स्वामियों में, ब्राह्मणों और धनिकों में, अनायों में, बढ़ों में उनके हित और सुख के लिये, उन्हें धर्म से यक्त करने के लिये और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिये ये (धर्ममात्र) ब्यापत है। बन्धन-बद्धों (कैंदियों) की सहायता, अपरिवाधा (बाधाओ या कठिनाइयों का निराकरण) और मोक्ष (छटकारे) के लिये, अधिक सन्तान वालो, विपत्ति के सताये हुए लोगो तथा बुद्ध लोगो मे (उनकी सहायता, अपरिवाधा और मोक्ष के लिये) वे व्यापृत है। यहाँ (पाटलिपुत्र मे) और बाह्य नगरों में, हमारे भाइयो-बहनों और हमारे अन्य सम्ब-न्धियों के जो अन्त पर है उनमें वे (धर्ममात्र) व्यापत है। ये महामात्र मेरे राज्य में सर्वत्र धर्मयक्तों की (सहायता के लिये व्यापत है) जिससे धर्म के प्रति अनुराग, धर्म की स्थापना और दान के कार्य सम्पन्न हो सके। इसी प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिखवायी गई, ताकि यह चिरस्थायी हो और मेरी प्रजा इसका अनसरण करे।""

चन्द्रगुप्त मीर्य के समय की शासन-प्यवस्था का विवेचन करते हुए हमने मन्त्रियों और अमात्यों का उल्लेच किया था। कौटलीय अर्चशास्त्र में 'महामात्य' शब्द आया है, जो उच्च म्बिति के अमात्य का बोशक है।' महामात्य और महामात्र एक ही पदाधिकारी को सूचित करते हैं, यह असदित्य है। पर कौटलीय अर्चशास्त्र में कही 'धर्ममहामात्य' या 'सम्महामात्र' का उल्लेख नहीं है। अन्य प्राचीन नीतिग्रन्थों और पर्मशास्त्रों में मी धर्म-महामात्य का उल्लेख नहीं मिलता। अत अशोक का यह कथन सही है, कि बहुत समय से

१. चतुर्वश शिलालेख (शाहवासगढ़ी)---पाँचवाँ लेख

२. कौटलीय अर्थशास्त्र १।१३

घर्म-महामात्र नियुक्त सही किये गये थे। सम्मवत, अश्वोक द्वारा ही पहले-पहले धर्ममहामात्रा की नियुक्ति की एरम्परा मारत मे आरभ्य की गई। अगर उद्युक्त किये गये
उत्कीर्ण लेक से यह स्पप्ट है, कि केवल गोर्थ ताम्राज्य मे ही, अपित सुमापर स्थित
जो यवन, कस्वोज और गान्यार राज्य तथा अन्य अपरान्त राज्य के—उन मवसे मी
अशोक द्वारा धर्ममहामात्री की नियुक्ति की गई थी। ये धर्ममहामात्र जतता के किन वर्गो
मे विश्रोप क्य से कार्य करने थे, यह भी इस धर्मालिप मे स्पष्ट है। इनका एक कार्यक्षेत्र
विविध्य पाष्ट्य (सम्प्रदाय) थे। मीर्य युक्त मे मारन मे बहुत के शामिक सम्प्रदायों की
सत्ता थी। बौद साहित्य से जात होता है, कि इस कार्य में लिए स्वयं और अलीक स्वप्रदायों को
सत्ता थी। बौद साहित्य से जात होता है, कि इस कार्य में अलेक सम्प्रदाय थे जो
सामुदेव, बलदेव, पुष्पमह, मणिमह, अनित, मुबर्ण, यहा, असुर, नात्यर्थ, महाराज, मृद्र,
उन्ह, बह्या, देव और दिशा आदि की उपासना किया करते थे। यह मर्थया स्वामाधिक
था, कि इन सम्प्रदायों में इस प्रयोजन से कार्य करते थे। तक लि लोग द्वार प्रमितः
मात्र इन सब सम्प्रदायों में इस प्रयोजन से कार्य करते थे, ताकि लोग धर्म के तत्त्व को
महत्त्व है, वाणी के सबस से काम ले, दूसरों की नित्या न करे और परस्पर मेल जोल में
रहे। इस बात के अशोक ने इस द्वार से स्पर्ट किया है —

"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डो (सम्प्रदायो) प्रव्रजितो (सन्यासियो) और गृहस्यों को पुजते हैं (सबका आदर करते हैं), दान और विविध प्रकार की पुजा स पुजते हैं। किन्त दान और पूजा को देवानाप्रिय (उतना) नहीं मानते जितना कि किमें इस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तन्त्व) की बद्धि हो। सारविद्ध अनेक प्रकार से होती है, परन्तु उसका मुल है बचोग्पित (बाणी का सबस)। यह कैसे ? बिना प्रसङ्क के अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। प्रसन्ध होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दसरे सम्प्रदायों की निन्दा) वहत कम करनी चाहिये। जब कभी भी प्रसन्ध हो, दसरे सम्प्रदायों की पूजा (आदर) करनी चाहिये। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदाया का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र-दायों का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और इसरे सम्प्रदायां की निन्दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की मिनन के कारण ही-यह क्यो ? इसल्यि कि (बह सोचता है, कि इस प्रकार) मैं अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दगा। परन्त् इस प्रकार करता हुआ (मनध्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समवाय (मेल जोल) साध (अच्छा) है। यह (समवाय) क्या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म को सुने और उसकी सेवा करे। यही देवों के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ? सब सम्प्र-दाय बहुशून (जिन्हें सब सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हो। अत. जहाँ जहाँ कोई सम्प्रदाय हो, उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पुजा को इतना नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तस्व) की वृद्धि हो  $\mathbf{i''}^t$ 

विभिन्न सम्प्रदायों में कार्य करने के लिये धर्म-महामात्रों की नियुक्ति का यही प्रयोजन या, कि उन्हें यह बात समझायों आए कि बिना विशेष प्रशङ्ख या कारण के अपने सम्प्रदाय के प्रसत्ता जीर अपन्य सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी नाहिये, । यह सम्प्रदायों का आदर करना चाहिये, और परस्पर मेलबोल से रहना चाहिये। अपने यम का प्रचार करने हुए मी वाक्सवम से काम लेगा चाहिये। जिस्म देश से अनेक चार्मिक सम्प्रदायों की सत्ता हो, उनके लिये अमोर की यह शिक्षा कितनी उपनीती और सहस्वपूर्ण ची, हा विश्वय से कुछ सी किल्ता निर्देश पर्योग्त कप से विश्वमान चे। इसी कारण अशोक ने यह आवस्यकता अनुस्व और विद्वेष पर्योग्त कप से विश्वमान चे। इसी कारण अशोक ने यह आवस्यकता अनुस्व की बी, कि विमिन्न सम्प्रदायों को वाक्सवम और सेलबोल की नीति को अपनान के चित्र धर्ममहामात्रों की निर्वाण्त को निर्वाण की आह.

विनिम्न सम्प्रवायों में कार्य करने के जीतिरिक्त धर्ममहासाधों से यह भी अपेक्षा की जाती थी, कि वे मृत्यों और स्वामियों में, बाह्यमों और विनिक्त हुए लोगों में कार्य करें। के हिंदियों में, अधिक सन्तान वाले लोगों में आर्थ कि सहाय हुए लोगों में कार्य करें। वहाँ इनके कार्य मिन्न प्रकार कार्य मिन्न प्रकार कार्य मां करें। वहाँ इनके हिंद और सुख को सम्पादित करने का उद्योग करते थे, और साथ ही उनकी किटनाइयों को दूर करने का मी। अनार्यों और बुढ़ीं (में से बुढ़ कन जो अगाहिल हो यह हो) के सुख और हित की चिन्ता राज्य को ही करती होती है। अधोक ने यह कार्य पर्म महामायों के ही सुपूर्व किया था। मूर्यों और उन्हें स्वामियों में अनेकविय विवाद उत्पन्न होते एतते ही। उनके पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक रहने ही ही उनके पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक रहने ही ही की स्वास्त्र का अपेक स्वास्त्र के ठीक रहने से ही उनका हिन-मुख सम्पन्न ही सकता है। धर्ममहामात्र इनकी और भी ध्यान देते थे। केदियों की सहायता, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें सुट़-कारा दिलाना भी रही का कार्य था। जिन मुहस्थों की अधिक सन्तान ही, उन्हें भी अभिक सन्तान ही, उन्हें भी समेनहिमालों को ही प्रदान किया था।

अद्योक द्वारा वे धर्ममहामात्र न केवल अपने साम्राज्य से अपितु उसके मीमावनीं नथा पदीती राज्यों में मी निष्कुल किये गये थे। इन राज्यों के विषय से हुस आये चल कर प्रकास कारने। इनकी निसुक्ति पाटिलपुत्र से, अन्य नगरों से और साम्राज्य से सर्वत्र की गई भी। अद्योक ने अपने माहयों, वहनों और अन्य खानिवानों के अन्त पुरों से मी

१. चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)--बारहवाँ लेख ।

दन समें महामात्री द्वारा काम किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण सम्मवतः
यह या, कि अधोक के राज्यारोहण के अवसर पर जो गृह-युद्ध हुआ था, उसके कारण
अक्षोक के माहयो, बहुनों और अन्य पारिवारिक अनो के पारस्थित सम्बन्धों में एक
प्रकार की कहता प्रायुन्ति हो गई थी। जब वर्मीववय की नीति को अपना कर उद्योक
ने सर्वत्र महिष्णुता और मेळबोल के वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह
सर्वधा स्वामायिक था कि अपने हुद्धों अनो में भी वह सौहाई भावना को प्रायुन्ति करते
कार प्रवाद यही
प्रयोवन या।

षमंगहामात्रो के अतिरिक्त कतिपय अन्य राज कर्मचारी भी वर्मीवज्य के तिये तिमुक्त किये गये थे। इन कर्मचारियों की सजा 'इस्त्रियक्षमहृतमत्र' या 'इयिधियक्ष महामात' (रत्नी-अप्पाल महामात') जीर 'वचमुम्निक्य' या 'वजमुम्निक' (वजमिमक) थी।' तित्रवी मे कार्य करने के लिये पृषक रूप से स्त्री-अप्याल-महामात्रों की नियृत्तिक की गई थी। अयोक ने सामान्य दान और वर्मदान तथा मामान्य मगठाचार और वर्म के मगठाचार में जो दे वर्तियादित किया है, वह सहस्व का है। दान-गुण्य और मगठा-चार प्राप्त दिस्सों हो डारा किये जाते हैं। अत उनमें अपने वर्म-सम्बन्धी विचारों के प्रचार का विशेष आवश्यकता थी। रत्नी-अप्याल-सहामात्रों की नियृत्तित इसी प्रयोजन से की गई थी। 'वज' वंगाच क्षाच की नृष्ति का अच्छा बड़ा मान चरामाही के रूप से चा, जिल्ही है। वीम पूर्ण से चारत की पूर्णि का अच्छा बड़ा मान चरामाही के रूप से चा, जिल्ही है। विवीत 'कहते थे। इसी प्रयोज को निया सिवी में प्रची में चान के सार की पूर्ण साम में महामा चरामाही के रूप से चा जित्र व्यं वे विवीत 'कहते थे। इसी प्रयोज स्तरियों से मर्म महामात्रों तथा रत्नी-अप्यल-महामान्नो की तियुत्तित की गई थी, बैते ही वज मूनियों के निवासियों की धर्म का तत्त्व अववात कराने के लिये वजम्मीक संत्र राजकर्मचारी निवास किये गये थे। सम्बाद्य स्त्र में स्त्र संत्र राजकर्मचारी निवास किये गये थे। सम्बाद्य स्त्र में की तियुत्तित से में तैन उनके पथ-प्रदर्शन के अनुसार अपने कार्यों की सम्पादित करते थे।

चतुर्देश मिलालेको के पञ्चम लेख (धमलिपि) में 'धम्मयुत' (धम्युक्त) शब्द आया है! 'ते सब प्रपडेषु वपट धमिष्यनये च धसबिडय हिदमुक्ये च धम्युतम' (ते सर्वपाषण्डेषु व्याप्ता धम्यिष्टानाय च धम्युद्ध्या च हितमुक्ताय धम्युक्तम्य)— इस पिक्त का अर्थ करते हुए अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धम्युक्त सज्ञा के मी राजकर्मचारी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये थे। इस पर्मलिपि का इसी प्रकरण में जो अर्थ हमने दिया है, उसमे इसका अर्थ 'धम्युक्तों के हित और सुख के लिए' किया गया है। धम्युक्त के 'धामिक मनप्य' अर्थ मी लिया वा मकता है, और 'धम्युक्त

चतुर्वत्र ज्ञिलालेख (ज्ञाहवाकगढ़ी)—बारहवाँ लेख ।

२. चतुर्वंश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी)—पाँचवाँ लेख ।

सज्ञक कर्मचारी भी । इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में 'युक्त' नाम के राज्यकर्मचारी हआ करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में यक्तो का उल्लेख ऐसे राजकर्मचारियों के रूप में किया गया है जो सुगमता से राजकीय घन का अपहरण कर सकते है और जिन्हे पक-डना सुगम नहीं होता।" अञोक के उत्कीण लेखों में भी 'यत' सज्ञक राजकर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। चतुर्दश शिलालेखों के तीसरे लेख में अशोक ने कहा है---"राज्या-भिषेक को हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तो मैंने यह आज्ञा दी-- "मेरे विजित (राज्य) में सर्वत्र युत (युक्त), लज्क (रज्जुक) और पादेसिक (प्रादेशिक) पाँच-पाँच वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करे—इस प्रयोजन के लिये अर्थात् धर्मानुशासन के लिये और अन्यान्य कार्यों के लिये (वे सर्वत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, जातीय जन और ब्राह्मणो तथा श्रमणो को दान देना सायुकार्य है। प्राणियों के प्राणों को न लेना साथ कार्य है। बोडा व्यव तथा बोडा सचय साधु है। "इस धर्मलिपि से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक सज्जक राजकर्मचारी अशोक के समय मे शासन-कार्य का सम्पादन करते थे, और अशोक ने उनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया या कि वे धर्मानशासन के लिये मी प्रयत्न करे । अशोक के शासन में युक्तों, रज्जकों और प्रादेशिकों का क्या स्थान था, इस पर हम अगले एक अध्याय मे विचार करेंगे । पर प्रश्न यह है, कि क्या अशोक ने 'धर्मयक्त' सज्ञक ऐसे कम-चारियों की भी नियक्ति की थी, जो धर्ममहाभात्रों के समान धर्मविजय के सम्पादन के लिये ही व्यापृत रहते थे। यह कल्पना असम्भव नही है। जिस रूप मे चतुर्दश शिला-लेखों के बारहवे लेख में 'घर्मयक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह एक विशिष्ट प्रकार के राजकर्मचारी को ही सूचित करता है। पर देहली-टोपरा स्तम्म पर उत्कीर्ण सातवे लेख में भी धमयुत (धर्मयुक्त) शब्द आया है, जो इस प्रकार है-"लजुकापि बहुकेषु पानसह-मेमु आयता ते अपि से आनिपता हेव च हेव च पलियोवदाय जन धमयूतम्"। (रज्जुका अपि वह पुप्राणशत सहस्रेष् आयता ते अपि आज्ञप्ता — एव च एव च पर्यविदशत जन धर्म-यक्तम)। इसका अर्थयह है— 'रज्जुक मी बहुत से लाखो प्राणियो (मनव्यो) पर नियुक्त है। उन्हें यह भी आजा दी गई है—बर्मयुक्त जन को इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शन करो । ' यहाँ 'घर्मयुक्त' का प्रयोग किन्ही विशेष प्रकार के राजकर्मचारियों के लिये हुआ प्रतीत नहीं होता । इससे धर्मयुक्त या धर्मानुरागी अन ही अभिग्रेत प्रतीत होते हैं। यह विषय अभी असदिग्ध ही है, कि धर्ममहामात्रों के समान धर्मयक्त सज्ञक राजकर्मचारी भी अशोक द्वारा नियक्त किये गये थे या नहीं, पर यह सबंधा सुनिध्वित है कि प्रादेशिक,

१. कौटलीय अर्बशास्त्र २।९

२. चतुर्वश शिलालेख--तीसरा लेख ।

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख ।

धर्मविजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया. कि जनता की सुख-सुविधा के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ की। इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार किया है—''देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा—'मार्गों पर मेरे द्वारा न्यग्रोध (वट-वक्ष ) रोपे गये । वे मनच्यो और पश्चों के लिये छाया प्रदान किया करेंगे । आस्रवाटिकाएँ भी लगवायी गई। आधे-आधे कोस पर उदपान (जलाशय या कुए)खुदवायेगये। निसिद्ध (निषद्य= आश्रय स्थान या सराय) बनवाये गये। जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहत-से आपान (प्याऊ) भी मनुष्यों और पशुओं के प्रतिभोग के लिये बैठाये गये। किन्तु वे उपयोगी कार्य लघु (न्यून) है। पूर्व काल के राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार के सुख पहुँचाने वाले कार्य किये और उनसे लोगों को सुखी भी किया। पर मैंने जो ये कार्य किये हैं, उनका प्रयोजन यह है कि (लोग) धर्मानुप्रतिपत्ति (धर्मानुशासन) का अनुपालन करे।"" जनता के हित और सख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओं द्वारा भी किये जाते थे और अञोक भी उन्हें सम्पन्न करता था। पर घर्मविजय की नीति को अपना छेने के अनन्तर अशोक ने छायादार वक्ष लगवाने, कुएँ खदवाने, सराये बनवाने और पियाऊ बिठाने के जो लोकोपकारी कार्य विशेषरूप से करने प्रारम्म किये. उन का एक विशेष उद्देश्य था। यह उद्देश्य था, लोगों को धर्माचरण में प्रवत्त करना । अशोक ने अपनी रानियो, पुत्रों और अन्य पारिवारिक जनो को भी इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे दान, परोपकार आदि में प्रवत्त हो, जिससे धर्मविजय के कार्य में सहायता मिले। इस सम्बन्ध में अशोक के ये वचन उल्लेखनीय है—"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा—ये (धर्ममहासात्र) और अन्य बहत-से मध्य (प्रधान राजकर्मचारी) दान-विसर्ग (दान-वितरण) के कार्य के लिये नियक्त है, वे मेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी) के (दान-वितरण) मे । वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त पुर) मे बहुत प्रकार के और (प्रभूत) परिमाण मे तुष्टिकारक कार्यों का मम्पादन करते हैं, यहाँ (पाटलिएज मे) और अन्य दिशाओं में (अन्य स्थानों पर)। अन्य रानियो द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) मझ द्वारा की गई। अन्य देवी कुमारो (पटरानी की सन्तान) के दान-वितरण के लिये भी ये (धर्महामात्र और मुख्य) व्यापत रहेंगे।" अशोक अपनी प्रजा के मम्मख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था। अत. उसने जहाँ अपनी ओर से अनेकाविच दानपुष्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था की और उन्हें सम्पन्न करने का कार्य धर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्म-चारियों के सुपूर्व किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियों और राजकुमारों को भी इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दान वितरण करें और इस कार्य को वे वर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्मचारियो द्वारा सम्पन्न कराये । अशोक की रानियो और कुमारो

वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवाँ लेख।

२. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख ।

(बट-टकाएँ सिढ्य

गपान 'कार्य 'बाले

गोजन **ह** हित और नन्तर

के जो । यह और

आदि के ये **शत**)

ार्य के

) मे ।

गरक यानो अन्य

,रूप)

था। पादन ाकर्म-

गे मी मात्रो

मारो

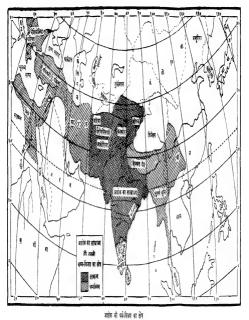

ने फिस प्रकार और किस मात्रा में दानोत्सर्य (दान-वितरण) किया, इसे जानने का कोई सामत हमारे पास नहीं है। पर यह अनुमान कर सकता किया नहीं है, कि अदोक के इन निकट सम्बन्धियों ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा जो अदोक के उन्हें प्रदासत किया था। वे भी मनुष्यों और पशुवों के जुन के निवंद छायादार वृक्ष लगवाने, कुएँ सूदानों, सराये बनवाने और प्याक विकारे के जिये प्रवृत्त हुए होगे। स्वय और अपने निकट सम्बन्धियों द्वारा जो उदाहरण अवोक ने प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण उस युग के अन्य धनी-मानी लोगों डारा मी किया गया होगा, यह करपना भी असमत नहीं है। अधोक की इसरी राजी वास्वाकी के दान का उल्लेख प्रयाग-वत्तम पर उल्लीण एक लेख में किया भी गया है, जिससे आप्रवादिका, आराम (विश्वामणृह या सराय) और दानगह (दान-गृह या स्वावर्त) का रानी डारा दान दिया जाना अकित है।

वर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'ममाज' न किये जाएँ। अझोक को ये 'समाज' बहुत दोषपण प्रतीत होते थे. यदापि कतिपय समाज ऐसे भी थे जो उसकी सम्मति में साघ थे। चतुर्दश शिलालेखों के प्रथम लेख में अशोक ने इस प्रकार कहा है--- "और न समाज किया जाए, क्योंकि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहत-से दोष देखते हैं। ऐसे भी एक प्रकार के समाज है, जो देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की सम्मति में साथ है।" 'समाज' का उल्लेख इस इतिहास में पहले भी हुआ है। कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर हम यह प्रदक्षित कर चके हैं, कि मौर्य युग में समाज सामृहिक अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र मे उत्सव, बिहार, प्रहवण और यात्रा के साथ मे किया गया है, जो नब नामहिक प्रमोद के साधन थे। डॉ० दत्तात्रेय रामकृष्ण भाण्डारकर ने महाभारत, हरिबश पुराण और बौद्ध साहित्य में यह प्रतिपादित किया है, कि प्राचीन मारत मे दो प्रकार के 'समाज' हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजो में विशद्ध रूप मे मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजो में मास-मदिरा आदि का भी खल कर सेवन किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के समाजो को अशोक ने निषिद्ध कर दिया या। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता मे मामृहिक रूप से मनोरञ्जन की प्रविन होती है। अत उसने पहले प्रकार के समाजो को न केवल बन्द नहीं किया, अपित उन्हें वर्मविजय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। अब उनमें ऐसे दश्य प्रदक्षित किये जाने लगे, जिनसे दर्शको की प्रवत्ति धर्म की ओर हो। अशोक ने अपने एक लेख में इस सम्बन्ध में यह कहा है--- "बहत-से सैकडो वर्षों का काल बीत चुका। प्राणियों का वघ. जीवो की हिसा, ज्ञातिजनो के प्रति अनुचित व्यवहार और बाह्मणो तथा

 <sup>&#</sup>x27;नोपि च समाजे कटिबये बहुका हि दोसा समाजसा...वेवानं पिये पियवसी राजा देखति अपि पि चा एकातिया समाचा साचुमता देवानं पियसा पियवसिसा स्वाजिने। चतुर्देश शिकालेच (कास्मती)—प्रथम लेख।

श्रमणों के प्रति अनेचित व्यवहार निरन्तर बढते ही गये। परन्त आज देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी-बोष (युद्ध के बाद्ध के रूप मे प्रयुक्त भेरीघोष) धर्मधोष हो गया है, विमान-दर्शन, हस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रूपो को प्रदक्षित कर।" डा० भाण्डारकर ने विमान, हाथी और अग्निस्कत्य का बद्ध के जीवन की घटनाओं के साथ सम्बन्ध निरूपित किया है। विमान देवताओं के रथ या वाहन को कहते है। विमानो के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हें देखकर देवत्व की प्रेरणा प्राप्त करे। हाथी का सम्बन्ध बद्ध के जीवन से है। जब वे माता के गर्म मे थे, तो उनकी माता को स्वप्न आया था कि एक खेत हाथी उनके पेट मे प्रवेश कर रहा है। हस्ति-दर्शन हारा बढ़ के परांपकारी और लोकोत्तर जीवन के प्रति ही जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाता था। अग्नि-स्कन्ध तेज और यश का प्रतीक है। अग्नि-स्कन्ध को प्रदक्षित कर जनता को तेजस्वी और यशस्वी बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सम्भवत , ये सब प्रदर्शन उन समाजो में ही किये जाते थे, जो अशोक की दृष्टि में साथ ये और जिन्हें उसने धर्मविजय का साधन बताया था। सर्वसाधारण जनता केवल उपदेशों से ही सतोष अनुभव नहीं करती। नाटक, प्रेक्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विमान आदि प्रदर्शित करने का यही प्रयोजन था, कि उससे जहाँ लोगों का मनोरजन हो, वहाँ साथ ही उनके हृदयों पर धर्म की शिक्षाएँ भी अकित हो।

धर्मविजय को सम्पन्न कराने के लिये अशोक ने सडको के माथ-साथ छायादार वृक्ष लगतां में थे, हुएँ लुदबावे थे, प्याक्त बिठाये थे और सराये बनवायी थी—यह असी करर लिया या चुका है। इन सब का प्रयोजन मनुष्यों और पशुओं का मुख और हित था। इस्तां प्रयोजन से अशोक ने मनुष्यां और पशुओं की चिक्रत्सा को भी खबस्या करायी थी। उनने एक धर्मिष्ठियं में मह सुचित किया है—देवानांत्रिय प्रियदर्शी राजा ने विजित (राज्य) में मर्जा अंत सीमान्त राज्यों में यथा बांड, पाष्ट्य, सातिवपुत्र, केरलपुत्र, ताम-पर्णी, अतिव्योक नोमक थवन राजा (का राज्य), और उस अनिवर्धक के यो पडीसी राजा है (उनके राज्यों में) सर्वत्र वेदताओं के प्रिय प्रयदर्शी ने ये। (प्रकार की) चिक्रत्सा नित्यां का मनुष्यों के लिये उपयांनी और परायुओं के लिये अधिप्रया भी नहीं-बही नहीं थी, मंगवा कर सर्वत्र रोप थी दी गई है। इसी प्रकार किंटी किंदी अधिप्रया भी नहीं-बही नहीं भी, मंगवा कर सर्वत्र रोप थी दी गई है। इसी प्रकार किंटी नहीं मुंत और परायुओं के लिये अधिप्रया भी नहीं-बही नहीं भी, मंगवा कर सर्वत्र रोप थी दी गई है। इसी प्रकार कहाँ-बही मुंत और फलुक्त के स्वत्र कर सर्वा पर ये में र सर्वा पर स्वत्र रोप ये।

१. बर्तुश शिलालेख—बतुर्यलेख।

R. Bhandarkar Ashoka pp 135-138

 <sup>&#</sup>x27;सबता विजतिस देवानां पियल पियलिसा लाजिने ये च अंता अथा चोडा पंडिया सातियपुतो केतलपुतो तंवपंनि अंतयोग नाम योनहाजा ये चा अंते तसा अंतियोगसा

जाता है, जिन्हें बद्योक ने धर्मेषिजय के लिये प्रयुक्त किया था। वर्स और संस्कृति के प्रवार के लिये विकित्सालय बहुत उपयोगी होते हैं। आधुनिक समय में जहीं हैं साई धर्म-प्रवारक अपने साम्प्रदायिक प्रचार के लिये स्वदेश तथा विदेशों में पिकित्सालयों की स्थापना करते हैं, बहाँ क्या के प्रचार के लिये हा विकाश टिप्प मो अपनी अपनी अपनी संस्कृति जीर विचार सारा के अपना के लिये इनका आध्य लेते हैं। अशोक ने भी धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अपने राज्य में और पड़ीस के विदेशी राज्यों में मनुवां और प्रमुखों की चिकित्सा के लिये कि चिकित्सा के लिये विकाश मुक-फलों के जगावत की भी अध्यवना करायी थीं। निस्तान्देक, ये साधन बहुत महत्व के थे।

धर्मविजय के लिये जिन विविध साधनों को अशोक ने अपनाया था, उनमें एक साधन 'चर्मग्रात्रा' भी थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में समाज और यात्रा का प्राय माय-साथ उल्लेख इआ है.' क्योंकि ये दोनों ही सामहिक मनोरञ्जन के साधन थे। विहार-यात्राओं में अन्य अनेकविध मनोरञ्जनो के अतिरिक्त शिकार भी खेला जाता था। अशोक ने विहार-यात्राओं के स्थान पर धर्मयात्राएँ प्रारम्भ की । उसने लिखा है---''बहत समय व्यतीत हुआ, जब देवानाप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलते थे। इनमे मगया (शिकार) और इसी प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे। किन्तु देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अमिषिकत हए (उनके राज्यामिषेक को हए) जब दस वर्ष वीत गये, तब वह सबोधि (बोध प्राप्त करने का स्थान या बोध गया) गये। उसमे धर्मयात्रा (की प्रथा प्रारम्भ हुई)। इसमे यह होता है--बाह्मणो और श्रमणो का दर्शन और उनको दान, स्वविरो का दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (धन) का प्रतिविधान (व्यवस्था), जनपद के निवासी लोगो का दर्शन (साक्षात्कार), उन्हें धर्म का उपदेश और उनसे धर्म के सम्बन्ध मे परि-पच्छा । इससे देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।"र विहार-यात्रा की जो प्रया मारत के राजाओं में चिरकाल से चली आती थी अशोक ने उसका उपयोग भी धर्मविजय के लिये किया, और यात्राओं में जिकार तथा अन्य आमोड-प्रमोद के स्थान पर यह प्रधा प्रारम्भ की. कि ब्राह्मणों, श्रमणों और स्थविरों के दर्शन किये जाएँ. उन्हें दान दिया जाए, जनपद के निवासियों से मेंट की जाए, उन्हें धर्म का उपदेश दिया जाए और धर्म के सम्बन्ध मे उनकी जिज्ञासा को शान्त किया जाए। यह मही है, कि अशोक

समंता छाजानी सबता देवानं पियसा पियदस्सिता लाजिने दुवे चिकित्सका कटा मनुष्विसित्सा पत्रुचिकिता चा ओसधीनि मनुषोषपानि चा पत्रोत्यानि स्त्रा स्त्रोत्यानि सा अतता तिच सबता हालापिता चा लोपापिता चा एवचेवा गुल्तीन चा फलानि चा अतता तिप सबता हालापिता चा लोपापिता चा । मणेचु लुखानि कोषितानि उद्यानानि सानापितानि पटिभोगाये पमुण्नुनसानं।" चतुर्वेश शिकालेख (कालसी)—पूसरा लेख

१. 'यात्रा समाजोत्सवप्रहवणानि ।' कौ. अर्थ. २।२१

२. चतुर्वश शिक्षालेख (काससी)—आठवाँ लेख

ने बीडियमं के साथ सम्बन्ध रखने वाले पिवन स्वानों का दर्शन तथा पूजा करने के लिये भी यात्रा की थी। इस यात्रा का उल्लेख वहीं बीड-क्लों में सिलता है, वहीं तास हो तथोक के उल्लीणं लेखों में भी इसके निर्देश विकास है। पर उत्पर उद्युव की गई वर्मलिपि में अशोक ने जित प्रमंत्रात्रा का उल्लेख किया है, उत्पक्त तम्बन्ध बीडियमं है न होकर पूर्ध विजय के साथ है। इसीलिये उसमें अमणों और स्विचिंग के जितिस्त बाह्यणों के भी दर्शन किये जाते थे, और उन्हें भी दान द्वारा संतुष्ट किया जाता था। शाथ ही, जानपद जन में में टर्फ र उन्हें भी धर्म के तल्ब के सम्बन्ध में बताया जाता था।

अशोक ने अपने 'बर्म' का प्रसार करते हुए जहाँ वाक्सवम, सब धर्मों जौर सम्प्रदायों के सम्मान, फिसी सम्प्रदाय की ककारण नित्या न करना, संबंध, मृहुजा जादि पर जौर दिया, बहु साथ ही सहिसा के सिद्धान्त को कियानित करने के लिये भी अनेक पन उठाए। इस प्रयोजन से जो आरोश अशोक हतारा दिये गये, उनमें से एक यह या कि धामिक प्रयोजन या हवन के लिये पशुओं को हुख्या न की जाए। चनुरंश तिजालेकों की प्रथम धर्मिकिय में अशोक ने यह कहा है— "यह धर्मिलिय देवानाप्रिय राजा द्वारा लिखासीयों गई। यहाँ किसी पशुओं को स्वर्ध कर से पशुओं को बिल्क प्रयोजन के पशुओं को बिल्क पर नियोग का साथ पशुओं को बींच कर पर पर पर से साथ पशुओं को बींच कर पर पर साथ पशुओं को सींच कर पर साथ पर किसा प्रयाज को प्रथम में साथ पशुओं को बींच कर पर साथ किसा जाता था, और फिर अभिकुष्टक में उनकी आहुति देवी जाती थी। महात्मा युद्ध और वर्धमान महात्रीर जैसे पुषारकों के प्रयत्न में पशुआप की प्रथम में कमी अबद्ध अगा मई थी, पर उसका मर्बंध अलग नहीं हुआ था। अशोक ने अपनी सर्पविजय किसा आहं था साई बींच एवं उन्हां कर साथ स्वार्ध में स्वर्ध में स्वर्ध स्वर्ध

पर पशुहिमा का प्रयोजन केवल यह या वार्मिक अनुष्ठात ही नहीं होते थे। मोज्य मामग्री की प्रारित के लिये भी प्राचीन काल में पशुजो का वच किया जाता था। अध्योक को यह भी पत्तन तहीं था। दूसरों के सम्मूल आदर्श या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तर अपने या राजकीय ग्रहानस से जी पत्रच होता या उससे कभी की, और फिर जनता को यह आदेश दिया कि वे विशेष-विशेष अवनारों पर पशुजो का वच न किया करें। इस सम्बन्ध से अशोक की ये धमलिपियों उत्लेखनीय है— "पहले देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के महानस से सुप (धोरवा या रोकेसर प्राप्त के लिये प्रतिदित अनेक धत सहल (छाल) पशुमारे जाते थे, पर जब यह धमलिपि लिखवायों गई, तब केवल तीन ही प्राणी मारी जाते हैं, दो मयूर और एक मृग, और मृग सी निश्चत रूप उत्लेख अन्त-प्रस्ती पाकशाल के लिये

 <sup>&#</sup>x27;इयं धंमलिपि देवानंपियेना पियदिसना लेखिता हिदो नो किछि जिवे आलिभतु पजोहितविये।' चतुर्दश जिललेख (कालसी)—प्रथम लेखा।

२. चतुर्वश शिलालेख-प्रथम लेख ।

प्रतिदिन लाखो प्राणी मारे जाते रहे हो. यह सम्भव प्रतीत नही होता । सम्भवत:, यहाँ अशोक ने अतिश्योक्ति से काम लिया है। हाँ, यह सम्भव है कि सेना के लिये प्रतिदिन लाखो प्राणी मारे जाते हो। पूराणो और महाभारत मे राजा रन्तिदेव की कथा आती है, जिसके अनुसार इस राजा की पाकशाला में इतने पशु मारे जाते थे कि उनके रक्त से चर्मण्यवती नदी का जल लाल हो जाता था। सम्भव है, कि पहले मौर्य सम्राट की पाकशाला के लिये भी पत्राओं का बहत बड़ी सख्या में वध हुआ करता हो, और धर्म की ओर प्रवत्ति हो जाने पर अशोक ने इस पश्वध को रोक दिया हो। अहिंसा के विषय में स्वय आदर्श जपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश दिया, कि उन प्राणियों की ब्रिसा न की जाए जो न खाये जाते हैं और न किसी अन्य उपयोग में आते हैं। इस सम्बन्ध में अशोक ने यह धर्मलिपि उत्कीणं करायी थी--'देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--भेरे राज्यामिषेक को हए जब छब्बीस वर्ष ब्यतीत हो चके, तो मैने इन प्राणियों को अवध्य (घोषित) किया। ये प्राणी है, शंक, सारिका, अरुण (लाली), चक्रवाक (चकई), हस, नान्दीमुख (एक प्रकार की मैना), गेलाट, जतुक (चमगादड), अम्बाकपीलिका (चीटी), दृहि(कछई), बिना हुड्डी की मछली, बेदवेयक (?), गगा-कुबकुट, सकुजमत्स्य, कमठ (कछुआ), शत्य (साही), पर्णशक्त, समर (बारहिसिंगा), षण्डक (साड), ओकपण्ड (गोषा), पषत (मृग विशेष), श्वेत कपोत, ग्रामकपोत और वे सब चौपाये जो न किसी उपयोग में आते हैं और न खाये जाते हैं। "इस धर्मलिप में शक, सारिका, हस, चक्रवाक आदि जिन पक्षियो और पर्णशक्त सण्डक आदि जिन चौपायों के वध का अशोक ने निषेष किया है, प्राचीन मारत में उन्हें खाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता था ओर न उनका कोई अन्य ही ऐसा उपयोग था जिसके लिये उनका वध आवश्यक हो। शिकारी लोग केवल गौक के लिये ही उनका वघ किया करते थे। अत अशोक ने यह उपयोगी समझा, कि इस अनावश्यक और व्यर्थ हिसा को रोक दिया जाए।

पर बहुत-से ऐ से पशु-मक्षियों का भी वय किया जाता था, जो शोजन के काम में आते थे। अशों के में हनका वय सबंधा निषिद्ध तो नहीं किया, पर उसे मयोदित करने या उसमें कमी करने करने कर प्रवाद की हैं। किया निष्य देश जारी किया था सा"गामिन और हु से देती हुई में इ. कक्षी और गुकरों (सुअत) अवस्थ (घोषित) की गई।
इनके बच्चे भी जिनकी आयु छ. साम से कम हो। कुक्कुट को बिध्या नहीं करना चाहिये।
जिस मूसी में जीव हों, उसे नहीं जलाना चाहिये। अन्धे करने के जिये और प्राणियों की
हिसा के लिये प्रगल को नहीं जलाना चाहिये। जीव से जीव का पाषण नहीं करना चाहिये।
तीन चौमातों में तिष्य पूर्णमासी की तीन दिन-जदुर्दंशी, एज्यदशी और प्रतिपदा को और
उपवास के दिन निरिवत रूप से मश्रालयों नहीं भारनी चाहियें और न बेचनी चाहिये।

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-पाँचवाँ लेख

सब दिनों में नायबनों में तथा बलाधयों में जो भी जीव निकास (प्राणी) हों, उन्हें नही मारना चाहिने। " मेंड, बकरी, जुबर जादि का मास प्राचीन मारत में मोजन के लिये प्रमुक्त दिया वाता था। वतः अधीक ने इन तथा इस प्रकार के अन्य प्राणियों की हत्या का सर्वेषा निषेश्व न कर उसे केवल नियन्तित ही किया।

पशुओं को दायने की प्रथा भी प्राचीन भारत में प्रचलित थीं। इससे पशुओं को कष्ट उठाना पहता था। अलोक इस प्रथा के भी विचद्ध था। पर उनने इसका भी सर्वथा निवेध नहीं किया, अपितु इते अनेक प्रकार से नियन्तित किया—"यन्त्रेक पक्ष (पखवाई) की अष्टमी, बुदुरीनी, पञ्चरसी (पूर्णिमा और क्षमादास्या), तिष्य और पुनर्केषु नक्षत्रों के कित और तीनों चौमासों के मुदिबसों (पवित्र दिनों या त्यौहार के दिनों) में गीं (गौ और बैंक) को नहीं दागना चाहित्ये। करता, बंहरा, मुकर और इसी तरह के जो अन्य पशु दाये बाते है, उन्हें भी नहीं दागना चाहित्य। तिष्य व पुनर्केषु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्क एक में मोर्ड और गीं (बैंक) को नहीं दागना चाहित्ये।"

अशोक ने पर्शाहसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की थी, कतिपय पश-पक्षियों के वच को सर्वधा रोक दिया गया था, कतिपय प्राणियों का वच विशेष अवस्थाओं (जैसे उनका गाभिन होना) में रोका गया था, विशिष्ट पर्वो व दिनो में अनेकविष प्राणियों का वध निषिद्ध किया गया था, और पश्चों के दागे जाने में भी रोक लगायी गयी थी। कतिपय पश-पक्षियों की हिसा को रोकना मारत की प्राचीन परम्परा के अनुकल था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी ऐसे जन्तुओं की मुची दी गई है, जिनकी हिसाबा**घा से रक्षा** की जानी चाहिये। ये जन्तु निम्निलिखत है--समुद्री हाथी, समुद्री घोडा, पुरुष वृष (बैल) और गधे की आकृति की मछलियाँ, नदी तटाक और नहरों में रहनेवाले सारस, कौञ्च (चकवा), उत्कोशक, दात्यह, हस, चक्रवाक, जीवज्जीवक, सञ्जराज, चकोर, सत्तकोकिल, मयर, शक, मदनसारिका (मैना) विहार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम में आये). और अन्य सब मञ्जल्य (शुभ) पशु और पक्षी। इस सुची में बहत-से ऐसे पश-पक्षी भी है. जिनके वध का निवेध अशोक ने भी अपनी धर्मलिपि द्वारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय अर्थशास्त्र में वत्स (बछडे), वृष (बैल) और बेनु (गाय) को भी अवध्य प्रतिपादित किया गया है। अशोक ने धर्म विजय की नीति को कियान्वित करते हुए पशु वध को जिस रूप मे नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध धर्म का प्रभाव नही माना जा सकता। अभोक के पशुवध-सम्बन्धी ये आदेश प्राचीन भारतीय परम्परा के अनरूप थे। कीटल्य

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख---पाँचवाँ लेख

२. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पांचवां लेख

३. कौटलीय अर्थशास्त्र २।२६

४. "वत्सो वृथो घेनुइचैवामवध्याः।" कौ. अर्थ. २।२६

बौद्ध तही ये, और न उनके अर्थशास्त्र पर बौद्ध घमं का प्रभाव है। उसमें मी पशुक्य को नियन्तित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नहीं ये जिनसे कियी भी सम्प्रदाय के होगों को विकासत का अवसर हो सके। पशु-पिस्पों के हित और सुख के लिये अशोक ने केवल अर्थ व अनावस्यक हिशा का ही निषेष नहीं किया, अपितु उनके कल्याण के लिये नानाविष्य उपायों की भी अवस्था की। ये उपाय उनकी विकिस्सा के प्रवन्य, उनके लिये अल और खादा की। उपाय उनकी विश्वस्था के प्रवन्य, उनके लिये अल और खादा की प्रजन्म आदि के रूप में थे।

अवोक ने संतोष के साथ लिखा है, कि "डिपदो (मनुष्यो), चतुष्पदो (चीपायो), पित्रयों और वारिचरां (बक में रहनेवाले बनुत्रां) के प्रति मेरे डारा विविध प्रकार के अनुप्रह किये गये, जाप्राणदाधिष्य (प्राणरक्षा या जीवन के विषय में अस्पदान) तक, और अन्य मी बहुतनों करवाण विधे गये।" "यह सुद्धी है, कि अवोक प्वाहित का विरोधी या। उसने अपनी वसंलिपियों में वार-वार जीवों की रक्षा और प्राणियों की अहिमा का प्रतिपादन किया है, और उर्जु 'वसं' का आवश्यक अग माना है। पर राजा की रिस्पित में उसने पश्चक का सर्वाचा नियंच न कर उसे केवल नियनित्रत है। पर राजा की प्रधान किया, और वह सी प्रायः वसी वस से की कि कोटलीय अयंक्षास्त्र में सी प्रतिपादित है।

धर्म-विजय की अपनी नीति की सफलता पर अशोक सतोष अनुभव करता था। एक धर्मेलिपि मे अपने सतोष को उसने इस प्रकार प्रगट किया है--- 'देवानाप्रिय के अनुसार वर्मविजय ही (वास्तविक) विजय है। और यह (वर्मविजय) देवानाप्रिय ने यहाँ (अपने राज्य मे) पून प्राप्त की है, और सभी सीमान्तों में छ सी योजनों तक, जहाँ अन्तियोक नामक यवनराज (है) तथा उस अन्तियाक से भी परे जो चार राजा है. यथा तस्माय, अते-किन, मक तथा अलिकसन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (दक्षिण में) चोल, पाण्डय और ताम्रपर्णी में । ऐसे ही इधर अपने राज्य के क्षेत्र में विषव्जिजया, यवन-कम्बोजो, नामको, नामपक्तियों, मोज-पितनिकों में, आन्ध्रपुलिन्दों में सर्वत्र (लोग) देवताओं के प्रिय की धर्मानशस्ति (धर्मानशासन) का अनुसरण करते हैं। जहां देवताओं के प्रिय के इत नहीं भी पहेंचते हैं, वे (वहाँ के लोग) भी देवताओं के प्रिय की धर्मोक्ति, (धर्म) विधान और धर्मान-शस्ति को सनकर धर्म का अनुसरण करते हैं और करते रहेंगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह है सर्वत्र विजय जो प्रीतिरस (रूप) है. (इससे) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति। धर्म-विजय से प्रीति की प्राप्ति होती है। यह प्रीति चाहे लघ भी क्यों न हो, पर देवानाप्रिय इसे **पारलौकिक** महाफल के लिये अत्यन्त महानु समझते हैं।<sup>३''</sup> अशोक को इस बात का सतोष था, कि उस द्वारा न केवल अपने राज्य में अपित सीमान्त के सदरवर्ती राज्यों में भी धर्म-विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हृदय मे प्रीतिरस को उत्पन्न करती थी।

 <sup>&</sup>quot;दुपद चतुपदेसु पिखवालिचलेसु विविध मे अनुगरे कटे आपानशास्त्रवाये अंनानि च मे बहनि क्यानानि कटानि।' देहली–टोपरा स्तम्भ लेख–इसरा लेखा।

२. चतुर्देश शिलालेख-तेरहवाँ लेख ।

अयोज चाहता था कि उसके पुत्र, प्रभीत्र और बंधल उसी की नीति का अनुसरण करें और सब्द-विजय के बजाय धर्मविजय के लिये प्रयत्नद्यील रहें। उसने वर्मीलिएयाँ भी इसी प्रभोजन से प्रस्तर शिलाओं और स्तम्भी पर उत्कीर्ण करायी थी, ताकि उसका धर्म-सन्देस स्वायी रहे। "इस प्रयोजन से यह धर्मीलिए लिखतायी गई, जिससे भेरे पौत्र और प्रभीत इसका पालन करें और जब तक सूर्य और चन्द्रभाई यह स्विर रहे।" "इस प्रयोजन से यह वर्मीलिए लिखतायी गई कि यह विरस्थायी हो सके और भेरे पुत्र, पीत्र तथा प्रभीत्र सर्वलोकहित के लिये इसका जन्मरण करें।"

#### (३) धर्मविजय का क्षेत्र

राजा अघोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिल क्षेत्रों को धर्म दारा बिजय किया था, उत्कीर्ण लेखो द्वारा उनके विषय मे भी परिचय मिलता है। पिछले प्रकरण मे हमने चतुर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख से कुछ पक्तियाँ उदधत की है, जिनसे अशोक की धर्म-विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मौयों के अपने विजित (राज्य) मे तो यह धर्म-विजय स्थापित की ही गई थी। जो प्रदेश अशोक ने अपने पिता बिन्द्रसार से उत्तराधिकार मे प्राप्त किये थे, वे और कलिज्ज अशोक के 'विजित' या 'इह-राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सुविशाल साम्राज्य मे भी कतिपय ऐसे प्रदेश थे, जो सम्भवत. अशोक के सीधे शासन मे नहीं थे, और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नामक, नामपक्ति, यवन-काम्बोज, विष-विज्ज आदि सम्मवत इसी प्रकार कं प्रदेश या जनपद थे। अञोक ने 'इहराजविषय' में इनका पृथक् रूप से उल्लेख किया है। मीयों के 'विजित' के दक्षिण में चोल, पाण्डय, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । दसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी मीमान्त पर अन्तियोक नामक यवनराज का शक्तिशाली साम्राज्य था, और उससे भी परे तुरुमाय, अतिकनि, मक तथा अलिकमन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासन में कौन-कौन से प्रदेश थे. इसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। अशोक ने इन सबमें भी अपनी ओर से धर्म-महामात्रों की नियक्ति की थी, जिनकी सज्ञा अन्त-महामात्र थी। मप्त स्तम्म-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है। क्योंकि ये महामात्र सीमान्त-राज्यों में नियुक्त किये गये थे, इसीलिये इन्हें 'अन्तमहामात्र' कहा जाता था'। एक धर्मलिपि मे इन्हें ही सम्भवत 'दृत' कहा गया है<sup>\*</sup>, क्योकि विदेशो मे कार्य करने के कारण इनकी स्थिति दूतों के ही समान थी। अशोक द्वारा नियक्त इन अन्तमहामात्रों ने

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख ।

२. चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)—कठा लेख ।

३. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-पहला लेख ।

४. चतुर्वश शिलालेख-तेरहवाँ लेख।

सीमावर्ती राज्यों में बर्म-विकय की स्थापना के लिये वे सब लोकोपकारी कार्य (चिकित्सा-लय सुलवाना और छायादार वृक्ष लगवाना आदि) सम्पन्न कराये थे, जो मीयों के राज्य में घर्ममहामात्रों द्वारा कराये जाते थे।

इसमें सन्देह नही, कि अवोक की धर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सम्पूर्ण मारत-वर्ष उसके अन्तर्गत था। बारत के जो प्रदेश मीय साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं भी थे, वे सब मी अवोक के धर्म-साम्राज्य में सम्मिलिन थे। उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के परे के तब यवन राजाओं के शामन-केल (जिनमें ईरान, सीरिया, तुर्की, मेसीडोन और मिस्र भी अन्तर्गत के) इस धर्म साम्राज्य के अग थे। मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी इसमें सिम्मिलत थे। इस विशास क्षेत्र में मारतीय सम्हर्ति और धर्म का वो प्रसार हुजा, उत्तका अये अधोक की धर्मविजय की नीति को भी अवस्य दिया जाना चाहिये। हमें जात है, कि प्राचीन काल में बृहत्त सारत का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था। इसका विकास प्रधानतया तीसरी सदी ई॰ पू० के बाद के काल में ही हुआ था। बस्तुत , अशोक द्वारा धर्म-विजय के लिये जो प्रयस्त प्रारम्भ किया गया था, उसी के परिजासकर बाद में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या

#### अठारहवां अध्याय

# राजा अशोक और बौद्ध धर्म

### (१) बौद्ध धर्म की दीक्षा

बौद्ध भर्म के इतिहास में अधोक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसी के प्रयत्न और संरक्षण के कारण महात्मा बुद्ध बारा प्रतिचारित अच्छाङ्गिक वार्य मार्ग का सुदूरवर्ती देशों में प्रचार हुआ, और वह एक दिवस्वणार्थी धर्म वन गया। इसीलिये बौद्ध प्रमां में अधोक-विषयक बहुत भी क्यार्थ पाया आती है। इन कवाओं के अनुवार पहले अयोक बौद्ध धर्म का अनुवायों नहीं था। इसी कारण वह बहुत अत्याचारी तथा कृर था। उसने अपने माइयों को मार कर रार्वानिहासन प्राप्त किया और जनता के प्रति नृशस वरताव किया। पर बाद से बौद्ध आचार्यों के सर्पक के कारण उन्नकों मनोवृत्ति से परिवर्तन आते लेखा, और समयान्तर में बौद्ध धर्म की दीक्षा केकर वह एक आदर्श और दयानु राजा बन गया। सबसे पुष्टे हम महावसों की कथा को ग्रही उद्यत्न करते हैं—अब्ब अशीक ने अपने

बडे माई सुमन को मारकर राजिसहासन प्राप्त किया, तब सुमन की पत्नी गर्भवती थी। यह स्त्री अशोक की कोधाग्नि से बचकर निकल गई और पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम मे जा पहुँची। चण्डाल ग्राम के मुखिया को इस पर दया आ गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया। जिस दिन यह चण्डाल ग्राम मै पहेंची, वहाँ के निग्नोध देवता की कृपा से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह पुत्र निग्नोध देवता के अनग्रह से हआ था, अत इसका नाम भी 'निग्रोघ' रखा गया। ग्राम का मुखिया जेट्ठ चण्डाल सात वर्ष तक निरन्तर निग्रोघ और उसकी माता की भली-माँति सेवा करता रहा। निग्रोध जन्म से ही अत्यन्त गम्भीर था, और उसमे साध् के सब लक्षण विद्यमान थे। जब स्थावर महावरूण ने उसे देखा. तो वह जान गया कि यह बालक गण सम्पन्न है। उसने निम्रोध की माता से पछ कर उसे प्रवज्या प्रदान कर दी. और वह नियमपुर्वक मिक्स बन गया। एक बार निग्रोध पाटलिपुत्र गया। उसने दक्षिण-द्वार से पाटलिपुत्र मे प्रवेश किया। जब वह राजप्रासाद के पास से जा रहा था, तो राजा का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ । निग्रोघ के गम्भीर और सन्तो के अनरूप मलमण्डल ने उसे अपनी ओर खीच लिया। अशोक ने उसे ब्लाकर कहा-तात! तुम अपने अनुरूप आसन पर विराज जाओ। यह सुनकर निप्रोप ने राजिसहासन की ओर पग बढाया। यह देखकर अशोक समझ गया कि आज जो यह मिक्ष है, अवश्य ही गह का स्वामी बनेगा। उसने हाथ पकड कर उसे स्वय राजपल्लक (राजिसहासन) पर विठा दिया। इस प्रकार मिक्ष के प्रति सम्मान प्रदक्षित कर अशोक ने उसका मोजन आदि से सत्कार किया, और जो मोजन जपने लिये तैयार कराया था वहीं उसे भी साने के लिये दिया। मोजन आदि से निवृत्त हो चुकने के अनन्तर अधीक ने मिश्रु नियोध से 'सम्बुद्धमानित धम्म' (बुढ द्वारा उपस्टिट धर्म) के सम्बन्ध में प्रका किया। इस पर सामणेर (मिक्षु) ने अप्पमादबग्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसफ हुआ और उसकी 'निवसासन' (बीढ धर्म) में अडा हो गई। इसके पश्चात् उसने बौढ धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और सम को बहुत दानपुष्य किया। साठ हजार मिश्रु मोजन के विमें निमनित किये गये।

चीनी यात्री ह्यएन्ताग ने भी अशोक के बीढ धर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध मे एक क्या लिखी है, जो निश्चय ही उसे अपनी भारत-यात्रा मे जात हुई होगी। यह कथा इस प्रकार है—

जब राजा अभोक राजीसहासन पर आच्छ हुआ, तब प्रारम्भ मे वह अत्यन्त कूर व स्वेष्ण्यापी सातक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से कच्छ प्रदान करने के लिये ही उत्तर्ने एक नरक गृह का निर्माण कराया था। इसके चारों और जेंबी दीबारे थी, जिय राष्ट्रिया हाम वुचे बने हुए ये। इसके भीतर मनुष्यों को पीड़ा देने के लिये नानाविष्य सावन बुटाये गये थे। पिचली हुई गरम बातु से गृर्च तीन विश्वाल निर्देश वार्यों गई थी, दर्तिस्या रातना देने के वे सब अत्य उपकरण बुटाये गये थे को नानाक महत्या करते हैं। इस प्रकार नरक-गृह को तैयार कराले अश्रीक ने एक कूर व्यक्तित को चुना और जेने इस नरक का अध्यक्ष निष्कृत किया। माझाव्य ये जो कोई सी अपराभी होता था, चाहे उसका अपराध कोई सी क्या न हो, इस नरक-गृह से मेज दिया जाता था। यहाँ उसे सब प्रकार के स्वय देकर मार दिया जाता था। बाद से यह हुआ, कि जो कोई सी इस स्वान के सभीप से होतर गुजरता था, जने पकट़ लिया जाने लगा और विविध्य प्रकार के स्वय देवा जाता था। बाद से यह हुआ, कि जो कोई सी इस स्वान के सभीप से होतर गुजरता था, जने एक हिल्या जाने लगा और विविध्य प्रकार के स्वय देवा जाने लगा। जो कोई सी वहाँ आते थे, मार दिये जाते थे। आत्मरकार का कोई सी अवसर उन्हें नहीं मिलता था।

इस तमय एक अमग, तम का तदस्य हुए बिसे अधिक समय नहीं हुआ था, उपनगरों में मोजन की सिक्षा मौतात हुआ फिर रहा था। इस प्रकार विकास करते हुए वह तरकगृह के डार पर आ पहुँचा। तरक-गृह के अपविव अध्यक्ष ने उसे भी इस प्रयोजन से पकड़
िन्या, ताकि उनका भी धात कर दिया जाए। अभग ममसीत हो पचा और उसने पूजा तथा उपस्ता के लिये कुछ समय की मोहलत मोगी। इसी बीच में उसने देखा कि एक मनुष्य को रिस्सयों से बीच कर उन बच्यानारा से लाया नया है। क्षण भर में उसके हासपैर काट बाले गये और उसके बारीर को इम बूरी तरह से कुचल दिया गया कि उसके कारीर के सब अग एक दुसरे में सिल-जुल गये।

१. महाबंसो ५।४१-७२

अमण ने इम मयंकर दृष्य को देखा, जिससे उसका हृदय दवा से परिपूर्ण हो गया। उसे तिरुचय हो गया कि सब सांसारिक पदाण कंतित्य हैं। यह अनुमव कर लेने पर उसने अहंत पद प्राप्त कर लिया। तब नरक-गृह के जम्प्रक ने उससे कहा— जब तुम मरने के जिये तैयार हो जाजो। अमण अहंत पद को प्राप्त कर चुका था, जनम-मरण के बन्यन से हम पुता हो चुका था। अत यदाप उसे सीलते हुए कहाहे में डाका गया, पर यह उसे ग्रीतिल अलाध्य के समान प्रतीत हुआ। लीलते कहाये के तल पर एक कमल दिलायी दिया, जिस पर वह अमण विराज्यान था। इस दृष्य को देखकर नरकगृह का अध्यक्ष आतंकित हो गया, और राजा को इस विचित्र घटना की सुचना वेने के लिये उसने एक हुत की ने अंता। उसने उच्च दहाँ जाकर इस विचित्र दृश्य को देखा। उसने उच्च स्वर से इस वानकार की प्रमान विस्ता।

नरक-नृह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा-"महाराज! आप मी मरने के निन्दे नैसार हो जाइये।" राजा ने पूछा-- "यह किस निन्दे ?" "क्योंकि मृत्यू-यक के सम्बन्ध में आपने जो पहली आजा दी थी, वह यह थी कि जो कोई भी नरक-गृह की दीनारों के समीध जाये, जमे मार डाला जाए। तब जापने यह नहीं कहा वा कि यदि राजा यहां आये, तो उसे नरक-गृह में प्रसिष्ट होने दिया जाए और उसे न मारा जाए।"

इस पर राजा ने कहा— "बन्तुत. ही यह आज्ञा दी गई बी और उसे अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आजा दी गई बी, तो क्या तुम्हे उसका अपवाद रखा गया था? तुमने विरकास्त तक प्राणियों का विनाझ कर ित्या है, अब में इसका अन्त कर दूंगा।" यह कह कर राजा ने सेवको को आजा दी। उन्होंने नरक-गृह के अभ्यक्ष को पकड़ कर बीलते हुए कहाहें से डाल दिया। उसकी मृत्यु के पक्ष्या त्या वापस लौट गया। उसकी आजा से नरक-गृह की दीवारें मुस्तात् कर दी गई, उसकी खाइयों को मरवा दिया गया और नरक-गृह की दीवारें मुस्तात् कर दी गई, उसकी खाइयों को मरवा दिया गया

अब राज अशोक नरक-मृह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगुप्त नामक एक महान् अहंत से मेंट हुई। इस अहंत ने उसे समुचित उपायो द्वारा सम्बक् मार्ग की ओर आकृष्ट किया और अवसर आने पर बौद्ध वर्म में दीक्षित कर किया। राजा ने अहंत को सम्बोचन करके कहा—'पूर्व जन्मो में ओ पुष्प मैंने हिम्बत किये थे, उनके कारण मैंने राज्याधिकार तो प्राप्त कर लिया है, पर अपने दोशों के परिणासस्वरूप बुद्ध से मिळ कर उनका अनुसायी बनने का सीमाय मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसकिये अब मेरी यह इच्छा है कि मैं स्तूरों का निर्माण कर बुद्ध के अवशेषों का समान करूं।'

महावंश के समान हा एन-स्सांग का यह विवरण भी महत्त्व का है। किन परिस्थितियों में और किस प्रकार अशोक ने बौद्ध घर्म की दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक

Beal—Buddhist Records of the Western World. Vol. II pp 86-88

महरुवपूर्ण मूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इससे सूचित होता है कि अशोक पहले बहुत कूर और अस्पाचारी था। पर एक बौढ श्रमण के चमत्कार को देश कर उसका हुरथ-परिवर्तन होने लगा, और आचार्य उपमृत्त के सम्पर्क में आकर उसने बौढधर्म को स्वीकार कर किया।

हा, एस्साय ने अपने यात्रा-विवरण ने उस स्थान का भी उत्लेख किया है, नहीं अद्योक में नरक-गृह का निर्माण कराया था। पार्टाल्युन का वर्षन करते हुए उसने लिखा है कि राजा के पुराने प्रासाद के उत्तर में एक प्रस्ता-स्तान्म है जो इसी फीट ऊँचा है। यह उसी स्थान पर है, जहाँ राजा अयोक ने एक नरक गृह वनवाया था। जिस समय हु। एन्ताग यात्रा करते हुए पार्टाल्युन पहुँचा था, भगय को यह प्राचीन और वैमक्शाली राजवायी सम्बद्ध हो की थी। उसकी परिखा को केवल नीचे ही योच बच रही थी। समाराम और स्त्रुप सब मन्न दक्षा ने थे। पर वह प्रस्तर-स्ताम्म अब तक भी विद्यमान था, जो अयोक द्वारा निम्मत नरक-गृह के स्थान को बहु जब कि स्थारित हमा यादा था। सम्भवत , बीढ लोगों की दृष्टि में उस स्थान को बहुत अधिक महत्त्व था, जिसके कारण उपकी स्मृति को स्थिर देखों के विद्य एक इंदर प्रस्तर-स्ताम की स्थारना की गई थी।

हा एत्सांग ने अशोक द्वारा बनवाये हुए एक अन्य नरक-गृह का भी उत्लेख किया है, जिसे कि इस राजा ने उज्जेनी में निमंत कराया था। हा गृत्साग ने उज्जेनी का विवरण रेते हुए लिखा है, कि नगर के समीप ही एक स्तृप विद्याम है। यह उस स्थान पर है, जहां राजा आशोक ने एक नरक-गृह बनवाया था। हो बात है कि वाटलिपुक के राजीसहासन पर आकड़ होने से पूर्व अशोक उज्जेनी में सासक के रूप में कार्य कर कुका था। वस तक वह बीढ पर्य के प्रमान में नहीं आया था। कोई आक्ष्य नहीं, कि बौढ कथाओं के अनुसार उसने उज्जेनी में भी एक नरक-गृह का निमांण कराया हो। हा पुत्तसाय ने इसी नरक-गृह के स्थान पर निर्मित स्तृप का उल्लेख किया है।

अशोक के बौद्धमं को स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिव्यावदान की कवा मी ह्यू एन्-त्माग के यात्रा-विवरण में उपलब्ध कथा के साथ मिलती-बुलती है। दिव्यावदान की कथा सक्षिप्त रूप से इस प्रकार है—

जब राजा अशोक ने राजीसहासन प्राप्त किया, तो बह अत्यन्त क्रूर और अत्याचारी या। एक बार उसके अमात्यों ने उसकी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पर बह बहुत कुढ़ हो गया। कोच से नर कर उसके अपनी तलबार स्थास से बाहर निकाल की, और अमात्यों के मिर यह से अलाक कर दिये। एक अला दिन की बात है, अन्त पुर की निवयों ने, जो अलोक के कुरूप होने के कारण उसपर होना करती थी, एक अशोक-बृक्त के

Beal: Buddhist Records of the Western World. Vol. II p. 85
 Ibid p. 271

पत्तों को तोड़ दिया। नाम साम्य के कारण अशोक को इस बृक्ष से बहुत प्रेम था। उसे बहुत कोच आया, और उसने उन पाँच सी स्त्रियों को जीते जी आग ने जला दिया।

जब अमात्यों ने देखा कि राजा इस मकार अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे प्राचेता की, कि आप अपने हायों को इस प्रकार अपविज न कीजिये। अपराधियों को यह देने के लिये क्यों न आप किसी अपन्य स्थिति को नित्त कर दें। राजा ने गृही किया। वण्डिमिरिक नाम के एक स्थिति को इस कार्य के लिखे नित्त कर दिया गया। चण्डिमिरिक अत्यन्त कूर दा। कोई अन्य कूरता में उसका मुकाबळा नहीं कर सकता था। प्राणियों को यातनाएँ देने में उसे अपार आनन्द आता था। उसने अपने माता-पिता का रवस अपने हायों से वस किया था। इस मयकर स्थान हायों से वस किया था। इस मयकर स्थान या। साथ ही, एक मयकर बन्धनाणार बनाया गया। इसका बाह्य रूप जत्यन जुस्तर, आकर्षक और दर्शनीय था। जोग देखते ही उसकी और आहळ हो जाते थे, और सोचते थे कि अन्यर जाकर मी इसे देखना वाहिये। परन्तु अन्यर प्रवेश करते ही लोगों पर घोर सद्धा वात ये हो उसकी को कोई भी इस बन्धनाणार में प्रविच्ट हो जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाविष यातनाएँ देकर उसकी हत्या करते जाए। इसी मा यह परिणाम था कि जो कोई भी इस बन्धनाणार में प्रविच्ट हो जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाविष यातनाएँ देकर उसकी हत्या कर यह परिणाम था कि जो कोई भी इस बन्धनाणार में प्रविच्ट हो जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाविष यातनाएँ देकर उसकी हत्या कर यह परिणाम था कि जो कोई भी इस बन्धनाणार में प्रविच्ट हो जाता, वचकर नहीं लोट पाता था।

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक मिश्रु इस बन्धनागार मे चला गया।
अन्दर प्रविष्ट होते ही बध्य-धातक व्यव्यागिरक ने उसे एक ब्रह्मिया | सिश्रु को सात दिव की
मोहलत दी गोर । सातवां दिन समाप्त होते ही उसे एक व्यक्ती हुई मट्ठी में डाक दिया
गया। परन्तु मिश्रु को मट्ठी में डातक्य प्रवासिक जब लीचे को ओर देखने लगा, तो
उसे एक अत्यन्त आव्यर्थ-वनक दृश्य दिक्तायी दिया। बालपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ
था। चारों ओर ज्वालाएँ उठ रही थी, पर उनसे मिश्रु का कुछ भी बिनाव नहीं पा रहा था।
इस चमलार की मुनना राजा को दी गई। वह देखने के लिये आया, और बालपण्डित की
चामन्त्रारिक शक्ति को अपने आंखी से देखकर आव्यर्थ चित्रत दया। मिश्रु ने उसे
उपदेश दिया, जिसे मुनकर राजा बहुत प्रमानित हुआ। उसके चीवन मे इससे बहुत
परिवर्तन आया, जितके परिणासस्वरूप बन्धनामार को तोड दिया गया और वध्यमातक चण्डिगिरिक को जीते जी अपनि के अपित कर दिया गया।

दिव्यावदान और ह्यूएन्साग की कबाएँ प्राय एक समान है। उनमे और महावंश की कमा में भी यह बात समान है कि अद्योक ने राजसिहासन प्राप्त करने के कुछ वर्ष पश्चात् एक बौद मिश्रु के सम्पर्क से बुद्ध के अप्टाङ्गिक आर्य मार्ग को अपनाया था। महावश के अनुसार भी अद्योक पहले कूर और अत्याचारी था, और उसने अपने ९९ माइयों की मार

<sup>8.</sup> Cowell and Neil-Divyavadan pp. 373-76

कर राजगरी प्राप्त की थी। इन बौढ कथाओं में सत्यता का अंश कितना है, यह निर्णय कर सकना मुगम नहीं है। प्रायः ऐतिहासिक इनकी सत्यता में सन्देह करते हूँ। उनका कथन है कि बौढ धमें के प्रहत्य को प्रव्यक्ति करने के लिये ही बौढ लेखकों ने इन कथाओं को गढ किया था। बुढ की शिक्षाओं की उल्हन्यना की प्रयित्त करने का सीधा उपाय यही था, कि अधोक को एक कूर और अल्याचारी नर-राशस के रूप में प्रवित्तन कर फिर यह बताया जाए, कि बौढ धमें के प्रशाब से उसमें किताना महान् परिवर्तन आ गया। इन कथाओं में सचार्य हो। या नहीं, पर यह सर्वया अमरिय्य है कि बौढ लेखकों ने बहुत लिख-योशिक्त से कार्य किया है। यह सम्मव है कि बडोक एले कूर खासक रहा हो। अपने अनेक साइयो का वय करने राजािक्त से कार्य किया है। यह सम्मव है कि बडोक पहले एक कूर खासक रहा हो। अपने अनेक साइयो का वय करने राजािक्ता का प्राप्त करना हो उसकी मनोवृत्ति के परिचय के लिख पर्यार्त है। पर जिस बग के नरक-गृह और वस्वनावार का वर्णन डीड कथाओं में किया वर्ष है, उन्हें पुणे कर में विद्यसनीय मान सकना सम्मय नहीं है।

राजा अशोक ने राज्यानियंक के कुछ वर्ष परचात् ही बौढ वर्स की दीक्षा बहुण की थी, बौढ प्रण्यों के जनुसार वह गर्वथा स्पट है। पर राजिबहात्तत प्राप्त करने के कितने वर्स बाद अशोक बौद्धधर्म का अनुवायी हुआ, यह निरिचन रूप से नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध से महात्वक्ष की क्या से जो निदंश आपक होते हैं, वे महत्त्व के हैं। अशोक सिश्च निर्माण से प्रमावित होकर बौढ धर्म की ओर आकृष्ट हुआ था। निर्माण मुनन का पुत्र या, जो अशोक का मार्ड था। महात्वक्ष के अनुनार जब अशोक निम्नोण के सम्पन्त से आया, नी उसकी आया, केवल सात वर्ष की थी। में त्याचे का जनस तब हुआ बा, जबकि अशोक ने उसके पिता मुमन का चक् कर पार्टील्यु के राज्यसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था, और निर्माण की माना मात्र कर पार्टील्यु से बाहर चच्छाल ग्राम से चली गई थी। निर्माण का जन्म चच्छाल ग्राम में ही हुआ था, और बहु भी सुमन की मृत्यु के पडचात्, इससे स्पट है कि राज्य प्राप्त करने के लगकर बाठ साल बाद अशोक ने बौढ धर्म की दीशा

इस बात की पुष्टि अशोक के उत्कीण लेखों से मी होती है। लघू शिलालेखों का प्रथम लेख इन प्रकार है—..देवानाप्रिय ने ऐमा कहा—चाई वर्ष और कुछ अधिक (समय) व्यतीत दुना, जब से में कहाब रूप से उपासक हुआ हूँ। किन्तु मेरे अधिक उद्योग नहीं निया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि में संघ में आया हूँ। (क्षेत्र) मेरे अच्छा उद्योग किया है। "" यह लेख अशोक ने अपने राज्यारोहण के कोन-से वर्ष में उत्कीण कराया था, यह हमें जात नहीं है। इस लेख में वर्ष या सबन, का कहीं उत्लेख नहीं किया

१. 'विस्वा तं जेट्ठबण्डाको अत्तनो सामिनि विद्य । मन्त्रन्तो तं उपट्ठासि सत्तवस्सानि साधुकं ॥ महाबंसो ५१४४

२. लघु शिलालेख (रूपनाय)।

स्या। पर इसमे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लेख तब उत्कीण कराया गया था, जबिक अशोक को बीढ धर्म को स्वीकृत किये चार साल के लगमया ही चुके थे। पहले अशोक उपस्तक बना था, और बाद में यह स्व में में प्रविच्छ हुआ था। उपसिक कमने के डाई साल से कुछ अधिक समय दार तक अशोक ने घर्म के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं दिया। या। पर उत्तक बाद बत उत्ते शर्म में सिम्मलित हुए एक साल से कुछ अधिक समय हो गया, तो उसने विशेष रूप से उद्योग प्रारम्भ किया, और उसे सफलता भी प्रारत हुई। इस सफलता का उल्लेख भी अशोक ने इसी ज्यू शिकालेख में किया है— "इत काल में अन्युर्दीय में तो देवता (मतुर्व्यो से) अमित्र थे, वे अब मित्र कर ये यह ये हैं। यह उद्योग का ही परिणाम है। यह बदी स्थित बाला व्यवित ही प्राप्त नहीं करता, अपितु छोटा व्यवित में उद्योग होए। यिव में उद्योग होए। येव में अप स्व में अप स्व अप स्व स्व स्व स्व प्राप्त में प्राप्त कर एकता है। इसी प्रयोगन से आवला (व्यवित ही यह स्व स्व प्रयोग से स्व प्रयोग) हो। (प्रक्रम का) व्या दिस स्व (प्रक्रम) चित्र स्व प्रयोजन अधिकारी हो। प्रक्रम का) व्या देश से असन से अनुसार प्रवंत (प्रवंत शिवाओं) पर उत्कीण कराएं, और यह (अपने राज्य में) शिवा-स्तम्भे। (प्रत्य सिवाओं) पर उत्कीण कराएं, और यह (अपने राज्य में) शिवा-स्तम्भे। पर लिखवाएं।"

रूपनाथ, महमराम आदि में प्राप्त इस लघु चिलालेख से यह स्पष्ट है, कि इसे अधोक ने तब उल्लीयं कराया था, जबकि उसे बौढ धर्म में वीधित हुए बार साल के लगामा हो जूने थे, और धर्म के थावण के रारणामस्तरूप उसे अपने उद्देश्य में अच्छी सफलता भी प्राप्त ही चुकी थी। इसीलिये तब अन्दुर्दाप में जो देखता पहले अधिम्य में, वे मिन्न हो मोर है। अपने धर्मआवण हारा अशोक ने जन्मुद्रीप (मारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रदेश) को इतना पत्तित्र कमा दिया था, कि वह देवलोक सदुश हो गया और उसके देवता और समुख्य एक साथ हो पा, कि वह देवलोक सदुश हो गया और उसके देवता और समुख्य एक साथ हो परिणाम का में दूर हो गया। निममन्देह, यह सब अशोक के महत्त् मुक्यम (उद्योग) का ही परिणाम था।

अपने धर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैसा चित्र अशोक ने लघु शिलालेखों में स्वीचा है, उसे पढ़कर चतुर्देश शिलालेखों के चतुर्घ लेख का स्परण हो आता है। इस घर्म- लिपि में भी अशोक ने अपने उद्योग के परिणासस्वरूप धर्मविवय की सफलता का सतोष और गर्व के साथ उल्लेख किया है। यह घर्मिलिप इस प्रकार है— "बहुत से सैकड़ों वयां का काल बीत चुका। प्राणियों का वथ, जीवो की हिसा, बाति को काल बीत चुका। प्राणियों का वथ, जीवो की हिसा, बाति हो का सह हो से परस्तु आव देश साहणों तथा श्रमणों के प्रति अनुचित्र अवह हा से परस्तु आव देशासिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से मेरीघोष चर्मघोष हो गया है। विमान दर्शन, हस्ति-दर्शन, ब्राण-स्कच्य तथा अन्य दिष्य रूपो को प्रदक्षित कर। जैसा पहले बहुत-से

१. लघु शिलालेख (रूपनाय)

इन दोनां घर्मिलियमां को एक मांच पढ़ने पर यह आमास मिलता है, कि इन्हें प्रायः एक ही समय में लिखाबात गया था। क्षणनाय के ल्यु खिलालेख से अधीक ने घर्म-थावण का यह परिणाम मुक्ति किया है कि जम्बू डीप ऐसी देवमूमि बन गया जिस में मनुष्य और देवता परस्पर मिलकर एक साथ रहते हैं। यह इस कारण हुआ, क्योंकि समें के लिखे बहुत उद्योग किया गया। वर्तुदंश खिलालेख के चीचे लेख से अधीक ने यह कहा है, कि देवानाप्रिय प्रयदर्शी राजा के धर्माचरण के परिणामस्वरूप भेरीचोच धर्मचोच के रूप में परिचित्त हो गया है। इन दोनों घर्मिलियों पर इस तथ्य की छाप है, कि अधीक बौढ धर्म की खिलाओं से प्रमावित है, और वह उन्हीं के अनुष्य धर्मधावच के उद्योग में तत्पर है। वर्तुदंश जिलालेख के जुएंचे लेखों ने बच्चे अकित है। उसे अधीक के अपने राज्यानियंक के बारहवे वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। यह स्पनाय, सहसराम आदि के लखु खिलालेखों को भी उसी का समकालीन स्वीकार कर लिया जाए, तो यह मानना होगा कि उन्हें भी अधीक ने अपने राज्यानियंक के बारहवे वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार बारहवे वर्ष से लगभम वार वर्ष पूर्व—जयात् राज्यानियंक के आठ साल परबात्—अधीक ने बीढ यम की दीक्षा प्रहण की थी।

अपने शासन के आठबे वर्ष में ही अशोक ने किन्कु देश की विजय की थी। इस विजय में मनुष्यों का जो सहार हुआ, जनता को जो नानाविष कष्ट उठाने पड़े, अपनी एक धर्म-जिप में अशोक ने उस पर मारी अनुताप प्रयट किया है। "अप्टबर्गामिषिक्त देवानाप्रिय मियदर्शी राजा ने किन्कु का विजय किया। वहीं से डेड़ आख मनुष्यों का अपहरण हुआ। वहीं तो सहस्र (एक जाल) मारे गये। उससे मी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए)। उसके परवात् अब जीते हुए किन्कु के देवानाप्रिय द्वारा तीज़ रूप से वर्ष का व्यवहार, वर्ष की

१. चतुर्वश शिलालेख-चौया लेख

कामना और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है)। कल्कि की विजय करके देवानाप्रिय को अनुशोधन (पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगो का जो बच, मरण और अपहरण होता है, वह देवानाप्रिय के लिये अवस्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्मीर बात भी। " इस वर्मलिपि को दृष्टि में रखकर यह कल्पना की गई है, कि कल्फ्नि विजय के कारण ही अज्ञोक की प्रवर्ति बौद्धधर्म की ओर हुई। वहाँ लाखो मनध्यो का वघ, मरण और अपहरण देखकर उसके मन मे युद्ध के प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई और धर्म की प्रवत्ति अकुरित हुई। कलिन्न विजय के बाद अशोक ने केवल बोद्धधमं को ही स्वीकत नहीं कर लिया. अपित उसकी शिक्षाओं से प्रमावित होकर धर्म-विजय की नीति का भी प्रारम्भ किया। कलिङ के अतिरिक्त अन्य किसी देश की विजय के लिये अशोक ने अपनी सैन्यशक्ति प्रयक्त नहीं की । भारत में ही उस समय अनेक ऐसे राज्य थे. जो मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं हो। पाण्डच, केरल आदि इन राज्यों को अशोक सुगमता से जीत सकता था। पर कलि क्र विजय से उसे जो अनमति हई, उसके परिणामस्बरूप अशोक ने इन राज्यो पर धर्म द्वारा विजय स्थापित की, शस्त्रो द्वारा नहीं। यही बात उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित यवन राज्यों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अत यह मानना य क्ति सगत है, कि कल्जि-विजय के बाद अशोक की मनो-वित्त में जो परिवर्तन आया. उसके कारण पहले वह बौद्ध उपासक बना और ढाई साल के लगमग उपासक रह कर फिर उसने बौद्ध सच मे जाना प्रारम्भ किया। उपासक की स्थिति मे और बौद्ध सघ के सपम्कं मे आकर अशोक ने बुद्ध की जिन शिक्षाओंसे परिचय प्राप्त किया, उन्हीं से प्रभावित होकर उसने यह निश्चय किया कि शस्त्र-शक्ति द्वारा अन्य देशों की विजय करना उचित नही है। धर्मविजय की नीति के अनसरण में बद्ध की शिक्षाओं का बढा हाथ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अशोक जिस धर्म के श्रावण का अपने विजित में और सीमान्त के राज्यों में प्रयत्न कर रहा या, वह सब बर्मों और सम्प्रदायो का सार था। किसी को भी उससे बिरोध नहीं हो सकता था। वह बौद्ध धर्म नहीं था। पर यह भी सत्य है कि इस धर्म की ओर अशोक की जो प्रवत्ति हुई थी, उसकी प्रेरणा उसने बौद्ध उपासक होकर और सब के सम्पर्कमे आकर ही प्राप्त की थी। वर्मश्रावण का प्रक्रम अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष में प्रारम्भ किया था। उससे चार साल पर्व किल को विजय के अनन्तर उसे शस्त्रयद्ध से म्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक हो गया था। एक वर्ष से वह बौद्ध सच के भी निकट सम्पर्कमें भी आने लगा था। अत यह मानना असंगत नही होगा, कि राज्यामिषेक के लगभग आठ वर्ष पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (धर्मविजय की नीति) को अपनाया, जो न केवल मारत अपितु विश्व के इतिहास में सर्वधा नई थी।

१. चतुर्वश शिलालेख--तेरहवाँ लेख

# (२) बौद्ध तीथों की यात्रा

बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के पश्चात् अशोक ने उन स्थानों की तीर्थयात्रा की, जिनका सम्बन्ध महात्मा बृद्ध के जीवन के साथ था। दिव्यावदान में इस यात्रा का विशद रूप से वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस प्रकार है—अमात्यों ने राजा अशोक को यह परामशं दिया, कि बौद्ध तीयों की यात्रा के लिये उपगुप्त नामक मिल की सेवा प्राप्त की जाय। यह उपगुप्त गुप्त नाम के गान्यिक का पुत्र था, और एक भविष्यवाणी के अनुसार मगवान् बुद्ध के सौ साल बाद उत्पन्न हुआ था। उन दिनो वह मधुरा के समीप नतभक्तिकारण्य मे उरुमण्ड पर्वत पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हजार अन्य अहंत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुप्त के विषय में सुना, तो अपने मन्त्रियो को बलाकर कहा-- हाथी, घोड़े, रथ बादि सब मली मौति तैयार कर दिये जाएँ, मै उर-मण्ड शैल जाऊँगा और वहाँ स्थविर उपगुप्त के दर्शन करूँगा।' यह सुनकर मन्त्रियो ने कहा—'देख! इन्हें मेज दीजिये। उपगुप्त ही यहाँ चले आयेगे। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। इस पर राजा ने कहा-- हम इस योग्य नहीं है, कि उपगप्त यहाँ आएँ। हमी को उनके पास जाना चाहिये। यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपगुप्त के पास जाने का निश्चय कर लिया। पर जब उपगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि राजा बहुत-से लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने मे बहत-मे मन्ष्यों को कप्ट होगा। साथ ही, बहत-से पश भी कष्ट पायेगे। यह सीच कर उप-गुप्त ने अशोक को कहला मेजा कि मैं स्वय ही आ जाऊँगा, आप कष्ट न करे। यह जानकर कि उपग्प्त स्वय ही पाटलिपुत्र आ रहे है, राजा अशोक ने उनकी यात्रा के लिये सब प्रवन्य कर दिया। मयुरा से पाटलिपुत्र तक जलमार्ग से नौकाओ द्वारा उपगुप्त और उनके माथियो की यात्रा के लिये सब समचित व्यवस्था कर दी गई।

अठारह हुआर अहंतो के साथ स्थावर उपमुन्त नौकाओ पर आक्ट हुए। मथुरा से व यमुना नदी के मार्ग से हाते हुए पाटालपुक पहुँच गये। जिता व्यक्तिन ने पहुँक-रहुळ उपमुन्त के आगमन की मुक्ता दी, प्राटालपुक पहुँच गये। जिता व्यक्तिन ने एक्टे-रहुळ उपमुन्त के आगमन की मुक्ता दी, प्रसन्न होकर अवाके ने उसे अपने सारीर से उतार कर बार हुआर मुन्य का एक हार इनाम मे दे दिया। फिर माण्टिक को बुना कर यह आजा दी गई—सम्पूर्ण नवरी में एक साथ चर्च बजा विये आएँ, ताकि सबको यह जात हो आए कि स्वविद उपमुन्त पथार गये हैं। इस अवगर के लिये सारे नगर को सजाया गया था, नगर से बाहर भी शा कोस तक सजावट की गई थी। स्थिदर का स्वायत करने के लिये अशोक स्वय पाटिलपुत्र से बाहर शा कोस तक गये। सब पीर और अमात्य उनके साथ थे। अवाहर हुआर आईती से पिरे हुए स्थिदर उपमुत्त गयों हो बशोक को रिकायी दिये, बहु अपने हाथों से नीचे उत्तर आया। कुछ रग पैदल चल कर अशोक उपमुत्त की अवसाई के लिये आये बढ़ा, और एक पैर

नदी के तीर पर तथा हुसरा पैर नाथ पर रख कर उसने स्वयं उपगुप्त को नाब से नीचे 
उतारा, और फिर ऐसे उसके पैरो पर गिर एका जैसे बढ़ से करा हुआ बुझ। फिर हाथ 
गोड कर जयोक ने स्थियर उपगुप्त से कहा—"अब मैंने अनुगणी का घात फिर हीश 
(पर्यत 'मुंख्लाओं) समेत यह पृथिबी प्राप्त की तिबके समुद्र ही आमरण है, और जिस 
पर मेरा एकच्छत्र प्राप्तन है, उस समय भी मुझे वह मुख प्राप्त नहीं हुआ जो मुझे आज 
स्थित के दर्शन से प्राप्त हो रहा है। आपके स्थान से मेरे इस अंट शासन की महिमा 
डिगुणित हो गई है, और आपके दर्शन से मुझे ऐसा अनुमय हो रहा है, जैसे मुझे आज 
साधात प्रभावन के दर्शन प्राप्त हो गये हैं। ""

स्विवर उपगुल ने अशोक के सिर पर हाब फेरते हुए उसे इस प्रकार आशोबांद रिया—राज्य के सासन को प्रमार के बिना मलीमीति करते रही, और तीनो हुकंम रुनों (बुढ, वर्ष और सप) की नित्य पूजा किया करो।" स्वाविर उपगुप्त और अशोक मे देर तक बार्तालाय होता रहा। अन्त में अशोक ने कहा-"हे स्विवर! मेरी इच्छा है कि में उन सब स्थानो का रर्शन करू जहीं मगवान् बुढ ठहरे थे। मैं इन सब स्थानो का सम्मान करूँ और बहाँ ऐसे स्थायो निष्ठान छोड़ जाऊँ जिनसे कि मविष्य में आनेबाकी सन्ति को शिक्षा निलती रहे।"

राज अशोक की बात को मृतकर स्वविर उपगुष्त ने कहा—साबु, साबु <sup>1</sup> तुम्हारे मन मे जो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य प्रसन्नता के माय करूँगा।

इस प्रकार असोक की तीर्षयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपमुष्त के साथ अद्योक ने पाटिल-पुत्र से उत्तर की और प्रस्थान किया। जिस प्ररेश में आजकल मुजकरपुर और क्यारल के जिले हैं, उससे होते हुए वे हिमाल्य की तराई में जा पहुँचे। सम्भवत, बहूँ से वे परिचम की ओर सुत्र वर्ध, वर्धे रूपियांचेवन पर्य। यहाँ पर सम्बान् बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बि-गीवत पहुँचकर उपमुष्त ने अपने दीवे हाथ को फैला कर कहा—

"महाराज <sup>।</sup> इसी प्रदेश में मगवान् का जन्म हुआ वा।<sup>।</sup>" रुम्मिनदेई में अशोक द्वारा स्थापित जो स्तम्म अब तक विद्यमान है, उस पर ये शब्द उत्कीण हैं—"हिंद मगवें

 <sup>&</sup>quot;यदा मया अनुगणासिहत्य प्राप्ता समुद्राभरणा सरीका ।
 एकातपत्रा पृथिकी तदा में प्रीतिनं सा या स्थिवर निरिदेख ॥
 त्वदुर्गानाम्मे डिगुणः प्रसारः सञ्जावतेऽस्मिन् वरकासताथः
 त्वदुर्गानामे डिगुणः प्रसारः सञ्जावतेऽस्मिन् वरकासताथः
 त्वदुर्गानामें वरोऽपि शृक्ष्याइस्टो मयाष्टातिकाः स्वयमभूः॥ विव्यावदान, प्. ३८७
 र. "अप्रमाचन सम्पाच राज्येदवर्षं प्रवर्तताम् ।

वुर्लभं त्रीणि रत्नानि नित्यं पूजय पार्विव ॥" विकासवान, यु. ३८७

३. 'अस्मिन् महाराज प्रदेशे अगवान् जातः।' विव्यावदान, युट्ठ ३८९

जोतेति" (इह सगवान् जातः इति), जिसका अर्थ है—"यहाँ सगवान् का जन्म हुआ वा।" रुम्मिनदेई स्तम्म उत्ती स्थान पर स्थापित है, जहाँ पहले लुम्बिनीवन विद्यमान था।

ल्मिन्निवन में अशोक ने बहुत दान-पुष्प किया। इसके वरुषात् स्विविर उपगुप्त अशोक को करिकत्वन्तु ने याया, और वहर्ष पहुँच कर उपने अपने देवि हुए को केंद्रा कर कहा— 'महाराज'। इस स्थान पर वोधिसास्त्र ने राजा खुद्धीदान के घर पर अपना बार्यकाल ध्यतीत किया था। 'कपिण्डस्तु में भी बहुत-सा दान-पुष्प किया था। 'इसके परवाग्त अशोक ने उपगुप्त के मार्यप्रदर्शन में अग्य बहुत-से स्थानों की यात्रा की। उपगुप्त इन सब स्थानों का परिचय देते हुए उनके महत्त्व का मी विवरण देता जाता था, और अशोक में उपयोक्त विदेशान का यथोचित रीति से पूजा-सम्मान कर दान-पुष्प करता जाता था।

दिव्यावदान के अनसार इस तीर्थ यात्रा का कम इस प्रकार था--सबसे पूर्व लिखनी-वन, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया में स्थित बोधिवक्ष, जिसके नीचे मगवान बुद्ध ने समाधि लगायी थी और जहाँ उन्हें बोध हुआ था। यहाँ आकर अशोक ने एक लाख सुवर्ण-मद्राएँ दान मे दी. और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोधगयाके बाद उपगप्त अशोक को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बद्ध ने घर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद उपगुप्त और अशोक कुशीनगर गये, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। इन प्रमुख तीर्थ-स्थानों के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जैतवन विहार नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जैतवन को श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने कुमार जैत से क्रय किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विद्याल विहार का निर्माण कराया था। बद्ध यहाँ ठहरे भी थे। इसी कारण यह भी बौद्धों के लिये एक तीर्थ की स्थित रखता था। अनेक स्थान ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध बद्ध के प्रधान शिप्यों के साथ था। इन्हें भी पवित्र माना जाता था। उपगुप्त अशोक को उन स्थानो पर भी ले गया, जहाँ सारिपुत्र, मीदगलायन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिष्यों के स्तूप विद्यमान थे। अशोक ने इनके प्रति भी सम्मान प्रदक्षित किया, और दान-पूष्य आदि किया। बत्कूल के स्तृप पर अशोक ने केवल एक कौडी भेट की, क्योंकि बद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के मुख और हित के लिये कोई विशेष प्रयत्न नही किया था। बद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनन्द के स्तूप पर अशोक ने माठ लाख सूवर्ण-मुद्राएँ अपित की।

दिव्यावदान में जाड़ोक की तीर्थ यात्रा का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है। हमने यहाँ उसकी प्रमुख बाते संबोध के साथ उन्हिलाकत की हैं। करिएय विद्वानों का यह मत है, कि दिव्यावदान में इस तीर्थयात्रा का जो कम रखा गाई वह समीचीन नहीं है, मीगोलिक दृष्टि से वह सुविधावजक प्रतीत नहीं होता। इसी कारण की विस्मेट ए. सिव्य ने यह माना है कि जाड़ीक की तीर्थयात्रा का कम इस प्रकार होना चाहिये—सुविधावित कपिजवस्तु, सारताय, धावस्ती, बोधयया और कुछीनयर।' पर अशोक देसे वैमवगाली राजा के लिये मीगोलिक पुष्या का प्रकर उतने महत्व का नहीं था, जितना कि बुढ़
के जीवन के माथ कमशः जिन स्थानों का सम्बन्ध हुआ, उन्हें उसी कम से देखने की बात।
उन्युप्त राजा वशोक को सबसे पूर्व कृतिकारीवर के गरे, क्यों कि बही बुढ़ का जनस्त्रा या।। फिर वे
बोधया माने, क्योंकि वहां बुढ़ को नीच उत्त हो आप प्राप्त हुआ था। फिर वे
बोधया माने, क्योंकि वहां बुढ़ ने प्रचंक प्रवत्तित किया था। क्यों से कुछीनमर प्रमुख कार्यमा मने, क्योंकि वहां बुढ़ ने प्रचंक प्रवत्तित किया था। क्यों से कुछीनमर सो,
जहीं बुढ़ का निर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का कीडास्थान, तपस्या और,
जहीं बुढ़ का मिर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का कीडास्थान, तपस्या और,
जहीं बुढ़ का मिर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का कीडास्थान, तपस्या और,
जहां बुढ़ का मिर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का कीडास्थान, तपस्या और,
जहां बुढ़ का मिर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का कीडास्थान, तपस्या और,
जहां बुढ़ का मिर्वाण हुआ था। जनस्यान, बाल्यजीवन का क्यांक को अरुपाल स्थान सम्प्रक दोष्टाण अरुपाल हुसी का स्थान — एक
अद्याल और साथन-सम्पन्न तीर्थवाणी के लिये यात्र को अरुपाल कुछीनगर के साथ अयोक की एक तीर्थवाणा समाप्त हो गई। तदनन्तर अशोक ने उपयुप्त के सम्मूल दूसरी बार यह इच्छा प्रगट की, कि आबरती आदि अन्य स्थानों की मी यात्रा की जाए। इसी के अनुसार स्थावर उपपूप्त उन्हें आयस्ती आदि की वात्रा के लिये के गये। अत यही मानना

राजा अद्योक द्वारा बोद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानों की यात्रा की गई थी, इस बात की पुरिट उनके उल्लीणं लेखों से भी होती है। स्मिमनदेई स्तम्म पर निम्मणिखित लेख उल्लीणं है—
"अमिषक को हुए जब बीस वर्थ खतीत हो चुके, तो देवानाप्रिय प्रियरक्षी राज्य में स्वय आकर (इस स्वान की) महिमा को बढ़ाया। वहीं धावय मुनि बुढ़ का जम्म हुआ था। जा कर (इस स्वान की) महिमा को बढ़ाया। वहीं धावय मुनि बुढ़ का जम्म हुआ था। जुमिनदी प्राप्त को प्रदेश कर दिया गया, और इसे अट-माणी कर दिया गया। "हीं मिनदी प्राप्त को एक से मुक्त कर दिया गया, और इसे अट-माणी कर दिया गया।" हिम्मनदेई का यह स्तम्भ लेख बहुत महत्व का है। बौढ़ साहित्य के अनुसार महास्या बुढ़ का जम्म लुम्बिनी वन में हुआ था। पर जुम्बिनी की स्थिति कहीं थी, इस सम्बन्ध में मताने देवा। आशोक के इस सम्मन्त से सह सुनिध्यत हो स्थात कहीं थी, इस सम्बन्ध में मताने देवा। अशोक के इस सम्मन्त लेख सुनु सिध्यत का ति हो गया। कि वर्तमान इम्मिनदेई हो प्राचीन लुम्बनीवन या लुम्बनी द्या और मुम्मिकर में क्या की साम हो प्राप्त से स्वात दी थी। प्राचीन समय में मताने ही ती हो प्रचानो पर बिल स्वक वर्ध मन्स स्वयन में नी तीर्थ-प्यानो पर बिल स्वक वर्ध मन्स स्वयन के सी तीर्थ न्यानो प्रविचेति हो सामनी में स्वतन हो स्वात हो स्वात हो स्वतन हो सामनी में स्वतन हो स्वात हो स्वतन हो सामनी में स्वतन हो सामने से सामने की स्वतन हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने हो सामने से सामने से सामने सामने से सामने से सामने सामने सामने सामने से सामने साम

<sup>2.</sup> V. A. Smith-The Early History of India p. 167

 <sup>&</sup>quot;वैवानं पियेन पियदिसन लाजिन बीसितिवसाभिसितेन अतन आगा च महोयते हिंद बुचे जाते सचयमुनी ति सिला विगडभीचा कालापित सिलाचभे च उपपापिते हिंद भगवे जाते ति लुमिनिगामे उवस्कि करे अठभागिये च।"

किया गया है। जिन राजकीय करो को राष्ट्र (जनपद)से प्राप्त किया जाता था, बलि भी उनमें से एक था। यह कर धर्म-स्थानो या तीर्य-स्थानो पर लगाया जाता था। लम्बिनी बद्ध का जन्म-स्थान था. अत. बौद्ध लोग बड़ी संख्या मे वहाँ तीर्थ-यात्रा के लिये आया करते ये, और वहाँ 'बलि' कर भी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष में अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को 'उदबलिक' (जिससे बलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही, लम्बिनी ग्राम को 'अष्टमानी' भी कर दिया गया। प्राचीन मारत मे उपज का छठा भाग भिम-कर के रूप में लिया जाता था। इसी कारण इस मिस-कर को 'पडमाम' भी कहते थे। कौटलीय अर्थजास्त्र में ममि-कर की अनेक दरे लिखी गई है। ममि की उर्वरता और सिचाई के लिये उपलब्ध जल की सर्विधा के अनुसार तिहाई भाग से पाँचवे भाग तक भिन-कर बसूल करने का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य युग में भूमि-कर की सामान्य दर उपज के तिहाई, चौथाई और पाँचवे भाग की थी। वहत घटिया जमीनो से ही उपज का पॉचवॉ माग मीम-कर या 'भाग' के रूप में लिया जाता था। पर लम्बिनी-ग्राम के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रदक्तित करने के लिये अज्ञोक ने यह आदेश दिया था, कि वहाँ मे उपज का केवल आठवाँ भाग भिम-कर के रूप में लिया जाए । अशोक द्वारा लिखनी ग्राम को जो 'अस्टमार्गी' कर देने का उल्लेख रुस्मिनदेई के स्तरम-लेख में किया गया है, उसका यही अभिपाय है।

रुम्मितदेई के समीप ही नियाणी सामर स्तम्त विद्यमात है। उस पर भी अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है। इस स्थान पर कनकम्मित दुढ का एक रन्नु था, जिसे अशोक ते दुराना बढ़ाया था। कनकम्मित दुढ के रन्नु की यह बृद्धि अशोक द्वारा राज्यामिय के तै चौरह साल परुषात ही गई भी। पर इस कार्य के नियं वह तस स्वय दिनाजी साम में नही आया था। पर राज्यामिय के को हुए जब बीस वर्ष स्थतीत हो यथे थे, तब अशोक ने स्वय वहां की यात्रा की थी, और कनकम्मित के रन्नु था कर्यने कर बहां एक प्रस्तार-तरुम खड़ा कराया था। वा अव तक बहां विद्यमात है। इस स्तम्य पर उन्हों था अशोक का लेल इस प्रकार है— "बोरह बसें अमिषिकत देवानामिय प्रियदर्शी राज्य डारा कनकमृति वृद्ध का रन्नु इन्तु न्या बढ़ाया गया। बीस वर्ष ते अभिपक्त (राजा) ने स्वय आकर (इन स्थान की) महिमा बढ़ाया गया। बीस वर्ष ते अभिपक्त (राजा) ने स्वय आकर (इन स्थान की) महिमा बढ़ायी, और (फिला-स्तम्भ) बड़ा किया।" "अपने गण्यामिय के से बीस बसें पत्थात्व ही अशोक लुम्बिनी-प्राप्त या था, और तमी तमने नियली सामर के समीप स्थित कनक-मित बढ़ से उन्हों के बीर वर्ष ने विद्या करने स्तर वर्ष रहाने करने करने करने करने के साम वहां की विद्या करने समी वर्ष के स्तर के स्वर्ण प्रवास है। अशोक लुम्बिनी-प्राप्त या था, और तमी तमने नियली सामर के समीप स्थित हमान बढ़ करने हमाने बढ़ स्वर्ण करने वर्ष करने किया थे।

 <sup>&</sup>quot;सीता भागो बलिः करो बणिक् नदीपालस्तरो नावः पट्टनं विश्वीतं वर्तनी रज्जू-क्षोररज्ज्ञ्च राष्ट्रम्।" कौ. अर्थः २।६

२. कौ. अर्थ. २।२४

३. निगली सागर स्तम्भ लेख।

दिव्यावदान में अञ्चोक की जिस तीर्थ-यात्रा का विवरण किया गया है. उसकी सत्यता को प्रमाणित करनेवाले अन्य कोई उत्कीणं लेख अबतक उपलब्ध नहीं हुए है। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता. कि लम्बिनी-ब्राम और निगली सागर के अतिरिक्त बौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानों की यात्रा अञ्चोक द्वारा की ही नहीं गई थी। अभी सारत मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषो की खोज का कार्य परा नही हुआ है। गत वर्षों में अशोक के अनेक नये उस्कीर्ण लेख प्रकाश मे आये हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कि मविष्य मे अन्य भी अनेक लेखों की सत्ता ज्ञात हो सके। सातबी सदी में जब चीनी यात्री ह्यएन्साग ने भारत की यात्रा की थी, तो उसने बहत-से ऐसे स्तुषों को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट हो चुके है, या पृथिवी के नीचे दबे पड़े हैं। लुस्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्थान पर अशोक ने जिस स्तूप का निर्माण कराया था, ह्याएनत्साग ने उसका भी उल्लेख किया है। उसके अति-रिक्त कपिलबस्तू', सारनाथ' आदि अन्य स्थानो पर अशोक द्वारा निर्मित स्तप आदि का विवरण भी ह्मएन्स्साग हारा दिया गया है। दिव्यावदान की कथा के अनुसार अशोक ने जिन-जिन स्थानो की यात्रा की थी, उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपो का उल्लेख ह्मएन्त्साग के यात्रा-विवरण मे विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के कुछ वर्ष पश्चात अञोक ने स्थविर उपगप्त के मार्ग-प्रदर्शन मे उन सब प्रमत्य स्थानो की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बद्ध के जीवन के साथ है।

अनोह के उन्होंने किसे में 'घमं यात्रा' का उल्लेख किया गया है। पहले के राजा विहार-पात्रा हिवा करते थे, जिनमें विकार लेखा जाता था और अन्य भी अनेक इस से आमोद-प्रमोद व मने गंठजन किया जाता था। जब अशोक की प्रवृत्ति वमें की और हुई, ती उनने विहार बाला के स्थान पर धमं जाताओं का प्रारम्भ किया। उन बंदी महार के प्रमान पर धमं जाताओं का प्रारम्भ किया। उन बंदी प्रमान अने अमर्गा और बाह्मणी का वर्धन करता, उन्हें सुवल दान देता, बुढ़ों का दर्धन करता और अम्पिक आनर की अनुमलि होंगी थी। 'अवोक ने विहार-जात्राओं के स्थान पर जिन धमं यात्राओं का प्रतियादन किया है, वे उस तीर्धयात्रा से प्रिप्त प्रमान प्रमान किया है, वे उस तीर्ध्यात्रा से प्रिप्त प्रमान प्रमान किया है, वे उस तीर्ध्यात्रा से प्रिप्त थी जिसका विवरण दिव्यावदान में मिलता है और जिसकी पुष्टि अशोक के उन्होंने छेखां डारा मी होती है। इन धमं प्रात्राओं का प्रपायन धमंबिवत्य की नीति को मफल बनाता था, और अद्योक ने अपने राज्याधिक के दन माल वाद ही इनका प्रारम्भ कर दिया था। चतुर्देश शिलालेलों के अध्ये के असे वे अस्त के अस्त है के अस्त राज्याधिक के दन माल वाद ही इनका प्रारम्भ कर दिया था। चतुर्देश शिलालेलों के अध्ये के असे अपने के अस्त विवर्ष करा के स्थान के स्थान के का अस्त है के स्थान कर दिया था। चतुर्देश शिलालेलों के अध्ये के स्थान करा किया है के स्थान करा है अस्त करा करा है स्थान करा है के स्थान करा है असे स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से

<sup>?.</sup> Beal-Buddhist Records of the Western World Vol. II p. 24

<sup>7.</sup> Ibid p. 13

<sup>3.</sup> Ibid p. 45

<sup>¥.</sup> चतुर्दर्श शिला लेख--आठवाँ लेख ।

अशोक ने स्पष्ट रूप से यह सूचित किया है, कि अपने अमियेक के दस वर्ष बीत जाने पर बहु 'सम्बोसि' मंगे, और उससे धर्मवात्राओं का प्रारम्ग हुआ। इस ठिक से में सम्बोधि का क्या अमित्राय है, इस सम्बन्ध में बिद्वानों में मतनेद रहा है। सम्बोधि का अर्थ सम्बक्तान की है, और इससे उस स्थान का मी शहण हो सकता है, जहाँ बुढ़ को सल्बहान का बोध हुआ। था। अशोक ने बुढ़ के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने बांग्न पवित्र स्थानों का दर्शन और सम्मान् करों के लिये जो तीर्थ यात्र की थी, वह राज्याभियेक के बीस साल बीत जाने पर की गई थी। दिव्यावदान के अनुसार वह इस यात्रा में बोधपाया की वर्ष को तिस्या था, जनमें उनका श्रमोजन सम्बोधि या सम्बन्ध कान की प्राणि बीया। यह मी सम्मव है, कि जयों के अपनी धर्मयात्राओं का श्रीमणेश बोधपाया की यात्रा से किया हो, क्योंकि कहां पर ही बीधि वृक्ष के नीचे गीतम को बोध होकर बुढ़त्व प्राप्त हुआ था। बर्माणिप में आये हुए 'सम्बीधि' का अमिप्राय चाहे कोई मी हो, पर यह मुनिवित्र रूप से कहा जो महता है कि दिव्यावदान में वर्षिन तीर्थ यात्रा उन धर्मयात्राओं से मिन्न थी, जिनका निर्वेश आठके धिलालेख में आया है।

#### (३) बौद्ध अशोक

हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, कि जिस धर्म का श्रावण करा के अगोक अपने विजिल (राज्य) में और सीमावतीं राज्यों में सबैल धर्म विवयन के लिये प्रयन्त्रील या, वह कोई विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय न होकर ऐसे मर्बेनम्मत, सार्वेदीयक और सार्वकाणिक सिंद्धान्तों का नमुख्यय था, जिसमें किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या पाषण्य को विरोध नहीं सहता। अशोक ने इसे मब धर्मों और सम्प्रदायों का 'सार' (तत्व) कहा है। पर अशोक बीढ मी था, और एक बीढ 'उपासक' के रूप में उसके इस धर्म के प्रति सी किसिय कर्तव्य था। इस कर्तव्यों के पालन में भी अशोक ने प्रमाद नहीं किया। अपनी शक्ति के अनुसार उसने बीढ स्व घ को दान दिया, अमर्था, मिश्रुओं और स्वविदों को पूजनमम्मान किया, विद्या से प्रति के अने महमेदी को हर करने का प्रयत्न किया, अरोक के सम्प्रदाय विकित्त हो गये थे उनके मदमेदी को हर करने का प्रयत्न किया, और देश-देशान्तर में बीढ धर्म के प्रतार में भी सहायता की। अशोक के इस इसी एर प्रकार डालेंगे।

जयपुर (राजस्थान) राज्य में बैराट के नमीप माकू नामक स्थान पर अयोक का जो मिलालेल उपलब्ध हुआ है, बह इस प्रकार है—''मयब के प्रियदर्शी राजा सच को अभवादन करके (उसके मिक्कुओं से) अन्याबाखना (बाधा विहीनता) और मुझ बिहार (मुख बिआम) के विषय में पूछते हैं। मदन्तवायों को यह जात हो है कि बुद्ध, यम और सच में में कितना गौरव और प्रमाद (प्रसन्नता) मानता हू। मदन्तवाय! सग्यान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है, सब सुभाषित है। किन्तु जदन्तकण, मैं ऐसा समझता हूँ, कि इस प्रकार सबर्भ विराज्ञाल तक स्वाधी रहेगा, बलः मैं जपनी जोर से (कुछ ऐसे प्रच्यों के नाम मुचित करता हूँ) जो जबस्य पढ़ने के योग्य है। प्रदन्तकण ! ये (यन्त्र) क्ष पर्धाप्त (नित्य प्राप्तक के लिखे पर्धवस्य) है—विजयसमुकस (विजयसमुक्त्र), अलिखवसाणि (आर्यवश), अनागतमयानि, मुनिवाषा, मोनेष्यसूत्री (मीनेय सूत्रम्), उपतिसपिति (उपतिध्यप्रतनाः), लाचुलोवाद (राहुलवाद) मे मुणवाद को लेकर समयान् दृढ द्वारा जो कहा नाया है। प्रदन्तकण ! मैं इन संपर्धायों के बारे में यह वाहता हूँ, त्या चाहता हूँ, यह कि बहुत-से मान्य मिलु जौर मिलुणियाँ प्रतिक्षण उनका अवण करे और उनका अवण नार करें। इस प्रतन्तकण ! मैं इन संपर्धायों के बारे में यह लिख वाहता अवण करे और उनका अवण मरे और उनका अवण नार मान्य । इसी प्रयाज्ञ कोर उपाधिकाएँ मी (उनका अवण जोर अवणारण हरें)। मदन्तकण ! इसी प्रयोजन से मैं यह लेख लिखवाता हूँ, कि लोग मेरे अमिप्रंत (प्रयोजन) को जान जारों।"

यह उत्कीर्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक ने स्पष्ट शब्दों में बुद्ध, धर्म और सब के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगट की है। 'बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म भरण गच्छामि, सम्र भरण गच्छामि', इस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध लोग औपचारिक रूप में बॉड धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते हैं। अशोक ने भी बद्ध, धर्म और सच के प्रति निग्ठा प्रगट कर यह सचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अशोक का यह विश्वास था कि बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, सब मुभाषित या उत्कृष्ट है, पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध धर्म ग्रन्थों के नाम लिखे है. जिन्हें कि वह सब मिक्षुओ, मिक्षियो, उपासको और उपासिकाओ के लिये पठन, श्रवण और अवधारण के योग्य मानता था। ये ग्रन्थ वर्तमान समय मे प्राप्त है, और इनका अनु-शीलन कर यह मली मांति समझा जा सकता है, कि अशोक का झकाब धर्म के किन तत्त्वो को ओर विशेष रूप से था। विनयसम्त्कर्ष. दीधनिकाय का एक भाग है, और आर्यवश अगुत्तर निकाय का। अनागतभयानि भी अगुत्तरनिकाय में ही है। मुनिगाथा, मौनेयसूत्रम् और उपनिष्यप्रश्ना सुत्तनिपात के भाग है। राहलनिकाय मज्झिमनिकाय का अग है। अशोक द्वारा निर्दिष्ट सब ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत है। डा०भाण्डारकर ने इन सब ग्रन्थो परद्रियात कर यह परिणाम निकाला है. कि इन ग्रन्थों में विधि-विधानों और पारलौकिक विषयो पर उतना ध्यान नही दिया गया है, जितना कि धर्म के आधारमृत तत्त्वो पर। 3 उदाहरण के लिये आयंवशा. मे भिक्षओं के लियं चतुर्विच आचार-मर्यादा निर्धारित की गई है--(१) भिक्षुओं को सादी पोशाक से सतुष्ट रहना चाहिये। (२) भिक्षओं को मरलता से प्राप्त सादे मोजन से सतुष्ट रहना चाहिये। (३) मिक्षुओ को अत्यन्त तुच्छ

१. भावू शिलालेक (कलकत्ता संग्रहालय में विद्यमान)

R. Bhandarkar - Ashoka pp 86-88

निवासस्यान से संतुष्ट रहना चाहिये, और (४) मिक्षुओं को मनन में आनन्द का अनुभव करना चाहिये। इसी प्रकार के सरल परन्तु सारयुक्त धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों में है। अशोक द्वारा निर्दिष्ट कोई भी प्रत्य ऐसा नही है, जो निरर्थक विधि विधान या कर्मकाण्ड आदि से परिपूर्ण हो। ये सब 'सत्त' इस प्रकार के हैं कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनसरण कर मिक्ष और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ये सर्व-साधारण जनता के लिये भी उपयोगी है। बौद्ध धर्म के अनयायी के रूप में भी अशोक की दिष्ट में घर्म के 'तत्त्व' (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उस यग के बौद्ध भिक्तओं में बहुत साधारण बातों को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन मतो और विवादो का विकास वह की मत्य के एक सदी बाद ही प्रारम्भ हो गया था। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से जात होता है कि वैशाली की डितीय बौद्ध संगीति (महासमा) से पूर्व दस ऐसी बाते थी, जिन पर मिक्सों में गहरा मतभेद था। इनमें से कुछ बाते बहत ही तुच्छ है। मिक्सों को अपने पास नमक रखना चाहिये या नहीं, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करना चाहिये या नहीं, उन्हें जमीन खोदनी चाहिये या नही-इस प्रकार की साधारण बातो को लेकर मिक्षुओं में गम्भीर विवाद उठ लड़े हुए थे। वैकाली की महासमा (ओ वृद्ध की मन्य के एक सी वर्ष बाद हुई थी) में इन विवादग्रस्त विषयों का निर्णय कर दिया गया था. फिर भी विधि-विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध मे मतमेदो का अमाव नही हो गया था। वैशाली की महासमा के बाद अन्य अनेक बातों को लेकर मिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हुए, और बौद्धों के वहत-में सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं थे। बाह्य बातों को लेकर ही बौद्धों में मतमेद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अशोक ने भाव की वर्मलिपि द्वारा मिक्षुओं और उपासकों को ध्यान बद्ध की उन शिक्षाओं की ओर आकृष्ट किया, जो वर्म के वास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती है, विधि-विधान और वाह्य अनुष्ठानो के साथ नहीं । निस्सन्देह, अशोक का यह प्रयत्न उसकी धर्म-विजय की नीति के अनरूप या क्योंकि अशोक सब धर्मों और सम्प्रदायों के सर्वसामान्य तस्त्रों पर ही जोर देता द्या।

बौद्ध धर्म के सम्बन्ध मे अशोक ने एक अन्य कार्य भी किया, जो बहुत महत्त्व का है। उपने यह यन किया कि बौद्ध सम में कूट न पड़ने ताये। इत्त प्रयोजन से अशोक ने को अशोध पर्माक्तिएं के रूप में वारी किये थे, उनकी तीन प्रतिचा उपलब्ध हुई है। योडे-से अन्तर के साथ इन तीना प्रतियों में एक ही आदेश उन्होंगे हैं। से देन सारानाथ प्रताण और साज्यों में उपलब्ध प्रस्तार प्रताण और साज्यों में उपलब्ध प्रस्तार है— "देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा (यह) आजा देते हैं, (पार्टाल्युव में वो महामात्र है उनके प्रति। मेर्रे हारा क्य समय (समिटित) किया गया।) (पाटल्युव तथा अन्य नगरों में एसा करना चाहियं जिससे) कोई सब का भ्रेदन न कर सके (फूट न डाल सके)। जो भी कोई निक् या मिन्युणी सम्बन्ध मन करेगा, उसे देशत कल यहनाकर बनावास (बो स्थान

निवास के योग्य न हो) में रखा जायगा। इस प्रकार यह शासन (राजकीय आदेश)
मिश्रुसंघ और सिश्रुपी संघ में विक्रमत किया जाना चाहिंदे। देशनाप्रिय ने इस प्रकार
कहा- चौर इसी प्रकार को एक विश्व आप लोगों को सदा उपलब्ध रहे, इसिंध्य सराय
(आने जाने अथवा एकत्र होने के स्वान) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक
लिपि आप उपासकों के पात रखें। ये उपासक प्रत्येक उपयस्तवक से दिन इस शासन
(राजकीय आदेश) में विद्यास प्राप्त करने के लिये वार्या। उपवास कर ते दिन इस शासन
(राजकीय आदेश) में विद्यास प्राप्त करने के लिये वार्या, इस शासन (राजकीय आदेश)
में विद्यास प्राप्त करने के लिये वार्यामा, इस शासन (राजकीय आदेश)
में विद्यास प्राप्त करने के श्रेप अहाँ प्रकार वार्य कर का अहार
(अधिकार-सेंग) है, सर्वंत्र आप इस (शासन) का अक्षरण पालन करने के
लिये (राजपुरवों को) मेजिये। इसी प्रकार नमी कोट्टो (उपीं-नगरो) और विद्यों

सारताब के प्रस्तर-स्तम्म पर अशोक का जो 'बासन' उन्हीं जे है, उस द्वारा यह प्रयत्न किया पाया था, कि बौद्ध सम से फूट न एडने पाए। संघ से फूट डाकने वाले मिलुजो अयवा मिलुजियों के लिये राजा डारा इस रण्ड की व्यवस्था की पूर्व शाकने वाले मिलुजो अयवा मिलुजों ने तिवा कर हो कि यह स्वार्व पर निवान कर ते के लिये विवश्व किया जाए जो मिलुजों और मिलुजों के निवास योग्य न हो। वौद्ध मिलुपीत वर्ण का चीवर धारण किया करते थे। संघ में फूट डालने वाले मिलुजों और मिलुजियोंसे पीत चीवर ले लिये जाते थे, और उन्हें गृहस्थों के स्वेत स्वरूप हरने होते थे। साथ हो, उन्हें बिहारों अथवा स्वारामों से बहिल्क कर ऐसे म्यानोपर रहने के लिये में विद्या जाता था, जो मिलुजों के निवास के योग्य नहीं थे। सम्ब हो, उन्हें बिहारों अथवा स्वारामों से बहिल्क कर ऐसे म्यानोपर रहने के लिये में विद्या जाता था। असीक ने मंच को फूट से बचाने के लिये राज्वाचित्र का प्रयोग किया था। सारताथ (या वाराणची) का प्रदेश मगय के 'जक' के अन्तर्गत था, अतः वहाँ के मच में फूट न पडने देने के लिये अथों के ने पाटिलपुत्र के महामात्रों जो यह आजा दो थी, कि वे न केवल स्वय प्रतिनु अरो अथों न सी राज्वाची (राजक्ष सी पह लाज दो में मूले प्रतिन्त करते रहे। प्रत्येत महारित करते पह महारित महारित करते रहे। प्रत्येत महाराम से यह आवा की जाती थी, कि वह इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

राजा अद्योक ने जो राजवासन पाटलियुन के महामात्रो के नाम प्रसारित किया था, वही कीजाम्बी के महामात्रो को सम्बोधन करके मी जारी किया गया था। प्रयान के प्रस्तर-स्तम्म पर यह लेख उन्कीर्ण है— 'देनानाप्रिय (यह) आजा देते हैं—कीजाम्बी के महामात्र को (ऐता कहा जाना चाहिये) (सघ) समग्र (समिटित) किया गया है। सघ में (उसे) तही स्वेत वा आयमा, (जो) सघ का मेदन करेगा चाहे प्रिस्तृ हो या मिक्षुणी। 'उसे निश्चय ही स्वेत वस्त्र पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जायमा जो मिक्षुओं के निवास के योग्य न हो।'' सीवी में उपलब्ध स्तम्भ लेख पर मी अशोक का यही राजवासन कुछ मेद के साथ उत्कोण है। यह लेख इस प्रकार है—"संघ समय (सपठित) किया गया है, मिलुजो और मिलुजिजों का—जब तक कि सेरेपीज और प्रणोग राज्य करेगे और चन्द्र तथा सूर्य (स्वर) रहेंमें। जो संघ को मग करेगा, चाहे वह मिलु हो या निशुणी, क्वेत वस्त्र पहना कर उसे ऐसे स्थान पर रख दिया जायागां जी मिलुजों के निवास के योग्य न हो। सेरी यह इच्छा है, स्था (इच्छा) है? संघ समय (सगठित) और चिर काल तक स्वायी रहे।"

सीची के इस उत्कीर्ण लेख की पहली पबित यग्न दशा में है, अत यह जात नहीं हो सकता कि अशोक ने यह लेख किस प्रदेश या चक्र के महामाशों को सम्बोधन करके प्रचारित किया था। मीये साम्राज्य के पश्चिमी चक्र की राजधानी उज्जेती थी, और सांची का प्रदेश इसी चक्र के अन्तर्गत था। सम्मच है, कि उज्जैती के महामाशों को सम्बोधन करके ही यह लेख उन्होंगों कराया गया हो।

सब में फट न डालने देने के सबब में जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तमों पर उत्कीणं कराये थे, उनको दिष्ट मे रखकर अनेक विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है कि बौद्ध संघ में एकता को स्थापित रखने के लिये अज्ञोक ने अपनी राजज्ञक्ति का उपयोग किया था। सब में फट डालने वालों के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है, अपित साथ ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश दिया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को मिक्षसंघ और भिक्षणी-संघ में विज्ञप्त करा दे. और अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में इसका राजपरुषी द्वारा सर्वत्र पालन कराएँ। इसी से डा० माण्डारकर ने यह परिणाम निकाला है कि अशोक बौद्ध सघ ( Buddhist Church ) का भी अधिपति था। राजा और पोप दोनों के कार्य ओर गर्नियाँ उसमे निहित थी। पर बौद्ध सथ का सगठन इस प्रकार का नहीं था. कि कोई एक व्यक्ति उसका अधिपति बन सके । महात्मा बद्ध ने अपने धार्मिक सध का सगठन करते हए बज्जिसघ के सगठन को दष्टि मे रखा था। बज्जि-सघ लोकतन्त्र था, और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर 'गण' या 'सघ' के अधीन था। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। स्थविर उपगप्त के पथ-प्रदर्शन में उसने बौद्ध तीयों की यात्रा भी की थी. और कपिलवस्त, लिम्बनी ग्राम आदि में बहत-सा दान-पण्य भी किया था। उसने बहत-से स्तपो और चैत्यो का निर्माण भी कराया था। सातवी सदी में जब चीनी यात्री ह्या एन्त्साम मारत यात्रा के लिये आया था. तो उसने अशोक द्वारा निमित बहत-से स्तुपो आदि को देखा भी था। नौ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी ये स्तप क्या एन्सांग के समय में अच्छी सुरक्षित दशा में थे। पर अशोक के दान-पृष्य का क्षेत्र केवल बौद्धों तक ही सीमित नहीं था। उसके उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है, कि उसने आजीवको को भी गहा आदि दान रूप मे प्रदान की थी। राज्या-

<sup>?.</sup> Bhandarkar: Ashoka p. 99

भिषेकको हुए बारह वर्ष बीतने पर उसने खलतिक पर्वत की एक गृहा आजीवको को दी थी, 'और तमी न्यग्रोध-गृहा भी आजीवको को दी गई थी।' राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद भी सुप्रिय खलतिक पर्वत पर एक गृहा आजीवको को दान रूप से प्रदान की गई थी'। जैसा कि हम इसी अध्याय में ऊपर प्रदक्षित कर चके हैं, राज्यासियेक के आठ वर्ष बाद अशोक की प्रवत्ति वर्म की ओर हो गई थी। वह 'उपासक' बन गया था और ढाई वर्ष के लगमग उपासक रह चुकने के अनन्तर उसने सच के साथ अपना सम्पर्क बढाना भी प्रारम्भ कर दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पश्चात ग्रहण कर ली थी, और बारह वर्ष बाद तक तो उसका बौद्ध संघ के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। यह होते हुए भी उसने अपने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद आजीवको को एक गहा दान में दी, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बौद्ध होते हुए भी अशोक सब धर्मों, सम्प्रदायो और पाषण्डो का आदर करता था, सबको दान-दक्षिणा द्वारा सतब्द रखना बा और राजा की स्थिति में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता था। अशोक के उत्कीर्ण लेखों में स्थान-स्थान पर बाह्यणों और श्रमणों का साथ-साथ उल्लेख आया है, और वह भी इस प्रसग में कि दोनों का सम्मान किया जाए और दोनों को दान-दक्षिणा दी जाए। यदि बौद्ध सध में अञ्चोक की स्थिति एक अधिपति या पोप की होती. तो उसके लिये ब्राह्मणों और श्रमणों को एक दिष्ट से देख सकना कदापि सम्भव न होता।

फिर ब्रह्म उत्पन्न उत्पन्न होता है कि बौद्धसम् मे फूट न पड़ने देने के प्रयोजन से जो आदेश अशोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उसने किन स्थित से बारी किये ? प्राचीन भर्मप्रन्थों में यह प्रतिपादित किया गया है कि कुल, जाति, जनपद, द्वाम आदि के सभा द्वारा की गई सविदा का अनुष्यन करने वाले की राज्य की ओर से दण्ड दिया जाए। इस दण्ड का रूप मी राष्ट्र (देश) से बेहिण्कृत कर देना था। "कोटलीय अर्थशास्त्र में मी देश-सभा, जाति-सभा और कुल-सभो द्वारा किये गये 'समय' (सविदा) का अन्यासक्त 'उल्लेशन या अति-क्रमण न किया जाना) बहुत आवस्यक भूमाना गया है। ' जो लोग सिक्षु या मिक्षुणी

 <sup>&#</sup>x27;स्राजिना पियदसिना बुवाउसबसाभिसितेना इयं कुभा खलितकपवनसिविना (आजीवि) केहि।

२. 'लाजिना पियबसिना द्वाउसवसाभिसितेना इयं निगोहकुभा विना आजीविकेहि।

 <sup>&#</sup>x27;लाजिपयदसी एकुनवीसितवसामिसिते जलघोसागमवात मे इयं कुभा सुपिये (लितके) विना।'

४. 'यो प्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् ।

विसंवदेश्वरो लोभात्तं राष्ट्राडिप्रवासयेत् ॥' मनुस्मृति ८।२२०

५. 'तेन देशजातिकुलसंघानां समयस्यानपाकमं व्याख्यातम् । कौ. अर्थ. ३।१०

बनकर संघ में सिम्मिलित होते थे, उनके लिये भी सघ के नियमी और परम्पराक्षों का अविकार रूप से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करनेवालों के लिये यदि क्यांक ने सघ से बहिस्कार का विभाग किया हो,तो यह सारत की प्राचीन मर्यादा के अनुष्का हो था। यदि वेस सघ या वाति-सघ के विचयन को रोकने के लिये राजधासित का प्रयोग हिया वा सकता था, तो धर्मस्य में कूट पढ़ने से रोकने की अवस्था करने में अनीचित्य कैसे माना जा सकता है, विधोपतया उस दशा में जब कि मीसं युग में राजा का एक महस्वपूर्ण कार्य वह समझ वाता था कि वह सबको 'वचर्म' वे स्थित रखे ।' अत थाटलियुत और कौशाम्बी के महानाओं के नाम जारी की गई आजा को दृष्टि में रखकर यह प्रतिपादित करना कि अशोक राजा के साथ-साथ बौद-सघ के अधिपति की स्थित भी रखता था, सनत नहीं है।

यह तो निष्यत है, कि अवोक बौढ यम का अनुवायी था। बृढ के प्रति अगाध अद्या के कारण उसने उन सह स्थानों की यात्रा की, युद्ध के जीवन के नाय जिनका धनिष्ट सम्बन्ध मा। वहां उसने बहुत दान-पुष्प भी किया, और वहुन से चैत्य स्नूप आदि मी सन्याप। पर राज्य की स्थित में अवोक किया, प्रमृत्यान और प्रमृत्य अदि मी सन्याप। पर राज्य की स्थित में अवोक किये प्रयत्न विद्या पार्चिय के विश्व प्रस्ति की अपोक ने बौढ स्थाप के प्रति उसकी प्रया प्रश्नि की बौढ स्थाप की प्राण्य की की प्राण्य की की स्थाप के प्रति उसकी प्रया पृष्टे कर कित सित हो चूर्ड थी। पर उसके छ. वर्ष बाद (राज्या-पिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर) उसने जो स्ताम-लेख उन्होंने कराए उसने भी भर्म कार्यन अविद्या प्रत्य की स्वार राज्या-पिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर) उसने भर्म कार्यन की स्वार स्थाप अभिप्राय प्रतिचारिक की स्थाप अभिप्राय प्रतिचारिक की हा एक उद्युत किया जा चुका है। उनके अनुविज्ञ से सह सर्वेद्या स्थाप के लिए उसने अनुविज्ञ से मं की दी स्था छे लेने पर भी अवोक ने अपने सम्प्रदाय के प्रति अनुविज्ञ प्रत्या प्रदीवत नहीं हिल्या।

# (४) बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति (महासभा)

बुद्ध के उपदेशों का सही-सही निर्घारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों भी एक समा उनके निर्वाण के दो मास पश्चात् राज्यवृह में हुई। पालि साहित्य में इसे प्रधम 'सगीति' कहा स्वा है। उस समय समय के राज्यसिक्षासन पर राजा अजातवानु विराजसान या। इस महासभा के लिये उसने सब प्रकार की सुविचाएँ प्रदान की। वेसार विश्वेण के पार्च में अजानवानु द्वारा एक विशाल मण्डण का निर्माण कराया गया, जो अत्यन्त राम और देवसमा के सद्या था। विविध प्रकार से इस मण्डण की सुवोगित किया गया और धिक्षुओं के बैटने के लिये वहां कीमती आतन विछाये यथे। मण्डण में यो ऊचे आसत रखें गये; येरानन और धम्मातन। ' घंगानन प्रधान स्थावित के लिये था, आंर धमातन उस भिज्ञ के लिये जिने प्रवतन करना हो। धमंत्रगीति (महासमा) में सम्मिलित मिशुओं के मोजन, विभाग आदि की सब व्यवस्था भी राजा अजातकानु की बार से की गई। ये तब मिशु 'अहते में और इनकी क्ष्मा योच मो थी। महाकस्तर को इस महासमा का अध्यक्ष नियत किया गया। बुद्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये में, जो प्रवचन किये थे, उन सबका इम महासमा में पाठ किया गया। बुद्ध के शिष्मों के उपानि को विजय या सथ के नियमों के विषय में प्रमाण माना गया। और आनन्द को धम्म (धर्म) के विषय से। उन्होंने जिस रूप में बुद्ध के उपदेशों या शिक्षाओं का प्रवचन किया, अन्य मिशुओं ने उसे ही प्रमाण रूप से

बौद्ध धर्म का प्रचार जिस ढग से मारत के विविध जनपदो और विभिन्न जातियों मे हो रहा था. उसमे यह स्वामाविक था कि धर्म के मन्तव्यो और आचरण के नियमों के सम्बन्ध में मनभेद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्मको स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के आचरण और विश्वासो मे आमुल-चुल पर्विर्तन नहीं आ जाता। उनके परम्परागत अभ्यास और विश्वास नये धर्म को भी प्रभावित करते हैं, और एक ही धर्म विविध देशों से जाकर विभिन्न रूप प्राप्त कर लेता है। यही कारण है, कि बढ़ की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न प्रकृति के मनत्यों ने उन्हें विभिन्न रूप में देखा, और इससे बौद्ध धर्म में अनेक सम्प्रदायों का प्रादर्भाव हुआ । बढ़ के निर्वाण के सौ वर्ष परचात उनके घर्म मे दो निकाय (सम्प्रदाय) न्याप्ट रूप से विकसित हो गये थे। इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासाधिक। महा-माधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे, और स्थविरबादी बद्ध के मानव रूप में विश्वास रखते थे। इस मतभेद और साम्प्रदायिक विकास पर विचार करने के लिये बांद्धों की दूसरी धर्मसंगीति वैशाली नगरी में हुई। इसका आयोजन यश नाम के स्थविर द्वारा किया गया था । इस महासभा का प्रयोजन यही था कि बाँढ़ों में जो अनेक सम्प्रदाय विकस्ति हो गये थे. उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतियादन किया जाए । इसके अविश्वित इस महासभा को उन मतभेदो पर भी विचार करना था. जो कि भिक्षओं में विनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमों के विषय में प्राच्य और पाश्चात्य भिक्षओं में गहरा मनमेंद्र था। प्राच्य भिक्ष पाटलिपुत्र ओर वैशाली के निवासी थे, ओर पाञ्चात्य मिक्ष कौशास्त्री और अवन्ति आदि के। वंशाली की महासमा में इन सब मतमेदों पर विचार किया गया, पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। बौद्ध भिक्षुओं के सनभेद और विवाद निरन्तर बढ़ने गये, और बाद से अनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हजा।

१. महाबंसो ३।१९-२२

बैशाली की महासभा (जो बुद की मृत्यु के लगभग सी तथं बाद हुई थी) के परबात् अशोक के समय तक के लगभग १२० वर्षों से बोद धमं अठार हिन्छायों (सम्प्रदायों) में विभन्त हो गया था। इनके नाम निम्मिलीवत थे—स्थित्वाद, हैमबन, बृजिशुम्बर, समित्तारी, प्रदाशोध, मिम्मितीय, पाण्यागीरक, सर्वीतिवादी, महीशामक, धमंगुन्त, कास्प्रपीय, सीत्रानिक, महावाधिक, प्रश्नात्वादी, ग्रंतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक और गोकुलिक। इनमें से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से उद्भूत हुए थे, और पिछले छ , निकाय महाधाधिक सम्प्रदाद से। इनमें से किंतप्रय निकायों के नाम विविध प्रदेशों के साथ सम्बन्य एसते हैं, विससे यह पूर्णिक होगा है कि उनका विकाम विशेष रूप में उन प्रयोगों से ही आ था।

बौद्धमं की तीमणे पसंसतीत गावा व्यक्षिक ममय मे पाटिलपुत्र के अशोकाराम में हुई। इसका अभ्यक्ष मोमालिपुत तिस्स (मोदगिलपुत्र तिस्य) वा । हुछ बोढ़ अशों में इसे उपपुत्त मी लिवा गया है। सम्मवन , मोदगिलपुत्र तिस्य और उपपुत्त एक हो व्यक्ति के नाम थे। इस महाना डारा यह प्रयत्न किया गया कि विविध बौद्ध सम्प्रदायों के मत-मेदों को दूर कर मन्य निद्धालों का निर्णय किया वाए। इस कार्य के लिये आवार्य तिस्य ने एक हजार ऐसे मिश्रुओं को चून लिया, वो परम विद्यात् और धार्मिक थे। इन मिश्रुओं की तमा स्वविद तिस्य की अध्यक्षता मे नी मान वक होती रही। धर्ममन्यक्यों मन विवाद प्रस्त विवयों पर देशमें विवार किया गया। अन्त में मोहगिलपुत्र तिस्य डारा विरयत्त किया विवार होती पर देशमें विवार किया गया। अन्त में मोहगिलपुत्र तिस्य डारा विरयत्त क्षां वाल्य ने मान के मान में मान विवार के स्वार्थ ने मान के स्था यह के भावने प्रमाणक्य में म्बीहन किया। यह कथावत्यु थेरवारी (स्विदवादी) सम्भवाय के अनिवारम पिटक के पांचवे मुना के रूप में है. और बौद्ध स्वर्थमां के स्वर्थ में है. और बौद्ध स्वर्थमां है।

महाबसो में बौढ़ पर्म की इस तृतीय धर्ममणीत का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। एसा प्रतीत होता है कि बौढ़ सम्प्रदायों के पारस्पारिक हमाडे अशोक के समय तक हनने अधिक वह चुके थे, कि पार्टालगुक के अजोकाराम में सात वर्ष तक 'उपोग्य' भी नहीं हो सका था। वोई से क्षेत्र के स्वार्य तक हनने अधिक वह चुके थे, कि पार्टालगुक के अजोकाराम में सात वर्ष तक 'उपोग्य' भी नहीं हो सका था। वोई से कि हो है वह सि में सम्प्रदाय का बयो न हो, सब में सम्प्रतालत हो सकता था। सब में एक पक्ष में एक बार जो उपोग्य होता है, उससे उपस्थान प्रत्येक मिक्षु को यह कहना पडता है कि विवाद पत्र वा जो उपमित्र होता है। वस के वितय (निवस्ते) का उत्त्यक्ष मिक्षु को हो हमें कि वह सि स्वार्य के दिन अधिक सम्प्रदाय विकर्णनत हो गये थे, और उनके नियमों तथा आवरण आदि में उत्तम नेद था कि एक सम्प्रदाय के मिल्य से प्रत्याय के अनुभार जो वा विहित्त थी, वे अन्य सम्प्रदाय के अनुभार निषद्ध थी। महासाधिक सम्प्रदाय के मिल्य दोगहर के बाद भोजन करने में कोई येष नहीं मानने थे। पर स्विद्यादी मिल्य इसे 'वितय' के प्रतिकृत ममझते थे। उपोश्य में यदि कोई महासाधिक सह्य मार्मालत हो, तो चाई कहता यह दोगहर के बाद भोजन करने से कोई तथे मही सहसाधिक सि क्षु मार्माणित हो, तो चाई कहता यह दोगहर के बाद भोजन करने से बोद कोई महासाधिक सिक्ष मार्माणित हो, तो चाई कहता यह दोगहर के बाद भोजन करने से बोद कोई सहसाधिक कहता यह कि उनमें हो। चाई कहता वह से कहता यह हो। वह से कि वह से कि वह से कि वह से में स्वत्र से कहता के से स्वत्र हो। कहता वह से कि उनमें कि उनम

विनय के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया है। पर स्थविरवादी मिक्ष उसके इस कथन को स्वीकार नहीं करते थे और उनका यह मत होता था कि उस महासाधिक मिक्ष को उपोस्थ में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार जो विवाद उत्पन्न हुए, उनके कारण ही जम्ब दीप के विभिन्न विहारों में सात वर्ष तक उपोसब नहीं हो सका । पाटिनपुत्र का अशोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमें सात वर्ष से उसोसण नही हुआ था। वहाँ हजारो भिक्ष निवास करते थे. जो विविध सम्प्रदायों के अनुयायी थे। इस दशा में उनमें विनय-सम्बन्धी मनभेदों का होना सर्वथा स्वामाविक था। जब अशोक को ज्ञान हआ कि अजोकाराम मे भी उपोसथ नहीं हो रहा है, तो उसने अपने एक अमात्य को यह आदेश देकर भेजा कि तुम मेरे 'आराम' (अञोकाराम) में मिक्षमंघ द्वारा उपोसय करवाओ । अशोकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आजा को क्रियान्वित कराने का प्रयत्न किया. पर उसे सफलता नहीं हुई। ऐसे भी भिक्षु थे, जो राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये उद्यत नहीं हुए। इस पर अमान्य को क्रोध आ गया, और उसने उन सब सिक्ष्ओं को नलबार के घाट उतार दिया। जब यह बान अक्षोक को ज्ञात हुई, तब बह बहन दुखी हुआ। उम समय मोम्मलिपत्त तिस्य नामक स्थविर अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। अशोक नं मोचा. कि इस समस्या पर निस्स में ही परामर्थ करना चाहिये। बही ऐसा उपाय सहा मकता है, जिससे भिक्षसम्य में मतमेद दूर हो सके और फिर में उपोस्थ प्रारम्भ हो। जल-मार्ग से नाव द्वारा अन्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिपत्र लाया गया । राजा ने तिस्स का हाथ पक्ड कर स्वय उसे नाव से उतारा, और चरण प्रक्षालन कर उसका सम्मान किया। तिस्स को पाटलिएत्र निमन्त्रित करने की कथा महावसों में प्राय वहीं है, जो दिव्यावदान में स्थविर उपगप्त के सम्बन्ध मे है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्म और उपगुष्त एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर निस्म पाटलिपुत्र पधार गये, तो अशोक ने उनसे यह प्रश्न किया कि सुगत (भगवान बुद्ध) का बास्तविक मिद्धान्त क्या था। तिस्स ने इसका यह उत्तर दिया, कि मुगत विभज्जवादी थे। इस पर अझोक ने उन सब भिक्षुओं को अशोकाराम से बहिष्कृत करा दिया, जो विभज्जवाद के अतिरिक्त किमी अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके पञ्चात एक सहस्र विभज्जवादी सिक्षओं की धर्मसंगीति अशोकाराम में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिस्स ने की । इस संगीति द्वारा कथावत्य को बीद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया। विभञ्जवाद स्थविरवाद को ही कहते थे। तिम्स के नेतत्व मे हुई धर्मसगीति ने स्थविरवाद का ही समर्थन किया था। महाबसो के पाँचवे परिच्छेद में उन धर्मसगीति का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है।

महाबमा के पांचव परिच्छट में इन यमस्याति को विवाद रूप से बणन किया गया है। पर इमका उल्लेख न दिव्यावदान आदि संस्कृत प्रत्यों में मिलता है, और न चीनी यात्रियों के विवरणों में। अजोक की यमेलिपियों में भी कही इसका निर्देश नहीं है। इससे कुछ विद्वानों ने इस महानमा के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया है। पर यह प्यान में पत्नना चाहिय कि इस महानमा में केवल विचज्जवाद या स्थादियदाद के मिक्ष ही सिम्मलित हुए थे। अत अन्य सम्प्रदायों के बन्यों ने इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उल्लेख न किया हो, तो यह अस्वामायिक नहीं हैं। बीढ साहित्य के संस्कृत भाषा के बन्य स्वविद्याद के नहीं हैं। क्यों कि अशोकराम की वर्ष संगीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर बीढ धर्म के एक सम्प्रदाय के साथ हो था, अन यदि अशोक ने अपनी धर्मनिषयों में उसका उल्लेख नहीं किया, तो इसमें आएक्य की कोई बात नहीं।

पर यह स्वीकार करना होगा कि इस धर्मसगीति द्वारा बौद्ध धर्म मे नये उत्साह और नवजीवनका सञ्चार हुआ, स्थाबिरबादकां असाधारण वल मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन प्रमारक-मध्यको का संगठन हुआ, जिल्होंने मारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों और अनेक विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन प्रचारक-मध्यकों के कार्य पर हम अगले अध्याय से प्रणास स्वत्वे।

#### रन्नीसवॉ अध्याय

# बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार

#### (१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन

प्राचीन भारत के इतिहास में छठी यदी ईस्वी पूर्व का बहत अधिक महत्त्व है। इस सदी में भारत में अनेक ऐसे मुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नये धार्मिक आन्दोलनों का सूत्र-पात किया । ये नये धर्म वेदो को प्रमाण रूप से स्वीकार नही करते थे, और याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रति भी आस्था नहीं रखते थे। बौद्ध (बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अप्टाद्भिक आर्थ-मार्ग) धर्म इन नये धर्मों मे नर्वप्रधान था। उत्तरी विहार मे शाक्यगण नामक एक जनपद था, जिसका राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गण-राजा शुद्धोदन के घर एक बालक का जन्म हआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चल कर बद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन बनान्त का सक्षेप के साथ उल्लेख कर सकता भी यहाँ सम्मव नहीं है। उनना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि यवावस्था मे ही उन्हें समार के मुख मोग के प्रति वैराग्य हो गया. और वह गहस्य जीवन का परित्याग कर सत्य ज्ञान की खोज के लिये निकल पड़े। अनेक स्थानों का स्थमण करते हुए और बहुत-से विद्वानों और तपन्वियो का सत्सग करते हुए अन्त मे वह उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ वर्तमान समय में बोध गया (बिहार में) है। वहाँ पीपल का एक विशाल वक्ष था। सिद्धार्थ थक कर उमकी छाया में बैठ गये। अब तक वह मत्य का पता लगाने के लिये अनेक महात्माओ और सम्प्रदायों के सम्पर्कमें आ चुके थे। अब उन्होंने अपने अनुभवीं पर विचार करना प्रारम्म किया। सात दिन और मात रात वे एक ही स्थान पर ध्यानमन्न होकर बैठे रहे। अग्त में उन्हें बोध हआ। उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पडा। उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्माव हुआ। उनकी माधना सफल हुई। अब यह अज्ञान में ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गये, और इसी सत्य ज्ञान या बोध के कारण वह सिद्धार्थ में 'बुद्ध' वन गये। बौद्धों की दृष्टि में पीपल के इस बुक्ष का बहुत महत्त्व है। यही बोधिबुद्ध कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती गया नगरी भी 'बोब गया' कहाती है। इस वक्ष के नीचे ध्यानमम्न दशा मे जो बोघ सिद्धार्थ को हुआ था, वही बौद्ध घर्म है। महात्मा बद्ध उसे मध्य-मार्ग या आर्य मार्ग कहते थे। स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्य-मार्गके प्रचार में लगा दिया। अपने बोध (ज्ञान) का जपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाथ में किया। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्बा-घन करके कहा था— 'मिक्षुओ! बहुत जनो के हित के लिये, बहुत जनो के सुख के लिये

होक पर दया करने के लिये, देवां और मन्य्यों के प्रयोजन हिल-मुल के लिये विवरण करें। एक साथ दो मन बाओ। "इस उपदेश के अनुसार बुद्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध प्रदेशों में वर्षप्रचार के लिये गये। पर वह स्वयं प्रधानतथा मारत के मध्यदेश में ही धर्मप्रचार के लिये अमल करते रहे। उनका अपना विवरण-केंब उत्तर में हिमाल्य से लगा कर दक्षिण में विच्याचल नक और पूर्व में कोशी में पश्चिम में कुरक्षेत्र तक सीमित रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके जीवन काल में ही दूर-दूर के प्रदेशों में गये।

धर्म प्रचार के कार्य में बढ़ और उनके जिय्यों को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। सारि-पुत्र और मौद्गलायन जैसे याज्ञिक धर्म के अनुयायियो, उपालि और अभयराजकुमार जैसे निर्म्यन्थो (निर्मृत्य या जैन सम्प्रदाय के अनुयायियो) और अनायपिण्डक जैसे समृद्ध गृह-पतियों ने बद्ध के सम्पर्क में आकर उनके धर्म को स्वीकार कर लिया था। मगधराज बिस्थि-सार और अजातबात्र बुद्ध के परम भक्त थे, और बुद्ध जब भी राजगृह गये, इन राजाओं ने न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदक्षित किया, अपित् उनके उपदेशो का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। कोशल के राजा प्रसेनजित भी बड़ के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनकी रानी मल्लिका भीर सोमा तथा सकुला नाम की उनकी दो बहुने तो बद्ध के प्रभाव में आकर उपासिका भी बन गई थी। उत्तरी बिहार के बिज्ज, मल्ल, बुलि, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यो के निवासी बढ़ के सकत थे, और बढ़ अनेक बार इन राज्यों में धर्मप्रचार के लिये गये थे। बद्ध ने कोजाम्बी की भी यात्रा की थी। वहाँ का राजा उदयन यद्यपि उनके प्रभाव में नहीं आया था, पर उसकी रानी सामावती उनकी अनयायिनी बन गई थी। बाद में बद्ध का अन्यतम शिष्य पिण्डोल भारद्वाज राजा उदयन को भी बृद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रभावित करने में समर्थ हुआ था। अवन्ति का राजा प्रद्योत चाहता था कि बढ़ उसके राज्य में भी पघारे । इसीलिये उसने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण भी दिया था । परबद्ध वहाँ नहीं जा सके, और उन्होंने अपने अन्यतम शिष्य महाकच्छायन को अवन्ति भेज दिया। पर उमें वहाँ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन केवल यह है कि वद के जीवन काल में उनके धर्म के प्रचार क्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके। बुद्ध के निर्वाण समय तक उनके धर्म का प्रचार-क्षेत्र मस्यतया मध्यदेश तक ही सीमित था। स्यूल रूप में यह कहा जा सकता है, कि उस नमय तक केवल उन प्रदेशों में ही बीद धर्म का प्रचार हुआ था. जो बर्तमान समय में विहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के अन्तर्गत है। लकाकी बौद्ध अनुश्रति के अनुसार बद्धके निर्वाण और राजा अञोकके राज्यासियेक मे२१८ वर्षों का अन्तर था। इन दो सदियों में बौद्ध धर्म के प्रचार-क्षेत्र में निरन्तर बद्धि होती गई। मध्यदेश के पश्चिम और दक्षिण दोनो दिशाओं में उसका प्रसार हआ, और वह भारत के प्रमुख सम्प्रदायों में एक हो गया। इसी कारण मैंगन्थनीज सदश ग्रीक यात्रिया

 <sup>&#</sup>x27;जिन निम्बागतो पटा पुरे तस्सामिसेकतो सठ्ठारसं वस्ससतद्वयमेव विज्ञानियं ॥ (महाबंसो १०।२१)

ने ब्राह्मणों के साथ-साथ श्रमणों का भी उल्लेख किया है, और कौटलीय अर्थशास्त्र में भी क्ष म घर्म के निर्देश विक्रमान है। पर इन दो सदियों में बौद्ध धर्म का भारत से बाहर अन्य त्जों में प्रसार नहीं हो सका. और भारत में भी उसने अधिक उन्नति नहीं की। इसका कारण यह था कि बद्ध की मत्य के पश्चात बौद्ध सघ में अनेक प्रश्नो पर मतभेद उत्पन्न होने लग गये थे, और बौद्धधर्म में अनेक सम्प्रदायों का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसी बात कांद्र डिट में रख कर बौद्ध धर्म के नेताओं के अनेक महासमाओं का आयोजन किया। लका की अनुशति में इन महासमाओं को 'घम्मसङ्क्रीति कहा गया है।' पिछले अध्याय में हम इन संगीतियों का सक्षेप से उल्लेख कर चके हैं। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति राजा अशोक के शासन काल में स्थावर मोग्गलियुत्त तिस्स (मोदगलियुत्र तिष्य) की अध्यक्षता में हुई थी। इसमे बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों के निर्णय का प्रयत्न किया गया, ओर अन्त में स्थविर तिप्य द्वारा विरचित 'कथावत्थ' को प्रमाण रूपसे स्वीकृत किया गया । यह सगीति बौद्ध धर्म के विविध सम्प्रदायों का तो अन्त नहीं कर सकी, पर इसके प्रयत्न से थे ग्वाद के अन्यतम सम्प्रदाय विभज्जबाद को बहुत बल प्राप्त हुआ और कुछ समय के लिये बीद्धधर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । इस सगीति का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह भी हआ कि बौद धर्म में नवजीवन का सचार हुआ और राजा अशोक के सरक्षण में वह उन्नति-पथ पर निरन्तर अग्रसर होने लगा। इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर चुका था, और उपासक के रूप से बांद्र आदर्शों के अनसार जीवन विताने लगा था। अब उसने सम के साथ अपने सम्पर्क को अविक मनिष्ठ कर दिया, और एं में आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजन सुध में फट डालने वाले भिक्षओं को दण्ड देना था। साथ ही, अञोक ने धर्म विजय की नीति को अपना कर अपने साम्राज्य मे और सीमान्त के अन्य राज्यों में ऐसे सायनों को अपनाना प्रारम्भ किया, जिनसे लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकप्ट हो। अञ्चोक की इस धर्म विजय पर हम पिछले एक अध्याय में विशद रुप से विचार कर चके हैं।

इसमें सन्देह तरी, कि नृतीय धर्ममंगीत द्वारा बौद्ध धर्म में तये उत्साह का प्रादुर्माव हो गया था। इसी नवजीवत व तये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणास यह हुआ कि विविध देशों से बौद्ध धर्म का प्रवार करने के लिये अनेक प्रवारक-मण्डलों का समटन किया गया। कान की प्रावीन अनुश्रृति के अनुसार इस मण्डलियों के नेताओं और उनके प्रवार-अंत्रों की मुची इस प्रकार है।—

देश

प्रचारक-मण्डल के नेता मज्झन्तिक (मध्यान्तिक)

काश्मीर-गान्यार महिसमण्डल

महादेव

१. कौटलीय अर्यज्ञास्त्र---३।२०

२. महावंसो---तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम परिच्छेद ।

बनवासि (बनवास) रिक्स (रक्षित)
अपरन्तक (अपरान्तक) धम्मरनिब्स (धर्मरिक्षित)
महारह्ट (महाराष्ट्र) महाधम्मरनिब्स (महाधर्मरिक्स)
योनलोक (यदन देश) महारिक्स (महारिक्स)

हिमवन्त प्रदेश मज्झिम सुवर्ण भूमि सोण और उत्तर

लड्डा द्वीप महेन्द्र, सम्बल, भद्रशाल आदि

महाबसी' और दीगबसी' दोनों से बाँढ उमारक-मण्डलों की यही सूची पायो जाती है। लड्डा की इस अनुभूति से दिन देशों के नाम दिये गये हैं, उनने लड्डा डीए, मुवर्ण मृमि और यवन देश अशोक के 'विवित्त' (साम्राज्य) के अन्तर्गत नहीं ये। हिमक्तन प्रदेश में मी कित्यय ऐसे खेन हो सकते हैं, जो अशोक के सासन से न हों। सेय नव देश ऐसे हैं, जो मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे। महिस मण्डल की मीगीक्कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। कतियय विद्यानों ने इसे वर्तमान माइसुर के क्षेत्र से माना है, और कतियय ने नर्मदा नहीं दक्षिण-नर्गी प्रदेश में। वनवासि की स्थिति उत्तरी कनारा के क्षेत्र से थी, और भी रभी क्षेत्र स्थानक की वन्वई के उत्तर से मसूद-तट के माथ-साथ। महारद्द वर्तमान महाराष्ट्र का खोतक है, या

१. 'थेरो मोग्गलियुत्तो सो जिन सासन जोतको । निटठापैत्वान सङ्गीति पेक्समानो अनागतं ॥ सासनस्स पतिट्ठानं पच्चन्तेस् अपेक्लिय । पेसेसि कलिके मासे ते ते थेई तहि तहि ॥ कस्मीरगन्धारं मद्रशन्तिकमपेसचि । अपेसिय महादेवत्थेरं महिसमण्डलं ॥ वनवासि अपेसेसि थेरं रक्लितनामकं। तथापरत्नकं योनं धम्मरक्लितनामकं।। महारटठं महाधम्मरक्लितत्थेरनामकं । महारक्खितथेरं तु योनलोकमपेसिय।। पेसेसि मज्जिमं थेरं हिमवन्तपदेसकं । मुवण्णभींम बेरे हे सोणमुत्तरमेव च।। महामहिन्दबेरं तं बेरमिट्टियमत्तियं। सम्बलं भट्टसालं च सके सद्धिविहारिके।। लकुरबीपे मनुञ्जम्ह मनुबन्नं जिनसासनं । पतिटठापेथ तुम्हे ति पञ्च घेरे अपेसवि॥" महाबंसो १२।१-८

२. दीपवंसी (Oldenburg) ८११-११

उन प्रदेशों का जहाँ कि रठिक (राष्ट्रिक) और पितनिक (पैठानिक) जनपदों की स्थिति थी। काश्मीर और गान्धार भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में थे. और यवन देश हिन्दु-कुश पर्वतमाला से पश्चिम के क्षेत्र में। सुवर्णमिम मौर्य साम्राज्य के पूर्वी सीमान्त से परे के उस प्रदेश को कहते थे, जहां अब पेग और मॉल्मीन हैं, और जो अब बरमा राज्य के अन्त-र्गत है। अशोक की धर्मलिपियों में जिसे ताम्चपर्णी वहा गया है, वह महावसी का लखा-द्वीप ही है। जैसा कि हमने इसी अध्याय में ऊपर लिखा है, अद्योकसे पूर्ववीद्व धर्मका प्रचार मुख्यतया भारत के मध्यदेश और उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे ही हुआ था। स्थविर तिष्य के नेतत्व में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान उद्योग हुआ. उसी के कारण काश्मीर, गान्धार, बनवामि, अपरान्तक, महाराष्ट्र और हिमबन्त प्रदेश मे प्रचारक-मण्डल गये, और वहाँ उन्होने बद्ध के अष्टाज्जिक आर्य-मार्ग का प्रचार किया। पर तृतीय सगीति द्वारा आयोजिन प्रचारक-मण्डलो का कार्यक्षेत्र केवल भारत तक ही मीमित नहीं था। यवनदेश, ल द्भाद्वीप और मुवर्ण मुमि में भी स्थविर तिष्य द्वारा प्रचारक-मण्डल भेजें गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशों में गये, और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ किया। भारत के पूराने राजा चातुर्मास्य के बाद शरद ऋतु के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थें। इन स्थविरो और भिक्षओं ने भी कार्तिक मास (शस्य ऋत्) मे धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था।"

बाँड अनुभूति मे प्रचारक-मण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये वये हैं, उनके अम्तिन्दस्य की मुनना किराप्य प्राचीन उन्होंगा हैना द्वारा मी उपस्थ्य होती है। साञ्ची के दूसरे स्पृप के भीतर में पाये गये परवण्ड के महत्त्व में एक धानुसन्त्रणा (वह सद्दुक्त जिनमें अस्थि या फुट ग्ले गये हो) ऐसी मिलते हैं, बिज पर 'सोम्सलिपुत्त 'उन्होंगा है। एक अन्य घानु-मन्त्रणा के तत्त्रे पर नवा उन्हान के उपर और अन्यर हारितीपुत्त, सिक्तम तथा 'सबहिमतन-चिंग्य' (मम्पूर्ण हिमाल्य के आचार्य) कम्मयमोत के नाम जुदे हैं। इन मञ्जूषाओं मे इन्हों प्रचारकों के यातु (अस्थि या फुट) 'प्यं गये ये और बहुत्तुव इन्हों के उपर बनाया गया था। मार्ज्या में पाँच मी त्री है। उत्तर मन्त्रणा गया गया। मार्ज्या मं पाँच मी त्री की होते हैं, जिनमें से एक पर कम्मयमोत का और दूसरी पर दुनुतिमतर के सामाद गैतीपुत्त के नाम उन्होंगे हैं। महावसों में हिमबन्त प्रदेश में घमं प्रचार के लिये में जे गये प्रचारकों में से केवल एक मिज्यस मार्ग है। सिन स्वत्त है। पर स्वति स्वत्त स्वत्यों में स्वत्या से से में नाम है। निरम्बत्त क्रस्त्रणाने और दुनुत्रिन सर के मी नाम है। निरम्बत्त क्रस्त्रणाने की स्वत्य स्वत्य स्वत्य में साम स्वत्य स्वत्य स्वत्य का ठोला प्रमाण है, कि बौद अनुश्रुति की प्रचारक मार्ग विश्व में प्रचार के स्वत्य में मार्ग के स्वत्य से मार्ग हमार्ग है, कि बौद अनुश्रुति की प्रचारक मार्ग होया से प्रचार में मार्ग स्वत्य से साल मन्त्रण राम्ह हमार्ग का का ठोला प्रमाण है, कि बौद अनुश्रुति की प्रचारक से वाल सम्वय्य राम्ह हमार्ग होता हमार्ग है, कि बौद अनुश्रुति की प्रचारक मार्ग होया से मार्ग सम्बत्य स्वत्य समार्ग है, कि बौद अनुश्रुति की प्रचारक की वर्षाणिपयों में कम्बोज,

भाग्यार, यस्त्रदेश, नाभक-नामपन्ति, मोज, राष्ट्रिक, पितनिक, आन्त्र बीर पुल्किस आदि में पर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हैं, और अन्तियोक आदि पाँच यक्त राजाओं में राज्यों में तथा चोल, पण्डब्स, सातिवपुत्र, केरलपुत और ताअपणी में अन्तरहासात्रों की नियुक्ति तथा इत में अें जाने का विवरण है। मम्मवत, भर्म विजय की नीति की सफलता के लिये अशोक द्वारा जो वर्ममहामात्र आदि भेजे गये थे, वे उत्त प्रचारति से मिल्र में, जिन्हें नृतीय बम्मसनीति की समाप्ति पर म्यादिन मोहरानिपुत्र तिष्य ने देशनिदेश में मम्मवार के लिये मेवा था। पर इसमें मन्देह नहीं, कि गावा अशोक द्वारा मार्म विजय के लिये में में 'पराक्रम' (प्रयन्त) किया जा रहा था, बहु बांद्र धर्म के प्रचारकों के लिये बहुत सहायक हुआ।

महाबसों में जिन वर्ष प्रवारकों के नाम दिये गये हैं, उनमे एक बोन वस्मरिक्कत मी हैं। एक स्थिदि के नाम के साथ यांग (बबन) प्रायत का होना महत्त्व की बात हैं। एक स्थिदि यवन जाति का बा, और इसे अपरान्तक देशों में अर्थ प्रवार के लिये में बा गया था। अशों के के समय तक बहुत-में यवनों ने जो बीड घमें को अपना तिया था, और उनमें में कुछ ने मिल्लु इत प्रहण कर बीड साथ में उननी उंची न्यित प्राप्त कर की थी, कि प्रवन्त धम्म-पिस्तत को एक प्रवारक-पष्टक का तेना बनाया जा नका था। महास्त्रों के नामों में वाप प्रवारक-पष्टक ने ने नाम परस्पर सिन्दत-चुकते हैं। रिक्तन (बनाया), योंन प्रमान कितन (अपरान्तक) के नाम उत्पार सिन्दत के नाम उत्पार सिन्दत की और महाधम्मरिकत (महा-राष्ट्र) में यह मन्देह होता है, कि महास्त्रों विवास अनुभृति वयाथं न टोकर किंपर हो। पर धमाचार्यके नाम उत्पे का स्वत्र से प्राप्त प्रमान की अर्थ महास्त्रों के नाम उत्पे का स्वत्र से स्वार मिल्लु हथा करते हैं, और उनका एक स्वत्र मों कोई अमाधारण या आध्यर्थक बात नहीं है।

### (२) लंका में बौद्ध धर्मका प्रचार

त्रो प्रचारक-मण्डल लका में कार्य करने के लिये गया, उनका नेता थेर (स्थिवर) महामहित्द (महेन्द्र) था। बहु राजा अशोक का पुत्र था। उनके नाय कम में कम चार मिशु और थे, जिनके नाम महाकमां में इट्टिम, उनिय, सम्बन्ध और महुनाल (भइशाल) लियों गेरे हैं। महेन्द्र की माता का नाम देवी भा। वह विद्या के एक अंटी की कत्या थी। राजा जिल्लुमार के शामन-काल में जब अशोक अवन्ति राष्ट्र का शामक था, देवी में उनका पन्तिव हुआ था। यह पत्तिव हेम के रूप में पत्तिवित हो गया, और उन्होंन विवाह कर लिया। अशोक को देवी में उनका पत्तिव हुआ था। यह पत्तिव हो में में निवाह के कियों के अशोक मोध्य आधी अशोक को देवी में रामनाले हुई, जिनके नाम महेल्द्र और सध्यमित्रा थे। मध्यित्रा आयु में महेल्द्र में टी माल छोटी थी। जैसा कि पिछले कम अथ्याय में रिक्ता जा चुका है, मध्यित्रा आहु में महेल्द्र में टी माल छोटी थी। जैसा कि पिछले कम अथ्याय में रिक्ता जा चुका है, मध्यित्रा का विवाह अशोक के सागिरेय अनिवह्या के माथ हो गया था। अरेड प्रकाम मा ने देर नक मुक्त वीजन व्यतीत तमि हैचा। जब उनके माई सटेल ने प्रत्र अश्व कर साम प्रति वता नीकार किया, तमी सा स्थित मी निक्ती वता बहै। प्रवच्या महुन करता नाम्य मित्रा नीकार विवाह स्वीकार किया, तमी मध्यित्रा भी निक्ती वता वहाँ। प्रवच्या महुन करता नाम्य म

महेर्स की आवृ बीम माल की बी, और संघमित्रा की अध्यस्त साल। अद्योक के धर्मगृष्
मीद्मणिलुम लिया ने ही इस दोनों को मिस्तृतन से दीधित किया था। सम्मवल, महेल्ड
प्रमोक का ग्येष्ठ पुत्र वा। अत गुबराज पर का वही अधिकारी था। स्वामानिक रूप से
अदीक की सह स्च्छा थी, कि सहेल्ड युवराज के पर पर अभिषित्र हो। पर स्विदित तथा के प्रमाव में अधोक ने गुबराज पर से प्रवच्या को अधिक महस्व दिया, और बृद्धि, रूप तथा बल में उत्कृष्ट अपने प्रिय पुत्र महेल्ड तथा पुत्री सङ्कष्मित्रा को मिस्तृत्वत स्वीकार करते की अनुमति प्रदान कर थी। ' लका की प्राचीन बौद्ध अनुष्ठित के अनुसार उम डीग में बौद्ध धर्म के प्रचार का मृष्या अंग महेल्ड और संघित्रण को ही प्राप्त हैं।

इस समय लका के राजिसहासन पर 'देवानाष्ट्रिय तिप्य' विराजमान था। अशोक से उसकी मित्रता थी। राजगद्दी पर बैटने के पश्चात तिष्य ने अपना एक दूतमण्डल अद्योक के पास भेजा, जो बहूत-से मणि, रत्न आदि मौर्यराजा की सेवा से सेट करने के लिये ले गया। महाबसो मे इन उपहारो का विशद रूप से वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि अपने गज्य में उत्पन्न होने बाले अमल्य और आञ्चर्यकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सोचा कि मेरा मित्र धर्माशोक ही ऐसा है जो इन रत्नो का अधिकारी है। उसने अपने भागिनेय (मानजे) महारिट्ठ को दूतमण्डल का नेता नियक्त किया और अनेक योग्य अमात्यों से यक्त दतमण्डल को अशोक की सेवा मे भेज दिया। लका का दूतमण्डल सात दिन मे नाव हारा ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिपुत्र । अशोक ने इस दूनसण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। लेका के राजा तिच्य द्वारा भेजे गये बहमत्य उपहारों को देख कर अशोक बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें स्वीकार कर अशोक ने भी तिग्य के लिये बहत-मे उपहार दूतमण्डल को प्रदान किये। पाँच माम तक लका का दूनमण्डल पाटलिपुत्र में रहा । इसके बाद जिस मार्ग से बह आया था, उसी में लका वापम लीट गया। दूतमण्डल को बिदा करते हुए अशोक ने तिच्य के नाम यह सदेश भेजा--- "मैं बढ़ की शरण में चला गया हूं, मैं धम्म की शरण में चला गया हूं, मैं सघ की गरण में चला गया हैं। मैंने शाक्य मिन के धर्म का उपासक होने का बन ले लिया है। आप भी इसी उत्कृष्ट त्रिरल-बृद्ध, धम्म और सघकी शरण छेने के लिये मन को तैयार करे। ''

 <sup>&#</sup>x27;उपरक्त महिन्दस्स वातुकामो पि भूपति । तती पि अधिका साँ ति पम्बक्त येव रिविय । पियं पुसं महिन्दम्ब बृद्धिस्पकारित । पम्बस्कारीत तमहं संयोतसम्ब वीतरं।' महासंसो ५।२०२–२०३

२. "अहं बुद्धञ्च धम्मञ्च सहषञ्च सर्च गतो। उपासकतं बेबेति सस्य पुत्तस्त सासने। संपानि रतनानि उत्तमानि नक्तमः। चित्तं सासविद्यलान सदाय सर्च मत्र ॥" महाबंतो ११।३२-३४

इसर तो अयोक का यह सन्देश लेकर महास्टिट लका वापन वा रहा था, उपर स्थितर मोमा लिपुत्त तिस्स के आदेशानुसार मिल्लु महेन्द्र अपने साथियों के माथ लका में बौढ यम का प्रवार करने के प्रयोवन से प्रस्थान करने को केविबढ़ था। लका जाने से पूर्व महेन्द्र ने अयोक की अनुभति से अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों में मिलने का विचार किया। इसमें उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी उन दिनो विदिसांगिर (विदिशा) में निवास कर रही थी। अपने पुत्र से मिल कर बहु बहुत प्रसन्न दूर्द है। विदिशा में महेन्द्र की माता देवी डारा बनवाया हुआ एक विहार था। महेन्द्र इस विहार में ही ठहरा। सम्मवत, यह साज्यों के वेद तुन्त के साथ का विहार या, जिसे अगेल की रानी देवों ने बनवाया था। विदिशा में निवास कर है। सहेन्द्र के अपना माता कर है। हो को के प्रवार में स्थापुत रहा। बहु उसने अपनी माता की शहरी के पूत्र मण्डक को प्रवच्या प्रदान की। मण्डक सी मिल्लु बनकर सहेन्द्र की प्रवच्या प्रदान की।

विदिया से महेन्द्र सीया लका गया। अनुरायपुर से आठ भील पूर्व की और वह जिस जगह उत्तरा, उसका नाम महिन्दनल पड गया। अब भी वह स्थान 'मिहिन्तलें कहाता है। अद्योक्त के सदेश के कारण लका का राजा देवानाप्रिय निष्य पहले ही बीढ़ धमें के प्रति अनुराग एवता था। उसने महेन्द्र और उसके मायियों का बन ममारोह के माय स्वायत किया। एक बीढ़ कथा के अनुसार राजा निष्य अपने चालीम हजार अनुदारों के माय हिल्य के विद्यार एक बीढ़ कथा के अनुसार राजा निष्य अपने चालीम हजार अनुदारों को माय हिल्य के विकार में लगा हुआ था। हिल्य का यह या पा करके एक देवता आया। और तिष्य को उस स्थान पर ले गया जहां महेन्द्र ठहरा हुआ था। 'इस कथा की सम्यता पर विचार- विसर्ध करना निष्यंक है। यह कहा जा नकता है. कि तिष्य ने चालीम हजार माथियों के साथ महेन्द्र का स्थान किया, और उसका उनदेश मुनकर बौढ़ यमें को दीक्षा प्रहण कर सी।

राजकुमारी अनुला ने भी यह इच्छा प्रयट की. कि वह अपनी पांच यो मह चरियों के साथ बीढ यम की दीक्षा बहुण करें। पर उसे निराश होना पत्रा। उसे बनाया गया कि मिक्कुओं को दिख्यों को दीक्षित कर सकने का अधिकार नहीं है। नती को दीक्षा मिक्कुणों ही दे सकती है। इस पर राजा तिष्य ने महार्थिट्ठ के नेनृत्व में एक हुतमबळ्ड फिर पाटिलपुत्र में ना। इसे दो कार्य मुपुर्द किये गये थे। पहुला कार्य महेन्द्र को बहिन संघमित्रा को रुक्ता आने के किये निमन्त्रित करना था, तार्कि कुमारी अनुला और लंकानिवासिनी अन्य महिलाएँ बोढ यमं की दीक्षा ले यके। दूसरा कार्य बोधिवृत्त की एक शासा को लंका जना था। बांद्रां की दूपिट में बोधिवृत्त का सहत है। अत निष्य बाहुना था, कि लंका में भी उनकी एक शासा का आरोपण किया जाए, नाकि अदालु बौढ उसकी यथाविधि पूजा कर पुष्य लाम प्राप्त कर सकें। यविध अशोक आनी प्रिय पुत्री में बियुक्त नहीं होना

<sup>8.</sup> Copleston: Buddhism, Past and Present in India and Ceylon p.317

बाहता था, पर बीढ वर्ष के प्रसार की दृष्टि से उसने सथिमण को लका जाने की अनु मित प्रदान कर दी। शीषवृक्ष की शासा को लका में जने का उपक्रम वसे उसारीह के साथ किया गया। अनेक वासिक अनुष्ठानों के साथ सुवर्णनिर्मित कुठार से बोधिवृक्ष की एक साथा काटी गई, और उसे के प्रयत्न से लक्त तक मुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया। इस शासा को लक्ता तक किया प्रमार पहुँचाया गया, इसका वर्णन लक्ता के बीढ यथों में वहूँ विद्याद रूप से किया गया है। वहाँ इसका स्वायन करने के लिये पहुले से ही सब तैयारियों की जा कुली थी। वह सम्मान के माय लक्ता में बोधिवृक्ष की शाखा का आरोपण किया गया। अनुराधपुर के महाविद्यार से यह विद्याल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और मनार के सबसे पुराने वहाँ में से एक है।

महेन्द्र के निवास के लिये लका के राजा देवानाध्रिय तिष्य ने एक विहार का निर्माण कराया था, जो 'महाबिहार' के नाम से प्रतिब्ध हुआ। वस्तिश्व ने निवास के लिये सो एक स्वी-विहार का निर्माण कराया था था। लका आ कर संविधित के लिये सो एक स्वी-विहार का निर्माण कराया गया था। लका आ कर संविधित किया। राजा निर्माण कराया। उत्तर वाना ने संवीद्ध किया था राजा निर्माण कराया। जिल्ला से सी स्वत्व के लिये अपय सी अनेक विहारों आदि का निर्माण कराया। जिल्ला से प्रतिक्ष का सिहत्व के उत्तरा था। (जिल्ले सहावसों में मिस्स पर्वत लिला से या, और जो बाद में महित्व का या मिहत्व के वहाने लगा), वहीं तिया ने ६८ पर्वत नृत्य वंद मुल्य के नियास कर सके। अयोक में निर्माण कराया। उत्तर तिया के साव कर सके। अयोक में निर्माण ने बुद्ध का मिशापात्र और अनेक 'धानु' (बरीर के अववेश) भी आरत किये, और उन पर मूर्ण तथा कैयों का निर्माण कराया। राजा निर्म्य के अद्धा के कारण लका में सींग्र ही बहुत से बांड विहारों, वैयों आदि का निर्माण हुआ, और बहुत से नर-नार्ग्यों ने बीड धर्म की दीं ला प्रहण की। धीर-धीर लका के सब निवासी बांड धर्म के अनुसायी हो गये।

मषमित्रा के निवास के लिये निष्य ने जो विहार बनवाया था, वही पर मिक्षुणी बनने के ५९ वर्ष बाद अर्थान् ७९ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। महेट की मृत्यु उससे एक माल पूर्व हो बुकी थी। मृत्यु के समय महेट की आयु ८० वर्ष की थी।

लेका में बीढ पर्म के प्रमार का जो बुतानत ऊपर दिया यथा है, वह महाबसो आंर दीपबसो के आधार पर है। इसके अनुनार महेन्द्र राजा अशोक का पुत्र था। पर दिव्याव-दान में महेन्द्र को अशोक का माई कहा गया है। चोती यात्री हा एल्सापन में में महेन्द्र को अशोक का छोटा माई जिसा है। दनका लंका के दित्वुत की क्षेत्र के में यह यो है कि इतक लंका अनुनार लका जाते हुए महेन्द्र सीचे बही न जाकर दक्षिण मारत में प्रचार करते हुए लका गया था। दिव्याबदान के अनुसार महेन्द्र कावेरी के तटवर्ती प्रदेश में मी गया था,

१. महावंसो-अठारहवां परिच्छेद ।

और वहाँ उमने एक विहार का मी निर्माण कराया था। सातवी नदी में जब हु एस्साग मारत की भाग करता हुआ प्रक्षिण गया था, तब उसने भी इम विहार को देखा था। उसने जिल्ला है—'इस नगर (मलकूट) के पूर्व में कुछ दूरी पर एक पुराना सथाराम है जिसके मकन और जीगन सब बाट क्षताड़ से उके हुए हैं, केवल आधार की दीवारें मुर्सक्षत कथी हुई है। इसे राजा अधोक के छोटे माई महेन्द्र ने बनवाया था।'' यहिं हु एस्साम के अनुसार महेन्द्र अधोक का माई था, पर लका मे बीढ़ वर्म के प्रवार का अप इम चीनी याशी ने भी महेन्द्र को ही दिया है। उनने लिल्ला है—सिहछ के राज्य मे गहेलें अनैतिक व्यक्ति प्रकृत में हासारिक मुख वैवन का परित्या कर मिश्चत प्रकृत किया गिर अहीं राजा के छोटे माई महेन्द्र ने सालारिक मुख वैवन का परित्या कर मिश्चत प्रकृत किया गीर अहैत पर दात्र के प्रत्या कर सिश्चत प्रकृत किया गीर अहैत पर प्राप्त किया। वह मिहल देख में गया और वहाँ उनने सदर्म का प्रचार किया। महेन्द्र के प्रयत्य में ही सिहल के निवासियों के हुदय में मदर्म के प्रति अद्धा उत्पन्न हो गई, और उनहोंने सो स्थारामों का निर्माण किया जिनमें बीस हजार मिल्ला निवास करने के प्रति में सामारामों का निर्माण किया जिनमें बीस हजार मिल्ला निवास करने करों।'

महेन्द्र अशोक का पुत्र बाया माई, यह प्रध्न इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि यह प्रदन कि लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कथा महाबसो और अन्य प्राचीन बौद्ध अनश्चित में पामी जाती है वह किम अंग तक मत्य पर आचारित है। अनेक ऐतिहासिकों ने इस कथा की सत्यता पर मन्देह प्रगट किया है। उनका कथन है कि लका की प्राचीन अनश्चित में बहत-मी बाते केवल कल्पना पर आधित है, और उन्हें मस्यतमा इस कारण कल्पित किया गया है ताकि लका में स्थित बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों के माहात्स्य में बिद्ध की जा सके। महाबसों के अनमार साक्षात बढ़ ने भी स्वय लका की यात्रा की थी, और इस दीप को विशद करने के लिये वह वहाँ पधार थे। ' पर हमे ज्ञान है, कि बद्ध के धर्मप्रचार का क्षेत्र भारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है. कि उन्हें लका जाने का अवकाश मिल मका था। बद्ध की लका यात्रा की कल्पना केवल इसलिये की गई है, कि बोद्ध धर्म की दृष्टि से लका की महिमा बढ सके। महेन्द्र के सम्बन्ध में भी जो अनेक बाते महाबसो आदि में लिखी गई है, वे पर्णतया विश्वसनीय नहीं है। महाबमों के अनुसार मिस्स पर्वत की गफाओं का निर्माण राजा निष्य द्वारा इस प्रयोजन से कराया गया था. ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतु मे वहाँ निवास कर सके। पर इन गफाओं में जो उत्कीर्ण लेल विद्यमान है, उनसे सचित होता है कि इनका निर्माण किसी एक समय में न हो कर मिन्न-भिन्न समयों में हुआ, और इनके निर्माण में एक सदी से भी

<sup>8.</sup> Beal · Buddhist Records of the Western World Vol II pp 91-92

<sup>2.</sup> Ibid pp 246-47

३. महावंसो १९-२०

प्रियक समय लगा । बौद्ध धर्म के इतिहास में राजा अशोक का जो असाधारण महत्व है. उसे दृष्टि में रख कर यदि लंका के विद्वानों ने अपने देस का अशोक के साथ मम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया हो, तो यह अस्वामाधिक नहीं है। महाबक्षो आदि में सकलित प्राचीन बौद्ध अनुयुति पर अविकल्प रूप से विश्वास करना तो उचित नहीं है, पर साथ हो उसकी पूर्णनया उपेक्षा भी नहीं को जा सकती। उसे मन्य नय का अक्ष अवस्थ है, और यह असदिय रूप ने कहा जा सकता है कि जका में बौद्ध धर्म के प्रवार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और सध-मित्रा को हो दिया जाना चाहिये।

#### (३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार

स्थित सोर्गिलपुत निष्य को योजना के अनुसार जो अनेक प्रचारक-मण्डल विविध देशों में बीढ धर्म का प्रचार करने के लिय गये थे, उनमें से चार को दिल्ल भारत के विभिन्न प्रवेशों में में जा गया था। अवीक से पूर्व बीढ धर्म का प्रचार मृत्यतया उत्तर सिमन्न प्रवेशों में में जा गया था। अवीक से पूर्व बीढ धर्म का प्रचार मृत्यतया उत्तर मारत में विव्याव के उत्तर में हो हुआ था। अवीक के समय दिल्ल भारत में भी बुढ के अप्टाङ्गिक आर्थ मार्ग का प्रथम प्रवेश अशोक के समय में ही हुआ। धर्मविवय को नीति का अनुस्तरण करते हुए, अभोक ने चीड, पाष्ट्य, मानियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्यों के सीमालवर्ती स्वतर राज्यों में जाई। अल-महाभात्रों को निय्वाविक की थी, वहां अपने राज्य विषय में रिव्याव, आप अर्थ, अर्थ होता के प्रयोग के बात प्रवेश में चहां प्रकार का प्रधान में सात्र के निय्वाव के सिंद प्रयोग में वहां प्रकार आशोक के अल-महामात्र और धर्म-महामात्र भी धर्म-महामात्र और धर्म-महामात्र भी धर्म-महामात्र और धर्म-महामात्र भी स्वतर भी वहां में से अर्थ सात्र के दिल्ल भी स्वतर के अनुसायी का अर्थ सात्र कर कर थे। दिल्ल भारत के इत बीढ प्रवास के अर्थ का अनुसायी वानों का प्रधान कर दिल्ल पात्र सार्थ के प्रधान के अर्थ का अनुसायी वानों का प्रधान कर दिल्ल पात्र सार्थ के प्रधान के अर्थ का अनुसायी वानों का प्रधान कर दिल्ल पात्र सार्थ के प्रधान के अर्थ का अनुसायी वानों का प्रधान कर दिल्ल सार्थ के वार्य का स्वाव का स्वाव का स्वाव के स्वाव का स्वाव का

स्थित महादेव महिसमण्डल देश में यथा। वहीं उसने जनता के मध्य में 'देबदूत-मुन्तत' का उपदेश किया। उसे मुन कर चालीम हजार व्यक्तियों की वर्मचलुएँ लुल गई, भ्रीर उन्होंने प्रथम्या ग्रहण कर मिक्षबन स्वीकार कर लिया।

स्थिवर रिक्वित आकाश मार्ग में न ननाम देश को गया, और वहाँ उसने जनता के बीच 'समुत्त अनतमागा' का उपदेश किया। उसे मुनकर माठ हजार मनुष्य बीड धर्म के अनुशायी हो गये, और मैतीम हजार ने प्रकल्या ब्रह्म की। इस स्थावर ने वनवास देश में पांच सी विहारों का मी निर्माण कराया, और बुड के वर्म (जिन शासन) को मठी-मीति स्थापित किया।

स्यविर योन थम्मरिक्बत अपरान्तक देश में गया। वहाँ उसने जनता को 'अग्मिक्ब-न्योपममुत्त' का उपदेश दिया। यह स्थविर धमं और अधमं के मेद को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसके प्रवचन को मुनने के लिये सैतीम हजार मनुष्य एकत्र हुए। उनमें मे एक हजार पुरुषो और इससे भी अधिक स्त्रियो ने प्रव्रन्या ग्रहण कर भिक्षु जीवन स्वी-कार किया। ये सब स्त्री-पुरुष विशुद्ध क्षत्रिय जानि के थे।

स्विवर महाबम्मरिक्सत महारद्ध (महाराष्ट्र) देश में गया। वहाँ उसने 'महा-नारदकस्सपट्ट जातक' का उपदेश किया। चौरामी हवार सनुष्यों ने सत्य बीढ मार्ग का अनुसरण किया, और तेरह हवार ने मिसवृत की दीक्षा ग्रहण की।

आन्ध्र, चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र और केररूपुत आदि दक्षिण के प्रदेशों में मोमालपुत्र तिया द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल मेले गये थे था नहीं, बीड अनुभूति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मूजना प्राप्त नहीं होती। यर सम्भव है कि सुदूर दक्षिण के इन अदेशों में बोड घर्म का प्रचार महेन्द्र और उसके मादियों ने ही किया हों। जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर रिल्या बा चुका है, कोदेरी नदी के नटकर्ती प्रदेश में मल्कूट नगर के सभीय एक विहार था, जिसे महेन्द्र द्वारा निमित्त माना जाना था। सातवी मदी में ह्यू एस्साग ने इस विहार को अपनी अधियों में देखा था। मम्मकत यह विहार महेन्द्र द्वारा दक्षिण मारत में किये गये प्रचार-कर्मा का जीता जानना प्रमाण था।

# (४) स्रोतन मे बौद्ध धर्म का प्रचार

मीर्य युग मे मारत का मध्य गृशिया के साथ सबय विद्यमान था। बीं छ अनुभृति के अनुमार राजा अघोक के समय में लीतन में भी बीं छ थर्म का प्रवार हुता.और मध्य एथिया का यह प्रदेश बीं छ पर्म और भारतीय सरकृति का एक महत्वपूर्ण केटर वन मया। नत वर्षों में गृशिक्तात और विद्येष्यत लीतन में वो लुदाई हुई है, उसमें इस प्रदेश में बीं छ मृतियों. स्त्रूपों नया विदारों के बहुत-से अदयेष में मिले हैं। इसकृत के लेल भी इस प्रदेश में मिले हैं। इसकृत के लेल भी इस प्रदेश में मिले हैं। इसकृत के लेल भी इस प्रदेश में मिले हैं। इसकृत के लेल भी इस प्रदेश में मिले हैं। इसकृत सारत का ही अव्यवस्था भाषा। पाँचवी सदी में बींनी यात्री फाड्यान ने ओं मतावी सदी में खुएलसाय ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्षोंनों से सूचिन होना है कि उनके समय में स्त्रीन देश के निवासी बींड यम के अनुवायों थे, बहुतनी बींड विद्यात् वही निवास करते थे, वहीं के अतंक नयर सी हथ्य में की शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केटर शे और सारा देश बींड बिहारों और स्तृष्यों में पिएएणे था।

महावंसो आदि छ ह्या के बौद्ध प्रत्यों में किसी ऐसे प्रचारक-मण्डल का उल्लेख नहीं है. जो स्वोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गया हो। पर तिब्बत और चीन की बौद्ध अनुश्रृति से सृचिन होता है कि लोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार अगोक के समय मे ही हुआ या। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध क्वल 'लाइफ आफ बुद्ध' में प्राचीन तिब्बती अनुश्रृति

१. महावंसी---१२।२९-३८

कः सकल्पित किया है। वहाँ स्रोतन मे बौद्ध घर्म के प्रवेश के सम्बन्ध मे जो कथा दी गई है, वह सक्षेप मे इस प्रकार है—-

बुद्ध कारयप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश में गये, पर बही के लोगों ने उनके साथ बहुत बुग बरनाव किया। इस कारण वे बहुत संच्छे गये। इससे नायों को बहुत करट हुआ। उन्होंने मानुष खोतन को एक झीत के के प्ये पित्रतित कर दिया। जब हुत आप सुनि रम समार में विवास में थे, वे भी खोतन प्यारे ये। उन्होंने मोतन की झील को प्रकाश की किरणों में पर किया। इस प्रकाश में ६६३ कुछ उत्तम्ब हुए। अत्येक कमल के मध्य में में गुक-गुक प्रदीप दीगत हो रहा था। सब कमलों का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया, और इस प्रकाश में झील के चारों और बाय पायस में इसे पायस की तरफ तीन बार चककर क्याया। इसके पत्रवाद अकार गुल हो गया। वुद्ध शाक्यमृति ने इसी प्रकाश के अन्य भी अनेक प्रयोग किये, जिनके प्रमाय में खोतन की झील मूख गई, और सोतन देश एक बार फिर मनुष्यों के निवास के प्रमाय में खोतन की झील मूख गई, और सोतन देश एक बार फिर मनुष्यों के निवास के प्रायर हो गया।

राजा अजातशत्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। उनके राज्यामियेक के पांच वर्ष बाद भगवान् तृद्ध की मृत्यु हो गर्ड। उनकी मृत्यु के बाद भी अजातशत्र् राज्य करना रहा। अजानशत्रु में धर्माजीक तक कृत्र दम राजा हुए। धर्माजीक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया।

भगवान् बुद्ध की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद भारन मे वर्माक्षीक का राज्य था। यह राजा पहले बडा कृर और अल्याचारी था। इसने बहुन से मनुष्यों की हत्या की थी। पर बाद मे अगोक यार्मिक हो गया। उसने अर्हन यस डागा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और मिल्प्य में कोई भी गाप न करने की प्रनिज्ञा की। इस समय कोतन की झील मूख चुकी थी, पर देश आबाद नहीं हुआ था।

राज्याभिषेक के तीमवे मारु में अयोक की महारानी के एक पुत्र उनका हुआ। ज्योति-रियों ने बनलाया कि इस बालक में प्रमुता के अनेक चिक्क विषयमात हैं। और यह पिता के जीवनकाल में ही गाजा बन जायगा। यह जान कर ज्योक को बहुत चिनता हुई। उसने आजा दी, कि इस बालक का परित्याम कर दिया जाए। परित्याम कर देने के परचात् भी मुम्म माता द्वारा बालक का पालन होंना रहा। इसी कारण उसका नाम कु-नन (कु.-= मुम्म जिसके लिये स्तत हों) एड गया।

उन समय बीन केएक प्रदेश में बोधिसत्व का शासन था। उसके ९९९ पुत्र थे। बोधि-सन्य ने वैश्वयण में प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाए, ताकि उसके पुत्रों की सन्या पूरी एक हजार हो जाए। वैश्वयण ने सोचा कि कुस्तन का सविष्य बहुत उज्ज्ञ है। वह उसे बीन के गया, और उसे बोधिसन्व के पुत्रों में सम्मिलिन कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के पुत्रों में झनवा हुआ, तो उन्होंने उससे कहा— 'तू सम्राट्का पुत्र नहीं है।' यह सुन कर कुस्तन बहुत उदिल हुआ। उसने निक्वय किया, कि राजा में बात करके अपने देश का पना लगाऊँगा। पूछने पर राजा ने कहा— 'तू मेरा ही पुत्र है। यही तेरा अपना देश है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिये।' पर कुस्तन की टममे सतीय गहीं हुआ। उपने इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निकच्य पर दु रह कर उमने अपने दम हुआर नार्थियों को एकच किया और परिचम की और चल पर। इस प्रकार परिचम की और चलते-चलते वह क्षोतन हैख के सम्बन्ध नामक स्थान पर जा पहुँचा।

राजा समीधोक के एक सन्त्री का नाम यदा था। वह बहुन प्रभावशाली था। पीरे-धीरे वह राजा की अस्त्रों में सटकने लगा। यहा को जब यह बात मानूस हुई, नो उसने निष्मय किया कि भारत को छोडकर अपने निये नया शेत्र बूँढ़ के। सात हजार साथियों को अपने सास लेकर उसने भारत में प्रस्थान कर दिया, और सुदूर पित्रम में नयं प्रदेशों स्वेहंड प्रारम्भ कर दी। टम प्रकार बह बोतन देश में उन्धेन नदी के दिछाणी नट पर जा एक वा

अब ऐसा हुआ कि कुम्लन के सावियों से में दो व्यापारी बुमते-फिरते ती-ण नाम के प्रदेश में से। यह प्रदेश वस समय सर्वेश में "-आवाद सा। इसकी प्रमणीकता को देस कर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुम्लन द्वारा अवाद किये जाने के प्राप्त है। वे व्यापारी ती-ला में असाल्य यसके शिवार से संवे। साम ने-ला प्रदेश के दक्षिण में एक स्थान पर लिबान कर रहा था। जब यस को कुम्लन के नम्बन्ध में पना लगा, तो उसने यह समंद्र उनके वाल में बा—तुम राजकुल के हो और में मी कुमीन परिवार का हूँ। त्या ही अच्छा हो कि हम परम्पर मिल लाएँ और इस उन्धेन प्रदेश को आपन में मिलकर आवाद करें। तुम राजा बनो, और मैं नुम्हारा मंत्री जूँ। यह प्रस्ताव कुम्लन को बहुन पमस्य प्रयाद। उनने अपने भाने वीनी माथियों के साथ परम्पर महस्योग में इस प्रदेश को आबाद किया। कुम्लन राजा बना, और यह उनका प्रत्या। उनने अपने बीनी माथियों के साथ परम्पर महस्योग में इस प्रदेश को आबाद किया। कुम्लन राजा बना, और यह उनका माजी उन्में के उपने के उनके सीनी माथि उन्मेंन नदीके निवक्त माग में वसे और यह के मानीय साथी उन्मेंन के उपरोत्त माथी उन्मेंन के उपरोत्त माथी से। वीच के क्षेत्र में बीनी और मारतीय साथ-माथ निवास करने लगे। उत्यनन उन्होंने एक दुर्ग का निवास क्या, जो इस प्रदेश की राजधानी बना।

स्रोतन देश में मारतीयों के बमने की इस क्या के पश्चान् तिब्बती अनुश्रुति में यह जिल्ला है कि स्रोतन देश आधा चीनी है, और आधा मारतीय। अत बही के निवामियों को माया न तो मारतीय ही है, और न चीनी ही, अषितु दोनों का मिश्रण है। अक्षर बहुत-कुछ मारतीय जिप में मिश्रते-बुल्ते हैं। लोगों की आदने बहुत-कुछ चीन में प्रमावित हैं। धर्म आर माया मारत में मिश्रती है। स्रोतन में वहाँ की बर्तमान माया का प्रदेश आर्मी (बौद्ध प्रचारकों) द्वारा हुआ है।

बींद्र अनुश्रुति के अनुमार कुरतन जब बोधिमत्त्व को छोडकर तथे राज्य की खोज मे मंचलाथा, तां उसकी आयु केवल बारह साल की थी। जब उसने ली-युल (खोतन) राज्य की स्थापना की, तब वह सोलह साल का हो चुका था। ममबान् बुद्ध के निर्वाण से ठीक

<sup>?.</sup> Reckhill: Life of Buddha

२३४ वर्षं बादं स्रोतन राज्य की स्थापना हुई। अशोक अमी जीवित या। ज्योतिपियों की यह मिक्प्यवाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्तन अपने पिता के जीवन काल में ही राजा वन जायगा।

लोतन में कूम्तन द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई, यह कथा देकर तिब्बती अनुभूति मे वहाँ बौद्ध धर्म के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहाँ उदधत करने की इस कारण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अशोक के काल से नहीं है। पर तिखनी अनश्चति की जो बाते ऊपर दी गई है. उनसे यह स्पष्ट है कि राजा अशोक के समय मे भारतीयो हारा अपना एक उपनिवेश स्रोतन मे बसाया गया था, जिसमे चीनी लोगों का महयोग उन्हें प्राप्त था। कुम्तन और यहां धर्म प्रचारकों के रूप में खोतन नहीं गये थे। वे वहाँ उपनिवेश बसाने के लिये गये थे। इस यग मे मारत की राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक थी। हिन्दुकुश पर्वतमाला के परे के मल्बड के माथ भारत का घनिएठ सम्बन्ध था। भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिये आते-जाते रहते थे। साहसी भारतीय अपने अभिजन को सदा के लिये नमस्कार कर सुदूर प्रदेशों में अपनी वस्तियाँ वसाने में भी तत्पर थे। लोतन का नया राज्य भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणास था। तिब्बती अनश्चति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बाते विश्वसनीय नहीं है। खातन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, जाक्य मनि वद्ध द्वारा उसका मुखाया जाना और बुद्ध का स्रोतन प्रदेश में जाना ऐसी बाते हैं, जिन्हें मत्य नहीं माना जा सकता। पर यह सही है, कि खोतन की प्राचीन भाषा, धर्म और संस्कृति आदि पर भारत का गहरा प्रमाब था, और यह सर्वथा सम्भव है, कि इस देश मे भारतीय धर्म और सभ्यता के प्रवेश का सुत्रपात अशोक के समय में ही हुआ हो। कुस्तन के अशोक का पुत्र हाने की बात भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर निब्बती अनथति के आधार में जो सत्य का अश है, वह यह है कि खोतन का प्रारम्भ भारत के एक उपनिवेश के रूप मे हआ था आर अयोक के समय में वहाँ मारतीय धर्म और संस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ हो गया था।

सीनन के आबाद कियं जाने के मन्वत्य में जो कबाएं चीनी अनुश्रुति में पायी जाती है, वे तिकबती अनुश्रुति को कया में सिन्ध है। चीनी अनुश्रुति को एक कथा को ह्युएत्साम ने अपने यात्रा-विवरण में उल्लिकित किया है। उसके अनुमार अब कुमार कुनाल तक-निअप में मान करने के लिये निवृक्त था, तो उसको विवासता तिव्यदिश्ता ने ईंप्यांबदा उसे अन्या करने की जाजा। (अशोक को दत्तमुद्रा के साथ )तक्षशिका के असात्यों को मिजवा दी। राजकीय आजा का पालन किया हो जाना चाहिये, यह कह कर कुनाल ने स्वय अपनी आयों को निकल्या दिया। यह कथा प्राप्त होते हैं, पो दिख्यावदान में पायों जाती है और जिसका हमने जत्यत्र विस्तार के माथ उल्लेख भी किया है। ह्युएत्साम के अनुमार जव राजा अशोक को अपने प्रिय पुर कुनाल के अन्या किया होने हमा समाचार जात हुआ,

तो वह बहुत ऋद्ध हुआ और उसने तक्षशिला के उन सब लोगो को देश से बहुएकृत कर दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्या करने में हाथ बटाया था। ये सब हिम से आच्छादित पर्वतमाला के पार की महममि में जाकर बस गये. और उन्होंने अपने एक नरदार की अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया। यही समय था, जबकि पूर्वी देश के राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बहिष्कृत किया जाकर मरुसमि के पूर्वी प्रदेश मे निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बना लिया। इस प्रकार खोतन के प्रदेश में दो राज्य हो गये, जिनके राजा दो मिन्न व्यक्ति थे। इन राज्यों के निवासियों में प्राय सवर्ष होता रहता था। इन सवर्षों में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत हई, और उसके राजा ने मम्पूर्ण लोतन में एक मुख्यवस्थित शासन का सुत्रपात किया। पर इस राजा के कोई सन्तान नहीं थी। जब वह बद्ध हो गया, तो वैश्ववण के मन्दिर में जाकर उसने पत्र के लिये प्रार्थना की । इस पर वैश्ववण की मित्त का शीर्ष भाग खल गया और उसमें में एक छोटा-मा बालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोनो बहुत प्रमन्न हए। पर यह बालक दूध नहीं पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना बालक का पालन-पोपण कमें किया जाए। इस पर राजा बालक को पन वैश्ववण के मिन्दिर में ले गया, और बहां जाकर देवना में बालक के पालन-पोषण के लिये प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देवसूनि के सामने की जमीन फट गई, और वहां एक स्तन प्रगट हुआ । बालक ने इस स्तन से निकलने वाले स्तन्य का पान किया। क्योंकि यह बालक कु (पृथिवी) के स्तन से स्तन्य पान कर बड़ा हुआ था, इसीलिये यह कुस्तन कहाया। यह कूम्पन बटा होकर उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उस ग-धिकारियों के शामन काल में खातन की वहन उन्नति हुई।

ह्युएनसाय द्वारा उन्लिनिव इस कथा में तिब्बती अनुश्रुति की कथा से अनेक मिश्रताएँ हैं। इसके अनुमार कुस्तन अभीक का पुत्र न होकर खोतन के ही एक राजा का पुत्र था। भारत नथा लका की प्राचीन अनुश्रुति में कुस्तन का कही उल्लेख नहीं है, और असीक के माथ उनका सम्बन्ध बोडना समुचित प्रतीत नहीं होता। अधिक सम्मव बही है, कि कुस्तन कीतन के एक राजा का पुत्र हो। पर स्पुएन्साय की कथा और निम्बती कथा में यह बात समान है, कि भारतीय लीव लोतन में बाकर वसे थे, और इस देश में भारतीय और चीती दोनों सल्कृतियों का समित्रभण हुआ था।

एक अन्य कथा के अनुसार स्थोनन को अश्लोक के पुत्र कुनाल द्वारा आबाद किया गया या। जब निप्परशिवाल के कुनक के कारण कुनाल को तक्षिशता से अन्या कर दिया गया, नो बढ़ों के प्रसूख व्यक्तियों ने बहुत बढ़ेंब अनुसब किया। उन्होंने निरस्य किया, निप्तसिमण को छोड़ कर कही विदेश से बाकर कम नाएँ। वे स्थोनन मधे और इनाए को

<sup>8.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 309-311

भी अपने साथ ले नये। वहीं उसे स्नोतन के राजसिंहासन पर अभिष्यन किया गया। इंद्यी नन् के प्रारम्य की सदियों से लोतन से जो राजा राज्य करते से, वे बींद्र धर्म के अनु-यापी भें, और उनके नाभों के साथ विजय या विजित (जैसे विजितसर्भ) लगा होता था। ये राजा अपने को कुनाल का यसज्ज मानते थे।

स्तोतन के सम्बन्ध में जो वे अनेक कथाएँ प्राचीन बौद्ध बन्धा में पायी जाती हैं, उनकी सत्यता में यदि विख्यास न भी किया जाए, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि राजा असीक के सासन काल में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान् उद्योग किया गया, स्तेतन भी उसके प्रमाव से नहीं जब सकता, और अनेक भारतीयों ने इस काल में वहाँ जाकर अपने घर्म और संस्कृति का प्रसार किया। सच्च एसिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बौद बहुआ और जिसके कारण वहाँ आकर से बौद्ध धर्म का बौद बहुआ और जिसके कारण वहाँ आक भी बहुत ने स्त्रूपों और चैर्यो के अवशेष पाये जाते हैं, उनका मुख्यात इसी काल में हुआ था।

#### (५) हिमवन्त देशो में प्रचार

स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्म ने हिमालय के क्षेत्र मे बौद्ध वर्म का प्रचार करने के लिये जो प्रचारक-मण्डल भेजा था. उसका नेता स्थविर मज्जिम था। महावसो मे केवल मण्डिम का नाम ही इस प्रमण में दिया गया है। पर दीपवसों में मज्जिम के अतिरिक्त कस्सपगीत और दुन्द्रभिसर के नाम भी विद्यमान है। महाबंसी की टीका मे दो अन्य भी नाम दिये गये हैं, महदेव और मलकदेव। इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, कि साञ्ची के स्तूप के समीप उपलब्ध हुई धानुमज्ञपाओ पर हिमक्ताचार्य के रूप में मिज्जम, कस्मपगोन और दन्दिभमर के नाम उल्कीण मिले हैं। इसमें महाबसों की कथा की सत्यता प्रमाणित होती है। हिमालय के क्षेत्र में अशोक के समय मे ही बीद धर्म के प्रचार का प्रारम्भ हुआ। महाबसी के अनुसार बहुत-से गन्धवों , यक्षो और कुम्मण्डको ने वहाँ बौद्ध वर्म की दीक्षा ग्रहण की । पण्डक नाम के एक यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षी हारित के साथ वर्म के प्रथम फल को प्राप्त किया, और अपने पॉच मी पत्रों को यह उपदेश दिया---'जैसे तम अब तक कोध करते आये हो, वैसे अब भविष्य मे न करो। क्योंकि सब प्राणी सूख की कामना करते हैं, अतः अब कभी किसी का घान न करो । जीवमात्र का कल्याण करो । सब मन्ष्य मूख के साय रहे ।''' पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया । तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्थविर को रत्नजटित आसन पर विठाया, और स्वय खडा होकर पखा झलने लगा। उस दिन काश्मीर और गान्धार के कुछ निवासी नाग-

 "मा दानि कोधं जनयित्य जूतो उद्धं यथा पुरे सस्सवातं च मा कत्य, मुखकामा हि गांचिनो ॥ करोब मेलं सत्तेषु, वसन्तु मनुजा मुखं ।" महावंसो १२।२२-२३ राजा को विविध उपहार अर्पण करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने स्थितर की अलीकिक समित्र और प्रमास के विषय में मुना, तो वे भी उनके समीप आये और अभिवादन करके लड़े हो गये। स्थितर ने उन्हें आसीविष्णूण धन्म' का उपदेश विचा। हम पर असी हजार मनुष्यों ने बौढ़ धन्म को स्थीकार किया और एक लाल मनुष्यों ने स्थितर में प्रवच्या ग्रहण की। उन दिन से अब तक कास्भीर और बाल्यार के लांग बौढ़ धन्म के 'बन्नु-जय' (बुढ़, घम ओह मत्र भो के प्रति पूर्ण मित्र रखते हैं, और (मिल्ज़ां के) काष्यय दश्यों का बाल्य करते हैं।'

कारमीर और गान्धार देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्थविर मज्झित्तिक के नेतृत्व मे एक पथक् प्रचारक-मण्डल भी भेजा गया था। महावसो के अनुसार उस समय इन देशों में 'आरवाल' नामक नागराज का शासन था। उसे अलीकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। अपनी शक्ति से वह एक महान जलप्रवाह द्वारा काल्मीर और गान्घार की फमली को तट्ट करने में तत्पर था। स्थविर अञ्जल्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान में मग्न हो उस जलप्रवाह के ऊपर इधर-उधर फिरने लगा। जब नागो ने उसे देखा, तो वे बहुत ऋद्ध हुए । उन्होंने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिये । कोध से अभिमन नागराज ने नानाविध उपायों से स्थिवर मज्झन्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न किया। वायु प्रचण्ड वेग से चलने लगी, मेघ ममलावार जल बरसाने लगे और गरजने लगे, विजली कडकर्नलगी, और बक्ष नथा पर्वत टकडे-टकडे होकर गिरने लगे। नागो ने बिविध भयकर रूपों को धारण कर स्थविर मञ्झन्तिक को घेर लिया। अनेक उपायों से इन नागों ने उन्हें डिमाने का प्रयत्न किया। स्वयं नागराजा ने भी उसे विविध कप्ट दिये। परन्तु स्थविर मज्झन्तिक ने अपनी उत्कट्ट अलीकिक शक्ति से इन सबका सामना किया और नागों के सब प्रयत्नों को व्यर्थ कर दिया। अन्त में स्थिवर ने अपने उत्कृष्ट मामर्थ्य का प्रदर्शन कर नागराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा-- है नागराज! यदि सम्पर्ण (मनुष्य) लोक देवों को भी अपने साथ लेकर मुझे नष्ट करना चाहे, तब भी वह मेरा कुछ नहीं विगाड मकता। हे नागराज । यदि त ससमद्र और सपर्वत इस सारी पथ्वी को मेरे ऊपर फ्रेक दे, तब भी तुमझ में किसी भी प्रकार के भय का सञ्चार नहीं कर सकता। हे उरगाधिप । अपनी इस विनास प्रक्रिया को बन्द कर दो।" स्थविर मञ्झन्तिक के इस

 <sup>&#</sup>x27;असीतिया सहस्तानं घम्माविसमयो अहु।
सतसहस्स पुरिसा पक्षकु थेरसिलके॥
ततो पभृति कस्मीरगन्धारा ते इवानि पि
अायु कासापञ्जीता वेरयुप्तयपरायणा।' महाबंसो १२।२७-२८

२. सदेवकोपि चे लोको आगन्त्वा तासयेय्य मं ।

न मे पटिवलो अस्त जनेतुं भयभेरवं।।

वचनों को मुनकर नागराज बहुत प्रभावित हुआ। उसके हृदय में स्वविर के प्रति प्रगाट आस्था उत्पन्न हो गई। तब प्रशास के विषयोग्येश किया, जिसे मुनकर नागराज ने बाँड धर्म की स्वीहत कर किया। उसके साथ ही चीरानी हजार अन्य नागों ने भी बीड धर्म की रीक्षा प्रहण की।

स्पविष्य मन्यन्तिक ने काश्मीर और गान्यार में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये वो कार्य किया, उसके मान्यत्व में महावकों का यह विवरण काल्यिक वार्तो से परिपूर्ण होते हुए मीं महत्त्व का है। हमें बात है, कि अशोक में पूर्व काश्मीर मौथे माञ्चाण्य के अत्यर्गत नहीं था, यद्यिष अशोक ने गान्यार का उल्लेख अपने "पार्विषय के अन्यर्गत रूप से किया है। आरवाल नामक जिम नाम को काश्मीर के राजा के रूप में महावसों में लिखा गया है, वह अशोक में पूर्व के काश्मीर के शामक को मुचित कर नकता है। भारत के प्राचीन माहित्य में नामों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। इनसे प्राय एक ऐसी जाति का बोध होता है, जो आयों में पूर्व इस देश में निवास करती थी. और विज्ञकी सम्यान और समझित आयों में बहुत मिन्न थी। यह असम्यव नहीं है, कि पहले काश्मीर में मी नाम जाति का निवास हो, और दिमालक के अन्य पार्वत्य प्रदेशों में मान्यवं और ब्रक्त आदि जातियों का। ये वहीं के मूल निवासियों को ही सूचित करते हैं। महावसों को कथा से एक मुदुरवर्ती देश के इतिहास की एक ऐसी घटना की स्पृति वहुत अस्पट रूप से मुश्वित है, विज्ञका मन्यन्य वहीं के मूल निवासियों का मारत के वसे और मस्वति के प्रमाव से अने के साथ है।

या गुग्त्साग के यात्रा विवरण में भी काश्मीर में बाँद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय स्थिय सध्यात्मिक (मज्जात्मक) को हो दिया नया है। वहाँ जिल्ला है—एक समय था. अविक यह देश (काश्मीर) नावों को झील के समान था। प्राचीन समय में जब समवान बुद्ध उदान देश में गुक्त वानव को परान्त कर आकाण-मार्ग में मध्यदेश (पारत) को वापम लीट रहे थे, तब इस देश (काश्मीर) के ठीक ऊपर आने पर उन्होंने अपने घिष्य आनत्म को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा—मेरे निर्वाण के परचात् अर्थन ध्रिप्य आनत्म को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा—मेरे निर्वाण के परचात् अर्थन ध्रिप्य आनत्म को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा—मेरे निर्वाण के परचात् अर्थन ध्रिप्य आनत्म को पत्न कर इस प्रकार कहा—मेरे निर्वाण के परचात् अर्थन ध्रिप्य अर्थन इस प्रकार करात्र स्थापित करेगा, यहाँ के निर्वामियों को सम्ब वनावेषा और अपने प्रकार वहां वहुँ के शासन का विस्तार करेगा। प्रचालिक द्वारा बुद्ध की इस मियप्याणों को सिम प्रकार पूरा किया गया, ह्या एनसा ने उत्तर पर को अर्थन को स्थापन को अर्थन प्रकार प्रचार के स्थापन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन के स्थापन के स्थापन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन का स्थापन का स्थापन अर्थन अर्यन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अ

सचे' पित्वंमीह सब्बं ससमुद्दं सपब्बत । उक्किपित्वा महानाग विषेय्यासि ममोपरि ॥ नेव ने सक्कुणेट्यासि जनेतुं भयभेरव ।

अञ्जबत्यु तवे' वस्स विघातो उरगाविष ॥' महाबंसो १२।१६-१८

<sup>9.</sup> Beal Buddhist Records of the Western World Vol. I pp 149-150

राज्य स्थापित किया। उसके प्रयत्न से कास्मीर में ५०० सथारामों की भी स्थापना हुई। ह्यूएत्साम के अनुसार अहूँत मध्यान्तिक का समय बुढ के निर्वाण के ५०साल बाद था। बहु अथोक का समकारोन नहीं था। जहूँ। तक बयों और तिषियों का सम्बन्ध है, सारत की प्राचीन अनुश्रुति में अनेक स्थानों पर बिरोब पांदे जाते हूँ। परवहीं केक रहतनी बात स्थान देने योग्य है, कि महाबसों और चीनो अनुश्रुति—दोनों में काश्मीर के क्षेत्र में बद्धि पर्म के प्रवार का श्रेय स्थादिर (उहूँत) मज्यन्तिक (मध्यान्तिक) को ही दिया गया है।

तिब्बती अनुश्रुति के अनुमार भी कास्मीर में बौद्ध वर्ष का प्रवार स्विधिर मध्यान्तिक (सम्बद्धिक विद्या पद्मा था। वीनी अनुश्रुति और तिब्बती अनुश्रुति से मुख्य में देव हैं, कि निब्बती अनुश्रुति में प्रधान के वाजा प्रवादिक का समय बृद्ध के निविचित्र के ती काल परचात् किया गया है के ति निचित्र के प्रमान साल बार। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी काल्भीर में पहले नागों का अधिकार था। 'काल्भीर के प्रवास्त नण्डल को नेता मध्यानिक था, इस विषय में चीनी, तिब्बती और मिहली—मव यद्ध अनुश्रुतियों एकमत हैं। इसमें यह समझा जा मकता है, कि इन मव के आधार में एक तर परिवृद्धानिक घटना की स्मृति विद्यामा है। हिम्मवन्न प्रदेश में प्रचार के लिये गये स्विदिशों के नाम भाञ्ची में प्राप्त धानुमंत्र्याओं में 'हेमबताचार्य' विद्यायण के माथ जन्नीकों उपलब्ध होना भी इन बौद कथाओं को सच्चना का परिचायक है। इन बातों को होटि में प्रमें हुए यह स्वीकार करना असयत नहीं होया, कि प्रहावसों के अन्य प्रवारक-प्रचल्य भी कित्यन ही गहीं हैं।

स्थविर मिन्द्रम हिम्मक्ल प्रदेश के किस क्षेत्र में धर्म-प्रचार के लिये गये थे. इस विषय में कोई निर्देश बांड पत्थों में उपलब्ध नहीं होता। पर नेपान से अव्यंक के सामन काल में बांड घर्म के प्रमेश हुआ, इस बात की पुष्टि अन्य नाथनों से मी होती है। नेपाल में अनेक ऐसे मिन्दर विषयान है, जिन्हें अयोक हारा निमित माना जाना है। विकस्ती अनुष्ट्रीक अनु-गार अयोक ने नेपाल की यात्रा भी की थी, और इस यात्रा में उसकी पुत्री वाहमती भी उसके साथ थी। चारमती का विवाह नेपाल के ही एक 'विशिव्य' देवपाल के साथ हुआ या। इसमें सन्देह नहीं, कि नेपाल के माथ राजा अयोक का पिरट सम्बन्ध था। इस प्रयाम से यह असम्मय नहीं है, कि स्थविर मिन्द्रम के नेन्द्र से यो प्रचारक हिस्मक्ल प्रदेश में बांड धर्म के प्रसार के लिये गये हों, वे या उनमें में बुछ नेपाल भी गये हो, और हिमाल्य की अन्यतम चाटी के इन देश में बांड धर्म का मुत्रपान इन प्रचारकां हारा ही हुआ हो। नेपाल की अन्यतम चाटी के इन देश में बांड धर्म का मुत्रपान इन प्रचारकां हारा ही हुआ हो। नेपाल की अनुभान के जनुमार बहां की पुरानी राजवानी पानन या स्थलन में तथा उसके बारों और अशोक ने बहन ने मुग्य वनवाये थे, जिनमें से पांच अव तक में

<sup>?.</sup> Rockhill: Life of Buddha pp 107-110

विद्यमान है। अशोक की पुत्री चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपत्तन नामक नगरी भी बसायी थी।

चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ई० प्र०मे कतिषय बौद्ध प्रचारक स्सिन् बशी सम्राट् शेहुआग के दरबार मे गये थे। इस अनुश्रति को विश्वसनीय नही माना जाता, क्योंकि इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय मिक्षुओं का सुदूरवर्ती चीन में जाना ऐति-हासिकों को सम्भव प्रतीत नहीं होता। पर भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग मे विद्यमान या । कौटलीय अर्थशास्त्रमे चीन पट्ट का उल्लेख हुआ है, और चाग-किएन के नेतृत्त्व मे जो दूत-मण्डल चीनी सम्राट् ने ताहिया मेजा था, उसकी रिपोर्ट मे न केवल शेन-तू (भारत) का उल्लेख है, अपिन उस व्यापार का भी जोकि दक्षिण-पश्चिमी चीन और भारत के बीच में विद्यमान था। इस दुतमण्डल का समय १३८-१२६ ई० पू० है। इसके समय तक चीन और भारत का ध्यापार भली माँति विकसित हो चका था। इस दशा में यह कल्पना करना असगत नहीं होगा. कि इन दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध तीसरी मदी ई०पू० मे भी विद्यमान रहा होगा। यदि २१७ ई०पू० मे भारतीयों को चीन का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन में भी व्यापार के लिये आया-जाया करते थे, तो क्या आञ्चर्य है कि कृष्ट बौद्ध मिक्ष भी इम काल मे चीन गये हो और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का मुत्रपात किया हो। अञ्चोक की मत्य २३२ ई०पू० मे हुई थी,और मोद्गलि-पुत्र तिष्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डल उससे कोई १४ वर्ष पुर्व (२४६ ई०पू० के लगभग) वेश-विदेश में भेजे गये थे । स्थविर मज्ज्ञिम के नेतृत्व में जो भिक्षु हिमवन्त प्रदेशों में प्रचार के लिये गये थे. उन्हीं में से कोई यदि समयान्तर में चीन भी पहुँच गये, तो इसमें आध्चर्यकी कोई बात नहीं है।

# (६) यवन देशों में प्रचार

भारत के परिचम में अनियोक आदि जिन शांच यवन राजाओं के राज्य थे. उनमें भी अबांक ने समे-विजय का उद्योग किया था। हन गय राज्यों में अन्त-महामात्र चिकि-स्ताज्य विधामगृह, कृष, प्याक आदि स्थापित कर जनता में भारत और उसके धर्म के जिज्ञे सम्मान का भाव उत्यक्त करने में तरपाये। इस बद्धा में अब स्थापन महानिक्षत अपने प्रचारक मण्डल के साथ बहाँ धर्म प्रचार के जिज्ञे सम्मान के जिज्ञे में दात के पित्र के निजय में दात विचार पाया। सहार्गिक्यत के कार्य का प्रचार महानिक्षत अपने पाया। सहार्गिक्यत के कार्य का विचार के तिल्य स्थापाय। सहार्गिक्यत के कार्य का विचार के तिल्य के कार्य कार्य का उपयेक्ष दिवा। विचार विचार के व्यव साथ के कल को प्राप्त किया। और

<sup>2.</sup> Nilakanta Sastri K A. A. Comprehensive History of India Vol.II p766

दम हजार ने प्रवच्या यहण की। 'इसमें सन्देह नहीं, कि जशोक के बाद इन गमन देशों में चिरकाल तक बीद वर्म का प्रचार रहा। अलबस्त्री ने लिखा है, कि 'पुराने नमयों में चुरासान, पश्चिम, ईराक, मोसल जोर सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बोद वर्म कं अनुमायों वे। '' अलबस्त्री का ममय दमवी नदीं में है। उसके समय में इन सब देशों में इम्लाम का प्रचार हो चुका बा, पर तब भी वह स्मृति नष्ट नहीं हुई थी कि विश्वत समय में ये मब देश बौद थे। अलोक के ममय में ये नमी प्रदेश यवनराज अनित्योक के साम्राज्य के अत्वर्गत वे। इन तब में जो बौद वर्म का प्रचार हुआ, उसका धीमणेश यदि अशोक के समय में स्थवित महार्शक्तत हारा किया गया हो, तो यह नवेषा सम्बद है।

अशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष पञ्चात जब पैलेस्टाइन मे महात्मा ईमा का प्रादर्भाव हुआ, तो पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में ईमीन और थेराबन नाम के विरक्त लोग रहते थे। . ये पैलेस्टाइन और ईजिप्ट मे पूर्व की ओर से आकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का भी कार्य किया करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बहुत प्रभाव पडा था, ओर ईसा स्वयम् भी उनके सत्सग मे रहा था। "सम्भवत , ये विश्वत साथ स्थविर महा-रिक्खत के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादर्भाव के समय मे इन विदेशी यवन-राज्यो में निवास करते हुए बद्ध के अप्टाज्जिन आर्य धर्म का प्रचार करने में ब्यापत रहा करते थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के उत्कर्ष के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध क्षमें का सर्वथा लोप हो गया। पर यह सुनिश्चित रूप में कहा जा सकता है कि ईसाई और मसलिम भर्मों के प्रमार से पूर्व पञ्चिमी एशिया में सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। बाद में शैव और वैष्णव प्रचारक भी बौद्ध स्थविरो और भिक्षओं का अनुसरण कर इस यथन देशों में गये. और बहो उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया। अनेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यमान है. जिनमें पाञ्चात्य समार से भारतीय वर्मों की मत्ता मिद्ध होती है। सीसतान के प्रदेश में हेलमन्द के समीप एक बौद्ध विहार के भग्नावशेष इस बात के स्पष्ट प्रमाण है, कि कभी र्डरान (पश्चिया) में बौद्ध धर्म का प्रचार रह चुका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय का पश्चिमी जगत में तीसरी सदी मे प्रसार हुआ था। इस सम्प्रदाय पर बोद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'मणि को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म-ग्रन्थ एक बीद 'मत्त' के रूप मे लिखा गया था। इस घमंग्रन्थ में बद्ध और बोबिसत्त्व का भी उल्लेख है। मनीचियन सम्प्रदाय पर बोद्ध बर्मका इतना अधिक प्रभाव भी इसी

पाणसतसहस्सानि सहस्सानि च सत्तति । जन्मकलं पापुणिसु, बस सहस्सानि पञ्चक् ॥' महाबंसो १२।१९-४०

१. 'गरबान योन विसयं सो महारक्सितो इसि ।

कालकाराममुत्तन्तं कथेति जनमञ्ज्ञगो।।

<sup>2.</sup> Sachan : Alberuni's India p, 21

<sup>3.</sup> Bharatiya Vidya Bhawan · The Age of Imperial Unity pp 629-631

तथ्य को मूचिन करता है, कि तीसरी सदी तक पश्चिमी एशिया और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बीढ़ यर्ष का बहुत प्रचार था। यवन-देशों केलेत्र में बीढ़ यर्भ का जो इतना अधिक प्रसार हुता, उसका मूचपात अशोक के ममय में स्थविर महारविशत और उसके माथियाँ हारा ही किया गया था।

## (७) सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्मका प्रचार

बवाल की लाड़ी के पूर्व में रियत प्रदेशों को प्राचीन समय में प्राय 'सुवर्णमूमि' कहा जाता था। देखिणी बरमा का प्राचीन नाम मुक्जेमूमि बा, यह इसी अध्याय में करर लिला जा चुना है। पर यह सज्ञा केवल दक्षिणी बरमा तक हो सीमित नहीं थी। प्राचीन मारतीम माजिय में ऐसे निदेश विद्याम है, जिनसे मन्त्राय प्रायद्वीय और उससे पर के दिखण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों को भी मुवर्ण-मूमि कहा जाना मूचित होता है। जातक कथाओं के अनुसार चम्मा के व्यापारी जलमाणे द्वारा मुख्येमुंस से व्यापार के लिस आया-दाया करते थे। हम प्रदेशों की सुवर्ण मूमि मजा हस कारण थी, क्योंकि वहाँ के व्यापार डारा व्यापारी लीग प्रमुल मुक्यं कमा सकने में मार्थ हुआ करते थे।

महास्तर्भ के अनुसार स्थविर उत्तर आंत्र सांख मुख्यं सूत्रि से धर्मप्रचार के लिये गर्थ थे। उस समय बहाँ के राजकुल की यह दशा थी कि उसी ही कोई कुमार उत्तरज होता, एक राष्ट्रसी उसे ब्ला आती। जिस समय ये स्थविर मुख्यं मुम्ल पृष्टे तु तभी बहाँ की रानी ने एक पृत्र को जन्म दिया। लोगों ने समझा कि ये स्थविर राक्षसी के सहायक है, अत वे उन्हें घर कर सारने के लिये तत्तरहों गये। स्थविरों ने उनके अभिम्राय को समझ जिया, और इस प्रकार कहा—"इम तो शील से युक्त अमण हूं, राक्षसी के सहायक नहीं है।" उसी समय राजसी अपने सब साथियों के साथ समुद्र से निकली, और उसे देव कर सब कोई समय ति होकर हाहाकार करते लगे। पर स्थविरों ने अपने अलैकिक प्रमाब से राज-कुमार का सबल करने बाले राक्षसों को बन्न से कर लिया। इस प्रकार नर्थे अभय की स्थापना कर इत स्थविरों ने वहां एकब लोगों को 'यहाबालसुत' का उपदेश दिया। स्थविरों की शवित तथा उपदेश से प्रमावित होकर बहुत से लोगों ने बोड धर्म की दीक्षा यहण कर ली। एक हजार पांच सी पुत्रमां और इतने ही रिजयों ने प्रशु बत लेकर सब में प्रवेश किया। वर्शों क मुक्ये सूत्र के राजकुमार का बीवन सीण और उत्तर के प्रयत्न से व्या था, अन वह और उनके बाद के सब स्थान

मम्मवन , महाबसो के इस विवरण में आलकारिक रूप से यह मुजित किया गया है कि रोगरूपी राक्षसो के आक्रमणों के कारण सुवर्णमूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता था।स्थविर मोण और उत्तर धर्माचार्य होने के माथ-साथ कुशल विकित्सक भी

१. महावंसी १२।४४-५४

थे। जब वे मुवर्णभूमि पहुँचे, तो रोगस्थी राक्षमो ते बही के राजकुमार पर फिर आक्रमण किया, पर इन बार इन विकित्सक स्थितिरों के प्रयत्न ते राजकुमार की जान बच गई, जिसके परिणास्तक्ष्म मुवर्णभूमि के निवासियों को बोद्यभूमें पर बहुत अद्याह गई। यहाँ यह कियने को आवस्यकतानहीं है, कि वरमा, मन्त्राया, विवास, सुमाश आदि दिक्षणपूर्वी एशिया के प्रायः सभी देशों में बोद्धयर्भ का प्रचार रहा है। इस क्षेत्र के अनेक देगों में तो अवनक की बोद्धयर्भ की ही प्रधानता है। इनमें बौद्धयर्भ का जो प्रचार हुआ, उसका श्रीगणेश राजा अशोक के शाननकाल में स्वाबन मोण और उत्तर के नेतृन्व में हुआ या। महासंबों की अन्त्रयनि का यही अभिप्राय है।

अशोक के समय में स्विवर मोइमिल्युव तित्य के आयोजन के अनुसार बीड पर्म का देश-विवेश में प्रभार करते के लिये जो महान प्रयन्त हुआ, उसका केवल मारत के दितिहास में ही नहीं, अपितु मंसार के इतिहास में भी बहुत महत्त्व है। बीड स्थित रम काल में जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे 'बुढ के शासन का प्रमार' कहते थे। निस्तान्देल, (बुढ के शासन का प्रमार कहते थे। निस्तान्देल, (बुढ के शासन का प्रमार का प्रमार करते में वे मगथ के सम्राटों से बहुत आग वट गये। इत स्थितिरों ने मागय माम्राट्य की अपेका बहुत अधिक बड़ा एक गिना वर्ष-माम्राट्य को अपेका बहुत अधिक बड़ा कि स्थित रहा। दो हजार साथ की प्रमार ने अधिक मन्त्र भी का तिक ही नहीं। अधितु महस्त्राच्या तक स्थित रहा। दो हजार साथ की अधिक सम्प्रच बीत जाने पर मी यह साम्राट्य आशिक स्थ में अब तक सी निवासात है।

विविध प्रचारक-मण्डलों के देश-विदेश में बीढ़ धर्म का प्रसार करने के कार्य का विवरण देकर प्रात्तमां ने लिला है, कि इन स्वविरों ने अभून से सी बढ़ कर आनन्द-मुख का परित्याग कर मुदुरवर्षी प्रदेशों में मटकने हुए संसार के हिन का नाथन किया था। 'निस्सन्देह, ये स्वविर थन्य हैं।

महोदयस्सापि जिनस्य कड्डनं विहाय पत्तं अमतंमुलिम्य ते ।
 करिमु लोकस्स हितं तींह तींह भवेय्य को लोकहिते पमादवा ॥' महावंसी १२।५५

#### बीसवाँ अध्याय

# अशोककालीन शासन-ज्यवस्था श्रोर सामाजिक जीवन

# (१) शासन की रूपरेखा

की-टालीय अर्थवास्त्र के आवार पर सीर्थयुम की शावन-व्यवस्था का विवाद हुए से विवेचन किया जा चुका है। अयांक के सानत-काल में मीर्थ साम्राज्य की शानन-यदिन का भरा स्वच्य का हा सिक्य में मार्थ साहित्य और देवानाप्रिय प्रियस्था रंग मार्थ कि हिंद लिपयों से अनेक सहन्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। कोटलीय अर्थवास्त्र उम गुम की कृति है, अर्थिक मारल में बहुत-से छोटं-चंड नवपदों की सता थी। उन में में कुछ जनपर राज-तत्त्र वे और कुछ नयाज्य । याजनत्र राज्यों में कृतियय ऐसे भी थे, जो नयातों या सर्थों के रूप से साहित्य थे। अपय के विजियों हो राज्य से सब जनपदों को जीत कर अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण में तत्त्वर थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में बहुत कुछ नफलता प्राप्त भी हों गई थी। अपय के राज्यांकों इन जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रना को कायम रखा था और कोटल्य द्वारा प्रतिचारित हस नीति का अनुसरण किया था कि इनके चरित्र और व्यवहार को न केवल अखुला रखा आर्, असितु उनके अनुक्य ही राजा अपने चरित्र और व्यवहार को न केवल अखुला रखा आर्, असितु उनके अनुक्य ही राजा अपने चरित्र और व्यवहार को न केवल अखुला रखा आर्, असितु उनके अनुक्य ही राजा अपने चरित्र और व्यवहार का निकरण करे। यही कारण है कि कोटलीय अर्थवास्त्र में ऐसे जनपदों की शामन-पद्धित को विवाद रुप से प्रतिचादन है, जो सामय साम्राज्य के अन्यदित होते हुए भी विद्यान के जो भागव या प्राप्त के केन्द्रीय संगठन और सावतन पर स्वकाष्ट शालते हैं।

जब राजा अयोक पाटिलपुत्र के सिहासन पर आरूढ़ हुआ, तो मांयों के शासन को स्थापित हुए आंधी नदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। सुदूर दक्षिण के कतिपय प्रदेशों के अनिरिक्त सेथ सम्पूर्ण सारत तब सीयों के शासन में आ गया था, और चट्टगुप्त तथा बिन्हुतार जैसे प्रताप राजाओं ने अपने हस विश्वाल साझाज्य पर अवाधित और सुख्य-बिन्धित कर में शासन किया था। इस दक्षा में बहा सर्वेश स्वाभाविक था, कि पुराने सब जनपदी पर पाटिलपुत्र का शासन अधिक-अधिक सुदूब होता जाए और केन्द्रीय सरकार की शिनि निरन्सर दक्षती जाए।

यद्यपि सम्पूर्ण भीयं साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बी, पर पहिचम से काम्बोज-गान्वार, पूर्व से वग और कनिज्ज तथा दक्षिण से आन्ध्र तक विस्तीणं सागव साम्राज्य का शासन पाटलिपुत्र से सुचार रूप से कर सकना सम्मब नहीं था। अत. शासन की सुविधा

की दृष्टि से मौयों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को पाँच मागो, चक्रो या प्रान्तो से विसन्त किया गया था. जिनकी राजवानियाँ कमश. पाटलिपुत्र, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और मुबर्णगिरि थी। अशोक ने अपनी धर्मलिपियों से अपने अधीन राज्य को 'विजित' कहा है।' एक स्थान पर इसे 'राज विषय' की भी सजादी गई है। अशोक का यह विजित या राज-विषय जिन पाँच मागो से विसक्त था. वे निम्नलिखित थे---(१) उत्तरापथ--जिसमे कम्बोज, गान्धार, काव्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और बाहीक (पंजाव) के प्रदेश अन्तर्गत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमे गजरात, काठिया-बाट से लगाकर राजस्थान, मालबा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (३) दक्षिणापथ-विन्ध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण के सब प्रदेश इस चक्र के अन्तर्गत थे, और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (४) कलि छू-राजा अशोक ने कलि जू को जीतकर उसे एक पथक चक्र या प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिसकी राजधानी तोसली नगरी थी। (५) मध्यदेश-इसमे वर्तमान समय के बिहार, उत्तर-प्रदेश, बगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन चको (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शासन करने के लिये प्राय राजकल के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्रो की महायता से अपने-अपने चक्र का शासन किया करने थे। अशोक राजा बनने से पूर्व तक्षशिला और उज्जैनी में कुमार के रूप में शामन कर बका था। कुनाल भी अशोक के समय में नक्षशिला का 'कुमार' रहा था। मध्य देश का शासन सीचा राजा की अधीनता में था। अशोककी धर्मलिपियों में उज्जैनी, तक्षशिला और तोसली के 'क्रमारो' का उल्लेख आया है। चौली की शिला पर उत्कीर्ण प्रथम अनिरिक्त लेख से अझोक ने ग्रह आहेडा लिखबाया है, कि उज्जैनी में भी कुमार इसी प्रयोजन से ऐसे वर्ग को दौरे पर भेजेंगे, जो तीन वर्ष से अधिक समय नहीं बीतने देंगे। इसी प्रकार से तक्षणिला में भी। इस धर्मलिपि मे अशोक ने अपने महाभात्रों को धर्म धावण के प्रयोजन से दौरे पर जाने के लिये आहेत हिया है। उज्जैनी और तक्षशिला में नियक्त अपने 'कुमारों' (प्रान्तीय जामको या राज्यपालों) के लिये भी उसका यही आदेश है कि वे भी अपने अधीनवर्ती महासात्रों को धर्मश्रावण के लिये और पर सेजते रहे. और उनके दौरों में तीन माल में अधिक का समय न बीतने पाए, अथान तीन माल से कम अन्तर पर ही वे दौरे के लिये जाने रहे। इस धर्मलिपि से यह सर्वधा

२. 'इह राजविषयेतु...' बतुर्वश शिलालेख (गिरनार)—तेरहवाँ लेख।

 <sup>&#</sup>x27;उजेनिते पि च कुमाले एताए व अठाए निकामियस हेटिससेव वर्ग तो च अतिकास-यिसित तिनि वसानि हेमेव तक्तिसलाते पि।" बौकी-अतिरिक्त प्रथम लेख ।

के अन्तर्गत अनेक छोटे शासनकेन्द्र या मड़क भी थे, जिनमे कुमार के अभीन महामात्र शामन करते थे। उदाहरणाथं तीमको के अभीन मसापा में, पाटिलपुत्र के अभीन कीशाम्बी मं और मुवर्णागरि के अभीन डीमल (खुषिल) में महामात्र नियुक्त थे। गाजा की ओर में जो आदेज प्रवादित किये जाते थे, वे प्रान्तीय शासक कुमारी या आर्यपुत्र के नाम ही होते थे, और उन्हीं द्वारा इन आदेशों को अभीनस्थ महामात्रों के पास में जा जाता बा यहां प्रवर्णागरि के आर्यपुत्र द्वारा में ने स्वाद्या के नाम अशीक ने जो ओरेश में से मुवर्णागरि के आर्यपुत्र द्वारा में ने स्वाद्या कि नाम अशीक ने अपने नोदंश को इम प्रकार उन्हीं जो त्या है—'युक्तांगिरि में आर्यपुत्र और महामात्रों के वचन (आदेश) से इसिल के महामात्रों में आरोध्य कहा जाए (कुशल स्वास्थ्य पूछा जाए)। देवानाप्तिय की यह आजा है।'' आगे अशीक ने अपने आदेश का उन्हेल किया है। सही अपने देने सीय बात यह है कि इसिल के महामात्रों के अशीक द्वारा आहे।

 <sup>&#</sup>x27;वेबानं पियस बबनेन तोसिल्यं कुमाले महामाता च वतिबय।' बौली—अतिरिक्त दितीय लेखः।

मुबर्णिगरीते अवपुतस महामाताणं च वचनेन इसिलसि महामाता आरोगियं वत-विया। ब्राह्मिरि-लय् शिलालेख ।

३. बह्मगिरि लघु शिलालेखा ।

के महामात्यों को तोसकी के कुमार की मार्फत आजा नहीं दी गई थी। जीगढ़ की जिला पर जो दों अतिरिक्त लेख जलीज हैं, और जो योगी-खिला के अतिरिक्त लेखों के सदृश हैं, समापा के महामात्यों और नगर-व्यावहारिकों को सोये आजत किये गये हैं। समापा नगरी के लिक्न के अन्तर्यन थी, और इस प्रदेश को अवांक डाएर ही मीर्य विजित से सम्मिलित किया गया था। ये लेख सी नये जीते हुए कलिज्न के लिया विशेष एक से लिखावाये गये थे। सम्मवत , इसी कारण ममापा (जो कलिज्न के दिलावर्गी प्रदेश में स्थित था) के महामायों का विशेष महत्व था, और उद्योक ने अपने आदेश उन्हें सीये ही आजत्त कराये थे, तीतली के कुमार द्वारा नहीं। को जास्यी नगरी मध्यदेश में थी, जिमका लानन पाटलिजुन से नज्जालित होता था, अन बहुर्ग के महामायों को सन्योगन करके जो आदेश प्रशोक डाटा प्रयान के प्रस्तर-सन्तम पर उन्होंणे कराया गया था, वह भी सीया बहुर्ग के महामात्रों के नाम पर ही है। चको या प्रान्तों के लामन के लिये कुमारों की सहायनार्थ जो महामात्र ने चक्कों के सासकों के नाम जो आजाएँ प्रचारित की, वे देवल कुमार या आदेषुन के नाम में न होंकर हमार (या आयेपुत्र) और महामात्रों नोने के नाम पर थी।

सासन की वृष्टि से राज्य के पाँच प्रमुख चको या प्रान्ता की जिन अनेक मार्गा में निवस्त किया गया था, उनके मध्यम्य में भी कियाय निर्देश उनकीं के लेवी हाग उपल्या हैते हैं। ये विसान प्रदेश, आहार और विश्वय कहाते थे। प्रत्येक प्रमुख अनेक प्रदेशों में निवस्त या, और प्रत्येक प्रदेश अनेक प्रदेशों में निवस्त या, और प्रत्येक प्रदेश अनेक आहारों से। आहारों के उपविकास विषय' थे। ये विषय मम्मवत पुराने जनपदी के प्रतिविधि थे। विषय का मुख्य नगर 'कोट्ट' फहाता था। पुराने सारतीय अनुस्त के प्रतिविधि थे। विषय का मुख्य नगर 'कोट्ट' फहाता था। पुराने सारतीय अनुस्त कर्मा है। का करना निर्माण एक हुमें के रूप में हुआ करना वा। मेच को भागन करते हुए भी आधी सदी से अधिक बीत चुकी थी। इस दशा से यह सर्वेश्वय स्वामानिक था, कि पुराने जनपदी की विजय हुए अब वर्षाती स्वाम करता है। यह स्वाम स्वाम स्वाम करता है। मार्ग की साम करता है। प्रत्य अनित का स्वाम के एक छोट उपविधान के स्वाम के एक छोट अविधान के स्वाम के एक छोट अविधान के स्वाम के हुं से ही, असे अशाक के उनकीं मित्री जामन के एक छोट आविधान के स्वाम के स्वाम

 <sup>&#</sup>x27;देवानं पिये हेवं आहा समापायं महामाता नगलवियोहलक हेवं बतियया।' जोगढ़, प्रथम अतिरिक्त लेख।

२. 'देवानंपिये आनपयित कोसंबियं महामात'' कौशाम्बी स्तम्भ लेख ।





में इस शासन का अक्षरता: पालन कराने के लिये में जिये। "यह लेख स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करता है, कि राज्य के कतिपय उपविभाग कोट और विषय के रूप मे थे। ये कोड़ और विषय पूराने पूर और जनपद को ही सुचित करते है, यह मरोसे के साथ कहा जा सकता है। कोट और विषय की अपेक्षा अधिक बड़ा शासन का विभाग 'आहार' था, अशोक द्वारा महामात्यो को जिनमे अपने शासन (राजकीय आदेश)का अक्षरशः पालन कराने की आज्ञा प्रदान की गई है। आहार से बड़ा झासन का विमाग 'प्रदेश' था, जिसके शासक को 'प्रादेशिक' कहते थे। कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रो और राजकर्मचारियों को धर्मानशासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है. वे 'रज्जुक', 'प्रादेशिक' और 'युक्त' है। वतुर्दश शिलालेख की अन्य प्रतियों में भी इन राजकर्मचारियों का इसी प्रसम में उल्लेख किया गया है। निस्सन्देह, प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सजा थी, जो कुमार या आर्यपुत्र की अधीनता में अपने प्रदेश के शासन का सचालन करना था। सम्भवत , बाद के काल मे प्रादेशिक को ही 'राष्टिय' कहा जाने लगा था। गिरनार मे उपलब्ध शक-क्षत्रप रुद्रदामन के लेख से मुचित होता है, कि चन्द्रगुप्त मीर्य के समय मे मुराष्ट् (काठियावाड) का प्रदेश राष्ट्रिय पृथ्यगप्त द्वारा शासित था और अगोक के समय में यवन तशाष्प द्वारा। रुद्रदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सदर्शन भील की मरम्मत के सम्बन्ध में किया है। निस्सन्देह, सुराब्ट (काठियावाड) मौगों के शासन में राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक पथक प्रादेशिक या राप्टिय की नियक्ति की जाती थी। गप्त साम्राज्य के शासन में राप्टिय सज्जा के राज-पदाधिकारी राष्ट्रो या प्रान्तां का शासन करते थे. और उनके अधीन 'विषयो' का शासन विषयपतियो द्वारा किया जाता था । मौर्यो के शासनकाल से. सम्मवत . राष्ट्रिय या राष्ट्रिक और विध्यपति सङ्गाओं का प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि एर्रगृडि के लघ शिलालेख में 'राप्टिक' का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत होती है। रहदामन ने जो सराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की मज्ञाओं को देप्टि में रख कर ही लिखा गया है। अशोक के समय में इन शासकों की सज्ञा प्रादेशिक औरयक्त ही थी।

कतिएय विद्वानों ने अशंक के विलालेखों के प्रादेशिक को कौटनीय अर्थशास्त्र के प्रदेश के साथ मिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगृत्व मोर्थ के समय के प्रदेश को हो जवांक के समय मे प्रदेशिक कहा जाने लगा था। पर यह सही प्रतीत नहीं होता, क्यों कि प्रदेश करन धोषन नायालयों के न्यायाधीशों की संज्ञा थी, यद्यपि उन्हें शासन-सम्बन्धी कतिया अधिकार सी प्रान्त थी। प्रतिकास के जितिस्कित इन दोनों को एक

१. सारनाथ स्तम्भलेख ।

२. चतुर्वंश शिलालेश—तीसरा लेखा।

समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। बस्तुत, जशोक के समय तक मागय साम्राज्य का सासन सुनंगिटत और मुख्यवस्थित रूप बारण कर चुका था, और उसके सुशासन के लिए अनेक ऐसे महासार्त्यों या राजपदाधिकारियों की नियुन्ति की जाने लगी थी, जिनका कोटलीय अर्थशाहन में उल्लेख नहीं निलता है। सम्मवतः, प्रावेशिक भी इसी प्रकार का पदाधिकारी था।

ग्रह कल्पना करना भी असंगत नहीं होगा, कि अशोक के समय तक पौर जानपद सभाओ के महत्त्व में बहत कमी आ गई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन में इन सस्थाओं का क्या महत्त्व था. इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा नका है। पर अज्ञोक की धर्मेलिपियों मे इन का उल्लेख नहीं मिलता। अज्ञोक धर्मश्रावण और धर्मान-शासन के लिये बहुत उत्सुक था, इसके लिये उसने बहुत प्रकम (पराक्रम) भी किया। अपने कुमारों और महामात्रों को भी उसने प्रेरित किया कि वे भी उसी के समान धर्म-विजय के कार्य में सहयोग देने के लिये प्रयत्नशील हो। यदि अशोक के समय में भी पराने जनपदों की पौर-जानपद सस्थाएँ सिक्रय होती, तो उसके लिये यह सर्वथा स्वामादिक तथा समिचित था. कि वह धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये इनका भी उपयोग करता। केवल एक ऐसा निर्देश अशोक की धर्म लिपियों में विद्यमान है. जिससे इन संस्थाओं की सत्ता सचित होती है। सारनाथ के स्तम्भलेख मे पाटलिएन के महामानो को सघ मे फट न पड़ने देने का जो आदेश दिया गया है, उसमे यह विधान किया गया है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि मिक्ससथ और मिक्षणीसथ में रखी जानी चाहिये, और एक प्रति-लिपि संसलन (ससरण) में सुरक्षित रहनी चाहिये। संसरण एक ऐसे स्थान को कहते थे. जहाँ लोगो का बहुधा आना-जाना रहा करता था या जहाँ लोग प्राय एक प्र हुआ करते थे। पर के लोग भीर समा में और जनपद के निवासी जानपद सभा में एक प्रहां करते थे. यह हमे जात है। अशोक के समय तक भी जनपदों की यह परिपाटी कायम रही होगी. यह मानना असंगत नही है। अतः अशोक ने जिन संसरणों में अपनी राजकीय आशा को मुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी, वे पुराने युग के सन्धागार भी हो सकते हैं, यह कल्पना सहज में की जा सकती है।

यद्यपि अशोक के समय तक मौथ साम्राज्यका केन्द्रीय शासन मजीमांति सुसंगठित हो चुका था, पर कतिगय प्रवेश ऐसे भी थे जो मौथों के 'विजित' के अन्तर्गत होते हुए भी अपनी पृषक् व स्वतन्त्र सता रखते थे। अशोक की एक धर्मेजिस में उन स्थानो का उल्लेख किया गया है, जहाँ धर्मविजय स्थापित को गई थी। ये दो प्रकार के हैं, सीमान्त देश और स्वकीय राजविषय (विजित) के अन्तर्गत क्षेत्र, जैसे यवन-कम्बोज, नामक-नाम-पंतित, मोज-पितानिक बोर वान्-मुकिन्द बारि। ये प्रदेश कहीं थे तोर हासिक जनपरी का ग्रहण किया जाना चाहिये-इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। यह स्वीकार करना होगा कि मौर्य साम्राज्य में इनकी विधिष्ट स्थिति वी और ये सम्मवत ऐसे राज्य थे जिन पर अफोक का सीधा धासन नहीं था।

### (२) राजा और उसकी परिषद्

मौर्यों के शासन मे राजा 'क्टस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शक्ति रखनेवाली कोई प्रतिनिधि सभाएँ भी उस काल मे विद्यमान नहीं थी। जो मन्त्रिपरिषद आदि संस्थाएँ मौयौं के केन्द्रीय शासन में थी, वे शासन-कार्य मे राजा की सहायता करने के लिये ही थी। राजा की शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था. तो वह प्रकृतिकोप (जनता के विद्रोह) के मय के रूप में या शास्त्र-मर्यादा के पालन की आवश्यकता के रूप में ही था। अशोक के उत्कीर्ण लेखों द्वारा राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं, जो उल्लेखनीय हैं। घौली और जौगढ़ में अशोक ने जो दो अतिरिक्त शिलालेख उत्कीणं कराये थे, उन दोनो का प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार हुआ है-- "जो कुछ भी मैं (उचित) देखता हॅ. उसी की मैं इच्छा करता हैं और उसी को मैं विविध उपायो द्वारा सम्पादित करता हैं। और मेरा मध्य उपाय यह है कि आप लोगो हारा अपने प्रयोजन को अनुवासित कराऊँ।'' अशोक ने यह तोमली के कुमार और महामात्रो तथा समापा के महामात्रों को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात अशोक ने अपनी जिस इच्छा की कियान्वित कराने के लिये इन राजपदाधिकारियों को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित ओर मुख के सम्बन्ध मे है। पर इस धर्म लिपि मे अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है--मैं जो कुछ भी उचित देखता हूँ या समचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और उसे ही विविध उपायो द्वारा सम्पादित करता है। जिन विभिन्न उपायो द्वारा अशोक अपनी इच्छा को पुणं करता था. उनमे प्रधान उपाय अपने महामात्रोद्वारा अपने आदेशो का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब प्रकार के उपायों से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति में हो। यह बात दूसरी है, कि अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी. और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। पर इस धर्म लिपि से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक की मनोवत्ति एक स्वेच्छाचारी राजा की थी, जो उस यग के एक विशाल साम्राज्य के एकाधिपति के लिये सर्वथा स्वामा-विक शी।

 <sup>&#</sup>x27;अं किछ बलामि हक त' इच्छामि । कित कंमन पटिपादयेहं बुवालते च आलभेहं एस च मोस्पमत बुवाल एतिस अठिस अं तुकेसु अनुसाव।'' वौली, प्रथम अतिरिक्त लेख

स्वेच्छाचारी होते हए भी अशोक एक दयाल और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को अपनी सन्तान की तरह मानता था। इस माव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है---"सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्तान) है। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये यह चाहता हैं कि वे सब हित और सुख--ऐहलौकिक और पारलौकिक--प्राप्त करे, उसी प्रकार मैं सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ।" एक अन्य धर्मलिपि मे अशोक ने अपने माव को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगट किया है-- "उनको (मनुष्यो को) यह आव्वासन देना चाहिये. जिससे कि वे जान जाएँ कि "देवानाप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। जैसे देवानाप्रिय अपने प्रति अनकम्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) वैसे ही हमारे ऊपर भी अनुकम्पा करता है (वैसा ही हमारे लिये भी चाहता है)। जैसी देवानाप्रिय की अपनी सन्तान है, वैसे ही हम भी है।" निस्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनता का सन्तान के समान पालन करे, उसके हित सख और कल्याण का साधन करे और इहलोक तथा परलोक दोनों में उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध में यह विचार भारत की राजनीतिक परम्परा मे एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य मे राजा को 'महासम्मत' कहा गया है\*, क्योंकि वह जनता की सम्मति या सहमति में राजा के पद को प्राप्त करता है। राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पिता ओर पुत्र के सम्बन्ध के सदस प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र में भी नहीं पाया जाता। कीटल्य क अनसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का भी हिन है, जो राजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित नहीं है, अपित प्रजा को जो प्रिय हो उसे करने में ही राजा का हित है। पर अजोक जिसे उचित समझना था, उसी की वह इच्छा करना था और उसी को कियान्तित करना वह पत्रा के लिये दिनकर मानता था। उसकी यह नीति कौटल्य और अन्य राजशास्त्र प्रणेताओं की नीति के अनरूप नहीं थीं। हिमाल्य से समद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्ण मागध साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अशोक मे यदि यह प्रवृत्ति प्रादुर्भृत हो जाए कि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी अशोक कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्थीकार करता था, कि यदि राजा उत्थानशील हो तो सेवक (राजकमँचारी) भी उत्थानशील

 <sup>&#</sup>x27;सबे मृनिसे पजा ममा अया पजाये इछामि हक किति सबेन हितसुखेन हिदलोकिक-पाललोकिकेन यूबेजूति तथा मृनिसेसु पि इछामि।' थौली, प्रथम अतिरिक्त लेख २. 'अय पिता तथा देवान पिये अकाक अथा च अतानं हेवं देवानंपिये अनुकंपति

अर्फे अथा च पजा हेवं मधे देवानंपियस।' घौली--द्वितीय अतिरिक्त लेख।

<sup>3.</sup> Rhys Davids and Carpenter: Digha Nikaya III pp 92-93

४. 'प्रजा मुखे मुखं राजः प्रजानां च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राजः प्रजानां तु प्रियं हितम् ।' कौ. अर्थः १।१९

हो जाते हैं. और यदि राजा प्रमादी हो तो सेवक भी प्रमादी हो जाते हैं। इसी कारण उसने जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पूरा-पूरा पराकम (उद्योग) किया. और अपने राजकर्मचारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी धर्म लिपियो मे अशोक ने बार-बार अपने पराक्रम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह उद्योग उसने अपनी घर्मविजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक यह भी समझता था, कि उसके राजकमंचारियो को भी निर्दोष तथा उद्यमी होना चाहिये। अपने महामात्रों से वह जिन गुणों की अपेक्षा रखता था, उन्हें उसने इस प्रकार प्रगट किया है--- "आपको (महामात्रो को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्या इच्छा कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनुसरण करे। किन्तु इन बातो से सफलता प्राप्त नहीं होती है, ईच्या, आशलोप (मानसिक सतुलन का शीघ्र लोप हो जाना), निष्ठुरता, त्वरा (जल्दबाजी), अनावित्त (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लमच (प्रमाद)। अत. आपको इच्छा करनी चाहिये कि ऐसे दोष आप मे न हो। इन सब (दोषो) के मूल मे होते हैं. आ श-लोप और त्वरा। जो निरन्तर क्लान्त होते रहते हैं, वे न उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते है, और न उद्योग ही कर सकते हैं। किन्तु आप को चलना है, आगे बढ़ना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है।" अशोक की यह उक्ति महामात्रों व अन्य राजकर्मचारियों के लिये कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह मर्वथा स्पप्ट है। वस्तृत , अशोक यह अनुभव करता था कि उसकी नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्मचारी भी उसी के समान उत्थानशील, प्रमाद से विहीन, विवेकी और दयाल हो। निष्ठरता, जल्दबाजी, क्रोध आदि दुर्गण उनमे न हो, और वे मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यो का पालन करे।

अवोक राज्यकार्य में कितनी दत्तवित्तता के साथ कार्य करता बा, इस सम्बन्ध में भी कितपार निवेंश उसकी वर्ष लिपियों में विद्याना है। अपनी एक वर्ग लिपि में अशोक ने इस प्रकार लिखा है—"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। बहुत समय व्यतीत हो गया, मृत काल में सब समय अर्थक में (राज्य के आवश्यक कार्य) और प्रतिवेदना (राज्य-कार्यों की सुक्या) नहीं होती थी। अत मुझ द्वारा ऐसा किया गया। सब समय (बाहे) में मोजन करता होऊं, (बाहे) में अवरोधन (अन्त पुर) में होऊं, (बाहे) मार्गागर (धारनपुर) में होऊं, (बाहे) में क्या (शीवामार या पश्चाला) में होऊं, (बाहे) मी दिनीत (यान) में होऊं और (चाहे) में उज्ञान में होऊं, सर्वंत (राज्य में) स्थित (नियुक्त) प्रतिवेदक सुस्र जनता के कार्यों की सुक्ताएँ देते रहें।(में) सर्वंत्र जनता के कार्यों का सम्पादन करता हूँ।" अशोक की यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण और प्यान देने योग्य है।

१. 'राजानमत्तिष्ठमानमनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः। प्रमाद्यन्मनु प्रमाद्यन्ति ।' कौ. अर्थ. १।१६

२. चतुर्दश शिलालेख-धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख ।

चतुर्दश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी)—छठा लेख ।

इसमें उसने जनता के कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध मे अपनी तत्परता प्रदर्शित की है। इस धर्मलिपि में आये कतिपय शब्दों के अभिप्राय के विषय में विदानों में मतभेद है। धर्मालिप के 'वच' शब्द का संस्कृत रूपान्तर वर्चस या वज हो सकता है। वर्चस का अर्थ गोबर या परीच है. जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को बच से शौचालय अभिप्रेत था। पर यदि वच को वज का समकक्ष माना जाए. तो उसका अभिप्राय गौशाला या पशकाला ही होगा। विनीत का अर्थ है, लाया गया। इस से अशोक को लाने-ले जाने वाले यान ही अभिप्रेत थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा की जो दिनचर्या दी गई है. उसमे सोने के लिये केवल चार घण्टे के लगमग समय रखा गया है, और भोजन, स्नान, नित्य-कर्म आदि के लिये केवल तीन घण्टे । आमोद-प्रमोद के लिये केवल हेत घण्टा निकाला गया है. आवश्यकता पहने पर यश्चपि उसमें भी राजकीय विषयो पर विचार-विमर्ध करता उसके लिये अनिवार्य है। शेष सब समय (चौबीस घण्टो मे से चौदह घण्टे से भी अधिक) राजा को राजकीय कार्यों मे ही लगाने हैं। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कार्यार्थी उससे मिलना चाहे उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े। जो राजा अपना कार्य दूसरो पर छोड देना है और स्वय कार्य के लिये तत्पर नहीं रहता, उसके कार्य और अकार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्यियक (तुरन्त करणीय) हो, उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाए। उनपर विचार और निर्णय को स्थगित कर देने का यह परिणाम होगा कि बाद में वे कष्टसाध्य या असाध्य हो जायेगे।

इसमें सन्देह नहीं कि अशोक राजकीय कर्तव्यों के पालन में अत्यन्त जागरूक या। जिन्हें अशोक ने 'प्रतिबेदक' कहा है, वे ही कीटलीय अर्थसास्त्र में सत्री, गूजगुरूप और चार कहें पाये हैं। हमें झात है कि चन्द्रमून मीर्थ के झानन में गूजगुरूपों झा सहस्वपूर्ण स्थान था। असात्यां तक की शुचिता और अयुचिता की परस्य गुडगुरूपों झारा ठी जाती थी। मैगस्थनीज में भी जनता के एक ऐसे वर्ष का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध में सब जानकारी प्राप्त करता था। अशोक के झामन-काल में भी इस वर्ष का विशोध महस्य था।

कोटहीय अर्थशास्त्र में मन्त्रिपरिषद् के विषय में विश्वद रूप से विवेचन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-कार्य में राजा को परामर्थ दिया करते थे। अजोक की वर्मिलिपयों में मी परिषा या परिषद् का उल्लेख हुआ है—"जो कुछ मी मैं मौसिक रूप से आजा प्रदान करें, वह वाहे दान के सम्बन्ध में हो और वाहे कोई विक्राप्ति हो, अखवा यदि मैं कोई आरथिक (युरूत करणीय) कार्य महामत्यों को मौप दूं, और उनके बारे में परिषद् में कोई विवाद या पूर्वाच्वार के जिये कोई मस्ताव उठ खटा हो, तो उसकी सूचना मुझे अविलम्ब दी जानी चाहिए-सर्वज

१. कौटलीय अर्थशास्त्र १।१९

(वद स्थानों पर) और सब समयों में "" इस वर्मीलिप से स्पष्ट है, कि अहोक के समय में मी ऐसी पिरवर् या मन्त्रिपण्टिक की सत्ता की, जिस पर राजा हारा दिये गये आदेशों पर विवाद या विवाद किया जाता जा, और उन आदेशों के सम्बन्ध में सगरे या मतमेद मी उत्पन्न हो जाते थे। राजा परिवर्ष के इस विचार-विमये को बहुत महस्व देता या, और सम्मवतः उपकी उपेका कर सकता मी उसके न्यि सम्मव नहीं होता था। इस कारण अशोक ने प्रतिवेदकों को यह आदेश दिया था, कि यदि उसकी आहाशों के सम्यन्य में कोई विवाद परिवर्ष में उठ बता हो, तो उसकी मुक्ता उत्ते हुन्त वी आए। एक अन्य धर्मीलिपि मे परिवर्ष के सम्बन्ध में यह वाबय आया है— "परिवर्ष मी युक्तों को हेतु (कारण) और व्यवस्थत। अझरका अब्दे के साथ (इन नियमों की) गणना करने के लिये आहा देती। " (चतुर्दश शिकालेख—तीमां लेख) इससे भी अशोक के शासनकाल में परिवर्ष की मत्त्र हित्त होनी है।

प्रतीत होता है कि अयोक को अनेक बार मन्त्रियरिएव के विरोध का सामना भी करना पत्रा था। इस विषय में दिख्यावदान की एक क्या उत्वृत करने के योग्य है। उसके अनुमार जब राजा अयोक को बौढ़ धर्म के प्रति अद्धा उत्पन्न हुई, तो उसने मिलुओं से प्रत्न किया— 'स्प्रांत के प्रत्म के अविक दान किनने दिया है ?' मिलुओं से उत्तर दिया— 'स्प्रांत अनायिएक ने।' 'मनवान् के लिये उसने कितान दान दिया था?' 'मी करोड', मिलुओं ने मुस्ति किया । यह जानकर राजा अयोक ने विचार किया— अनायिएक ने।' 'मनवान् के लिये उसने कितान दान दिया था?' 'मी करोड', मिलुओं मूर्तित होक प्रता । यह जानकर राजा अयोक ने विचार किया। क्या रोज्य प्रतिका के पूरा करने के लिये अयोक ने बहुत यस्त किया। ह्यारो स्त्रुप, 'बिहुत सादि का निर्माण कराया। जालां मिलुलों को मोजन और आध्य दिया। इस प्रकार अयोक ने भीर-भीरे नक्ष्य कराया। जालां मिलुलों को मोजन और आध्य दिया। इस प्रकार अयोक ने भीर-भीरे नक्ष्य कराया। जालां मिलुलों को मोजन और आध्य दिया। । इस प्रकार अयोक ने भीर-भीरे नक्ष्य करोड तो मगवान् के नाम पर मिलुओं, 'बहुतरों और सच को दान कर दिया। परदम करोड और शोब बच गया। जाज इसे मुमुमता से नहीं देशका। इस कराण उसे बहुत कटट हुआ। राजा को घोकानु देखकर प्रधानामात्य गथाणुप्त ने, जिसने दान में अयोक के बहुत नहासता की थी, प्रत्न किया-प्रवृत्त खुक प्रकेट लिए और से प्रकार मिलुल स्वारों और से चे कर भी चाछ सूर्य के समान देशियमान विद्य मुस्तप्त कर वेत विकेत जिसने शोम के सम्मुल

१. चतुर्वश शिलालेख—छठा लेख ।

२. 'यदा राजाशोकेनार्धामलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिलब्धा, स भिक्षून् उवाच केन भगवच्छासने प्रमुतं दानं दत्तम् ! भिक्षव ऊन्: अनार्धाच्छकेन गृहपतिना । राजाह । कियतेन मगवच्छासने दानं दत्तम् । भिक्षव ऊन्: कोटिछातं तेन भगवच्छा-सने वानं दत्तम् । श्रुचा च राजाशोकिविचनत्वित । तेन गृहपतिना भूत्वा कोटिशतं भगवच्छासने दानं दत्तम् । तेनामिहतम् । अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने दानं दत्तम् । तेनामिहतम् । अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने दानं दास्याम ।'' विव्याच्छान ५ ४२८

सैकडों कमल भी लबाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुख बाज सवाष्य क्यों है ?' 'राजा ने उत्तर दिया—' राषाणुत, न मुझे बनके विनाशको जिनता है, न राज्य के नाशका विचार है, और न किसी आप्रय से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि पूज्य मिक्शुओं से मुझे विलुड़ना एड रहा है। मैंने प्रतिज्ञा की थी, कि सगवान बृद्ध के लिये सी करोड़ बान कहेंगा, परन्त मेरा यह मनोरण पूर्ण नहीं हुआ !

अब अबोक ने जपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोय से बोध बन को प्रदान करने का निज्जय किया। पर हममें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसे समय कुनालका पुत्र (अबोक का पीत्र) मन्पदि (सम्प्रति) युवराज था। उसे अमार्योत ने हहा---कृमार । राजा अचोक अब स्वरूप काल नह ही रहेगा। यह धन कुईटाराम मेजा जा रहा है। राजाओं की शक्ति कोश पर ही निर्मर करती है। इसलिये (बन को कुईटाराम मेजे ने मे) मना कर दो। कुमार ने माण्डापारिक को राज्यकोश से दान देने से मना कर दिया।

पहले राजा अशोक मुवर्णपात्र मे रावकर मित्रुओं को मंतवन मेजा करता था। पर अब इसका नियंच कर दिया गया। किर उसने नोंदी के पात्र मे भोजन मेजना चाहा, पर उनकी मी अनुमति नहीं दी में है। फिर अशोक ने लोहे के पात्र मे मोजन मेजना चाहा, पर उनकी मी अनुमति नहीं दी में है। फिर अशोक ने लोहे के पात्र मे मुक्त मंजने गायत किया, पर उसे यह भी नहीं करने दिया गया। अन्त में उसने मिट्टी के पात्र में कुट्टीटाराम के मित्रुओं के लिये मोजन में जना चाहा, पर ऐसा करने में मी उसे रोक दिया गया। अव उसने पात्र के तथा आधा लंकात शंवन वाहा, पर ऐसा करने में मी उसे रोक दिया गया। अव उसने पात्र के तथा अथा लंकात शंवन वाहा, यो पात्र के समस्य उसने हाथ में था। इसके अनत्य अध्या को ने साम में उठ लड़ा हुआ। और मम्मय पात्र का स्वामी कीन है ?" यह प्रस्त नुतकर अमारव आमन में उठ लड़ा हुआ। और स्वामित्र की में राज्य अधाक को अञ्जील डाटा प्रणाम करके बोला— देव हो पृथियों के स्वामी है।" यह मुत्तकर अवाक को जोलों से अर्जम मुद्ध पर कुपा कर मुठ स्वाम महत्व को गीला करने हुए उसने अमारवों से कहा— मुम करन मुझ पर कुपा कर मुठ स्वाम अवाक को गीला करने हुए उसने अमारवों से कहा— मुम के से केवल वह आधा आंजल हो शेष वसना रही।"

- 'तिस्मंत्रच तमये कुनालस्य सम्पिबनाम पुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते। तस्यामार्त्यरामित्तम्। कुमार, अशोको राज्ञा स्वत्यकालाबस्थायो, इतं च इव्यं कुकुंटरामं प्रेरवते कोश-व्यक्तित्वच राज्ञानो निवारियतच्यः। यावरकुमारेण भाण्यामारिकः प्रतिविद्धः। दिव्यवद्यात प्. ४२९–४३०

दिव्यावदान पृ. ४३१

इसके बाद राजा अघोक ने वह आधा जाँवला ही कुटुंटाराम के प्रिक्षुत्रों को सेवा में मेज दिया, जीर यह कहला मेजा कि जो मीर्पेकुञ्जर त्यागवर नरेन्द्र अघोक सम्पूर्ण 'जन्दुद्दीप का स्वामी' था, वह अब केवल आधे आँवले का ही स्वामी रह समा है। मृत्यों ने अब मूर्यिपति के सब अधिकारों को छीन लिया है। अब वह केवल दक्ष आधे जोवले को दान करने की स्थिति में रह सवा है, और उसे ही दान कर से मेज दहा है।'

दिव्यावदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वांश में सत्य न भी माना जाए. तो भी यह तो अवस्य स्वीकार करना होगा कि यह वास्तविकता पर आश्रित है। अशोक ने बिहार, स्तूप आदि के निर्माण में कोटि-कोटि धन खर्च किया, यह निविवाद है। बौद्ध-धर्म के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने दान पूष्य मे कोई कसर शेष नहीं रखी। सम्मवतः, अशोक ने यह सब धन अपनी वैग्रव्सिक मन्यत्ति से से व्यय किया था। विद्याल मागध साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट की अपनी सम्पत्ति इतनी अवस्य थी. कि बह्र दानपुण्य में गृहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्धा कर सके। पर जब अपने दान-पृष्य के लिये अशोक ने राज्यकोश मे वन लेना चाहा, तो अमात्यों ने उसे रोक दिया । सम्भवतः, मन्त्रिपरिषद् द्वारा अशोक का यह संकल्प अनचिन ठहराया गया होगा । कौटलीय अर्थशास्त्र मे जिन अठारह तीथों का परिगणन किया गया है. 'यवराज' भी उनमें से एक है। राजा के आदेश को कियान्वित होने से रोक सकने की अक्ति यदि युवराज मे ही निहित रखी गई हो, तो इमे अनुचित नहीं कहा जा सकता। अमात्यों के निर्णय के अनुमार यवराज सम्प्रति ने अशोक के विचार को कियान्वित नहीं होने दिया, दिव्यावदान की कथा इसी घटना को सुचित करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकता कदापि सगत नही है, कि मौर्य राजा रावैधानिक भामक थे, और उनकी क्षतित व इच्छा परिषद द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक की धर्मलिपियों में भी यह जात होता है कि इस युग में परिषद् की मत्ता थी, और राजा के आदेशो पर उसमे विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिषद राजा की अपनी कृति थी. जिसके सदस्यों को वह राज्यकार्य में परामशें देने के लिये स्वय नियुक्त करता था और जो उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर जैसा कि हम चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का निरूपण करते हुए लिख चुके हैं, मौर्य यग के राजा पुर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरक्तश नहीं थे। प्रानी परिपारियो और दढमूल व्यवहार द्वारा उनकी शक्ति नियन्त्रित रहती थी, और प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर सकना उनके लिये सम्मव नहीं था। राज्यकोश के घन का अपव्यय प्राचीन राजकीय मर्यादा के प्रतिकल था, इसी कारण अमात्यों ने उसका

त्यावजूरो नरेन्द्रोऽसी अझोको सौर्यकुञ्चरः जन्बुद्वीदेवरो मृत्या जातोऽसंमककेवयः । मृत्येः स मृत्यितिरख हुताधिकारो वानं प्रयक्ति किसामत्काविमतत ॥' विक्याखदान प. ४३१–४३२

विरोध किया और सम्प्रति द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोश के अपव्यय को रोकने के लिये अमात्यों के साथ पौर भी एकत्र हुए थे। भौर्य यग में पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि नगरों मे पौर समाओ की सत्ता बी , यह निविवाद है । मैं गस्थनीज के यात्रा-विवरण द्वारा भी पाटलिपुत्र की पौर समा पर प्रकाश पडता है। यह सर्वथा स्वामाविक था कि राजधानी पाटलिएव के पौर राजकीय धन के अपव्यय को रोकने में अमात्यों के साथ सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों मे पौर-जानपद समाओं की सत्ता थी, यह पहले प्रतिपादित किया जा चका है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मौयों के शासन में भी इन समाओं के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हें केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों के रूप मे प्रतिपादित किया है। कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का विदेचन करते हुए हम मौर्ययग के शासन में पौर-जानपद समाओं की क्या स्थिति थी, इस विषय पर प्रकाश डाल च के हैं। ये समाएँ मागध माम्राज्य के केन्द्रीय विधान-मण्डल के दो सदन न होकर उन जनपदों की समाएँ थी, जिन्हें मगध के विजिगीय राजाओं ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था. और जिनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता मीर्य यग मे भी कायम भी। जिन पौरों ने अमात्यों के साथ मिल कर अशोक की स्वेच्छाचारिता पर अकुश लगाया था. वे पाटलिपत्र की प्राचीन काल से चली आ रही पौर सभा के ही सदस्य थे। मौर्य यग मे इस प्रकार की पौर समाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरो में भी विवासान थी। और बीद साहित्य की कथाओं में उनकी मत्ता के निर्देश भी विद्यमान है।

<sup>9.</sup> Jayaswal K. P. Hindu Polity

२. विल्ली-टोपरा स्तम्भ लेख-चौया लेख ।

के हिंत और सुख के सान्यन्य में अयोक हारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस मंत्रिलिए से कारो हुए जानपद बन' का असिप्राय जानपद समा से हैं, जी जाससवाल ने इस मत को प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि अदोक ने इस मंत्रिलिए हारा लव्हन संकल राजपदादिक कारों को यह विभिन्न हारा करने सार्व प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि अदोक ने इस मंत्रिलिए हारा लव्हन संकल राजपदादिक कर सके और साथ ही धर्मपुनतो डारा उन्हें मार्गप्रदर्शन भी किया करे। पर जैसा कि हम यहले लिख चुके हैं, मोर्प सामान्य के केट्रीय शासन से किन्सी मीरे सी सामान्य के केट्रीय शासन से किन्सी मीरे सी सामान्य के केट्रीय शासन से किन्सी आप अप प्रतिपादित होते हों, या जो अन्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्य करते हों। लव्हक या रज्जुक सक्तक महामान लालों की जनसव्या के अपोद सि सामान्य के किये नियुक्त ये, और इस वर्मीलिए हारा अशोक ने उन्हें यह आदेश दिया था कि वे जनपद निवासियों के मुख और हिन्द के लिखे प्रयानकी कर हैं और उनके सामान्य के स्थान कारों की स्थान प्रतिपाद के सि वे प्रतिपाद के सि वे प्रतिपाद की सि वे अपोद केट्री हो सामान्य के सि वे सि वे अपोद कर सि वे स

तक्षिणा, उज्जैनी, पाटलिपुत बादि नगरों में राजा अद्योक के समय में भी पौर ममाएँ विख्यान थी, इस सम्बन्ध में कविषय निर्देश अन्य बौद कराजों द्वारा भी प्राप्त होते हैं। दिव्यानदान की एक क्या के अनुसार उत्तरापच में तक्षिणां नगरे ना अद्योक के विन्द्र विद्वाह कर दिया। जब राजा ने यह समानार मुना, तो बह स्वय ही विद्वाह धात्त कर ते के लिखे चल पदा। यह देखकर असान्यों ने कहा—विद्वाह भारत की में विजिये, वह निद्वाह धान्त कर देगा। 'राजा ने कुनाल को बुला कर कहा—विद्वाह प्राप्त कर देगा। 'राजा ने कुनाल को बुला कर कहा—विद्या निर्देश के विज्ञ जाओं में 'कुनाल ने उत्तर दिया—हिं, देव! जाऊँगा।' कुनाल ने तक्षणिला के लिखे याजांभी में कुनाल ने उत्तर दिया—हिं, देव! जाऊँगा।' कुनाल ने तक्षणिला के लिखे याजांभी में अपने प्राप्त के निर्देश की प्राप्त के निर्देश की प्राप्त के स्वार्थ । किर पूर्ण कुम्म लेकर कुनाल के स्वागत के लिखे चल पढ़े। कुमार के पास पहुंच कर पीर ने हाथ जोड कर कहा—न हम कुमार के विश्व है और न राजा अद्योक के। परदुष्टात्मा अमान्य आकर हमारा अपमान करते हैं।' किर वे कुनाल को बढ़े सम्मान के। साधा निर्देश लिखे जिये। जा में भी स्वाप्त की लिखे ने स्वाप्त की लिखे के। स्वरूप्त का अमेर के स्वाप्त कर कि स्व स्वाप्त कर के। किर के साधा निर्देश लिखे की स्वर्ध मान के साधा निर्देश लिखे की स्वर्ध कर स्वर्ध करा करा की लिखे की स्वर्ध की साधा निर्देश लिखे की स्वर्ध की स्वर्ध की साधा निर्देश लिखे की स्वर्ध की स्वर्ध की साधा निर्देश लिखे की स्वर्ध की साधा निर्मा की साधा निर्देश की साधा निर्मा कर साधा निर्मा की साधा निर्मा कर साधा निर्म की साधा निर्मा कर साधा निर्म साधा निर्मा कर साधा निर्म साधा निर्मा कर साधा निर्म साधा

१. 'राज्ञोऽशोकस्य उत्तरायचं तक्षशिकानगरं विष्ठद्वम् । ध्रुत्वा च राजा स्वयमेवाभि-प्रस्थितः । तत्रोऽमार्यर्रानिहितः । वेच कुमारः प्रेयस्यां सल्लामधिव्यति । अय राजा कुनालमाद्वय कथयति । वस्य कुनाल गनिव्यत्ति तक्षशिकानगरं सल्लामधिवुत् । कृताल उवाच । परं वेच गमिध्याति ।...अनुर्युच तक्षशिकामनामातः । भूत्वा च

दिव्यावदान की इस कथा के अनुसार तलिशां को जिन 'दौरो' ने दुष्टातमा अमात्यों की कुमार कुनाल से शिकायत की थो, उन्हें केवल 'पुर के निवासी' नहीं समझा जा सकता। वे पौर समा के सदस्य थे, और तलिशिका नगर की ओर से वे कुनाल के स्वागत के लिये उपस्थित हुए थे। कुमार को सम्बोधन करते हुए जिस पौर ने यह कहा था कि न हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा अशोक के, दिसायान में उसके लिये एकवनन का प्रयोग किया यदा है। सम्मवत, वह पौर समा का अध्यक्ष था और उसी ने तलिशिका की पौर समा की और से कुनाल का स्वागत किया था।

तक्षशिला मे पौर समा की सत्ता की सूचना दिव्यावदान की एक अन्य कया से भी मिलती है। क्या इस प्रकार है—एक बार राजा अज्ञोक बहुत रुग्ण हो गये। रोग की अनेक चिकित्साएँ करायी गई, पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अब शीध ही कुनाल को रार्जीसहासन पर अघिष्ठित कर स्वय निश्चिन्त हो जाना चाहिये। जब यह बात रानी तिष्यरक्षिता को जात हुई, तो वह बहुत उद्विष्न हुई। वह कुनाल की सौतेली मा थी और उससे बहुत द्वेष रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजगही पर आरूढ हो। उसने राजा से कहा--तुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुझ पर है, मैं तुम्हे नीरोग करूँगी। उसने राजा की चिकित्सा प्रारम्भ की। बीरे-बीरे राजा स्वस्थ हो गया। रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा तिष्यरक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई वर माँगने को कहा। तिष्यरक्षिता ने सात दिन के लिये राज्य की शाचना की। अपने वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर निप्यरक्षिता ने मोचा--यह उत्तम अवसर है, अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक कपटलेख नैयार कराया और उस द्वारा तक्षशिला के पौरों को यह आजा दी कि कुनाल (जो उस समय तक्षशिला का 'कुमार' था) को अन्या कर दिया जाए। उसने लिखा--्र प्रचण्ड बलवान् अशोक की तक्षशिलाजन को यह आज्ञा है कि इस शबुकी ऑखे निकाल दी जाएँ, यह मौर्य वश का कल दू है। 'राजा अशोक को जो कार्य तत्काल कराना होता था. उसे वह अपनी दन्तमद्रा से मदित करा देना था। विष्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेख

तक्षशिलापौरा अर्धत्रिकाणि योजनानि मार्गशोभां नगरशोभां च कृत्वा पूर्णकुम्भैः प्रस्युवगताः । वश्यति

श्रुत्वा तक्षशिला पौरा रत्नपूर्णघटादिकान् ।

गृह्य प्रत्युजनगामाञ्च बहुमान्य नृपात्मजम् ॥

प्रत्युबगम्य कृताञ्चलिरुवाच । न वयं कुमारस्य विरुद्धा न राजोऽशोकस्य । अपितु बुख्यत्मानोऽमात्या आगत्या स्माकमपयानं कुर्वन्ति । यावरकुनाल महता सम्मातेन तक्षत्रिलां प्रवेशितः ।" विध्यावदान पृष्ट ४०७–४०८ ।

 'यावत् राज्ञा तिष्यरिक्षतायाः सन्ताहं राज्यं वत्तम् । तस्या बुद्धिरुत्पन्ना । इदानीं मयास्य कुनालस्य वैरं निर्यातियत्रव्यम् तथा कपटलेखो लिखितस्तक्षशिलानां को भी राजा की दन्तमुद्रा से मृद्रित कर के ही सेजना ठीक होणा। अन्यया, पौर उस पर विद्वास नहीं करेंगे। इस्कियं जब राजा सो रहा था, तो तिख्यक्षिता ने उस आजा को दन्तमुद्रा से मृद्रित कर दिया। जब यह आजापन तक्षित्राण पहुँचा, तो पौराजानपदी को बहुत असदय है जहाँ ये के कुनात के नुणो तथा सत्कारों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे। उनकी साहय न हुआ। के कुनात को नुणो तथा सत्कारों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे। उनकी साहय न हुआ, कि कुनार को राजकीय आदेश की मुकना थे। पर वह रुख राजा अयोक की दन्तमुद्रा मे मृद्रित था। अत न उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, और न उसके अनुमार कार्य करने में विकास कर सकना ही सम्भव था। तुरन्त वह राजाजा कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। उसे देल कर कुनाल ने कहा, राजा की आजा का पालन होना ही चाहिये। उस ने स्वय विषकों को बुलवाया और अपनी अर्थन स्वयं ही बाहर निकल्बा दी।

इस कथा की सत्यता के सम्बन्ध में विचार करना निर्फ्ब है। पर इसमें प्रधान देने योग्य बात यह है कि हुनाल को अन्या कर देने के लिये जो राजाज्ञा तिल्यरिक्ता द्वारा मेंत्री गई थी, बहुत कार्त्राह्मक के पीर्ट के नाम थी। यह पीरो का अधिमाय पुर निवासी ममझा आए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्षविला नगरी के निवासियों को यह राजामा दी गई थी कि व हुनाल को अन्या कर दे। ट्रिब्यावदान में पीर शब्द का उपयोग नियम दग से किया गया है, वह म्पप्ट कर से एक सस्या को भूबित करता है। अशोक के ममम में भी तक्षविला आदि पूरों मं पीर ममा की बत्ता थी, यह बात असंदिष्प है।

अशोक की धर्मीलिपयों मे राजा के लिये 'देवानाप्रिय' और 'प्रियदर्सी' विशेषणी का प्रयोग किया गया है। भारत के राजाओं के लिये 'देवानाप्रिय' विशेषणा नया था। अशोक मे पूर्व के मीर्य अवधा किसी अन्य राजवज्ञ के राजाओं ने अपने लिये दस विशेषणा का प्रयोग किया हो—इसका कोई सकेत प्राचीन साहित्य में उपकल्ध नहीं होता। सम्मवत, मवसे पूर्व अशोक ने ही अपने को देवताओं का प्रिय कहना प्रारम्भ किया था। यह स्थान देने योग्य है कि अशोक की धर्मनिर्धियों में कही भी पुरीहित का उल्लेख नहीं हुआ है। कीटलीय अर्थसान्य के अनुमार वास्तन में पुरीहित का स्थान बहुत उच्च है। यह राज्य की बहुत शासिक का प्रतिनिध्वित करता है। राज्य में दी सहयोग से सह साम केति हुत और स्वा । इस दोनों के सहयोग से ही राज्य अनी करता है। पुरीहित कहा बहुत बीर करना है, और राजा क्षत्र वासिक को अनुसार राजा की पुरीहित का उनी प्रकर करना है, और राजा क्षत्र वासिक को भारत

पोरामां कुनासस्य नयनं विनाशयितव्यमिति। आह व। राजा ह्योको बरुवान् प्रचण्डः आज्ञापयत् तक्षशिकायनं हि। उद्धार्यतो लोचनस्य त्राञ्चः नौर्यस्य कंतस्य करुङ्क एयः॥ राजोञोकस्य यत्र कार्यम् आञ्च परिप्राप्यं मवति दन्तमृद्धया मृदयति।' विव्यावदानः एळ ४०९∼४६०

अनुसरण करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का करता है। यदि अशोक के शासन में मी पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान होता, तो उसकी धर्मलिपियों मे कहीं न कही पुरोहित का उल्लेख अवस्य होना चाहिये था। अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाया था और उसकी सफलता के लिये धर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियक्त किये थे। धर्म के लिये अशोक ने जो पराकम (उद्योग) किया, अपनी धर्मलिपियो में उसने बार-बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायों का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कही भी उसने पूरोहित का उल्लेख नहीं किया। चन्द्र-गप्त भौर्य के समय की शासन व्यवस्था में पुरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय नीति की सफलता के लिये आवश्यक था। सम्भवत . बौद्ध धर्म के प्रभाव से आ जाने और अन्ततोगत्वा बौद्ध धर्म मे दीक्षित हो जाने के कारण अशोक को भारत की ब्रह्मशक्ति (ब्राह्मण वर्ग) का सहयोग प्राप्त नहीं रहा था। यह भी सम्भव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का भी मामना करना पड रहा हो। ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से विरहित अशोक ने यदि जनता के सम्मुख यह प्रदक्षित किया हो, कि वह तो देवताओं का प्रिय है, स्वय देव वर्ग उसके साथ है---तो यह सर्वधा स्वामाविक है। अञ्चोक ने जो 'देवानाप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयक्त करना प्रारम्म किया. उसका कारण सम्भवत. यही था । ज्ञायद वह अपनी प्रजा को यह प्रदर्शित करना चाहता था कि जब वह स्वयमेव देवताओ का प्रिय है, तो उसे बाह्मण-पूरो-हित की आवश्यकता ही क्या है ? अन टान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा प्रोहित दैवी शक्तियो का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था. वह उसे देवताओं का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त है। अशोक ने अपनी एक घर्मलिपि में इस बात का भी दावा किया है, कि उसके पराक्रम (उद्योग) के परिणान-स्वरूप जम्बद्वीप में देवता और मनष्य एक दूसरे से मिश्र हो गये है-परस्पर मिल-जल गये हैं। यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करती है, कि अशोक ने अपने लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण एक विशेष प्रयोजन से ही प्रयक्त करना पारः म किया था। देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित करके ही वह पूरी-दित के अभाव की कभी को परा कर सकता था।

## (३) महामात्र और अन्य राजकर्मचारी

कौटलीय अर्थशास्त्र मे राज्य के प्रधान पदाधिकारियों के लिये 'अमात्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार की परमों में जो व्यक्ति वरे उतरे, उन्हें राजा अमात्य पद पर नियुक्त करता था, और कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर उनमे

१. 'तमावार्यं शिष्टयः पितरं पुत्रः भृत्यस्स्वामिनमित्र चानुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १।९ २. 'बाह्यजेनेचितं कत्रं मन्त्रिमन्त्रामियन्त्रितम् ।

जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगमशस्त्रितम् ॥ कौ. अर्थ. १।९

में कुछ को मन्त्री के पद पर'। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'महासात्य' शब्द भी प्रयक्त हुआ है.' जिससे सूचित होता है कि अधिक महत्त्व के पदो पर जो अमात्य नियुक्त किये जाते थे, उन्हें महामात्य कहते ये । इन्ही महामात्यो को अशोक ने अपनी धर्मेलिपियो मे 'महामात' और 'महामात्र' कहा है। निस्सन्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न प्रान्तों के 'कुमारो' (कुमार-जासको) की भी ये जासन-कार्य में सहायता किया करते थे। इसीलिये अशोक ने अपने जो बादेश शिलाओं और स्तम्भो पर उत्कीर्ण कराये हैं, उनमे महामात्रों को सम्बोधन किया गया है और उन्हीं से उन आदेशों को क्रियान्वित कराने की अपेक्षा की गई है। जो आदेश कुमारों को सम्बोधित है, वे भी कुमारों और महामात्रों के नाम है। कीटलीय अर्थशास्त्र मे बहुत-से राजपदाधिकारियो (अमात्यो और अध्यक्षा) तथा उनके कार्यों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें से कीन-से अमात्य महा-मात्य की स्थिति रखते थे. इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है। जिन्हें कीटल्य ने अष्टादश तीर्थ कहा है, अवश्य ही उनकी स्थिति महामात्य की होती थी। इन मब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय में विस्त त रूप से प्रकाश डाल चके हैं। अशोक ने अपनी धर्म लिपियों में जिन महामात्रों का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना-धिकारियों का ग्रहण होता था--यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। पर इन महामात्रों का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था. यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जहाँ एक ओर इनसे यह आशा की जाती थी, कि ये बौद्ध सच मे फट न पड़ने दे और जो मिक्ष या मिक्षणी सघ में फट डालने का यत्न करे उसे श्वेत वस्त्र पहना कर बहिष्कृत करा दें, यहाँ दूसरी ओर उनसे घर्मश्रावण और घर्मानशासन का कार्य भी लिया जाता था और उन्हें इसके लिये बहुधा अनुस्थान (दौरे) पर भी जाना होता था । शासन के प्रमुख पदो पर होने के कारण राज्य के प्रति उनके जो कर्तव्य थे. उनका पालन तो उन्हें करना ही होता था।

नगल-वियोदालक (नगर-व्यावहारिक) सक्तक राजपदाधिकारी अवस्य ही महामात्र की स्थिति रखते थे। घौली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेल में 'नगर-व्यावहारिका' के साथ 'महामात्रा' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहारिक तोसली में नियुक्त थे,

१. की. अर्थ. १।४

की. अर्थ. १।९ कोटलीय अर्थशास्त्र की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'महामात्य' के स्थान पर 'महामात्र' शब्द भी प्रवृक्त किया गया है।

३. धौली शिला और जौगढ़ शिला के पथक अतिरिक्त लेख ।

४. चतुर्वश शिलालेख (गिरनार)—छटा लेख ।

५. लघु स्तम्भ-लेख (सारनाय, प्रयाग) ।

६. धौली शिलालेख-प्रयम अतिरिक्त लेख।

और इन्हें सम्बोधन करके अद्योक ने अपनी एक अतिरिक्त धर्मलिपि लिखवागी हो। इसी प्रकार जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में समापा के महामात्र नगर-व्यावहारिको को सम्बोधन किया गया है। ये नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी थे. और बहत-से हजार मनष्य इनके अधिकार-क्षेत्र में होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जो अष्टादश तीर्थ परिगणित है, उनमें 'पौर व्यावहारिक' भी है'। 'पौर' को ही अन्यत्र 'नागरक' भी कहा गया है। वह पूर या नगर का प्रधान शासक होता था। व्यावहारिक धर्मस्थीय त्यायालय के त्यायाचीका को कहते थे. जिसकी एक अन्य संज्ञा 'धर्मस्थ' भी थी। कौटलीय अर्थकास्त्र के अनसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्य) दो पथक अमात्य या महामात्य थे. जिनके वेतन की दर बारह हजार पण वार्षिक थी। अशोक की धर्मलिपियों में आये 'नगर-ज्यावहारिक' से दो प्यक्-प्यक् महामात्र अभिप्रेत है या एक महामात्र--इस प्रश्न पर विद्वानो में मतभेद है। माण्डारकर के अनुसार नगर-व्यावहारिक संज्ञक एक महामात्र होता बा. जबिक जायसवाल के मत मे यह शब्द नागरक और व्यावहारिक संज्ञाओं के दो महामात्रों को सुचित करता है। इनमें से कौन-सा मत संगत है, यह निर्णय कर सकना सुगम नही है। जीगढ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे नगलक (नागरक) संज्ञा के महामात्रों का भी उल्लेख किया गया है--- 'इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवामी गई, ताकि महामात्र नागरक शास्वत समय तक इसका पालन करे। " इसी धर्मलिपि की जो प्रतिलिपि घौली-शिला पर उन्कीर्ण है, उससे 'नगलक' के स्थान पर 'नगल वियोहालक' शब्द प्रयुक्त हुआ है- 'इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिख-वायी गई, ताकि नगर-व्यावहारक शास्त्रत समय तक इसका पालन करे।" इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि 'नागरक' और 'नगर-व्यावहारिक' दोनो एक ही महा-मात्र के द्योतक है। कौटलीय अर्थशास्त्र में नागरक और व्यावहारिक शब्द दो पथक अमात्यों के लिये आये हैं। चन्द्रग्प्त मौर्य के समय में नगरों के शासक को नागरक कहत थे, और व्यावहारिक का कार्य न्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के कार्यदो पुथक राजपदाधिकारियो के हाथों में थे। बौली और जौगढ—दोनों के पथक

१. की. अर्थ. १।८

२. की. अर्थ. २।३६

३. को. अर्थ. ३।१

४. की. अर्थ. ५।३

<sup>4.</sup> Bhandarkar Ashoka, p.56

Ç. Jayaswal K. P. Hındu Polity Vol. II p. 134

७. 'एताये च अठाये इयं लिखिता लिपी एन महामाता नगलक सस्वतं समयं एतं युजेयति।'

८. 'एताये अठाये इयं लिपि लिखित हिंद एन नगलवियोहालका सस्वतं समयं यूजेवृति।'

अतिरिक्त लेख कल्जिक के सम्बन्ध में हैं। अशोक ने कल्जिक को जीत कर अपने 'विकित' में सम्मिलित किया था। तोसली और समापा कलि के मख्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन नगरों के शासन के लिये नियक्त बमात्यों (नागरकों) को न्याय सम्बन्धी कतिपय अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे, जो नये जीते हुए प्रदेश के सुशासन के लिये अभी ट था । इसीलिये इन्हें नागरक और नगर-व्यावहारक-दोनो सञ्चाएँ दी गई है । इनके कार्य शासन और न्याय-दोनों के साथ सम्बन्ध रखते थे. यह धौली और जौगढ जिलाओ के प्रथम अतिरिक्त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक महामात्रों को ही सम्बोधित है--"कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जिसे बत्धन (कारागाः) अयवा परिक्लेश (शारीरिक यातना) का दण्ड मिला हो। किन्तु इस प्रसग मे (गह भी सम्भव है कि किसी का) अकस्मात् (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हुआ हो, ओर उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दू ख उठा रहे हो। इसलिये आपको यह इच्छा करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनुसरण करे।"" इसी धर्मलिपि में आगे यह लिखा गया है—''इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी गई कि जिससे नगर-व्यावहारिक शाब्वत (सब) समय ऐसी चेष्टा करे जिससे किसी का अकस्मान (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) परिक्लेश का दण्ड न मिले।" इन उद्धरणों से स्पष्ट है. कि नगर-व्यावहारिक महामाशी का मुख्य कार्य त्याय सम्बन्धी था। किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड देना उन्हीं का कार्यथा। अजोक चाहताथा, कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना दण्ड न पाए। वह अनमव करता था, कि ईर्ध्या, कोश, जल्दबाजी, निष्ठरता, आलस्य आदि के कारण न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियों को भी कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड दे सकते हैं, जो निरपराधी हो या जिनका अपराध इतना गम्भीर न हो कि उन्हें ऐसे कठोर दण्ड दिये जाएँ । इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-व्यावहारिको को ईप्यां, क्रोध. जल्दबाजी, आलस्य आदि दोषों से मुक्त रहने के लिये प्रेरिन किया था। निस्सन्देह, नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र थे, और कारावास व शारीरिक यातना के दण्ड देना उन्हीं के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत या। कौटलीय अर्घशास्त्र के अनुसार व्याव-हारिक धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीको को कहते थे। पर अशोक के नगर-ब्यावहारिक महामात्र न्याय के साथ-साथ नगर के शासन का भी सञ्चालन करते थे।

अशोक की घर्मिलिषियों में अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियों और राजकर्मचारियों का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रज्जुक (लजुक या राजुक), युक्त (युत), प्रतिवेदक और पुरुष है। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त—इन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा

 <sup>&#</sup>x27;एक पुलिसे पि अबि ये बंघनं वा पालिसिलेसं अकस्मा तेन बधनंतिक अने च...ह जने विबये इलीयित तत इक्टितिबये तुकेहि किंति मझं पटिपावयेमा ति।'

गया है, और वह भी एक निश्चित कम से, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। रैइनमें युक्त सबसे छोटे पदाधिकारी हैं. और प्रादेशिक सबसे बड़े। इसी अध्याय में ऊपर यह लिखा जा चुका है कि अशोक का 'विजित' (राज्य) पाँच चको या प्रान्तो में विभक्त था, और प्रत्येक प्रान्त के अनेक विभाग थे जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के शासक की सजा थी। रज्जुक या राज्क के अभिप्राय के सम्बन्ध मे विद्वानों मे बहत मतमेद है। कौटलीय अर्थकास्त्र में 'बोर रज्जक' नामक एक राज-कर्म चारी का उल्लेख है। कौटल्य ने यह विधान किया है, कि यदि दो ग्रामों के मध्यवर्ती प्रदेश में किसी व्यापारी का माल चोरी चला जाए या लोया जाए, तो विवीताध्यक्ष द्वारा उसकी क्षतिपृति की जाए। पर यदि यह चोरी या क्षति ऐसे स्थान पर हो जो विवीत (चरागाह) के क्षेत्रमें न आए, तो क्षति-प्रति की उत्तरदायिता चोररञ्ज क पर रहे। इससे यह सुचित होता है, कि चोररञ्जूक एक ऐसा राजकर्मचारी होता था. जिसकी स्थिति प्राय: विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और . जिसका एक प्रधान कार्यव्यापारियों के माल की चोरी आदि से रक्षा करना था। मीर्य यग में भारत की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। ग्रामों के बीच में बहुत-सी मूमि विवीत के रूप में रहती थी, जो प्रायः झाडियो और जगलो से आच्छादित होती थी। इम विवीत-भूमि से आने-जाने वाले व्यापारियो आदि की सरक्षा के लिये एक प्रथक अमात्य या राज-पदाधिकारी नियक्त किया जाता था, जिसे 'विवीताध्यक्ष' कहते थे। इस विवीताध्यक्ष के अन्य भी अनेक विध कार्य थे. जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। पर विभिन्न ग्रामों के बीच की जो मूमि विवीत के रूप में न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमें यदि किसी व्यापारी का माल बांरी हो जाए या खां जाए. तो उसकी अत्तरदायिता बोररज्जक की मानी जाती थी। विवीत मिम के सम्बन्ध मे जो कार्य विवीताध्यक्ष के थे, वहीं कृषि-योग्य भि के लिये चार-रज्जक के थे। कौटल्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनो का परिगणन किया है, उनमे 'राष्ट्र' वर्ग के साधनों मे दो साधन रज्ज और चोर-रज्ज मी है। इस प्रसंग में रज्ज का अर्थ मलीमॉति स्पष्ट नहीं है। यही बात चोररज्ज के विषय में भी है। जातक कथाओं में रज्जक या रज्जगाहक अमन्त्व (अमात्य) का उल्लेख मिलता है। सम्भवत . इस अमात्य या राजपदाधिकारी का कार्य खेती की पैमाइश करना होता था, जिसके लिये वह रज्ज (रस्सी) का प्रयोग करता था। कौटल्य ने रज्ज को राजकीय आमदनी का अन्यतम साधनइसीलिये माना है, क्योंकि खेतो और असि की पैमाइझ करते

१. चतुर्वश शिलालेख—तृतीय लेख।

 <sup>&#</sup>x27;धामान्तरेषु वा मुखितं प्रवासितं विवीताष्यक्षो दद्यात् । अविविवीतानां चोर-रज्जुकः।' कौ. अर्थः, ४।१३

३. की. अर्थ. २।६

V. Fich-The Social Organisation in North-East India pp. 148-151

समय मरकार एक कर बसूल करती थी, जिसे 'रज्जू' कहते थे। प्राप्त की पैमाडस से सम्बन्ध रखनेवाले राजकर्म चारी ही रज्जूक या राजुक कहाते थे। चोर-रज्जूक, सम्मवन, ऐसे राजकर्म चारी थे, जो रज्जूको की अधीनता में ज्यापारियों के माल आदि की रक्षा के लिये उत्तरदायी माने जाते थे। यद्यपि रज्जूक और चोर-रज्जूक का अमिप्राय स्पट नहीं है, एर यह मुनिरिचन रूप से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती क्षेत्रों के साथ या और ये जहाँ मुनिर की पैमाडस आदि का कार्य कराते थे, वहाँ साथ हो लोगों की जान और माल की रक्षा की मी व्यवस्था करते थे।

अशोक की धर्मिलिपियों में रजजुकों का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उससे सूचित होता है कि ये बहत-से लाखो व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त वे और इन्हें न्याय और दण्ड के सम्बन्ध में भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। अशोक ने लिखा है—"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-अभिषेक को हए छव्दीस वर्ष बीत जाने पर मैंने यह धर्मलिपि लिख-वायी। मेरे लजक (रज्जक या राजक) बहत-से लाखो प्राणियो और मनध्यो पर आयत (नियक्त) है। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके सम्बन्ध में मैने उन्हें अनपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्मर या स्वतन्त्र) कर दिया है। यह क्यों ? जिससे कि लजक आव्यस्त और निर्भय होकर (अपने) कार्यों में प्रयत्त रहे और जानपद जन का हित व सुख सम्पादन करें और उनके प्रति अनुग्रह कर सके।" इस धर्मेलिपि द्वारा रज्जकों के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपणें बाने ज्ञात होती हैं। रज्जको का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था, कि उसमे बहत-से लाख (कई लाख) व्यक्ति तिवास करते थे । उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी अधिकार था, और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी था। अशोक ने उनके अधिकारों में और भी अधिक वृद्धि कर दी थी, ताकि वे आव्यस्त और निर्भय होकर अपने कर्तव्यो का पालन कर सके। उनका एक प्रधान कार्य जानपद जन(जनपदो मे निवास करनेवाले मनप्यो) के हित और मुख का सम्पादन करना था। रज्जुको के ये सब कार्य प्रायः वही है, जो नगर-व्यावहारिको के हैं। अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिको का कार्यक्षेत्र नगर या पुर था, और रज्जको का जनपद (देहात)। वे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन करते थे, और नगर-व्यावहारिक नगर निवासियों के हित-कत्याण का। रज्जकों के अधि-कार-क्षेत्र इतने बडे थे. कि उनमें कई लाख मनष्यों का निवास होता था। इसके विपरीत नगर-व्यावहारिको का अधिकार-क्षेत्र बहत-से हजार (कई हजार) लोगो पर था। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि नगर-व्यावहारिक की नियक्ति केवल एक नगर के लिये की जाती थी, जबकि रज्जक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था। सम्मवत, रज्जक प्रादेशिक की तुलना में हीन स्थिति का अधिकारी था, और उसका शासन-क्षेत्र

#### १. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेस-चतुर्थ लेस ।

प्रदेश के एक विमाग तक ही सीमित रहता था। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि विशाल मीर्य माम्राज्य पाँच पाल्नो में विसक्त था। प्रान्तों के विभाग प्रदेश कहाते थे. और प्रदेशों के विभाग आहार। यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सज्ञा थी, तो रज्जक को 'आहार' का शासक मानना होगा। पर यह केवल अनुमान-मात्र है। सुनिश्चित बात यह है, कि रज्जक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हे न्याय और दण्ड-सम्बन्धी अभिकार भी प्राप्त थे। अशोक ने उनके अधिकारों में बहत वृद्धि कर दी थी, और उन्हें प्राय स्वायत्त शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है—''जिस प्रकार योग्य धाय को सन्तान सौप कर (माता-पिता) निश्चिन्त हो जाते है कि योग्य घाय हमारी सन्तान को सुल प्रदान करने की चेथ्टा कर रही है। इसी प्रकार मैने जानपद (जन) के हित-सुख के लिये रज्जक नियक्त कर दिये हैं, ताकि वे अभीत (निभय) और आव्वस्त होकर मनोयोगपूर्वक अपने कार्यों के सम्पादन मे प्रवृत्त रहे। इसीलिये मैंने रज्जुको को अभिहार ओर दण्ड में स्वायत्त किया है।" अशोक की धर्म विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। वह केवल बड़े नगरो तक ही सीमित नहीं था. अपित ग्राम, विवीत, अटवि आदि सब उसके अन्तर्गत थे। मार्गो पर छायादार बक्ष लगवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, का खदवाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यों को सम्पादित कर अशोक जनता के जिस वर्ग के हित और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही निवास करती थी। अशोक केजो सहामात्र अपने राजा का अनकरण कर धर्म-यात्राओ और अनुसयान के लिये जाते थे, वे भी जानपद जन के साथ सम्पर्क मे आने, उसे धर्मश्रावण कराने और उसे घम के अनवासन में लाने के लिये ही प्रयत्न करते थे। इन सब कार्यों को सम्पादित कर सकना तभी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातो मे था। य राजपदाधिकारी रज्जक ही थे। इसी ियं अशोक ने उनके अधिकारो और शक्ति में बद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की, और जनता को उनके हाथों में ऐसे सौप दिया, जैसे माता बच्चे को योग्य घास को सौप देती है। प्रादेशिक और रज्जक के साथ ही युत (युक्त) का भी अशोक की धर्मलिपियों मे

प्रशिश्यक और रज्जुक क वाथ ही युत (चुकत) का मां अवाक को वसीलियों में उल्लेख हुआ है। कोटजीय अर्थशास्त्र में जिला है कि वैसे जल में रहतीं हुई मछिल्यों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब जल पीती हैं, ऐसे ही (राजकीय) कार्यों में निमुक्त मुक्तों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब घन का अपहरण करते हैं। इनसे यह स्पन्ट हो जाता है कि मुक्त ऐसे राजकीय कार्य कि एस हो जाता है कि मुक्त ऐसे राजकीय को सामन में अपने सामन में पाय था। अशोक के शासन में मी दनकी हिप्सित यो, जो चल्द्रापुत मौर्य के समय में थी। सामजत, ये रज्जुकों को अधीनता में सरकारों करों को वसूछ करने का कार्य करते हो। यदिष प्राविधिकों और रज्जुकों के समान ये भी

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--वतुर्थ लेख ।

राजपदाधिकारी थे, पर उनकी नुलना में इनकी स्थिति होन थी। यह निर्घारित कर सकना कठिन हैं कि युक्तो को गणना भी महामात्रो भे होती थी या नहीं।

अशोक की बर्मलिपियो में पुलिस (पुरुष) सक्रक राजकर्मचारियो काभी उल्लेख है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते कही गई है—'रज्जुक भी मेरी परिचर्या (सेवा) की चेष्टा करते हैं। मेरे पुरुष भी (मेरी) इच्छाओं का पालन करेगे। जिस प्रकार रज्जक मेरी सेवा की चेप्टा करते हैं, वैसे ही ये (परुष) भी कुछ (लोगो) को उपदेश करेंगे।" इम धर्मेलिपि से यह मुचित होता है. पुरुष भी रज्जकों के समान ऐसे राजकर्मचारी थे जो राजा अभोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर थे। रज्जको द्वारा अभोक की सेवा का यही रूप था, कि वे धर्मविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध मे उसकी इच्छा की पुनि के लिये तत्पर रहे। जैसे रज्ज क 'बहत-से लाखों' व्यक्तियो पर नियक्त थे, बैसे ही 'पूरुपो' के अधिकार-क्षेत्र में भी बहुत-से लोग थे। अशोक ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रगट किया है--"इस प्रयोजन से मेरे द्वारा धर्मश्रावण मुनाये गये, विविध प्रकार के धर्मान-शासन आज्ञप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जुना में नियक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेंगे और उनका विस्तार करेगे। "इस प्रसग में यह बात घ्यान देने योग्य है. कि अशोक ने रज्जको को 'बहत-से लाखो' व्यक्तियो पर, नगर-व्यावहारिको को 'बहत-से हजारो' जनो पर और पुरुषों को 'बहत-से' जनो पर नियक्त कहा है। यह मेद अकारण नहीं है। इससे स्पष्ट है, कि रज्जकों का अधिकार-क्षेत्र नगर-व्यवहारिकों की अपेक्षा अधिक बडा था. आंग पुरुष इन दोनो की तुलना मे छोटे राजकर्मचारी थे। एक घर्मलिपि मे अशोक ने तीन प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया है-"उज्जतम धर्मकामता, उज्जतम (आत्म-)परीक्षा, उच्चतम शश्रपा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्साह के बिना ऐहलौकिक और पारलौकिक (कल्याण) द सम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह धर्मान्शिष्ट (धर्मान्शामन) धर्मापेक्षा और धर्मकामता कल और कल (निरन्तर) बढी है और वढेगी ही । और मेरे उत्पाद्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पुरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते है और सम्पादन करते हैं। चपल (अस्थिर वृत्ति) को भी वे (धर्म का अनुसरण) कराने मे समर्थ है। " उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न-तीनो प्रकार के 'पुरुप' अशोक के धर्मानुशासन मे महयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ मुचित किया गया है।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'पुरुप' का उल्लेख किया गया है। वहाँ 'पुरुप' के साथ आप्त विशेषण दिया गया है, ' जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुरुप मिन्नधाता का

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-चौथा लेख

२. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवाँ लेख

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख --पहला लेख

४. की. अर्थ. २।५

राजकीय कर्तव्यों के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। अर्थशास्त्र में गृढ़ पुरुषों का मी बिशद रूप से वर्णन है। इन्हें स्वदेश और विदेशों में नियुक्त किया जाता था, और ये विविध प्रकार के छपकेश बनाकर प्रदेशने का कार्य किया करते थे। पर क्शों के नै जिन 'पुरुषों के विषय में किसा है, वे गृबपुत्य न होकर वे पुरुष हैं जिनके छिये कोटल्य ने 'आप्त'

अधोक ने अपनी धर्मीर्टीपयों में 'प्रतिवेदक' नाम के जिन राजकर्मवारियों का उल्लेख किया है, उनका कार्य राजा को शासन और जनता-मान्यन्थी सब बातों को सूचनाएँ प्रदान करते रहना था। चन्द्रपुन मीयें के शासन कारू में पुलचर विभाग बहुत समितिन था, और कौटलीय अर्थशासक के आधार पर उनके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशद रूप से विश्वन क्रया जा चुका है। जिन्हें कौटस्य ने चार, गृह पुरुष और सन्नी कहा है, यमें िर्पयों के प्रतिवेदक उन्ती को सचित करते हैं।

एरंगुडिके लग्नु जिलालेल में हिषयारोह (हस्त्यारोही-हाथी की सवारी करते वाले), करतक (करणक) और युग्यचिर्य (युग्यचयं-रवारोही) सक्त कर्मवारियों का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें भी धर्मचयों के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये आरंश दिया गया है। करणक का अनियाय सम्भवतः लेखक से हैं। सातवी सदी के उल्लेख लिखा में 'करण' अंत्र का प्रयोग अधिकरण के अये में किया गया है। अधिकरण से राजकीय विमाग या कार्यालय अभिन्नेत होता है। अत यह मानना अस्वत्य नहीं होगा कि करणक एते राजकर्मचारियों को कहते थे, जो अधिकरणों (राजकीय कार्याल्यों) में कार्य करते हों। हस्त्यारोही और रवारोही सैनिक कर्मचारी भी हो सकते हैं, और इनने ऐसे सामान्य राज-पदाधिकारियों का भी ग्रहण किया जा सकता है, जिनकी स्थित इन यानो डारा मुचिन होती हों।

धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये जशोक ने धर्ममहामात्र, रत्री-अध्यक्ष महामात्र, अन्तमहामात्र, धर्मयुक्त और वजमूमीक (जबमूमिक) सजक नये राजपदाधि-कारियों की नियुक्ति की थी। अन्य महामात्रों के समान इन पर सासन की कोई अन्य उत्तरदासिया नहीं थी। इसलिये ये अपना मस समय धर्म के आवण और अनुसामन पर लगा सकते थे। इनके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विश्वद रूप से विवेचन किया जा कुका है, जब महा कुछ भी लिलना निर्यंक है।

जिन राजपदाधिकारियों को 'महामात्र' कहा बाता था, शासन में उनकी स्थिति बहुत ऊंची मानी जानी थीं। इसीविश्य अपनी पर्योक्पियों में उन्हें मस्त्रीभन करते हुए अशोक ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रदिश्तत किया है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मिपिट के प्रहारान लेख में अशोक ने इसिल (ऋषिल) के महामात्यों से यहले उनका आरोप्य पूछा है, और फिर उन्हें अपना आदेश दिया हैं। राजकीय आदेश देने से पूर्व आरोप्य (कुशक आदि)

१. 'सूवर्ण गिरीते अवपुत्त महामाताणं च बचनेन इहिल्सि महामाता आरोगियं वतिषया ।

क सम्बन्ध में प्रक्रन करना इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि में भी महामात्रों की स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद थी।

# (४) शासन-विषयक नीति

राजा अशोक के शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण बात उसकी धर्मविजय की नीति है। उसकी सफलता के लिये अझोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया और जो साधन अपनाए, उन पर पिछले एक अध्याय में विश्वद रूप से प्रकाश डाला जा चका है। पर अशोक की धर्म-लिपियों में कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान है, जो उस नई नीति पर प्रकाश डालते है जो उसने झासन के सम्बन्ध मे अपनायी थी। चतुर्थ स्तम्म-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य है---"इसलिये मैंने रज्जको को अभिहार (अभियोग) और दण्ड (के सम्बन्ध मे) आत्म-प्रत्यय (स्वायत्त) किया. क्योंकि इसकी इच्छा की जानी चाहिय; किस की ? व्यवहार-ममता होनी चाहिये और दण्ड-समता भी। "इस वर्मलिपि द्वारा अशोक ने जहाँ रज्जुको को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध में स्वायत्तता के अधिकार प्रदान किये हैं. वहाँ साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और दण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सबके प्रति समता का बरताव करे। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के पराने राजशास्त्र प्रणेताओं को अभिष्रेत नहीं थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक ही अपराध के लिये विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उदा-हरण के लिये. यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अपेय या अमध्य पदार्थ सेवन कराए. तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति किया जाए. तो मध्यम साहस दण्ड ओर वैश्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड की व्यवस्था की गई है। शद्र को अमध्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जुरमाने के दण्ड को ही पर्याप्त समझा गया है। व्यक्तिचार के अपराध में भी इसी प्रकार से मिन्न-मिन्न दण्डो का विधान किया गया है। यदि क्षत्रिय वर्ण का पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यक्तिचार करं. तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि वैश्य वर्ण का पूरप करे, तो उसका सर्वस्य जब्त कर लेने और शृद्र पूरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर उमें चटाई में लपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है। न्यायालय के समक्ष

 <sup>&#</sup>x27;एतेन मे लजूकानं अभिहाले व इंडे वा अतपतिये कटे इक्टितविये हि एसा किति वियोहालसमता च सिय इंडसमता चा ।'

२. 'ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्डः । क्षत्रियं मध्यमः । वैश्यं पूर्वस्साहस-वण्डः । अङ्गं खतन्यज्वाशस्यणो दण्डः ।' कौ. अर्थ. ४।१३

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः , सर्वस्वं वैध्यस्य, जूदः कटाग्निना बह्येत।'
 कौ. अर्थ. ४।१३

साक्षी के लिये उपस्थित होने पर भी विविध वर्णों के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यवसार किया जाता था। साक्षी में सत्य बोलने के लिये उन्हें जो अपय लेती होती थी. वह विविध वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति बाह्मण वर्ण का हो. तो उसे यह कह देना पर्याप्त था कि 'सत्यबृहि' (सच-सच कहना)। पर यदि साक्षी क्षत्रिय या वैश्य वर्ण के हो, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम अठ बोलोगे तो तम्हे यज्ञ अदि कमों का कोई फल नहीं मिलेगा और अञ्चलेना के परास्त हो जाने पर तुम खप्पर हाथ में लेकर भीख माँगते फिरोगे। यदि साक्षी गृड हो, तो उसे यह कहा जाता या कि झठ बोलन पर तम्हारी मत्य के पश्चात तुम्हारा सब पृष्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा के पाप तुम्हे प्राप्त हो जायेगे। झूठ वोलने पर तुम्हे दण्ड भी दिया जायगा। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं, जिनसे यह सुचित होता है कि प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अभाव था। समाज मे ऊँच नीच का भेदमाव तो प्रागृबौद्धकाल के भारतीय समाज में विद्यमान या ही। समाज में ब्राह्मणी का स्थान सबसे ऊँचा था, और शृद्रों का सबसे हीन। अन्त्यज, श्वपाक और चाण्डाल समाज ने बहिटकत माने जाते थे। इस स्थिति मे अशोक ने अपनी धर्मलिपि द्वारा व्यवहारसमता और दण्डसमता का जो आदेश दिया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जको को अभियाग और दण्ड के सम्बन्ध में आत्मप्रत्यय (स्वायत्त) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मख अपनी यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड में सबके साथ समता बरती जाए । अभाक हारा प्रचारित यह आदेश बाह्यणों की दिंग्ट में आपत्तिजनक हो सकता था. क्योंकि इसके कारण समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति नहीं रह पाती थी। पर वह उन्हें अपना विरोधी नहीं बनाना चाहता था। वह इस बात के लिये उत्मुक था, कि बाह्मणो की सद्भावना भी उसे प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर ब्राह्मणो और श्रमणो के प्रति सम्मान प्रद-जित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा संतष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पर अशोक की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है, रज्जक सदश राजपदाधिकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करे, अभियोग के लिये एक व्यवहार या विधान-सहिता का उपयोग करे और दण्ड देते हुए किसी के प्रति भेदमाव न करे।

दण्ड ओर अभियोग के सम्बन्ध में अयोक ने एक अन्य भी मुचार किया, जो बहुत महत्त्व का है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञान होता है, कि चन्द्रगुप्त मोर्य के समय में दण्ड के तीन मुख्य रूप थे, जुरमाना, कारावास और मृत्युदण्ड। इनके अतिरिक्न

१. की. अर्थ. ३।११

चतुर्दश शिलालेस—तीसरा, चौषा, पाँचवाँ, जाठवाँ, नौवाँ, प्यारहवाँ और तेरहवाँ लेख ।

हाथ, नाक, कान आदि अगो के काटने की सजा भी उस यग में प्रचलित थी। अशोक ने इस दण्ड-विधान में परिवर्तन या सशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पड़े, विशेषतया एमें व्यक्तियों को जिन्हें कारावास या मत्य का दण्ड दिया गया हो। इस दृष्टि से अशोक ने यह आदेश दिया था, कि जिन अपराधियों को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए. उन्हें तीन दिन की मीहलत दी जाए, ताकि उनके ज्ञाति-जन (सम्बन्धी लोग) उनके मामले पर पूर्नीवचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सके। यदि पूर्नीवचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा में कमी न हो, तो भी अगांक इस वात के लिये उत्सक था कि उसके सम्बन्धी दानपष्य, उपवास आदि द्वारा परलोक में उसके कल्याण के लिये प्रयत्न कर सके। अञोक के इस आदेश को हम उसी के शब्दों में यहाँ उद्धृत करने हैं--"इसलिये मेरी यह आजा है, कि कारावास मे बढ़ और मत्यदण्ड पाय हुए व्यक्तियां को मेरे द्वारा तीन दिन का योत (यौतक-मोहलत या छट) दिया गया है। (इस बीच में) उनके ज्ञाति-जन (निकट सम्बन्धी) उनके जीवन की रक्षा के प्रयोजन से (पूर्निवचार के लिये) ध्यान आकृष्ट करेंगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक उन्हें मन्यदण्ड न दे दिया जाए) ध्यान करते हुए दान देशे और उथवास करेशे, उनके पार-लोकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास में भी लोग परलांक की आरा-धना करें । विविध धर्माचरण, सबम और दान वितरण में वृद्धि हो। "

राजा की स्थिति मे अशोक यही कर मकता था. कि किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड न मिलने पाए, जो बन्नुत अपराधी न हो। इसील्यि उसने दण्ड के सम्बन्ध मे पुतिबदार की व्यवस्था की थी। पर जब किसी का अरागब प्रमाणित हो जाए और पुतिबदार के अन्तर सी की अराकी मा को बहाल रखा जाए, तब सी अशोक को इस बात की चिनता थी कि मृत्युरण्ड पाया हुआ अरराधी परलोक से मुख प्राप्त कर सके। इसी कारण उसके झातिजनों को यह अवसर प्रदान किया गया था कि दानपुष्य और उपबास आदि हारा उस व्यक्ति का ये पाराकी कर कथाण सम्मादित कर सके, जिसे शी प्रहों मृत्युरण्ड दिया जाना हो। यद्यपि अरोक हिसा का विरोधी था और उसने अपने राज्य में पशु, पक्षी आदि के सम्बन्ध से अहिंसा की नीति को अपनाया था, पर वह मृत्युरण्ड का अलन नहीं कर सका था। उसका यह प्रयत्न अवस्य था, कि मृत्युरण्ड पाये हुए व्यक्तियों के कन्याण की सी व्यवस्था की जाए, पर राज्य के मुशासन की इंग्ड जिसने सुयुरण्ड को कावम रखना ही जिसत समझा था।

१. कौ. अर्थ. ४।१३

 <sup>&</sup>quot;अब इते पि च मे आयृति बंधनबधानं मृनिसानं तीलितदं डानं पतवधानं तिनि दिव-सानि मे योते विने नातिका वा कानि निझपयिसीत जीविताये तानं नासंत वा निझ-परिता वा नं वाहति पालतिक उपवासं व कष्ठति । देहली-टोपरा स्तम्भ—चीया लेख

किसी निरपराधी को दण्ड न मिलने वाए, इसके लिये अशोक इतना अधिक उत्सुक था, कि उसने नगरों के क्षेत्र में न्याय-कार्य सम्पादित करने वाले नगर-व्यावहारिकों को भी मह आदेश दिया था, कि वे सब समय ऐसी चेल करें, जिससे बिना किसी कारण के किसी का कारामृह और शारीरिक क्लेश का दण्ड न मिले! महामानों को मी उसने इसी प्रयोजन से पौच-पौच वर्ष के जन्तर से अनस्यान (दीर) पर जाते रहने की आशा प्रदान की थी।

अवोक के शासन काल की कर-पद्धित के सम्बन्ध में भी धर्मीलिपियो में दो निर्देश विद्यमान है। तीर्थ स्थानों से उस समय 'विल' संज्ञक कर बसूल किया जाता था, और खेती की पैदाबार का एक माग कर के ब्यं में ठेने की प्रया थी। हम्मिनदेई के स्तम्म लेल में मूचित होता है कि बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनि ग्राम को अवोक ने उबलिक (उद्बिलिक— बाल कर से मुक्त) कर दिया था, और बहां के किसानों से उपज्ञ का केवल आठवीं माग मिन-कर के रूप में बसुल करने का आदेश प्रदान किया था।

अशोक द्वारा मार्चजनिक हित के जो बहुत-में कार्य किये गये, पिछ्छे एक अध्याय में उनका उल्लेख किया जा चुका है। ये कार्य सहको के माय-माय छायादार वृक्ष रूपवाने. प्याऊ बैठाने, कुएँ सुददाने, विश्वासगृह बनवाने, औषधियों को पैदा करने की ब्यवस्था करने और पशुजों तथा मनुष्यों की चिक्तिसा का प्रवस्य करने के रूप में थे। ये सब कार्य धर्म-विजय के उद्देश्य से किये गये थे।

# (५) सामाजिक जीवन

कीटलीय अर्थसास्त्र के आधार पर मीर्थ युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन का विशद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस युग का मारतीय समाज चार वर्णों और बहुत सी जातियों में विजयन मा। मैसस्योंने आदि और वादियों हारा मी इस युग के समाज के विदिय वर्षों पर प्रकाश टाला गया है। अशोक की धर्मालिएयों से मामाजिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक सुखनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर उनमें कुछ ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनमें अशोक के सम्पर्क समाज के विषय में कुछ परिस्तान प्राप्त किया जा सकता है।

अचोक की वर्मिलिपियों में केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। चातुर्वेष्ण में क्षत्रिय, वैदय और बृद्ध वर्णों का अचोक ने कही भी उल्लेख नहीं किया है, और नहीं स्वपाक और वाण्डाल सद्देश अन्यवों का। प्राय: सर्व व ही ब्राह्मण और अग्न सार्थ-साथ आये हैं। मीर्य युग्न मंत्रहीं मारत के प्राचीन वैदिक वर्ष की सत्ता थी, वहाँ साथ ही अन्त ऐसे सम्प्रदाय भी विद्यमान थे, जो वेदों के प्रामाण्य और यांत्रिक कर्मकाण्ड में विद्यसन नहीं

१. घौली शिलालेल--प्रयम अतिरिक्त लेख ।

२. 'एताये च अठाये हकं...मते पंचसु पंचसु वसेसु निकाययिसामि ।' घौली—प्रयम अतिरिक्त लेख ।

रखते थे। वैदिक धर्म का नेतृत्व बाह्यणों के हाथ में था, और नये अवैदिक धर्मों का श्रमणो के। इन दोनों के कर्तव्य और कर्म प्राय एक समान थे. यहापि इनके विद्वासो और मान्यताओ में मेद था। मैगस्यनीज ने अपने यात्रा विवरण में बाह्मण और श्रमण दोनों का उल्लेख किया है,और यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौर्य यग से वैदिक और अवैदिक दोनो प्रकार के धार्मिक नेता बड़ी सख्या से विद्यसान थे और वे अपना समग्र प्राप्त तप स्वाध्याय और अध्यापन आदि से व्यतीत किया करते थे । समाज से दोनो को प्रतिस्ता की दिष्ट से रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने ब्राह्मण और श्रमण दोनों के प्रति सम्मान का भाव प्रगट किया है, और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हें सतुग्ट रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। वाह्मण और श्रमण के अतिरिक्त अशोक की धर्मलिपियों में भिक्ष भिक्षणी , निर्म्रन्य । और प्रवृजित का मी उल्लेख हुआ है। मिक्ष और भिक्षणी से बौद्ध भिक्ष अभिप्रेत है, और निर्धन्य में जैन । प्रव्रजित उन सन्यासियों को कहते थे, जिन्होंने वैदिक आश्रम-मर्यादा के अनुसार सन्यास आश्रम मे प्रवेश किया हो। मौर्य युग मे बहत-से धार्मिक सम्प्रदाय विद्यमान थे. जिन्हें अशोक की धर्मलिपियों में 'पाषण्ड' कहा गया है। इन पायण्डों के अनेक प्रकार के साथ होते थे. जो वैदिक प्रवजितों (परिवाजको या सन्या-मियों) के समान ही सनष्यों की सेवा और बर्मोपदेश में तत्पर रहा करते थे। पुरानी वैदिक मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास । अशोक की धर्मलिपियों में इनमें से केवल दो आध्रमी---गहस्य और सन्यास का उल्लेख किया गया है। गहस्य जीवन व्यतीत करनेवालों के लिये जहाँ 'गहस्थ' शब्द का उपयोग हुआ है'. वहाँ उन्हे ही 'उपासक' भी कहा गया है'। बौद्ध गृहस्थों के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था।

्र आगेक की धर्माश्रिपियों में यद्यपि गृहां का कही उल्लेख नही है, पर 'दास' और 'मृतक' से मम्मवत समाज के उसी वर्ष को सूचित किया गया है, जिसके लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में 'गृह' शब्द प्रयुक्त हुआ है। धर्माश्रिपियों में अनेक बार दास-मृतकों को उल्लेख किया गया है, और अशोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्यक् व्यवहार किया जाए। कोटलीय अर्थशास्त्र में दासो, कंगोकरों और मृतकों से सम्बन्य एसने वाले नियमों जा विदार

१. चतुर्दश शिलालेख---नौर्वां लेख ।

२. प्रयाग स्तम्भ लेख ।

२. बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख । ३. बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख ।

४. चतुर्वश शिलालेख-बारहवाँ लेख ।

४. चतुर्वश शिलालेख-बारहवाँ लेख।

५. चतुर्दञ शिलालेख--बारहवाँ लेख।

६. सिद्धपुर लघु शिलालेख ।

रूप से निरूपण किया गया है। वे नियम ऐसे हैं, जिन्हें समुम्तिक कहा जा सकता है। अर्धाक इस बात के किये उस्तुक था कि स्वामी लोग जहीं दातों, कर्मकरी और मृतकों के सम्बन्ध में परस्परातत व राजकीय नियमों का अविकल रूप से पालन करे, वहाँ साथ ही उनके प्रति सहानमृति और अनुक्रमा का भी मात्र रखें।

मीर्ष सुग में माम महाण का बहुत प्रचार था। प्राण्-बौद्ध काल मे यज्ञों मे पणुविल प्रदान करने की प्रयामी मली मांति किकसित हो चुकी थी, और बहुद ने उसके विरुद्ध आवाज मी उठायी थी। पणुओं की हिसा केवल मास मक्षण के किये ही नहीं की जाती थी, अर्पणु मनोरठलन के लिये मी उनका वह किया जाता था। बसोक ने वशु हिसा को नियनित और मर्यादित करने पर ध्यान दिया। यक्त के लिये पणुओं की हत्या का उसने नियेथ किया, अपनी पाकसाला के लिये मारे जाने वाले वसु-पिक्ष की सक्ष्य में बहुत कभी कर दी, आर. उन जीवों का वस रोक दिया, जो लाने के सम में नहीं आते। अशों के के दन मन आंदों में उसने पहले हिस्स की हत्या भी को कर मन आंदों में कर पहले किया जा बता है, उन्हें यहाँ होहराना अनावश्यक है।

अशोक ने 'समाजो' के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी थी, उसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक 'समाज' में बहुत दोप देखते थे, अत उन्होंने आज्ञा प्रचारित की थी कि 'समाज' न किये जाए । पर एक प्रकार के ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार में साध्ये। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश हारा नहीं रोका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर 'समाज' का उल्लेख है, पर उनका सही-सही अभिप्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में अनेक महत्त्वपूर्ण मुचनाएँ उपलब्ध है । महामारत मे एक ऐसे 'समाज' का वर्णन किया गया है, जिसमे सब विशाओं से हजारों की सच्या में 'मल्ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्ल 'महाकाय' और 'महा-वीर्यं थे, और शक्ति में कालकज नामक अमूर के समान थे। यह समाज ब्रह्मा और पश्-पति की पूजा के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था। महामारत में ही एक अन्य स्थान पर समाजों में एकत्र 'नियोधका' का उल्लेख हैं। महाभारत में वर्णित इन समाजों में मन्ल या नियोधक एकत्र होकर यद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुभव करते थे। सम्भवत . इसी प्रकार के समाज थे जिनमें अशोक दोष देखता था, और जिन्हें उसने अपन राजकीय आदेश द्वारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अञ्चोक के मत में साध प्रकार के थे। उन्हें उसने बन्द नहीं किया था। ऐसे एक समाज का उल्लेख बात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष

 <sup>&#</sup>x27;तत्र मस्लाः सवायेतुदिग्यो राजन् सहस्रज्ञः।
समाजे ब्रह्मणो राजन् तवा पशुपतेरिष ।
महाकायाः महावोर्याः कालकञ्जा इवातुराः॥ महाः विराट पर्व १३।१५-१६

२. 'मे च केचिन्नियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधकाः।' महा. विराट् पर्व २।७

के निर्धारित दिन सरस्वती के बबन ने 'समाज' का आयोजन हो।' सम्मवत., सरस्वती के मवन में आयोजित इन समाजो में नाहित्यिक नाटक आदि के लीमनय किये जाते थे। दोषयुक्त और निर्दोष' समाजों के सम्बन्ध में जो निर्देश अशोक की धर्मारुपियों में विद्यमान हैं, उनसे अशोक के समय के सामाजिक या सामृहिक आमोद-प्रमोद का कुछ आमान प्राप्त हो जाता है।

कौटलीय वर्षसास्त्र ये अनेकविष अभिवार-कियाओं का विश्वद रूप से निरुपण किया गया है। मनुष्य आति में अभिवार कियाओं या बाहु-टोने में पिरकाल में विश्वसास चला का रहा है। अयोक के समय में भी इन विश्वसों की मना थी। एक पर्मीलिए से अयोक ने बाहु-टोने (अभिवार) में आविष्ट लोगों में कार्य करते के लिये मी धर्मसहामां की नियुक्ति का उल्लेख किया है। धर्मसहामां बहाँ कारावाम में बन्द कैदियों और अधिक सत्तान के कारण कटपीडित सुहस्यों में कार्य करते थे, वहाँ उनका कार्यक्षेत्र एमें लोगों में भी था, जो बाह-टोने से विश्वास पत्तक हैं।

नक्षत्र आदि में विश्वास के निर्देश मी अशोक की धर्मालिपयों में विश्वमान है। थीली मिला पर उन्कीण प्रथम अतिरिक्त बर्मालिपि में अशोक ने अपने धर्ममहामात्रों को यह आजा दी है— यह (धर्म) लिपि तिष्य नक्षत्र में मुनानी चाहिये, तिष्य नक्षत्र के (दिनों के) श्रीच में मी, और एक को प्रति क्षण मी। ऐमा करते हुए आप आजा को सम्पादित करने में ममर्थ होगे। " विश्वाद नक्षत्रों के समय में अशोक ने पशुहिमा का जो निषेध किया था, उसका कारण मी यही या कि उन समय के विश्वामों के अनुमार ये नक्षत्र जनता की इटिट में अधिक पवित्र थे।

आधुनिक समय में मारतीय जनता अनेकविष मयलाबार करनी है। ये समाजाबार प्राय सत्तान के जन्म, पुत्र और कत्या के विवाइ, विपन्ति के समय और किसी प्रियनन के प्रवास के लिये जाने पर किये जाते हैं। शुन-अणुन में विश्वास मानव-समाज में बहुन बढ़नल हैं। 'पमालिपियों डारा सूचित होता है, कि अशोक के समय में भी मराजाबारों में विश्वास जनता में बद्धमूल थें। पर अशोक इन्हें शुद्ध और निर्पंक नमझता था। बहु मराजाबारों के विश्व नहीं था, पर उनका विचार यह था कि एमें ममाजाबार करते वाहियें जो कि अल्पकल देनीवाले हों ना सहाफल प्रदान करनेवाले हों। अशोक को दृष्टि में 'धर्ममञ्ज्ञाल' साहफल प्रदान करनेवाले हों। अशोक को दृष्टि में 'धर्ममञ्जल' महाकल प्रदान करनेवाले हों। अशोक को दृष्टि में 'धर्ममञ्जल' महाकल देने वाले होते हैं। इनमें दामों और मृतकों के प्रति तमुचित व्यवहार,

१. 'पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽद्धि सरस्वत्याभवने नियुक्तानां नित्य समाजः।'

२. चतुर्वश शिलालेख--पाँचवाँ लेख ।

 <sup>&#</sup>x27;इयं च लिपि तिस नलवतेन सोतिवया अतला पि च तिसेन बनिस खनिस एकेन पि सोतिवय हेवं च कलंत तुके चघम संपटिपाविमतिवये।'

४. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पांववां लेख ।

गुरुवनों का आदर, प्राणियों की जहिंसा और अपण-बाह्यणों को दान किया जाता है। ये सब तथा इसी प्रकार के जन्म कार्य वर्ममंत्रल कहाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, आई, स्वामी, मित्र, परिचित एवं पड़ीसी की भी यह कहना चाहिये कि यह (मञ्जूलावार) अच्छा है। इस मंत्रलावार को तब तक करना चाहिये, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, क्योंक इसके तिरिक्त को अन्य मंगल है वे सेटिय हैं। उनसे कार्यासिद्ध हों भी सकती है, और तह (कार्यसिद्ध) भी ऐहलोफिक हो। किन्तु प्रमंत्रगल जो हैं, ये काल सेपरिच्छित्र नहीं हैं। यदि इहलोक में उनसे अमीप्ट सिद्धि हों भी सकती है जो राही भी एलोक में अनत पुत्र्य होता है। यदि इहलोक में अमीप्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ हुए, यहाँ (इहलोक में) अमीप्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ हुए, यहाँ (इहलोक में) अमीप्ट सिद्ध हुई, और धर्ममगल से अनन्त पुष्य भी प्राप्त हुए, यहाँ (इहलोक में) अमीप्ट सिद्ध हुई, और धर्ममगल से अनन्त पुष्य भी प्राप्त हुता।

संगलाचार के सम्बन्ध में अशोक के विचार चाहे कैसे मी क्यो न हो, पर यह असदिग्ध है, कि अशोक के शासनकाल में मारत की सर्वसाधारण जनता अनेकविध मगलाचारों का सम्पादन किया करती थी, और शम-अशम में विश्वास रखती थी।

असोक ने अपने उल्कीण लेखों में बाह्यमां और अमणो का एक साथ उल्लेख किया है, और दोनों के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध में सस्मान प्रदिश्त किया है। साथ हीं, उसने विविध सम्प्रदायों तथा पायण्डों के 'सार' की वृद्धि पर वल दिया है। साथ सनका कारण यह था, कि मीयें युग में बाह्यणों और अमणों में पारस्परिक विरोध बहुत वढ़ गया था, और अधोक को यह अमीष्ट नहीं था। पाणिनि के सुत्र 'थेया च विरोध शास्त्रतिक'' की टीका में प्राचीन वैयाकरण परम्परा की अनुसरण कर अहि (साप) और नहुल (नेवर्छ) के सायका विरोध का निरद्यन जैसे 'बहिनकुक्म' द्वारा जूषिक किया गया है, वैसे ही 'अमण-बाह्यणम' उदाहरण देकर अमणों और बाह्यणों के शास्त्रत विरोध को सी प्रदावित किया गया है। अधोक दह विरोध को भी दूर करना चाहता था।

१. चतुर्वश शिलालेख-नवां लेख ।

#### इक्कीसर्वा अध्याय

# अशोक के उत्कीर्ण लेख

### (१) चतुर्दश शिलालेख

पुरातस्व विभाग के प्रयान से राजा अक्षोक के बहुत से उन्कोणे लेख प्रकाश में आये हैं। मीर्य पुग के इतिहास को तैयार करने के लिये ये बहुत उपयोगी हैं, और हमने स्थान-स्थान पर इस प्रन्य मे इनका उल्लेख किया है। ये लेख शिकाओ, प्रस्तर-सामों और गृहाओं की मिसियों पर उन्कोणे हुए मिले हैं। इनका सक्षिप्त रूप से परिचय देना बहुत आवस्यक हैं। अपने के उन्कोणे लेखों में सर्वप्रयान 'चतुर्दश शिकालेख' हैं, जो निम्निकित स्थानों पर विद्यान हैं—

(१) कालसी—यमुना नदी हिमालय की हुगंम पर्वत-प्रवल्णकों को छोड कर जहाँ मैदान में उतरती है, उनके समीप ही कालसी नामक बसनी से कोई एक मील की दूरी पर वह स्थान है, जहाँ अवोक के बतुर्देव खिलालेकों की एक प्रति एक विमाल खिलालप्र पर उत्तरी के ने पहुँ वह वह उत्तर है। जहाँ जहाँ के काल के बतुर है। उत्तर प्रदेश के देह राष्ट्र न नवर से को सकक बूह बहु रही होई इन्हर नर रोता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में बामिक और राजनीतिक—वीनों बृटियों से इस स्थान का बहुत महस्व बा। तीस नदी इसी स्थान पर यमुना से आकर मिलती है, जिनके समय-स्थल को धार्मिक दृष्टि से महस्व का माना जाता था। इसके समीप ही ट्रेटो डारा निर्माल एक बेदी यत वर्षों में प्रकाश के आपी है, जिस पर सस्कृत के अनेक ल्लोक उत्तरी हैं हिंद हारा निर्माल एक वेदी यत वर्षों में प्रकाश के आपी है, जिस पर सस्कृत के अनेक ल्लोक उत्तरी हैं। इन रुशोकों डारा बात होता है, कि रावा बीलवर्षन्त ने यहां चीवी बार अदबस्य यक्त का अनुस्तान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण कराया याया था। राजा धीलवर्षन्त ने महत्व तिसी सदी ईस्ती में माना जाता है। कालमी के क्षेत्र में अदबस्य यक्त का अनुस्तान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन काल में राजनीतिक दिन्द से भी यह स्थान विशोध महत्व खला था।

कालसी की जिस शिला पर अशोक के बतुर्देश शिलालेख उस्कीण है, वह १० फीट लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के लगभग है। इन लेखों की लिप बाह्यी है।

(२) बाह्यबाल गड़ी—गैवाबर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में) के युमुक्त दिललुके में बाह्यबालगढ़ी नाम का एक गाँव है, जो पेवाबर नगर के चालीस मील उत्तर-पूर्व में मकाम नदी के तठ पर स्थित है। उससे आंध्र मील की दूरी पर चतुर्देश शिकाले केंद्रों की एक प्रति विद्यान है, जो करोण्डी लिपि में है। जिस मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए में है। जिस मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए में के प्रति विद्यान है, जो करोण्डी लिपि में है। जिस मिला पर ये केस उत्तरीण केंस्र में किए म

है, वह २४ फीट लम्बी, १० फीट केंबी और १० फीट ही मोटी है। बारहवें लेख के अतिरित्त अन्य सब लेख इस हिला पर उन्होंगे हैं। बारहवें लेख पत्रास गज की दूरी पर
एक अन्य शिकापर उन्होंगें किया नया है। बारहवें लेख पत्रास गज की दूरी पर
एक अन्य शिकापर उन्होंगें किया नया है। बाइहवाज्यवी गाँव पुराना नहीं है, परनु
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक विश्वाल नगर विश्वाम न था। किनियम से अनुसार हुएएन्स्वाग डारा वर्षिणत पो-लु-वा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित या, जो बीडो का प्रसिद्ध
तीर्थ या। हुएएन् स्सान ने लिखा है कि इस पो-लु-वा के पूर्वी डार के बाहर एक विश्वाल
स्त्रप था, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। थी-लु-वा की र उन्हों की पर दस्तालोग
पर्वत की सत्ता थी, जहीं पर मो अशोक डारा एक स्त्रुप का निर्माण किया गया था। हुएएन्सान के इस विवरण से यह स्थाट हो जाता है, कि पी-लु-वा और उन्हों कमीप की प्रदेश मे
अशोक डारा अनेक स्नुप वनवाये गये थे। नहीं किपी-लु-वा और उन्हों समीप की अने की खुदाई
अशोक ही राजने हुए द निर्माण वहाँ अभी कित्नुही प्राचीन स्त्रूप या सघाराचों आदि के
अवशेष मी नहीं मिले हैं। पर इससे सन्देह नहीं, कि प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल व समुद्ध नगरी की स्थित थी। यह नगरी साथ साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमों सीमा के
समीप थी, अतः राजनीतिक तवा सैनिक दृष्टि से मी इसका महस्व था। अशोक ते सम्भ-

(३) मानकेहरा—यह स्थान भी पाकिस्तान के उत्तर-परिचमी सीमा प्रान्त मे है। इसकी स्थिति एवटाबाद से १५ मील दूर हजारा बिल्ने मे है। सम्मवत, मानसेहरा के ममीग से ही प्राचीन समय में वह राजवार्य जाता बा, जो पाटलियुत्र को मारत की उत्तर-परिचमी सीमा के साथ मिलाता बा। देवी महारिका (दुर्गा) के दर्शनार्थी यात्री भी इसी मार्ग से होकर देवी के दर्शन के नियं जाया करते थे।

मानसहरा में अशोक के चतुर्दश शिलालेखों को जो प्रतिलिपि उत्कीणें है, वह भी खरोष्टी लिपि में है। भारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थीं, जिसे दायी ओर से बाई ओर को लिखा जाता था।

मानसेहरा के लेख तीन पृथक् शिलाओं पर उक्कीर्ण है। पहली शिला पर प्रथम से अप्टम संख्या तक के आठ लेख है, इसरी शिला पर नवम से बारहवे तक के लेख है, और शेष दो लेख तीसरी शिला पर है।

(४) गिरतार—सीराष्ट्र (काठियावाड) मे जुनायड नामक नगर के पूर्व मे लगमग एक मील दूर गिरतार या गिरिनगर नामक पर्वन की स्थिति है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उनो का यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, और कभी धेव लोग भी हसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानते में पुराष्ट्रों में इसकी महिसा वांगत है। गिरतार की पहाड़ी पर जिस विशालखण्ड पर व्योंक के चतुरंश क्षितालेख उन्होंग्य है, उसका क्षेत्रफल १०० वर्ष मीति के लगमग है। इस विशाल खिला पर वांगक के चतुरंश दिनालेख उन्होंग्य है। उस विशाल खिला पर वांगक के चतुरंश कर वांगति के जामग है। इस विशाल खिला पर वांगक के चतुरंश हो।







मृण्मूति का शीर्षमाग (पाटलियुत्र)

स्वदामन् का है, और दुसरा गुरावंशी सम्राट् स्कन्दगुष्त का । स्वदामन् ने अपने छेल मं यह प्रिता किया है, कि गिरतार के तसीप में स्थित जिस सुरुवंग त्रील का निर्माण करनुष्त के प्रात्तीय सासक पुष्यपुष्त द्वारा किया गया था, और वशीक के शासन काल में लक्ती और से नियुक्त प्रात्तीय सासक यवन तुसास्प ने जिससे बनेक नहरे निकल्वायों थी, यह सुरुवंग श्रील अतिबृध्य के कारण मान्त हो गई बी,और स्वदामन् द्वारा अब उसका जीणोंद्वार कराया गया। 'स्कन्दगुत के लेख में मी इसी मुदर्शन झील के जीणोंद्वार का उल्लेख है। ' इसमें सम्बेह नहीं, कि गिरतार या गिरिन्तर प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहां कारण है, कि अशोक ने वहां भी अपने चतुर्वंश विलालेखों की एक प्रति उत्कीणं करायी थी। शिरतार के ये लेख बाद्वाी लिए में है।

- (५) सोपारा—यह बम्बई के उत्तर में बाना जिले से समुद्र के तर पर है। प्राचीन समय में यहीं एक समुद्र नगर जा, जिसे महाभारत में 'बुपारक' कहा गया है। विरिक्तत के लेक्क ने इसे 'लुपारा' और टाल्मी ने 'पारा' लिखा है। पुराणों में भी इसका नाम 'नृपारक' आवा है। यहीं एक बन्दरसाह की स्थिति थी, और सामुद्रिक व्यापारका यह एक महन्वपूर्ण केन्द्र था। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अशंक ने यहां भी अपने बचुदेश लिख उन्तीर्ण कराये थे। पर दुर्माध्यवत सोपारा के शिक्शलेख का केवल एक लक्ष्ट ही इस ममय तक उपनक्ष्य हो सका है, जिम पर आठवे लेख का ल्यमग एक तिहाई अश उन्हीर्ण है। यह लेख भी बाह्यी लिए से है।
- (\$) एरंगुडि—आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले मे एरंगुडि नामक एक प्राप्त है, जो दक्षिण रुप्त के मदास-रायबुर शाला लाइन पर नृती नामक स्टेमन से आठ मील की दूरी पर स्थित है। इस प्राप्त के समीप एक पहाबी है, जो 'विनकोण्डा' (हस्ति-पर्वत) कहाती है। यहाँ मी शिलावण्डां पर कशोंक के जनदंश शिलालेख उल्लोण हैं।
  - "राज्ञो महाकावपस्य गुरुभिरम्यस्तनाम्नो रहहास्त्रो वर्षे वित्रप्रतितमे मार्गशीर्थ-बहुकप्रतिपदि ... सुरुवहिटना पर्कायोग एकाणवभुतास्त्रास्त्रिय पृथिस्या इतायां गिरे-रू अंयतः सुवणं सिकता पर्काशिनो प्रभृतीनां नदीनां अतिमात्रोहुसँचैंगः ... ..आनदी-तलावित्युव्यादितमासीत् ।" जूनागढ़ शिकालेख (Sircar : Select Inscriptions pp. 176-177)
  - "अथ कमेणाम्बुदकाल आगते निदाणकालं प्रविदायं तीयवेः। यवधं तीयं बहु संतर्त चिर सुदक्षंत्रं येन विभव बास्त्ररात् ।२६ बहुत्त्य यत्तान्महृता नृदेवातन्म्यक्षं सम्याण्डितीयकेन । अन्जाति-कुटक्प्रियतं तटाकं सुदक्षंत्रं शास्त्रतकत्यकालम् ॥३७ स्कन्यतुत्त का जुनागढ़ शिकालेख (Sircar : Select Inscriptions, pp 133-134)

(७) जीनक्—यह स्थान आन्ध्र प्रदेश के गवाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्लुका में है, और गंजाम से लगमक १८ मील उत्तर-पिक्य में ऋषिकुत्या नदी के तटपर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ एक विश्वाल नमर विद्यान था, जो एक दुर्ग के रूप में था। इसके लण्डहर अब तक में विद्यान है, जो इसके विल्डुत गीरव के परिचायक है। सम्मवत, इस नमर का नाम 'समापा' वा, जिसके महामात्रों को सम्बोधन कर अशोक ने यहाँ दो विद्यों के खुर उन्होंने कराते थे।

जीगढ़ में अशोक के जो उत्कीण लेख मिले हैं, वे तीन पृथक् खण्डो पर उत्कीण है। प्रवस्त सण्ड पर पहले से पांचव लेख तक उत्कीण किसे मंदे हैं, यदापि वे अविकल रूप में प्राप्त नहीं होते। दुर्नाध्यवश उतका आये के रूपमण मान इस समय अप्राप्त है। डितीय शिला-सण्ड पर छट से इसवे लेख तक उत्कीण है। तीसरे शिलासण्ड पर दो पृथक् विशिष्ट लेख हैं, त्रिन्दें आयोक ने विशेष रूप से किल कर के रिसे उत्कीण कराया था।

- (८) पीली—उड़ीसा के पुरी किन्ने की जुर्दा तहसील में घोली नाम का एक गांव है, जो मुनोरवर से लगकम सात मील दिवाण में स्थित है। यही पर प्राचीन काल में रोतानीं नामक नगर की स्थिति थी, जो कलिक्कु राज्य की राजवासी था। वीली के गमीण नीत प्राक्तियों की एक छोटी-सी प्रश्नका है, जहाँ 'अवस्तरम' नामक शिला पर अशोक के लिक उन्कीर्ण है। जौगढ़ के समान यहाँ भी स्थारहवे, बारहवे जीर तेरहवे लिस नहीं पाये जाते, और उनके स्थान पर दो ऐसे विशिष्ट लेख हैं, जिन्हें जशोक ने कलिक्कु के लिये विशेष स्था ने उन्कीर्ण कराया था। बीली के ये विशिष्ट लेख तोमली के महामात्यों को मन्वोधित किये गरे हैं।
- (९) कत्यार में अशोक के दो अन्य शिलालेख मिले हैं, जो पालि में न होकर ग्रीक तथा अरेमइक (अरमाई) माषाओं में हैं। इनपर हम पृथक रूप से प्रकाश डालेगे।

हमने यहाँ जिन स्थानों का उल्लेख किया है. उन सब में राजा अशोक ने वे लेख शिलाओं पर उन्हों कराये में, जो 'चतुरेंदा शिलालेख' के नास से प्रसिद्ध हैं। पर जेना कि जररिल्ला जा चुका है, पीली और जीवढ़ में १२ वें, १२ वें और १२ वें लेखों के स्थान पर री विशिष्ट लेखा उन्हों के स्वायं सवे थे, जो कि कलिङ्क के लिये थे। राजा अशोक ने किलङ्क को जीत कर मीथं साम्राज्य में सम्मिन्धत किया था। किल्ड्क की विजय करते हुए जो नरसहार हुआ था, उससे अशोक के हुदय में मुद्धों के प्रति म्लानि का माव उत्पन्न हों गया था। इन विशिष्ट लेखों में उन्होंने अपने इसी मनीमाय को ज्यूनत किया है। इन विश्व स्थानों पर वें 'चतुर्थक शिलालेख' जिस कथा में उन्होंजें हैं, उसमें केवल लिपि का ही मेंद नहीं है, अपितु माथा का मेद भी पाया जाता है। खब्दों और व्याकरण के इस मेद का कारण सम्मवत यह था, कि अशोक ने स्थानीय माथा को दुष्टि में रख कर ही अपने में लेख जकीयों कराये थे।

### (२) लघु शिलालेख

चतुरंश शिलालेखों के समान अशोक के लघु शिलालेख भी अनेक स्थानो पर उपलब्ध हुए हैं। जिन स्थानो पर ये लेख प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं—

- (१) हपनाय-मध्यप्रदेश के जबलपुर किल में कैमूर पर्वतामाला की उपत्यका में रूपनाय नामक एक तींपरमान है, जो जबलपुर से करनी जानेवाली रेनले लाइन पर स्लीमनाबाद स्टान से १४ मील के लगमन परिचम में है। यहाँ तीन छोट-छोटे म्नरा है, एक पितन पितन माना जाता है। ये राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर हैं, और इनके समीप ही रूपना शिव का मन्दिर है, जहाँ हजारो यात्री प्रति वर्ष मगबान शिव को उपासना के किये एक नहोंने हैं। सम्मवत, मौथं युग में भी इस स्थान का थामिक दृष्टि से महत्त्व या। प्रयाग से मृगुकच्छपुर (अधैच) जोते बाला राजमार्थ मी इस स्थान के समीप से जाता या, विवसे व्यापारियों और यात्रियों का आना-जान ही सदा बना दरता था। रूपनाथ में अधोक का एक लगू शिक्तोक्रक उपलब्ध हुआ है, जो था। फिट लम्बा और १ फुट चौड़ा है। इममें कुल छ पत्तिजारी है, जो पर्यांत रूप से सुरहित दक्षा में हैं।
- (२) सहसराम—विहार राज्य के धाहाबाद जिले में सहसराम नाम का एक कसवा है। इसके पूर्व में दो मील की दूरी पर चन्दनपीर नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में अयोक का एक लघु घिला लेख उन्होंगे है। आजकल यह गुफा 'चिरागदान' वा पीर का चिराग कहाती है, बयोकि वहाँ एक मुसलिम फकीर की दरवाह है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मींय युग में सहसराम एक समुद नगद नो वाटिलपुन से प्रयाग होकर मृगुकल्छपुर जाने वाले राजनामंपर पदता था। इस स्थान के इसी महत्त्व की दृष्टि में रख कर अशोक ने यहाँ नी अपने लेख उन्होंग कराये थे।
- (३) बैराट—यह स्थान राजस्थान से जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूर्व की और है। बैराट के दिशिण-पिस्तम से लगमता एक मील की दूरी पर दो बौद विहारों के सण्डहर विद्यमान है, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तुप के चिन्ह मी फिल है। निस्सन्देह, मीर्ष सुग मे यह म्यान अध्यत्त सहत्त्वपूर्ण था, और बौद वर्ष का भी इस क्षेत्र मे प्रचार प्रारम्भ हो चुका था। मस्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी विराट नगरी भी सम्मवत. यही पर दिन्त थी। पुरानी अनुभूति के अनुसार पाण्यत लोग वनवास के अन्त मे इसी स्थान पर आकार रहे थे। बैराट में जिस शिलाक्षण्ड पर अधोक के ये लघु शिलालेख उत्कीण है, वह आकार मे २५० वर्ष कीट के लगमण है।
- (४) गुजरी---मध्य प्रदेश के वितया जिले से गुजरी नाम का एक ग्रास है, जो जनकी और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दितया और झाँसी दोनों से यह ११ मील के लगम ग दूर पडता है। जिस सिला पर यह लेख उत्कीण है, वह पहाड़ी की उपत्यका में एक ऐ से स्वान पर पायों गई है, जो 'सिद्धों की टोटिया' (सिद्धों की पहाड़ी) के नाम से प्रसिद्ध है।

गुजरां के शिलालेख की महत्त्वपूर्ण विश्वेषता यह है, कि इसका प्रारम्भ 'देवाना प्रियस अयोक राजवा' (देवाना प्रियस अलोक राजवर) अव्यो से हुआ है। अयोक के अन्य उत्तरिण लेखों में 'देवानां प्रिय' और 'प्रियस्थी' उन्दार तो आये है, पर अयोक शब्द नहीं आया। इससे ऐतिहासिकों के प्रस्त करेंद्र रहा, कि जिल 'देवानाप्रिय प्रियस्थी राज्या' ने से लेख उत्तरिण कराये थे, वह मीर्स बंदी राजा अयोक ही था या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के शिलालेख से 'देवान रियमा अयोकन' वे शब्द प्राप्त हुए, जितके इस तय्य की पुरिट हां गई, कि वे लेख मीर्सबंदी राजा अयोक के ही हैं। गुजरा में प्राप्त लेख ऐसा दूसरा उत्तरीणे लेख हैं. जिसमें देवान प्रिय' के साथ अयोक शब्द भी आया है।

- (५) मास्की—आन्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले के लिङ्क मुगुर ताल्नुका में मास्की नाम का एक गाँव है, जहीं बर्गाक के लम्म जिलालेखी की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन मम्म में यह स्थान में अपना विशेष महत्त्व रखता था। मन्मवत, यही वह स्थान था जहाँ चील बता के प्रतापी नम्माट् राजेड चील ने चाल्कुच राजा जब्दिक हितीय को पगरत किया या। नामिल उल्कीण लेखों में इसे 'मुशक्की' नाम से कहा गया है, और चालुक्य राजाओं के उन्कीण लेखों में 'मोसपी' नाम में। ऐसा प्रतीत होता है, कि मीर्य युग में भी इस स्थान का राजनीतिक महत्त्व था, जिसके कारण अधोक ने अपने सन्देश की यहाँ भी उल्कीण कराया था।
- (६) ब्रह्मागिरि—माइसूर राज्य के चिनलदुग जिले मे जनगी-हन्ल या चिन्न-हम्मागे नामक नदी है, जिसके साथ-माय एक पहाडी चन्नी गई है, जो 'ब्रह्मागिरि कहानी है। इसी पहाडी गए एक विद्याल दिलालाक है, जिसकी लग्बाई १० दे पीट और चौटाई १२ दे पीट जो स्वान्य लोग हसे अक्षरगुष्टु (अक्षरमिना) कहते हैं। इस पर अशोक के लघू विालालेख उन्कोण है।
- (ण) सिद्धपुर--- ब्रह्मागिरि के पश्चिम में एक मील की दूरी पर एक अन्य पहाडी है, जो 'यनमन तिम्मयन गुण्डलु' (महिष समूह शिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक शिला पर असोक के लघ् शिलालेख उत्कीर्ण हैं।
- (८) जिटङ्क रामेन्दर—बहागिरि के पश्चिम-उत्तर मे लगभग तीन मील की हूरी पर एक अन्य बहाडी है, विसकी चोटी पर जिटङ्क-रामेन्दर का मन्दिर है। इस मन्दिर में जाने की सीडियाँ जहाँ ने प्रारम होती है, वही एक घिला पर अशोक के रूप् विलालेखों की एक प्रति जलीण है, जो इस समय अल्पिक चित्री हैं दशा में हैं।
- बहागिरि, सिद्धपुर और बटिङ्क रामेश्वर के शिलालेक एक दूसरे के बहुत समीप है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल से यहाँ एक विशाल व समृद्ध नगरी की सत्ता थी, और धार्मिक दृष्टि से भी इस स्थान का विखेष महत्त्व था। सिनी प्राचीन नगरे बहुत से सण्यहर मी इस क्षेत्र से विद्यामान है। ये स्थान भीये साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के समीप स्थित है, इसी कारण राजा ज्योंक ने यहाँ अपने अनेक शिलालेक उन्कीण कराये थे।

- (९) गोविमठ—यह स्थान भी मारभूर राज्य में है, और विद्युप्त से तात मील दूर है। इसकी स्थिति दक्षिण रेलवे के हासपेट और गहग जक्कान-स्टेशनों के बीच मे है। यहाँ पर मी अधीक के लघु फिलालेखों भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो पूर्णतम सुर्रावत दक्षा मे हैं।
- . (१०) पालकिगुण्टु—यह स्थान भी माइसूर राज्य मे है, और गोविमठ से चार मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ अशोक के लघु शिलालेखो की जो प्रति उपलब्ध हुई है, वह अत्यन्त खण्डित और अपूर्ण दशा मे है।
- (११) एरंगुडि— चतुरंश चिलालेखों के प्राप्ति-स्थानों का विवरण देते हुए गर्रगृढि का उन्लेख किया जा चुका है। यहाँ चतुरंश चिलालेखों के अतिरिक्त लग्न विलालेखों के अतिरिक्त लग्न विलालेखों के अतिरिक्त लग्न विलालेखों के मिल तर कर कहानी हो। इसके पच्चात एरंगुडि के सिलानेख में बहुत-सी ऐनी
  मामग्री है, जो ब्रह्मांगिर या अन्य लग्न जिलालेखों में नही पायी जाती। बच्चिप इस लेख की लिए ब्राह्मी ही है, पर इसकी आठ पत्तिवया (२, ४, ६, ९, ११, १२, १४ और २३)
  दायी ओर ने बायी ओर उल्लीण की गई है। ब्राह्मी लिप की यह गैली अयोक के अन्य
- (१२) राजुल महिंगिर—आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकीड ताल्लुका में चित्रद्वलीत नाम का एक गाँव है, जिसके ममीप राजुल महिंगिर नामक एक टीला है। यह स्थान एर्त्युटि में बीम मील की दूरी पर है। यहाँ भी अयोक के लघू बिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और खण्डित दक्षा में है।
- (१३) अहरीरा—उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अहरीरा नाम का एक कस्बा है, जो बाराणसी से २३ मील के लगमग दक्षिण में है। अहरीरा के समीप ही एक पहाडी है, विसकी एक चट्टान पर अशोक के लघु जिलालेल उन्होंगों है। इसके पास ही मण्डारी देवी का मन्दिर है, जहां देवी के दर्शन और पूजन के लिये अखाल लोग प्राय एकत्र होते पहते हैं। जिस जिला पर अशोक का यह लेल उन्होंगों है, वह मण्डारी देवी के मन्दिर से सी गज को दूरी पर है। इस लेल में कुल ११ पितवारी है, विजनी पिछली पांच पितनवीं पूर्णत्वा सुरक्षित है। पहली छ पितवारी के बहुत-से अक्षर नष्ट हो गये हैं।
- (१४) दिल्ली—नई दिल्ली के दक्षिण में बहापुर नामक ग्राम के समीप लघु शिला-लेखी की एक अन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से पृथक् रूप से लिखा जायगा।
- (१५) बाहु—बैराट (रावस्थान के वयपुर जिले में) के समीप हो एक बन्ध स्थान है, जिसे बाहु कहते हैं। बहु मी अशोक का एक उत्कीण लेख उपक्रमा हुआ है, जो बन्ध लप शिकालिखों से सर्वेषा निम्न है। इस जिलालेख हारा अशोक ने उन बौढ पुरस्कों के नाम विज्ञापित किये हैं, जो उसकी इंग्टिंग्स विशोध कर से अनुसीलन व अध्ययन के योग्य थां।

अबोक ने यह इच्छा प्रयट की है, कि मिश्रु और प्रिश्नुणियाँ इन प्रन्यों का प्रतिकाण श्रवण व मनन किया करे। अशोक के समय मे मानु मे एक बौद विहार की सत्ता थी, जहीं बहुतन्ते मिश्नु निवास करते थे। उन्हीं के लिये यह शिलालेख उन्होंचे करवाया गया था। सम्प्रवत, इसी प्रकार के लेख अन्यत्र भी उन्होंचे कर ये ये होंगे, पर वे अभी तक प्रकाश मे नहीं आर्य हैं। मानु के लि लालेख अपने दे ग का अनेला ही लेख है। यदापि लघु शिलालेखों के साथ उसका उन्लेख समत नहीं है, पर गुविचा की दृष्टि से इसी प्रकरण मे उसका निर्देश कर दिया गया है।

### (३) स्तम्भ लेख

प्रस्तर-खण्डो या विजाजों के समान प्रस्तर-स्तम्मो पर मी अवोक ने अपने लेख उन्हीणं कराये से । ये लेख सच्या मे सात हैं । जिन प्रकार अयोक के प्रधान शिलालेख सस्या मे १४ हैं, और उनको विमन्न प्रतियों जाठ पृषक्-पृथक् स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं, बैमें ही सात हमम-लेख छ विमिन्न स्तम्भों पर उन्हीणं हुए मिले हैं । ये स्तम्भ निम्निलिन स्थानों पर विषयान हैं—

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्भ-वर्तमान समय मे यह स्तम्भ दिल्ली के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण मे फीरोजशाह कोटला मे विद्यमान है। पर पहले यह स्तम्म अम्बाला (हरियाणा) जिले के टोपरा नामक ग्राम में था। टोपरा की स्थिति सढ़ौरा कस्बें से १६ मील दक्षिण मे है। तुगलक बश के सुलतान फीरोजशाह को पुरातत्त्व मे बहुत रुचि थी। उस द्वारा ही यह स्तम्भ टोपरा से दिल्ली लाया गया। फीरोजशाह के समकालीन लेखक शम्सि-सिराज ने इस स्तम्भ के दिल्ली लाये जाने का विशद रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा है, कि ४२ पहियो वाली गाडी पर यह स्तम्भ पहले टोपरा से यमना के तट पर पहॅचाया गया, और वहां से नौकाओ द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली मे फीरोजशाह तुगलक ने अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके मग्नावेष इस समय 'फीरोजशाह का कोटला' के रूप मे विद्यमान है। यही पर इस सुलतान ने अशोक के उस स्तम्म को पून स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से लाया था। टोपरा शिवालक पर्वतमाला की उपत्यका से अधिक दूर नही है। प्राचीन काल में पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण निदयो को पार करने मे विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पडता था। कालसी की स्थिति भी इसी मार्ग पर थी. और टोपरा भी इसी मार्ग पर पडता था। तराई के इस मार्ग को प्रयुक्त करने वाले व्यापारियो और यात्रियो के लाम के लिये ही अशोक ने इन स्थानो पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे।

टोपरा-स्तम्म का जो माग जमीन के ऊपर है, उसकी ऊँचाई ४२ फीट ७ इच है। यह सारा स्तम्म एक ही प्रस्तर-खण्ड से निर्मित है, जो रग में हलका गुलाबी है। स्तम्म के उपरले माग पर चमकीली पालिस की गई है, वो दो हवार साल से अधिक बीत जाने पर मी अब तक पूर्णतमा सुरक्षित है। पालिस किया हुआ यह माग ऊँचाई में ३५ फीट है। निचले माग पर पालिस नहीं है, वह बुरदरा है। फीरोचकाह कोटला में विवयमान इस दिल्ली-टोपरा स्तम्म पर आयोक के सातो स्तम्म-लेख उक्कीणें हैं, और वे भी सुपाल्य तथा सुरक्षित दशा में। अन्य स्तम्मों पर सातवाँ लेख नहीं पाया जाता। अशोक के लेखों के कर्तिरिस्त इस स्तम्म पर आया भी बतनेक लेख उक्कीण हैं, जिनमें अजमेर के चाहमान राजा बीसल्टेब (तिषि १९६४ ई०) के लेख उक्लीखनीय हैं।

- (२) दिस्सी-मैरट स्तम्भ दिल्ली में ही अद्योक का एक अन्य स्तम्भ भी विद्यमान है, जोकासमीरी दरजाज के परिचय-उत्तर में कंजी हुई पहाची पर स्वापित है। यह स्तम्भ पहले मेरठ में था, और टोपरा-स्तम के समान फीरोजवाह तुस्काह प्राप्त होति दिल्ली लाया गया था। कहा जाता है कि फर्रेलासियर (१७९३-१९) के शामनकाल में वाइस्तानों के फट जाने के कारण इस स्तम्भ को बहुत आर्ति पहुँची। वह निर गया और अनेक टुक्कों में वित्रमत्त हो। या। बाद में सन् १८६७ में इसे पुन. पूर्ववत् लड़ा किया गया। इस स्तम्भ पर केवल हा लेख उल्कोर्ण कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्तित
- (३) प्रवाण स्तम्भ--वर्तमान समय में यह स्तम्म प्रवाण के किले में विद्यमान है। हम पर अधीन के स्तम्म-खेलां के अतिरिस्त ज्ञया भी अनेक लेख उत्तरिष्टं, जिनमें मुत्यवची महाट समृद्रगुत की प्रवारित सबसे अधिक महत्वपूर्णं है। इस स्तम्म पर उत्तरिष्टं के लिले हैं। तिम्मीलियित हैं—(१) दिल्ली-टोपर स्तम्म पर उत्तरीणं बात लेलों में में पहले छ लेला (२) अशोक द्वारा उत्कीणं कराया गया एक अन्य लेख जो कीशाम्बी के महामात्र के नाम आयेश के रूप में है। इसमें सच (मिश्नुसंघ) को मन करने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। (३) अशोक द्वारा उत्कीणं एक अन्य लेख जिसमें तीवर की माता द्वितीय देवी कालुवाकी (काल्वाकी या चाल्वाकी) के दान-पुष्प का उत्लेख है। (४) समुद्रगुत्त की प्रवारित। (५) जहांगीर का एक लेख।

टोपरा-स्तम्भ के समान प्रयाग-स्तम्भ भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निर्मित है। इमकी कुल लम्बाई ४२ फीट ७ इच है, और यह मी हलके गुलाबी रन का तथा पालिश किया हुआ है। अशोक के अन्य स्तम्भो के समान प्रयाग-स्तम्भ का शीर्ष भी पहले कमल-षण्टिकाकार या, और उसके अपर सिह की मूर्ति थी। पर इस समय ये उपलब्ध नहीं है।

कतिपय विदानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्म कीशास्त्री से बा, वहाँ से टोपरा जौर मेरह स्तम्मों के समान इसे लाकर जन्म क्यांपित किया गया। कोशास्त्री नगरी प्राचीन वस्स जनपद की राजधानी की आवक्त कता कोसम गाँव प्राचीन कीशास्त्री को सूचित करता है। कोशम यमुना के बाएँ तट पर स्थित है, और हलाहाबार से २६ मील की दूरी पर है। कोशास्त्री के महामात्र की सन्वीयन कर एक लेख जयोक ने दक्ष स्तम्भ पर उत्कीणं कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्भ पहले कौशाम्बी मे ही रहा होगा।

- (४) लीरिया-अरराज स्तम्भ उत्तरी बिहार के बम्पारन जिले में यह स्तम्भ विद्य-मान है, जो ऊँचाई मे ३६ फीट ६ इंच के लगमन है। यह मी एक ही प्रस्तर-खण्ड हारा निमंत्र है। राष्ट्रिया नामक शाम के पुर्व-दक्षिण में २॥ मील की दूरी पर अरराज-महादेव का मन्दिर है। वहीं में मील मर दूर लीरिया नामक वाप नय हस्तम्भ स्थित है। इस पर टोपरा-स्तम बाले पहले छ लगम-लेख उलकि खाँ है।
- (५) सौरिया-नरबन्धइ सम्भ- यह भी विहार के बम्पारत जिले में ही है। लीरिया से उत्तर-पित्रम में नेपल राज्य की ओर जाते हुए लीरिया-नरबन्धक का सतम्म रिखायी रेना है। इसके समीप बहुत ते अन्य प्राचीन अवशोष भी विख्यमत है, जिन्हे कतिएय ऐति-रामिक बीड यूग से भी पूर्व का मानते हैं। बीड यूग में उत्तरी विहार में अनेक गणराज्यों की सत्ता थी, जिनमें विज्य या वृज्ञिक गण सबसे अधिक महत्त्व का था। नरवत्ताक के ये अवगेप किसी प्राचीन गणराज्य के ही हैं। पिछले दिनों को ओ खुदाई हुई है, उसके यहत-से सिक्के, मुझाए तथा मृष्णृतियां प्राप्त हुई हैं, वो इस स्थान की प्राचीनता की परि-वायक हैं। लीरिया-नरबन्धक का स्तम्भ ऊंचाई में २२ फीट ९॥ इच है। इसका शीर्य जमलाकार है, जिम पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख कियं हुए सड़ा है और दार्थ में मीच उपरुक्त र राजहभी की पविनयां मोती चुरती हुई रिखायों गई है। इम स्तम्म पर भी
- (६) रामपुरवा साम्भ—विहार के चम्पारन जिले में बेतिया से २२ मील उत्तर की आंद रामपुरवा की रिचान है, बहां बहांक हारा स्वाधित एक अन्य स्तम्भ विद्यामा है। यह ऊँचाई में ४४ कीट ९॥ इच है। पहले दमके शीर्ष पर भी सिह की सत्ता थी, जो अब उपन्त्रम मही है। पर शीर्ष में नी का वर्तृत्वाकार उपकल्प अब भी मुरसिस है, और उसके राजहसों की पित्तयों तथा कमल ठीक दशा में है। यह स्तम्भ आवकल लड़ा न हांकर आडा पड़ा हुआ है। इस पर भी सात स्तम्भ-लेसों में से पहले छ ही उन्होंचों किये गये हैं।

ऐतिहासिक क्लिंग्ट ए॰ निमय के अनुसार वम्पारत जिले के ये तीनों (लीरिया-अराज, लीरिया-नन्दनाव और रामपुरवा) स्तम्म उस प्राचीन राजमार्ग के नाथ-साथ स्थापित किये गये थे, जो कि पाटलियुव से गङ्का के उत्तर में नेपाल की तार्दाक जोता जाता बा। इस राजमार्ग से आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये ही अद्योक ने इन स्तम्मो पर 'धम्म' के सदेश को उल्लीण कराया था।

### (४) लघु स्तम्भ-लेख

सप्त स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी है, जिन्हे अशोक ने प्रस्तर-स्तम्भों पर उत्कीर्णं कराया था। ये लेख निम्नलिखित स्थानो के स्तम्भो पर विद्यमान है—

(१) सारनाथ-वाराणसी नगरी के उत्तर मे तीन मील की दूरी पर सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर अपने धर्मचक का प्रवर्त्तन किया था। यहाँ बहुत-से पूराने खँडहर और मग्नावशेष विद्यमान है. जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपण इतिहास के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं। इन्हीं भग्नावजेषों में एक प्रस्तर-स्तम्भ भी है, ि म पर अगोक का लघ-स्तम्म लेख उत्कीर्ण है। इसमे बौद्ध सघ मे फट डालने वालो या हिसी अन्य प्रकार से उसे क्षति पहुँचाने वाले मिक्सओ और मिक्षणियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरी में महामात्रों द्वारा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये भी सब का भेदन कर सकता सम्मव न हो। सारताय का यह स्तम्म लेख पाटलिपुत्र के महामात्रों को सम्बोधित किया गया है, क्योंकि शासन की दृष्टि से सारनाथ का प्रदेश मौर्य युग मे पाटलिए है के 'चक' के अन्तर्गत था। चीनी यात्री ह्य एन-त्साग भारत की यात्रा करता हुआ जब सारनाथ गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्भ देखा था, जिसकी ऊँचाई ७० फीट थी। ह्या एन्-त्माग के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान समय मे सारनाथ ने अशोक का जो स्तम्म उपलब्ध हुआ है. उसकी ऊँचाई ३७ फीट के लगभग है। सम्भवत ह्य एन-त्साग ने स्तम्म की ऊँचाई के विषय में सही अनमान न किया हो. पर इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ का यह अशोक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौर्य युग के अवशेषों का वर्णन करते हुए इस स्तम्भ के विषय में हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे।

(२) सांबी-स्तम्भ—मध्य प्रदेश में सांबी एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जो भोजमा (विदिध्या) ते प्राभील की दूरी पर स्थित है। मध्य रुलेब हार दिल्ली से बन्ध है की ओर जातं हुए यह स्थान स्पट रूप से दिखायी देता है। इसके समीप हो सांची नामक नेलब स्टेशन भी है, जहाँ से इस स्थान की दूरी एक मील में भी कम यह जाती है। यह एक विशाल स्तूप है, जिसके दक्षिणी डार के समीप एक स्तम्म की स्थिति है। यह स्तम्म इस समय मान दशा में है। उसी पर अशोक के लघु स्तम्म-लेख की एक प्रति उल्लीर्ण है, जो मुरक्षित कप सेंनही है। यह लेख सारनाथ के स्तम्म लेख की ही प्रतिक्रिय है।

(३) प्रयाग-स्तम्भ-प्रयाग के किले में विद्यमान अशोक के स्तम्म का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इस स्तम्म पर बहां अशोक के सप्त स्तम्म-लेखों में से छ उत्कींग है, बहां साथ हो लघु स्तम्म-लेख भी उम पर विद्यमान है, विसे कीशान्त्री के महामात्रों को सम्बोधित करते लिखाबाया गया है। यह भी सारागा के स्तम्म-लेख के सदस ही है।

प्रयाग के स्तन्म पर ही अशोक का एक अन्य लेख भी उत्कीण है, जिसे 'रानी लेख' कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीवर की माता रानी चारुवाकों के दान का उल्लेख किया गया है।

### (५) अन्य उत्कीर्ण लेख

अन्य स्तम्भ-लेख--सप्त (या बच्ट) स्तम्भ-लेखो और लघु स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी है, जिन्हें राजा अशोक ने स्तम्मो पर उत्कीर्ण कराया था। इनमे रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्भ पर उत्कीण है। जिन अन्य स्तम्भो पर अञोक के लेख उत्कीर्ण है, वे निम्नलिखित है—(१) रुम्मिनदेई स्तम्म-नेपाल राज्य की भगवानपर तहसील में पडरिया नामक ग्राम है, जिससे एक मील उत्तर में रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाल और भारत की सीमा के समीप है, यद्यपि वर्तमान समय मे यह नेपाल राज्य के अन्तर्गत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ विद्यमान है, जो ऊँचाई मे केवल २१ फीट है। इस पर अशोक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह भी छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसी से निश्चित रूप से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का पता लग सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सुचित किया है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवे वर्ष में उसने स्वय आकर इस स्थान को गौरव प्रदान किया, क्योकि यहाँ शाक्य मुनि बृद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अशोक ने पत्थर की एक दृष्ठ दोवार भी बनवायी थी और एक शिला-स्तम्भ भी खडा कराया था। क्योंकि यह स्थान बौद्धों के लिये अत्यन्त पवित्र था, अतं लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया था। ह्य एन्-त्साम ने अपने यात्रा-विवरण में अजोक द्वारा स्थापित इस स्तम्म का भी उल्लेख किया है। भारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बद्ध के जन्म-स्थान लम्बिनीवन भी गया था. और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्म को अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा है, कि इस स्तम्भ के शीर्ष पर घोडे की मूर्ति बनायी गई थी, जो बाद मे ट्रट कर अल्लग गिर गर्डथी। माय ही. स्तम्म के भी दो टकडे हो गये थे। सम्भवत . रुम्मिनदेई मे जो स्तम्म इस समय विद्यमान है, वह मुल स्तम्म का एक माग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई केवल २१ फीट है। ह्य एन्-त्साग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्भ के समीप ही एक नदी बहती है, जिसे 'तेल की नदी' कहते हैं। यह नदी अब भी विद्यमान है, और 'तिलार' कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनीवन यही था, और रुम्मिनदेई सम्भवत लुम्बिनी का ही अपग्र श है। (२) निगली सागर स्तम्म--- हम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पश्चिम मे तेरह मील की दूरी पर अञोक का एक अन्य स्तम्म विद्यमान है, जिसे निगली सागर-स्तम्म कहते हैं। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश में स्थित है, और भारत की सीमा से सात मील के लगभग दूर पडता है। यह निग्लीव नामक गाँव के समीप निगली सागर के पश्चिमी तट पर स्थापित है। वर्तमान समय में यह मुरक्षित दशा में नहीं है। इसके जो टकडे उपलब्ध है. उनमे ऊपरी माग की ऊँचाई १४ फीट ९॥ इच है, और निचला माग १० फीट ऊँचा है। इसी निचले माग पर अशोक का एक लेख उत्कीण है, जिसमे चार पक्तियाँ है। इस लेख द्वारा अशोक ने कनकमिन बद्ध के स्तूप को दुगना बढ़ाने का उल्लेख किया है. और

साथ ही यह जिला है कि अपने राज्यानियंक के बीसवे वर्ष में अधोक ने स्वय यहां आकर इस स्थान की पौरव-बृद्धि की थी। बौद्ध जन्मों में राजा अद्योक की तीयंगात्र का विदाद रूप से वर्णने किया गया है। इस यात्रा में अद्योक ने उन स्थानों का दर्धन किया था, जिनका सम्बन्ध बृद्ध के जीवन के साथ था। क्रिम्मनदेई स्तम्भ और निमकी सागर स्तम्य पर उन्होंणें लेखों द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि अद्योक ने बौद्ध तीयों की यात्रा की थी, और उसी के उपक्ष्य में अलेक प्रस्तर-स्तम्भों की भी स्थापना करायी थी। चीनी यात्री हुए पुन-सान ने मी निमकी सागर के इस स्तम्म का उन्लेख किया है। उसके अनुसार इस स्तम्म के वीधों माथ पर सिंद की मृति बनी इर्ष थी।

पूरा केल— शिलाओं और प्रस्तर-स्तरमों के अतिरिक्त गृहाओं में भी अशोक के कित्रय लेल उन्कीण पाये गये हैं। ये बराबर और नाशार्जुनी नामक पहाडियों की गृहाओं में उन्कीण हैं। दक्षिणी बिहार में गया नगरी से परह मील के लगमग उत्तर में पहाडियों की एक प्रखला है, जिम 'बराबर 'लगा जाता है। 'दराबर' लगान पता में पहाडियों की एक प्रखला है, जिनमें सबसे उन्जी पहाडी मिन्देश्वर कहाती है। दन 'बराबर' पहा- डियों को काट-काट कर कृत्रिम रूप से सात गृहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें सबसे उन्जी अहाती को काट-काट कर कृत्रिम रूप से सात गृहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से तीन में अशोक के लेख उन्कीण है। दन लेखों द्वारा राजा अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय के मिन्दुओं के लिये इन गृहाओं के दान की मुसला दी है। मीथे युग में बराबर पहाडियों की 'सलतिक पर्वत' कहा जाता था। अशोक के मुहालेखों में इन पहाडियों के लिये 'सलतिक पर्वत' कहा जाता था। अशोक के मुहालेखों में इन पहाडियों के लिये 'सलतिक पर्वत' हो प्रयुवत किया गया है। इन गुहाओं के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में आजीवक सिक्ष उनमें निवास कर सके।

बराबर पर्वनामाला की पहाडियों में नामार्जुनी नाम की भी एक पहाडी हैं, जिसमें तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान हैं, जिनमें मीर्य राजा दशरय द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये इन गहाओं के दान का उल्लेख हैं।

तस्त्रीवाजा विश्वालेख—बीद्ध मुग मे तक्षित्राला विश्वा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। यह नगरी पूर्वी माण्यार जनपर की राजवाणी थी, और पाटलिपुत्र से उत्तर-परिचम की ओर जानेवाला राजवार्ण तक्षित्रला होकर हो किएका, परिचमी गान्यार और वार्त्वीक की ओर जाना था। यहाँ भी राज्य अद्योक का एक उत्त्वीण केल उपलब्ध हुआ है, जो अरेमाई भाषा में है। यह लेल मन्न दशा में है, और इसके सम्बन्ध में यह विवाद भी रहा है कि इसे अद्योक हारा उत्त्वीणं कराया गया था या उत्त्वके पुनेवर्ती मोर्थ राजा विनुसार या चन्द्रगुल ते। पर इस लेल का उपलब्ध अनित्य शब्द प्रिवर्ड है, जो सम्भवत प्रियदर्शी का ही मान कर है। इसके आधार पर इस लेल को अद्योक का ही माना जाता है।

कन्यार शिखालेख—शिखणी अफगानिस्तान में कन्यान नगर के समीप शरे-कुना नामक स्थान पर अशोक का एक शिलालेख मिला है, जो यूनानी (ग्रीक) और अरेमाई— दो भाषाओं में हैं। सम्मवतः, इसके समीप ही मैसिडोनियन विजेता सिकन्दर ने अपने नाम से एक नई नगरी बसायी थी, और बहाँ श्रीक सिनको की एक छावनी मी स्थापित की थी। मारत से पाश्यास्य यवन (श्रीक) राज्यों को जाने-जाने के िज्ये स्थल मार्ग इस स्थान से होकर ही जाता था, और ज्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। यहाँ ग्रीक (यवन या यूनानी) भाषा बोलने बाले लोव भी बड़ी सल्या में निवास करते थे। यही कारण था, जो अश्रोक ने यहाँ क्यना लेख अरेमाई माथा के नाथ-माथ यूनानी भाषा में भी उत्कीणं कराया था। इस लेख हारा अशोक ने 'धम्म' के विषय में किये गये अपने प्रयत्नों की सफलता का उल्लेख किया है।

समयान फ़िसालेस—अफगानिस्तान में कानुल नदी के उत्तरी तट पर जलालाबाद के समीप लमगान में ज्योंक का एक उत्तर उत्कीर्ण लेख मिला है। यह लेख भी अरेमार्ड माषा में हैं। इसी लमगान को सस्कृत साहित्य में 'लल्पाक' कहा गया है। लमगान में उपलब्ध यह खिलालेख इस समय कानुल के सबहालय में मुरक्षित है। इस लेख में मी 'देवाना प्रिय' के वर्ष (प्रमा) सम्बन्धी प्रयत्नों का उत्लेख है।'

कत्थार से प्राप्त ग्रीक भाषा का जिलालेख-अफगानिस्तान में कत्थार की परानी बस्ती मे विद्यमान एक मुसलिम बर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पडा हुआ था. जिसकी ओर सन १९६३ में स्ट्रासबर्ग युनिविसिटी (जर्मनी) के प्रोफेसर डा० क्लम्बर्गर का ध्यान आकृष्ट हुआ। अनशीलन से ज्ञात हुआ, कि यह अशोक का शिलालेख है। जिस शिला पर यह उत्कीण है, वह २०८ इन्च चाँडी, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। लेख ग्रीक भाषा मे है। अशोक के अन्य शिलालेखों के समान यह किसी विशाल चंद्रान पर उत्कीर्ण न होकर एक ऐसी शिला पर उत्कीण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ कर वर्तमान रूप प्रदान किया गया था. और सम्भवत जिसे किसी भवन की भित्ति पर लगाया गया था। लेख अपूर्ण दशा मे है। अशोक के चतुर्दरा शिलालेखों में से बारहवाँ (प्रारम्भिक भाग को छोड कर) और तेरहवाँ (केवल प्रारम्भिक भाग) लेख इस शिला पर उत्कीण हैं। इससे अनुमान किया जाता है, कि चतुर्दश शिलालेख अविकल रूप से अनेक शिलाओं पर उत्की में कराये गये थे, ओर उन्हें किसी मवन की मित्ति पर लगा दिया गया था। सम्भव है. कि ये अन्य शिलाएँ भी इस क्षेत्र से भविष्य मे प्राप्त हो जाएँ। ग्रीक भाषा का यह लेख अशोक के चतुर्देश शिलालेखों का शब्दानुवाद नहीं है। पालि भाषा के अन्य लेखों को कल परिवर्तित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक माया मे उत्कीर्ण कराया गया है। लेख की भाषा शद्ध एव साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है।

डा. ब्हुम्बर्गर ने इस लेख को सम्पादिन कर एपिग्राफिआ इन्डिका के जनवरी, १९६८ के अंक में प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह

<sup>?.</sup> A. Foucher : La Vieilhe Route de L'Inde de Bactres a Taxila

जाता कि कत्यार का प्रदेश भी अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उस समय वहाँ भीक भाषा का भली भीति प्रचलन था।

बहापुर (बिल्सो) का जिल्लालेक — नई दिल्ली की श्रीनिवासपुरी के दक्षिण में बहापुर नामक गांव के समीप अरावकी पर्वतमाला की पहाटियों को सक्क बनाने के लिये नाफ करते हुए श्रवांक का एक अव्यलेक उपलब्ध हुआ था, जो एक बहुान पर उत्कीण है। यह अशांक के लघु शिक्लालेकों को ही एक प्रतिलिंदि है। इसे श्री एम-सी जोशी और श्री की. एम पाण्डे ने सम्पादित किया है, और रायक एशिवाटिक सांसायटी के जर्नल (१९६७, माग ३ व ४) में यह प्रकाशित हुआ है।

गत वर्षों मे अशोक के कतिपय अन्य लेख भी उपलब्ध हुए है, जो शिलाओं आदि पर उन्होंगं है। इनका अभी सम्मादन नहीं हुआ है, अतः इनके सम्बन्ध से परिषय दे सकता सम्मय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक ने अपने साम्राध्य के बहुत-से स्थानों पर अपने अमें सदेश को उन्होंगं कराया था। यह दिख्यास के साथ कहा जा सकता है, कि अशोक के कितने ही अन्य लेख भी मंत्रिय्स में प्रनक्षा में आयें।

#### बाईसवाँ अध्याय

# अशोक की नीति का मुल्याङ्कन

## (१) धर्मविजय की नीति

'धर्मविजय' इस एक शब्द में अशोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उम तथ्य को अनमव किया जिसे वर्तमान युग के शासक एव राजनीतिक नेता भी भलीभाँति नहीं समझ सके हैं। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमे लाखों मन्ष्यों का सहार होता है, लाखो स्त्रियाँ विघवा हो जाती है, अनगिनत बञ्चे अनाथ व असहाय हो जाते हैं, और अपार सम्पत्ति का विनाश होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी नहीं रह पाती। ये तथ्य है, जिन्हें कलिख्न की विजय के पश्चात अशोक ने अनमन किया था और यह निश्चय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग साम्राज्य विस्तार तथा यदा के लिये न किया जाए। अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। बज्र और कलिन्द्र से लगा कर हिन्दूकुश पर्वत माला तक और हिमालयमे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस युग मे कोई भी ऐसा राजा नहीं था, जिसका साम्राज्य मगघ के साम्राज्य की तुलना में अधिक विशाल हो। अशोक की सैन्य शक्ति भी अद्वितीय थी। मगघ की जिस सेना का वृत्तान्त सुनकर सिकन्दर को वितन्ता नदी के पुर्व में अग्रसर होने का साहस नहीं हुआ था. जिस सैन्य बल ने यवन आकान्ता सैल्यकस को न केवल परास्त ही किया था अपित अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों को मौर्य चन्द्र-गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय . सम्प्रणं भारत सुमि में एक सुब्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के अधीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल मुदुर दक्षिण के पाण्डच, केरल और सातिय-पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर सकता था, अपित हिन्दुकुश के पश्चिम के विभिन्न यवन राज्यों की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय सुसंगठित नहीं थी। सिकन्दर के पश्चात् मैसिडोनिया का विशाल साम्राज्य अनेक खण्डो मे विभक्त हो चका था। उसके मम्नावशेषो पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य स्थापित हो गये थे। अशोक के लिये यह सर्वधा सम्भव था, कि वह इन सब को जीत कर अपने समय के सम्पूर्ण 'सम्य' संसार को अपनी अधीनता में ले आए। सिकन्दर का अनुसरण कर वह भी 'विश्व-विजय' के लिये प्रवृत्त हो सकता था, और इसमे उसकी सफलता सुनिश्चित थी। पर उसने यह नहीं किया, क्योंकि कलिक्क की विजय के पश्चात, उसने यह समझ लिया या कि सत्त्र सक्ति द्वारा वो विवय की वाती है, वह त्यायी तथा वास्तविक विवय मही होती । इसके त्यान पर उसने वर्ष विवय की नीति का अपनाया, और इसी हारा मुद्द रक्षिण के पाण्डप, केरल तथा सातिषपुत्र राज्यों और हिन्दूकुत पर्वतमाला के पित्रम के यवन राज्यों को अपने प्रसाद व प्रमुख्य के लाने का प्रयत्न किया। धर्म विवय की नीति को अपना कर अशोक ने इन सब प्रदेशों पर वो एक नये प्रकार को विवय स्थापित की, उसका उल्लेख एक्ले किया वा चुका है। इस विवय मे उसे सफलता मी प्राप्त हुई, और वह मारत का एक ऐसा 'वर्म माम्राज्य' स्थापित कर सकने से समर्थ हुआ, वो विदय के इतिहास से अहितीय था।

वर्मविजय की इस नई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिको ने अशोक को ससार के सबसे बड़े महापुरुषों में स्थान दिया है। एच जी. बेल्स ने ईसा, बुढ़, अशोक, अरिस्टोरल, बेकन और लिकन को इतिहास के प्रमुख छ पुरुष माना है। इतिहास मे मिकन्दर, सीजर, पाञ्च, समुद्रगुप्त आदि कितने ही बडे-बडे विजेता और शक्तिशाली मम्राट हए, पर इतिहास मे उनका वह स्थान नहीं है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही लिखा है, कि "अठाईस वर्ष तक अशोक ने मनच्यों की बास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यत्न किया। इतिहास के पष्ठों में जिन हजारों सम्राटो, राजाओ, शासकों और सामन्तों के नाम भरे पड़े हैं, उनमें अकेला अशोक ही ऐसा है जो एक समज्वल नक्षत्र के ममान देदीप्यमान है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और मारत-यद्यपि भारत ने इस समय उसके धार्मिक सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है-सर्वत्र उसकी महत्ता की परम्परा अब तक भी विद्यमान है। कान्स्टेन्टाइन और शार्लमेगन के नाम तक से भी जितने लोग परिचित है, उनसे बहुत अधिक आज भी अशोक की स्मृति को गीरव के साथ स्मरण करते हैं।" मारत के इतिहास में ही बहत-से ऐसे राजा और विजेता हुए, जिन्होंने दिग्विजय द्वारा विशाल साम्राज्यों की स्था-पना की । मानधाता,सगर,रघ, भरत, चन्द्रगप्त, विक्रमादित्य, समद्रगप्त, राजराज आदि सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार के कार्य मे अनुपम सफलता प्राप्त की । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ता हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर बाल्हीक देश पर भी अपना प्रभुन्व स्थापित किया। पर आज इनके बीरकृत्यों की स्मृति तक भी जनता में नही पायी जाती। पर अशोक के कार्य-कलाप का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस धर्मविजय की स्थापना की थी, वह इस समय तक भी नष्ट नहीं हुई है। सिकन्दर और सीजर जैसे विजेताओं ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की थी, वे अस्थायी थे। पर अशोक द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य सदियो तक कायम रहा, और उसके अवशेष अब तक मी जीवित-जागृत रूप मे विद्यमान है। मारत मे ही चन्द्रगुप्त मौर्य की शक्तिशाली सेनाओं ने जिस मागध साम्राज्य का निर्माण किया था, एक सदी से भी कम समय मे उसमें झीणता के चिद्ध प्रगट होने प्रारम्भ हो गये थे। पर अशोक ने घर्म विजय की नीति का अनुसरण कर जिस घर्म साम्राज्य को कायम किया या, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय धर्म, सम्यता और सस्कृति का विदेशों में जो प्रचार हुआ और एशिया का बड़ा भाग जो भारतीय सस्कृति के प्रभाव में आ सका, उसका प्रधान थेया अशोक की नीति को ही दिया जाना चाहिये।

धर्मविजय की नीति का क्या अभिप्राय था, यह पहले स्पष्ट किया जा चका है। इस नीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया था। यदि वह चाहता. तो अपनी शक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सन्देह, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अष्टाव्हिक आर्य धर्म के प्रति उसकी अगाध आस्या थी। पर राजा के रूप में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे अपने प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लाम पहुँचता हो। सब धर्मी, सम्प्रदायो और पाषण्डों को उसने समान दिष्टि से देखा। अपने शिला लेखों में उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया, कि सब सम्प्रदायों के अनयायी एक साथ निवास करे, वाक-सयम से काम ले. एक-इसरे का आदर करें और इसरे मम्प्रदायों को भी आदर की दिप्ट से देखें। दान करते हए भी उसने श्रमणो और ब्राह्मणों में भेद नहीं किया। यह सही है, कि बौद्ध शर्म के . प्रचार व उत्कर्ष मे भी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचार्य उपगुप्त (मोदग-लिपुत्र तिस्स) की अध्यक्षता मे बौद्धों की तृतीय सगीति का आयोजन किया, जिस द्वारा वौद्ध मिक्षओं को देश देशान्तर में धर्म प्रचार के लिये मेजा गया। बौद्धों के तीर्थस्थानों की मी उसने यात्रा की, और बहत-से स्तुषो, चैत्यो और बिहारो का भी निर्माण कराया। पर इन कार्यों के लिये उसने अपनी राजशक्ति का किस अश तक प्रयोग किया. यह सदिग्ध है। इस सम्बन्ध में दिव्यावदान की बह कथा उल्लेखनीय है. जिसके अनुसार जब अशोक ने राज्यकोश से मिक्षसघ को दान देना चाहा, तो मन्त्रियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और वह केवल आधा आवला ही सघ को दान रूप से दे सका, जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्व था। धर्म विजय की जिस नीति का अनसरण करने में अशोक तत्पर था, उसका प्रयोजन बौद्ध वर्म का प्रचार नहीं था। वर्तमान समय के समान मीर्य युग में भी भारत में बहुत-मे सम्प्रदायों की सत्ता थी। राजा की स्थिति में अशोक ने इन सबके प्रति एक समान वरताव करने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया. कि सब सम्प्र-दायां के सार (तत्त्व) की वद्धि हो । उसने इस तथ्य को अनुभव किया, कि प्राय सभी सम्प्रदायों व पाषण्डों के मल तस्य एक सदश है। इन मल तस्यों या धर्म के सार की विद या उत्कर्ष तभी सम्भव है. जबकि वाक-संयम से काम लिया जाए । लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्दा न करें। जो कोई अपने सम्प्रदाय की मक्ति से प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है, वस्तृत वह अपने सभ्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अशोक ने अपने साम्राज्य मे एक ऐसी नीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता मे वृद्धि हुई, और विविध सम्प्रदायों के जनवायियों के लिये परस्पर मिलकर रह सकना सम्मव हुआ।

पड़ीस के राज्ये। की वर्स द्वारा विजय के लिये अशोक ने वहीं अनेकविय लोकोपकारी कार्यों का सूत्रपात किया। उसने वहीं के मार्यों के साथ-माथ छायादार वृक्ष लगजाए, पियाऊ विठाए, मनुष्यों और पशुबों की चिकित्सा के प्रयोजन से चिकित्सालय स्थापित कराए, अविधियों की व्यावस्था की, कुएँ खुदवाए और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य के कराए, अविधियों की व्यावस्था की, कुएँ खुदवाए और इसी प्रकार के प्रति विशेष घ्यान नहीं था। वे प्राय परस्पर पुढ़ों से व्याप्त रहा करते थे। सर्वेशाधारण जनता के माथ जनका विशेष स्थापन नहीं था। वे प्राय परस्पर पर्देश में व्याप्त रहा करते थे। सर्वेशाधारण जनता के माथ जनका वेही था। उनके राजकर्मचारी मी जनता के हित किया पर घ्यान नहीं था। वे प्रयोग किया में महासाशों ने सर्वेशाधारण जनता के हित और तुक्ष के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो यह गर्ववा स्थापन वेत्राप्त करता के हित और तुक्ष के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो यह गर्ववा स्थापन विशेष पर करता के हित और तुक्ष के लिये प्रयत्न प्रारम्भ करिया। निस्सान्त लगे और उसके धर्म एव सम्कृति को आदर की दृष्टि से देखना प्रारम्भ करिया। निस्सान्त हु, यह एक नये प्रकार का साम्राज्य था जिस अशोक ने स्थापित किया था, और इस नीति द्वारा जनमें विदेशों पर जो विश्व प्राप्त की थीं वह बस्तन अनुप्त था।

यह सही है, कि अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया. उससे बौद्ध धर्म के प्रचार में बहत सहायता मिली। उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महासात्र पटौम के राज्यों में मारतके प्रति एक ऐसी अनुकुल भावना उत्पन्न करने में समर्थ हो गये थे. जिसका लाम बौद्ध धर्म के प्रचारक सुगमता के साथ उठा सकते थे। आचार्य उपगप्त के नेतत्त्व मे आयोजित बौद्ध सगीतिने सुदूर दक्षिण के भारतीय राज्यों में, लका में, हिमालय के प्रदेशों में और पश्चिम के यवन राज्योंमें बौद्ध निक्षओं को धर्म प्रचारके लिये प्रेषित करने का महान आयोजन किया था। इन प्रचारको का कार्य बहुत कठिन नही था, क्यों कि इन सब प्रदेशों में भारत के अनुकुल वातावरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि धर्मविजय की नीति बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। पर नाथ ही यह भी तथ्य है, कि अशोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध बर्म का प्रचार करना नहीं था। वस्तुत यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो शस्त्र-विजय से बहत मिन्न थी। अपने धर्म के प्रचार म जन्म के कि लिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओं ने प्रयत्न किया। दसके लिये जन्होंने अपनी राजशक्ति का भी उपयोग किया। पर अशोक की नीति उनसे भिन्न थी। धर्मविजय करते हुए उसने किसी विजेष धर्म के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया, अपितु एक ऐसी नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य बिदेशी जनता को अपने सास्कृतिक प्रभाव में लाना या । इसमे उसे अमाघारण सफलता भी प्राप्त हुई।

इतिहास में किन्हों ऐसे राजाओं को दूढ सकता सुगम नहीं है, जिनके साथ अशोक की तुलना की जा सके। कतियब ऐतिहासिकों ने उसकी तुलना सम्राट, कान्स्टेन्टाइन के साथ की है। यह रोमन सम्राट् अत्यन्त शक्तिशाली था, और उसका साम्राज्य भी बहुत विशाल या। उसने ईसाई बर्म को स्वीकार कर उसे रोमन साम्राज्य का राजवर्म बना दिया था। उसके प्रयन्त से ईसाई धर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली थी, और शीघ्र ही सम्पूर्ण साम्राज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्स्टेन्टाइन और अशोक मे बहुत मेद है। कान्स्टेन्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई धर्म को अपनाया था। उसके पूर्ववर्ती रोमन सम्राटो ने ईसाई वम के प्रचारको पर अमान्षिक अत्याचार किये थे। पर ईसाई प्रचारकों के त्याग, सेवाभाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था. कि रोमन साम्राज्य मे उनके धर्म का निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय कर वह इतनी प्रवलता प्राप्त कर चका था कि किसी भी मानवीय शक्ति के लिये उसका प्रतिरोध कर सकता सम्भव नहीं रह गया था। यही कारण था, जो कान्स्टेन्टाइन ने उसके सम्मल सिर झका दिया और उसकी दीक्षा ग्रहण कर ली। वह एक दूरदर्शी सम्राट्था, आर राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईमाई वर्म को स्वीकार किया था। इसके कारण उसके प्रमाव मे बद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य मे अपनी स्थिति को सुरक्षित व सुद्द करने में सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईमाई धर्म की आन्तरिक शक्ति में कमी आनी प्रारम्भ हो गई। उसका कलेवर बढता गया, पर आत्मा निर्वल होती गई। ईसाई प्रचारको मे वह त्याग और तप नहीं रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी राजनीतिक विवशता या लाम के कारण बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। उसके समय में बौद्ध धर्म कोई ऐसी शक्ति नहीं था. जिसका साहाय्य लेकर अशोक अपनी स्थिति को सदढ बनाने की आशा रख सकता। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने आकृष्ट होकर ही उसने इस धर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिये राज शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। अजोक ने बौद्ध धर्म को मागध साम्राज्य का राजधर्म भी नहीं बनाया। वह सब सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करता था. और सबको दान पुण्य द्वारा सतुष्ट करताथा।

किनपय ऐतिहासिकों ने अयोक की तुलना रोमन सम्राट् मार्कस ओरिल्यिस के साथ की है। निम्मन्देह, इस रोमन सम्राट् का जीवन उच्च एव पवित्र था। उसके उद्देश्य मी उच्च थे, और वह विद्वान्त भी था। व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता की दृष्टि से उसे अवांक के समकक माना जा नकता है। पर वह सब चमी व सन्प्रदायों को ममान दृष्टि से नहीं देखता था। ईसाइयो पर उसने अत्याचार करने मे सकोच नहीं किया। उसकी दृष्टि मी बहुत सकुचित थी। रोमन नामाज्य के पत्रीस में जो विचिन्न जातिया निवास करती थी, उन्हें वह बबंद समझता था, और उन्हें समानता की स्थिति प्रदान करने के लिये उद्यत नहीं था। पर अवोक की माननाएँ इससे सर्वचा मिन्न थी।

मुगल बादशाह अकबर के साथ यो अञ्चोक को तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। यह सही है, कि अकबर घामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वय इस्लाम का अनुयायी होते हुए भी उसने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताव दिया, अपने राज्य से उन्हें ऊँचे पद दिये, गोहत्या का निषेष किया और हिन्दुओं पर से अजिया कर हटा दिया। वह यह भी अनुसब करता था, कि सब धर्मों में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी समाएँ किया करता था, जिनमे हिन्दू, मसलमान, जैन और ईसाई आदि विविध धर्मों के विद्वान एकत्र होते थे। अकबर उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नथे सम्प्रदाय का भी उसने सुत्रपात किया, जिसमे सब घर्मी के तत्त्वों का समावेश किया गया था। पर अकबर के साथ अशोक की तलना करते हुए यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि अकबर एक चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था और वह यह मली भाँति समझता था कि हिन्दुओं की सदभावना व सहयोग प्राप्त किये बिना वह भारत मे अपना शासन स्थापित नही कर सकता। वह एक विजेता के रूप में मारत में प्रविष्ट हुआ था, और अफगान राजशक्ति को युद्ध में परास्त कर उसने दिल्ली के राजिमहासन को प्राप्त किया था। सारत मे जो मसलिस शासक सदियो से शासन कर रहे थे. उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तभी सम्भव था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दु राजपुतो की महायता प्राप्त कर सके। अतः उसकी धार्मिक नीति अनेक अशो मे राजनीतिक आवश्यकताओ पर आधारित थी। दीने-इलाही के रूप मे जिस नये सम्प्रदाय का उसने सुत्रपात किया था, वह भी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओ का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य व गरु भी वह स्वय था। उसके इस सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो गया, और वह भारत पर अपना कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड सका।

यह स्वीकार करना होगा, कि ससार के इतिहास में अधोक ही एक ऐसा राजा हुआ है, जिनने कि अपनी अतुगम धीवन का उपयोग अन्य देशों की शास्त्र-कवित द्वारा विजय में में करने के बचाय सर्वसाधारण जनता के हित व कल्याण के लिये किया, और विश्व के शासकों के मम्मल एक नये आदर्श को उपनियत किया।

## (२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव

राजा अयोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, मारत के इतिहास पर उसका बया प्रमाव यदा—इस अदन पर ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है। अनेक ऐतिहासिकों के अनुसार इस नीति के कारण मारतीयों ने क्षात्र वर्ष की उपेक्षा करना प्रारम्भ
कर दिया, वे नि वक्त होने जम गए और उनकी राज्याकिस में श्लीचता आनी प्रारम्भ हो गई।
इसी का यह पिरणाम हुआ, कि अशोक के जीवन काल मेही मागध मामाज्य छिन-मिन्न
होने लग गया, और काश्मीर का प्रदेश उससे पृबक् हो गया। बाद में गान्यार, आग्ध्र
आदि अस्य अनेक प्रदेश मी उनकी अधीनता से मुक्त हो गयो, और मीर्य सासनतन्त्र में
वह सिक्त नहीं रह गई जो उन्हें अपने साथ पत सकती। इतना ही नहीं, अशोक के
केवल २५ वर्ष पत्रवात् यवन सेनाओं ने मारत पर आक्रमण करने बुरू कर दिये, और वे
मध्यदेश में दूर तक प्रविष्ट होकर साकेत, माध्यीमक और पाटलियुष तक को आकान्त

करने में समर्थ हो गई। मौर्य चन्द्रगुप्त के नेतृत्व मे मगध की जिस शक्तिशाली सेना का सगठन हुआ या, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशक्त हो गई यी, कि वह यवन आफान्ताओं का सामना नहीं कर सकी।

डा॰ भाण्डारकर ने इस मत का विश्वद रूप से प्रतिपादन किया है। उनका कहना है, कि प्राचीन मारत में मौतिक और आप्यात्मिक दोनो तत्त्व समुचित रूप से सतुलित है। भारत के विचारफ जहां आप्यात्मिक विषयों पर व्यान देते थे, वहाँ साथ ही वे राजनीति, सैन्य-शिक्त प्रोम मोति मोति में मोति के स्वात्म के प्राचित के स्वाद्म में से प्राचीन होता है, कि मौयेषुन के प्राप्तम के समय भारत में राजनीतिशास्त्र के सार सम्प्रदाय और सात आवायों की सत्ता थी। बातों वा सम्पत्तिशास्त्र भी उस समय मली मौति विकसित था। इसी कारण कोटन्य ने विवातमहुष्टे प्रकरण में बातों (सम्पत्तिशास्त्र) और दण्ड नीति (पावनीतिशास्त्र) को पृषक् विवातमहुष्टे प्रकरण में वाली (सम्पत्तिशास्त्र) और दण्ड नीति (पावनीतिशास्त्र) को पृषक् विवातमहुष्टे प्रकरण में प्रति विकास हो। पर कोटन्य नीत वाओं का विवास एक दम रुक पाय।। बाद के काल में इन विद्याओं का न कार्य नया सम्प्रदाय विकसित हुआ, और न मारत में कोई ऐसा आवायों ही हुआ जिसने इन विवाओं के विकास के लिये विशेष रूप से प्रवत्न किया हो। कामन्वक आदि वो कतियय आवार्य बाद के काल में हुए, उन्होंने उन विषयों के विन्तन में काई मीलिकता प्रदाशित नही की। इनका कारण यही था, कि अशोक की नीति के परिणामस्वरूप मारतीयों में मंत्रीर आध्यान्तिकता प्रवृत्ति बहुत वह यह में बी जीर ऐहलीकिक विषयों व विद्याओं को उन्होंने उपेक्षा की दिन्त ने परिलाम संवत्र विवाओं को उन्होंने उपेक्षा की दिन्त ने परिला मारद विवाओं को उन्होंने उपेक्षा की दिन्त ने परिला मारद विवाओं को उन्होंने उपेक्षा की दिन्त ने दिन्त ना प्रदक्ति ना प्रारम्य कर दिवा था।

राजनीतिक दृष्टि मे मारत को एक मूत्र मे समाठित करने की जिम प्रवृत्ति का प्रारम्भ
मान्न के राजाओ द्वारा किया गया था, अशोक की नीति के कारण उसमें भी जाधा उपस्थित
हुई। राजा विम्बनार और उनके उनराधिकारियों के प्रथल से मयण का जनपर एक
विश्वाल साम्राग्य का रूप प्रार्म कर चुका था, और उत्तर मारत के प्रथम समाठ के अस्य सब प्रदेश उनके
अतर्तत हो गयं थे। मारत की राजनीतिक दक्षा और उत्तर कारण उत्पन्न हुई अध्यवस्था
को दृष्टि में रख कर कोटत्य ने यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र प्रयंत्त
सहस्र योजन दिस्तीणं जो भूमि है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का श्रेष्ठ । चटन्यून मोर्च को
बीरता के कारण कीटत्य का यह स्थान किया में मी परिणत हुआ, और पारत में एक ऐसा
स्थासिक्शाली केन्द्रीय जायन स्थापित ही स्था, जो विदेशी आक्राताओं को परास्त कर सकते
में सर्वथा समर्थ था। बिन्दुमार ने अपने पिता को नीति का अनुसरण किया, और दक्षिणापण के बहुत-से राज्यों को जीत कर माणव माजाल्य से सम्मित्तित किया। सुरू में अशोक
ने भी अपने पूर्वजों को नीति को अपनाया, और कलिकू की विजय की। पर इस दिजय के
पत्थात्वा प्रदि धर्म विजय की पुन उत्तर र सवार न हो जाती और वह अपनी सैन्यावित्त के सिम्पल होते देता, तो निक्च्य ही मणव की सैन्यावित और नीतिकुष्ठलता सम्पूर्ण जन्मद्वीप को एकन्छन शासन से छे आने में समर्थ हो जाती। सुद्दर दक्षिण के विनिष्ठ राज्य भी

तब मगव के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये जाते, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के पार के यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता में लाया जा सकता। सास्कृतिक दृष्टि से भारत पहले ही एक हो चुका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमे विद्यमान थे। यदि अशोक चन्द्रगुप्त और बिन्द्रमार की नीति का अनुसरण करता, तो वह सम्पूर्ण देश मे राजनीतिक एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सुगमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे भारत में एकीकरण और केन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता, और भारत पूर्ण हुए से एक राष्ट्र बन जाता। इसी बात को श्री ०काशी प्रसाद जायसवाल ने इम हग से प्रगट किया है—"यदि वह (अशोक) अपने पूर्वजो की नीति को जारी रखता, तो वह पशिया की सीमा से लगा कर कुमारी अन्तरीप तक के सम्पूर्ण जम्बुडीप को एकच्छत्र शासन में ला सकता था। यह एक ऐसा आदर्श है, जो उस समय से अब तक पूरा नहीं हो सका है। इतिहास के एक ऐसे समय मे राजिसहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ था, जो किसी धार्मिक मठ की गड़ी के लिये अधिक उपयक्त था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि इतिहास की घटनाएँ न केवल सदियो अपितू सहस्राञ्दियो के लिये पिछड गई।" इसमे सन्देह नहीं, कि मारत मे राज-नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्न मगध के राजाओ द्वारा प्रारम्भ किया गया था. और मौर्यों को जिसमे अनपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, अशोक की नीति के कारण उसका अधिक उत्कर्ष नहीं हो सका। अशोक ने उस सुवर्णीय अवसर को खो दिया, जिसका उपयोग कर वह सम्पूर्ण जम्बूढीप मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह मी सही है. कि अशोक के बाद मारत की राजशक्ति में शिविलता आने लग गई बी, और वह यहन आकान्ताओं का सामना कर सकते में असमर्थ रहा था। पर प्रश्त यह है, कि क्या इसके लिये अशोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? भारत के इतिहास में केन्द्रीभाव और अकेन्द्रीभाव की प्रवित्तयों में सदा संघर्ष रहा है। यह एक अत्यन्त विशाल देश है. और इसमे बहत-सी जातियों का निवास है। यद्यपि सास्कृतिक एकता के अनेक तत्त्वों की इसमें सत्ता है, पर भाषा, धर्म, जाति आदि की अनेक ऐसी मिन्नताएँ मी यहा विद्यमान है जो इस देश की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता से बाधक है। आधुनिक युग से जबकि मनप्य ने देश और काल पर अदम्त विजय प्राप्त कर ली है, और वैज्ञानिक उन्नीत के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैं, मारत की इन विभिन्नताओ के कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवित्तया बल पकड़ती रहती हैं। अतः यह आशा कैसे की जा सकती थी. कि आज से सवा दो हजार वर्ष पूर्व जब कि मनुष्य के पास घोडे से अधिक तेज चलने वाली कोई भी सवारी नहीं थी. और जब तार, टेलीफोन आदि के साधन भी विद्यमान नहीं थे-इस देश की राजनीतिक एकता चिरकाल तक स्थिर रह सकती। मगघ के प्रतापी राजाओं ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह मारत की केन्द्रीमाव की प्रवत्तिया का परिणाम था। पर जो यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवत्तियाँ ही थी। काश्मीर, कलिज्ज, आन्ध्र आदि सुदूरवर्ती प्रदेश जो समध की अधीनता से पृथक होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके लिये केवल अचीक की मीति को ही उत्तरदायी नही माना जा सकता। चन्द्रमुख विक्रमादित्य और समुद्रमुख जैसे प्रतापी राजाओं ने मी विद्याल शामाज्यों का निर्माण किया था। वे भी जो स्थापी नहीं हुए, उसका कारण भी अकेन्द्रमाम की ये प्रवृत्तियाँ ही थी। गुजनवशी राजा काल बजीर सैन्यशक्ति मे विद्यास स्वते थे। पर बेशी अपने सामाज्यों को स्थापी नहीं बना सके।

पश्चिया, मैसिडोन और रोम के प्रनाणी राजाओं ने जिन विश्वाल साम्राज्यों का निर्माण दिया था, वे भी देर तक कायम नहीं रह सके थे। जनमें कोई अखोक नहीं हुआ, बोर उनके किसी राजा ने पर्मिवजय की नीति को जपनाकर शरूजबल की उपेक्षा नहीं की। पर प्राचीन काल में विश्वाल साम्राज्यों का देर तक स्थिर रह सकना सम्मद्दी नहीं था। ये साम्राज्य प्राय किसी एक प्रताणी व्यक्ति की शनित एव प्रतिमा पर ही आश्चित थे। सिकन्दर की मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य सण्ड-सण्ड हो थया, और विश्वाल रोमन नाम्राज्य में मी शीम्न ही श्रीलता के चिन्न प्रगट होने लग गये थे। यही प्रक्रिया मीर्य साम्राज्य के महत्वन में मी हई।

यह स्वीकार कर सकना भी सम्भव नहीं है, कि अक्षोक की नीति के कारण भारत में अध्यास व यम की प्रवृत्तियाँ प्रबल्ह हो गई. और रहाँ के नियाधियों ने एंड्लोकिल विद्याओं तथा मीतिक मुलों की एंडलों प्रारम कर दी। खुड़ और गुप्त वक्ष के राजाओं के शामन-काल में भारत से राजनीति, विद्यान शास्त्र, काय्य, स्थाप्य, मवद निर्माण और चित्रकल आदि का अमाधारण रूप से विकास हुआ, और इन क्षेत्रों से भारतीयों ने बहुत उन्नति की।

मारतीय इतिहास पर अशोक की नीति के प्रमाय का विवेचन करते हुए हमें यह नहीं मूलना चाहिये कि मारतीय पर्ये एवं सस्कृति का जो देश देशालर में प्रतार हुआ और मध्य एश्विया, तिब्बत, चीन, कका, वरमा आदि विविध देश मारत की सभयता के प्रमाय का यह परिवार, तिब्बत, चीन, कका, वरमा आदि विविध देश मारत की सभयता के प्रमाय के बायों, वर्ष तथे, वर्ष के हो हिया जाना चाहिये। उसी की नीति के कारण उस्त्र प्रविक्ष का प्रारम्भ हुआ, जिसने हत नव को मारत के उपनिवेद्यों व प्रमाय कोशों के रूप में परिवर्तित कर दिया। वृहत्तर मारत के विकास में अशोक की नीति ही प्रयान कारण थी। यह सही है, कि मीर्थ युग्न में पूर्व भी मारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध विद्यान कारण थी। यह सही है, कि मीर्थ युग्न में पूर्व भी मारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध विद्यान वा। इस देश के आधारी समुद्र तथा स्थल के मार्गों से नात्रीय तथा चार्य के मुद्र देशों में विक्य के कियों के लायों कर में, और नीत कि के लाया करने थे, और यहाँ के किया का स्थल हुए हैं, जिनसे प्रार्क के में प्रमुप्त देशों में आने-जाते के ले जाया करने थे, और यहाँ के किया का स्थल हुए हैं, जिनसे प्रार्थ में मीर्थ के मार्ग के प्रार्थ के सार्थ के स्था मारत के अपना कर ऐसे सहात्र प्रकृत की सत्ता मूचित होती है। पर अशोक ने यमित्र के का रित को अपना कर ऐसे सहात्र प्रकृत कर सह सारत के व्यक्ति का सार्थ की नीति को अपना कर ऐसे सहात्र प्रकृत कर सह सारत के धार्मिक एस सांस्कृत कर प्रस्तिमी एशिया के अवना रुप्यों में ही अपितु मध्य एशिया, बीन, वरमा चारति में मारतीय सम्पत्रीय का स्वत्य प्रविक्ष के सार्य हुआ की सार्य के सार्य कर के अपनी कर से सार्य है। विवेच की नीति के धार्मिक एस सांस्कृत कि प्रमाय करने या साम्राय्य के अत्यांत हो तथे। वर्ष विवक्ष की नीति के कारण इस है।

विदेशी राज्यों में मारत के अनुकूल जिस बातावरण का प्रादुसांव हुआ, उभी में लाम उठा कर बीढ़ धर्म के स्थिवरों और जिस्नुओं ने वहाँ मगवान तथागत के अप्टाङ्गिक आयं धर्म के प्रचार में अनुपम सफलता प्राप्त की। बाद में जब सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्यान हुआ, तो मागवत धंव और सायवत वैप्णव धर्मों के आचार्यों और सायुओं ने भी बीढ़ स्थिवरों का अनुसरण कर विदेशों में जाना प्रारम्भ किया, और वे भी इर्ल्डोनीनिया, विरान-नाम, लाओस, कम्बोडिया, नियाम आदि देशों में अपने धर्म का प्रचार करने में मफल हुए। मह एक प्रयापे सत्य है, कि मारत के सास्कृतिक उत्कर्ष में अशोक की नीति बहुत सहायक मिद्ध हुई।

अघोक धर्म के मामल मे निहण्णु था। उसने बौढ धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर उसे गजकीय धर्म नहीं बनाया था। इसीलिय उसके उत्तराधिकारी मीर्थ राजा धर्म के विषय में स्वतन्त्र रहे। राजा दशरच को आजीवक सन्प्रदाय के प्रति मित्तव भी ती, और राजा सम्प्रति को जैन धर्म के प्रति। सम्प्रति के शासन काल में जैन धर्म का भी अन्य देशों में प्रचार हुआ, और उनके अनेक मृति पश्चिमा आदि में वर्धमान महाबोर की शिक्षाओं के प्रमार में तत्पर हुए। मीर्थ युग और उसके पश्चान् के काल में मारत के धार्मिक नेताओं ने मध्य समार के बढ़े मात को अपने धार्मिक व सास्कृतिक प्रमाव में के आने में जो अमाधारण सफलता प्राप्त की, उनका अंग अशोक की धर्म विवय की नीति को अवस्य दिया जाना चाहिये। मारत के इतिहास पर अशोक की नीति के इस प्रमाव से इन्कार कर सकना

पर ताथ है। यह भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक ने सैन्य शिवत की उपेका कर एक एंगी स्थिति भी उत्पन्न कर दी, जिनक कारण भारत के लिये विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकता सम्भव नहीं रह ज्या। अशोक ने जिन उदात आदर्शों को सम्भुव एतकर रक्षा कर सकता सम्भव नहीं रह ज्या। अशोक ने जिन उदात आदर्शों को सम्भुव एतकर शान दिवा के स्थान पर समें विजय की नीति को अपनाया था, उसके उत्तराधिकारों मोर्च राजा उन्हें कायम एन तकने में तम्म मंत्री रहें। उन्होंने सैनिकों को भी यमें विजय के लिये प्रयुक्त करना प्रारम्भ कर दिवा। और वर्ष विजय को एक मजाक का रूप प्रवान कर दिवा। इसी लिये वर्ष सीहिता में राजा वर्ष ने सित्त कर है। यदि यह सीहित्य की भी होता वर्ष विजय के लिये प्रयुक्त करते हुए सीहित्य की सीह

के शासन काल मे मथुरा, साकेत आदि को आक्षांत करती हुई यवन सेनाएँ पाटलिपुत नक न गहुँच मकती। मीर्थ साम्राज्य की सैन्याविक्त जो उतनी अधिक क्षीण हो गई, उसमे अशोक द्वारा सैन्यवक की ज्येक्षा भी एक प्रधान कारण थी। यह सही है, कि कोई भी साम्राज्य सदा के लिये कायम नहीं रह पाता। पर मीर्थों के कर्तु 'रब य प्रताप के कारण किस विकाल साम्राज्य का विकास हुआ था और नितके रूप मे प्राय सम्पूर्ण मारत राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से मुस्सितत हो भया था, उसका पतन इतने स्वल्स समय में कमी न हांता, यदि अयोक और उसके उत्तरपिकारी समें विवयं की थुन में क्षात्र वल और सैन्यशांवन की उपेक्षा करता प्रारम्भ न कर देते।

सम्भवत , इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारको ने अशोक की नीति को अच्छी दिष्ट से नहीं देखा । कात्यायन मुनि ने पाणिनि की अध्टाध्यायी पर वार्तिक लिखते हुए 'पप्ठचा आक्रोहो' (६,३,२१) सुत्र पर 'देवाना प्रिय इति च' वार्तिक लिखकर यह निर्दिट किया. कि 'देवाना प्रिय' सज्जा आक्रोश के लिये प्रयक्त होने के कारण 'देवप्रिय' नहीं बनेगी। माधारणतया. 'देवाना' और 'प्रिय' इन दो शब्दो के माथ आने पर उनमें समास हो कर 'देवप्रिय' समस्त पद बन जाना चाहिये । पर जब इन शब्दों का प्रयोग आकोष को सचित करने के लिये किया जाए, तो उनमे समास न हो कर वे पृथक पृथक 'देवाना प्रिय' ही रहेगे, 'देवप्रिय' नहीं । कात्यायन मनि पाणिनि के पञ्चात और महाभाष्यकार पतञ्जलि मनि से पहले हुए थे। सम्मवत , उनका काल मौर्य बशी राजाओं के शासन काल के अस्तिम चरण में था. जबकि यवनों ने भारत के मध्य देश को आक्रान्त करना पारस्थ कर दिया था । अजोक अपने नाम के साथ 'देवाना प्रिय ' विरुद का प्रयोग किया करते थे। कात्यायन की दिष्टि में अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी। यही मावना एक अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है, जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य सिर मड़ा कर रहना या जटा धारण करना नहीं है. अपित दुप्टों का निग्नह करना है। सम्भवत , यह भी अशोक के प्रति व्यक्त रूप में ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है, कि कात्यायन आदि के ये बचन मनातन बैदिक धर्म के अनुयायियों के बौद्ध धर्म के प्रति बिटेंच के परिचायक है। पौराणिक हिन्दू बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके थे. और उन्होंने इस धर्म के सरक्षक अशोक मदश राजाओं के प्रति अपने विरोध को प्रगट करने के लिये ही इस रुख को अपनाया था। पर प्राचीन हिन्दू साहित्य मे बौद्ध धर्म एव उसके प्रवर्तक गौतम वद्ध के प्रति कृवचनों का प्रयोग प्राय नहीं किया गया है। अन अधोक के प्रति जो इस प्रकार के व्याद्ध किये गये, उनका कारण बौद्ध धर्म से विद्वेष को नहीं माना जा सकता । तीसरी सदी ईस्वी पुर्व के अन्तिम चरण मे यवनो द्वारा भारत को जिस दग

 <sup>&</sup>quot;राज्ञो हि बुष्टनियहः जिष्टयरिपालनञ्च धर्मो न पुनः जिरोमुण्डनं जटाधारणं वा" नीतिबाक्यामत में उदयत ।

से पदाकान्त किया जा रहा था, और मगय की राजवान्ति जो उनके सम्मृत सर्वधा असहाम ही गई थी, उन प्रत्यक्ष रूप में देख कर यदि इस देश के कतियय चिन्तकों ने अयोक की नीति को जबित माना हो जीन उसे ही मारत की दुर्वशा का प्रधान कारण ठहुराया हो, तो दमने आदयों को कोई बान नहीं है।

मौर्य युग मे भारत मे अनेक सम्प्रदायों व पाषण्डों की सत्ता थी। इनमे परस्पर विरोध व विदेष की भावना भी विद्यमान थी। अशोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के अनुयायी समबाय (मेलजोल) से एक माथ रहे. वाकसयम से काम ले और मुबके धर्मगरुओ का सम्मान करें। अपनी धर्मलिपियों में उसने बार-बार इस बात पर जोर सी दिया था। पर अपने इस उद्देश्य में भी वह सफल नहीं हो सका। ब्राह्मणों और श्रमणों में विरोध व विद्रेष पूर्ववत जारी रहे। इसी कारण अप्टाच्यायी के मुत्र "एषा च विरोध शास्वतिक" (२।४।१२) पर भाष्य करते हुए पत्रञ्जलि ने शास्त्रतिक विरोध के जो उदाहरण दिये, उनमे 'अहिनकुलम' (साप और नेवला) के माथ 'श्रमणबाह्मणम्' भी उल्लिखित किया, जो पीराणिक धर्म और बौद्ध धर्म मे उस शाञ्वतिक विरोध का परिचायक है, जो मौयं यग के जाम काल में विद्यमान था। यदि भारत के विविध सम्प्रदायों और पाषण्डों में सीम-नम्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य में अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मत्य के केवल आधी नदी परचान ही पतञ्जलि मनि बाह्यणों और श्रमणों के शास्वतिक विरोध को टम उग से कदापि मुचित न करने। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक एक आदर्शवादी नीति का प्रयोग करने में तत्पर था, पर उसमें उसे गफलता भी प्रान्त हुई, यह स्वीकार कर सकता कठिन है। यही कारण है, जो भारत मे अशोक की स्मृति देर तक कायम नहीं रहीं। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं में कहीं भी उसकी स्मृति के चिह्न नहीं पांग जाते । उसकी स्मृति यदि कही सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य मे है, और या उसके स्तप, स्तम्म आदि के अवशेषों में।

#### तेईसवां अध्याय

# मौर्य युग के भग्नावशेष

## (१) अशोक के कर्त्तृत्व की स्मृतियाँ

प्राचीन अनुश्रुति के अनुमार राजा अशोक ने बहुत-से स्त्रूपां, चैरसों, विहारों और मवनों का निर्माण कराबा था। दिव्यावदान में लिला है, कि अशोक ने चौरावी हजार स्त्रूप बनावाये थे। ' बहुते अनुश्रुति महावसां में मो पायों जाती है। वहाँ लिला है कि अधोक हारा चौरासी हजार घमंदकण तथा विहार वनवाये गये थे। ' चीनी यात्री हुएन्तमा ने मी इस अनुश्रुति को टोहुराया है।' समय के प्रयान में ये स्त्रूप व विहार अब प्राय नष्ट हो चुके हैं। परन्तु अब से मदियां पूर्व जब चीनी यात्री मारत आये थे, तो उन्होंने इत्तरा अवलोकत किया था। दनके लिले विवरणों में मूचित होता है, कि अशोक विषयस ये अनु-भूतियाँ सर्वेचा निराधार नहीं है। यद्यप्ति इनमें अतिवायीं स्त्र से का निर्माण कराया था। इसके लिले विवरण में मुचित होता है, कि अशोक विषयस रूप इसमें सन्देद नहीं, कि अशोक ने बहुत-में स्त्रूपों तथा विहारों का निर्माण कराया था।

पौचवी सदी के पूर्वार्घमे जब काड्यान मारत-यात्रा के लिये आया बा, तो उसने अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यार उस ममय अशोक को अपनी जीवन लीला समाप्त किये मान मिदयों के लगभग समय बीत चुका वा, परतव भी ये कृतियों अच्छे हप मे विद्यमान थी। फाड्यान ने लिखा है—"पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) अशोक राजा की राजधानी था। नगर में अभोक का प्रासाद और समा भवन है। मय अनुरों के बनाये हैं। पत्यर चुन कर मीत और इार बनाये गये हैं। बुन्दर लुबाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नहीं बना सकते। अब तक वैसे ही हैं।"

ह्यएन्साग ने अशोक की कृतियां का विस्तार के साथ वर्षन किया है। उसके अनुमार किपशा (गान्यार) में पीकुबार न्तृप की मना थी, वो ऊँचाई में १०० फीट था। उनके तीन छी पूर्व में नगरहार नामक स्थान पर ३०० कीट ऊँचा प्रयम् नृत्य पा,जिसे मोश अशोक ने वनवाया था। पुष्कव्यवर्ती (गान्यार) में एक मधाराम की सना है। जिससे मांगि कई सी फीट ऊँचा एक स्तृप मो था। ताअधिकां में १०० फीट ऊँचा एक स्तृप विद्यमान था।

<sup>?.</sup> Cowell and Neil . Divyavadan p 429

२. महाबंसी ५।८० और ५।१७४-७५

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World, Book VIII, p. 94

४. जगमोहन वर्मा-काइयान प्०५८

जो दो पहाड़ियों के दरें के बीच मे निर्मित था। तक्षांकला में जहीं कुमार कुनाल को अन्या किया गया था, यहाँ भी एक स्तृप की सत्ता थी। इसी प्रकार काश्मोर, स्थानेत्वर, मयुरा, कन्नीज, प्रयान, कोखान्यो, विश्वाला, करिलबस्तु, कुश्चीनगर, बाराणसी, बैदाली, पाटीलपुत्र, बोधगया, तार्म्मालित आदि नगरों में अशोक द्वारा निर्मित स्तृपों, सचारामों व बिहारों का का सुप्ताम ने उल्लेख किया है, जिल्हें उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। अशोक को ये हृतियाँ सातवी सदी में भी विद्यामा थी, और खुप्तसाय ने वर्ध-स्थानों के रूप में इनका दर्शन किया था।

कल्हण ने कात्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अशोक को प्रदान किया है। राजवरिङ्गणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अधोक द्वारा जिम श्री-नगरी का निर्माण कराया गया था, उसमें ९६ लाख घर ये जो सब लक्ष्मी से समुख्यिलत थे। निस्मत्येह, यहाँ कल्हण ने अतिसयोक्ति से काम लिया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि कास्मीर में भी असोक ने बहुत-से धर्मारच्य, बिहार, जैत्य और स्तूप बनायों थे जिनका उल्लेख राजवरिङ्गणी में पाया जाता है। खुएल्साग के अनुसार असोक ने काश्मीर में ५०० नमराम बनवाये थे, जिन्हें उसते मिश्रुओं को दान कर दिया था।

अजोक द्वारा निर्मित अनेक स्तम्भ इम ममय मी पाये जाते हैं, माथ ही वे शिलाखण्ड मी जिन पर उमने अपनी धर्मालिपयों उन्होंगे करायी थी। दुर्माम्यवरा, अब न उम द्वारा निर्मित वह प्रामाद ही विद्यमान है और न समाभवन ही, जिनका फाइयान ने अल्लोकन निया था और जिन्हें देवकर वह चमन्कृत रह गया था। पर उन्होंने वनवाये हुए अनेक स्नूप अब भी जीणें दशा मे पाये जाते हैं, यदापिवाद के राजाओं ने उनमे बृद्धि मी की थी।

# (२) पाटलिपुत्र

मीर्म साम्राज्य की राजधानी पाटिल्युन नकरी थी। मैमन्यनीज के अनुसार हकता निर्माण एक नमानान्तर चतुर्जुन के रूप में किया गया था, जिसकी लम्बाई ९ में गोल थी, और चौडाई १ मील और १९७० गज। नगरी के चारों और लक्की की एक दीवार की हुई थी, जिसके बीच में तीर चलाने के लिय बहुत-में छुद बने हुए थे। दीवार के चारों और एक साई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौडी थी। नगरी में आने-जाने के लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से बुजें भी बने हुए थे, जिसकी सक्या ५७० थी। निस्मन्दह, मीर्थ युग का पाटिल्युन एक विवास नगर था, विसक्त क्षेत्रफळ २२।। वर्गनी के लगम या। यह नगर नगा और सोच नदियों के सनय पर स्थित था, यदापि दक्का विस्तारमा जो अपेक्षा सोच नदी के तट के साथ-साथ अधिक था। महाभाष्य के यह बात सुचित होती है,

१. राजतरिङ्गणी-१।१०२-१०४

कि प्राचीन पाटलिपुन सोण के तट पर बसा हुआ था। 'फाइसान को गया तट से पाटलिपुन पहुँचने के लिये पाँच भील की यात्रा करनी पडी थी। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

मैंगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के चारो ओर की खाई (परिखा) ६०० फीट चौडी थी. जो दुर्ग रूपी नगर की रक्षा के लिये काम आने के साथ-साथ शहर के गृन्दे पानी को बहाने के लिये भी प्रयक्त की जाती थी। ६०० फीट चौडी परिखा की सत्ता असगत नही है। कौटलीय अर्थशास्त्र में यह विधान किया गया है कि दर्ग के चारों ओर तीन परिखाएं होनी चाहिये.जिनकी चौडाई कमश ८४. ७२ और ६० फीट हो. और प्रत्येक परिखा के वीच मे ६ फीट का अन्तर रहे। इस प्रकार तीनो परिखाओ की चौडाई २१८ फीट हो जाती है। यदि माधारण दुर्गों के लिये परिखा का इतना चौडा होना कौटल्य को अभिन्नेत था. तो माम्राज्य की राजधानी की परिखा यदि ६०० फीट बौडी रखी गई हो. तो हमसे आइसर्य की कोई बात नहीं है। वर्तमान पटना में रेलवे लाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जो नीची जमीन है, वह सम्भवत इस प्राचीन परिखा की ही परिचायक है। मौर्य यग में इसी स्थान पर पाटलिपुत्र की परिखा विद्यमान थी। उदय जातक में लिखा है, कि दुर्ग के चारो ओर की तीन परिखाओं में से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कर्दम (कीचड) से भरी हो, आर एक मुखी हो। सम्भवत , पाटलिपुत्र की एक परिस्वा भी कर्दम से परिपूर्ण थी। इसी लिये गार्गी सहिता मे कर्दम से भरी हुई पाटलिपुत्र की परिखा का सकेत विद्यमान है। परिखा के भीतर पाटलिएत्र मे जो प्राचीर (दीवार) थी, मैगस्थनीज के अनुसार वह कार्य द्वारा बनी हुई थी। यदापि कीटल्य ने लिखा है, कि दर्ग की प्राचीर मिटी की बनी हुई होनी चाहिये, पर पाटलिएक की प्राचीर लकडी की ही थी। पटना मे जो खदाई गत वर्षों में हुई है, उस द्वारा काण्ठ निर्मित इस दीवार के अनेक मग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवशेष लोहनीपुरा, बलन्दीवाग, बहादरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, सेवई टैक और गांधी टैक नामक स्थानों से मिले हैं। १९२६-२७ में बलन्दीबार में जो खदाई की गई थी, उसमें इस प्राचीर का एक अश उपलब्ध हुआ, जो लम्बार्ड मे २५० फीट है। यहाँ लकडी के लम्बो की दो पक्तियाँ पायी गई, जिनके बीच मे १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बो की ऊँचाई जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है, और ५ फीट नीचे । इन्हें सीघा खड़ा करने के लिये नीचे जमीन को ककरो द्वारा पक्का किया गया था. और उस पर लकडी के मोटे तस्त्रों का प्लेटफार्म बनाया गया था। खम्बे इस प्लेटफार्म पर मजबती के साथ खडे किये गये थे। खम्बों की प्रक्रियों के बीच में जो अन्तर है उसे लकही के सलीपरों से ढ़का गया था। इस

 <sup>&</sup>quot;अनुगंगं हस्तिनापुरम् । अनुगंगं वाराणसी । अनुसोणं पाटलिपुत्रम् ।" महाभाष्य, सत्र २।१।१६

२. कौटलीय अर्थशास्त्र ३।२

३. "ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रचिते हिते।" गार्गी संहिता (युगपुराण) ९७

प्रकार प्राचीर के बीच में १४॥ फीट चौडा एक मार्ग बन गया था, जिससे आना-जाना हो सकता था। खम्बो के ऊपर भी शहतीर जडे हुए थे। ऐसा एक शहतीर बुल्दीवाग के अववायों में उपलब्ध मी हुआ है। इन शहतीरों के कारण प्राचीर के ऊपर एक चौड़ा मार्ग भी बन गया था, जिस हारा सारे प्राचीर पर एक म्यान से दूसरे स्थान पर जा नकता मम्मब था। सम्मवत, इमी को कोटलीय अर्थशास्त्र में देवपथं कहा गया है। पाटलि-पुत्र का यह प्राचीर जपल प्रसिद्ध व दर्शनीय था। पतञ्जिल मुनि के महामाप्य में भी इन प्राकार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है।

मैगस्थनीज ने पार्टालपुत्र के प्राचीर में ५७० बुर्जों की मला का उल्लेख किया है। क्यों कि इस नगरी की पीरीच २२। मीज के लगमका थी, जब दो बुर्जों के बीच में २२० फीट का अन्तर था। इन बुर्जों से बनुष्टे मैंन का चुनेता पर पाणों की वर्षा कर नकते में, और इस प्रकार नगर की रखा के लिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर से बहुत-में हेट मी इस प्रयोजन में बनाये गये थे, ताकि उन डारा बाण छेके वा मको मैगस्थनीज के अनुमार पाटिलपुत्र में आने-जाने के लिये ६४ तीरणों वा डारों की नावा थी। ऐसे एक नौरण के अवनेष बुन्तवीयान की खुदा है पे अपलब्ध मी हुए हैं। इसके वो अब्दर्श महि है, उनके की अब्दर्श महि है, उनके की अब्दर्श महि है, उनके की अवदर्श महि है, उनके अवदर्श करने सह है, और उनमें यह मी अनुमान किया जाता है कि ये गोरण १४ फीट बीटे थे।

पाटिन्युन की खुदाई द्वारा बन्द्रमुल या अशोक के राजप्रभाद के कोई अवशेष अब तक उपलब्ध नहीं हो मके हैं। मुद्राराक्षम में बन्द्रमुल के प्रामाद का मुशाङ्क नाम से उत्लेख मिलता है। यह नाम उसे मम्मबन: उस कारण दिया गया था, क्योंकि वह सङ्का के नट पर म्थित था। बुछ विद्वानों का मन है, कि यह प्रासाद न्वाजा कलाभ घाट के सामने मदर गयी के समीप विद्यमान था। इस कत्यना का कारण यह है, कि इस स्थान मे किनप्य मीर्यकालीन स्तम्म उपलब्ध हुए हैं।

ययिष कीटलीय अर्थशास्त्र में दुर्गरूपी नगर के बीच के राजमार्थों व अन्य मडको का विवाद रूप में वर्षण निष्या गया है, पर पाटिलपुत्र को खुदाई में मौथे युग के किन्ही मार्थों के चिक्क या अवरोध अभी नहीं मिले हैं। पर खुल्द बाग में जो खुदाई पन वर्षी में हुई है. उसमें जल को निकालने बाली नालियों (Dranage) की सत्ता के प्रमाण अवस्य प्राग्त हो गये हैं। ऐसी एक नाली वहाँ मिल यई है, जो ४० फीट लम्बी है। यह भी लकड़ी से बनायों गई है, और प्राचीर के बरातल में १० फीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। इसमें सुचित होता है, कि मोथे युग में जमीन के कोचे ऐसी नालियों बनायों जाती थी, जिनके द्वारा गया पानी बहुर से बाहर ले जाया जाता था। बुल्क्दी बाग में ओ नाली मिली है, कर बीडाई में है। अपके और और कोडिंग है में इसका निर्माण करने के लिये काटन

 <sup>&</sup>quot;अवसवतो हि आख्यानं व्याख्यानम् । पाटिलपुत्रं चावयवत्तो व्याचव्टे ईवृता अस्य प्राकारा इति ।" ४।३।१६

स्तम्मो की दो पस्तियाँ बनायो गई है, जिनका प्रत्येक स्तम्म ऊँचाई में १० फीट है। इन स्तम्मो को जकडी के मारी सलीपरो से जोड़ा गया है। सलीपरो के जीव में जो दराज आ जाती है, जेसे बन्द करने के लिये जकडी के मारी तकते जह ये ये है। इसी प्रकार स्तम्मों और सलीपरो के बीच की दराजों को बन्द करने के लिये भी मारी तल्लोका उपयोग किया गया है। तक्से तथा स्तम्म अपने स्थान पर रहे, इसके लिये भुदुब काष्ठकलक लगाये गये हैं, जिन्हे मजबूत व मारी लोहे की कोलो से जोड़ा गया है। जहां कही स्तम्मों, सलीपरो और काष्ठकलको में ओड हों, उनसे से पानीन बह सके, इस प्रयोजन से उन पर लोहे की पत्तरियों जब दी गई है, जो चीडाई में तीन इन्च के लगान है। इसमें सन्देह नहीं, कि मीर्थ युग के पाटलियुन में जमीन के नीचे ऐसी नालियों का जाल-सा विद्या हुआ था, जिनसे होकर शहर का गन्दा पानी बाहर परिखा में डाला जा

कुमराहार की खुदाई मे एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए है, जिसमे ८० स्तम्म थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण मे बडी सडक के समीप है। १९१२-१४ मे यहाँ डी०बी० स्पनर द्वारा खदाई करायी गई थी,और १९५१ मे यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टिटयट द्वारा पन खदाई करायी गई। इस प्राचीन भवन के ७२ स्तम्भ स्पूनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे। १९५१ की खुदाई मे शेष ८ स्तम्भ भी उपलब्ध हो गये। ये स्तम्म मन्न दशा मे हैं, अत इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतमेद है। स्पूनर का अनुमान था, कि ये स्तम्म अपनी मुल दशा मे २० फीट ऊँचे थे। पर डा० अल्तेकर का मत है, कि इनकी ऊँचाई ३२ ५ फीट थी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है, जो धीरे-घीरे क्रमश कम होती गई है। इन्हें सीचा खड़ा करने के लिये लकड़ी के आधार बनाये गये थे, जो ४।। वर्गफीट थे। इन काष्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिट्टी उसी ढग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वर्तमान समय मे सीमेन्ट-कक्रीट की जाती है। इस विशाल भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौथों के पश्चात के किसी काल में इस भवन में आग लग गई, और लकडी से बने ये फर्श और छत भस्मसात हो गये। यही कारण है, जो इस भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख से परिपूर्ण है जिसकी सतह छ. इन्च मोटी हो गई है। वीच-बीच में जली हुई लकडियों के टुकडे और कोयले भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यह कल्पना करना असगत नहीं होगा, कि जब यवन या कशाण सेनाओ द्वारा पाटलिपुत्र आकान्त हुआ, तभी भौयों का विशाल भवन भी जो कि सम्भवत सभा-भवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया। इस भवन की लम्बाई १४० फीट थी, और चौडाई १२० फीट। स्पूनर द्वारा पाटलिपुत्र की खदाई मे जिन स्तम्भो को प्राप्त किया गया था, उनमे से एक स्तम्भ का नीचे का भाग प्राय. अविकल दशा में है। अशोक के अन्य स्तम्मों के समान वह भी बलुए पत्थर का बना है, और वैसा ही चिकना है। उस पर भी सुन्दर चमकदार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्म अत्यन्त मग्न दशा में है। स्तम्मों की दूरी को दूरिय मे रखकर यह अनुमान किया गया है, कि मीये युग का यह मबन लम्बाई मे १४० कीट बोर चौड़ाई में १२० कीट या। यह विशाल मबन प्राय: उसी प्रकार का या, जैसा प्रथीन पश्चिम की राज्यभानी का शत-स्तम्म मण्डप या, जिसके अवस्त्रेय पश्चिमीलिक में अब मी विद्यमान है। पश्चिमीलिस नगरी पश्चिम हे हलामनी सम्राटो की राज्यभानी थी।

मीर्य मुग का कोई राजप्रासाद या उनके अवशेष पाटल्यिषु की लुदाई में अब तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। पर जमी बहुत जुदाई शेष हैं। सम्बवत , मिलप्प में इनके अवशेष मी प्राप्त हो जाएँ। कादयान जब मारत की सात्रा करते हुए पाटल्यिषु आया या, तो उसने अभोक के राजप्रासाद को अपनी औष्मी श्रेष्ट मा था। यह प्रासाद पत्थरों द्वारा निर्मत था, अत अर्मन द्वारा मस्म नहीं हुआ होगा।

जिस विचाल सबन का उपर उल्लेख किया गया है, उसके उत्तर-पूर्व मे लकड़ी द्वारा निर्मात बहु-बढ़े फेटफामों के अववंध मी मिले हैं। ये फेटफामें मबन के साय-मास तक ही है, आगे नहीं। सम्मवत, इनका निर्माण एक विचाल जीने (मीडी) के आधार के रूप मे किया गया था। जीने की प्रदेशक पीडी २४ फीट लम्बी और ६ इन्य उन्नी थी। मबन के माथ एक और एक नहर मी बहती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। लकड़ी के ये फेटफामें इस नहर पर ही बनाये गये थे। सम्मवत : इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से नौकाओं द्वारा सामा-मबन में आने बाले नागरिक इनसे होकर जीने पर पहुंच सके और बग्नी से मामा-मबन में।

पाटल्प्रित्र को लुदाई मे बहुत-से सिक्के, गहने, खिलोने, मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रस्तर-स्तम्मो के अवशेष भी मिल्टे हैं, जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग के माने जाते हैं।

#### (३) साञ्ची

मीर्य वृत्त की कृतियों मे साञ्ची के स्तृप का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थिनि मध्य-प्रदेश में विदिश्वा के समीप है। साञ्ची का प्राचीन नाम सम्मवत कावनद था। महाबसों में जिस चेंद्यांगिर का उल्लेख हैं और जिसके साथ अशोक के जीवन का घनिरठ सस्याय था, बह सम्मवत साञ्ची ही था। इस स्थान पर जो स्तृप वर्तमान स्यय में विद्यान है, वह अत्यन्त विश्वाल है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था ने इसकी ऊंचाई ७७ फीट के लगमय थी। जिस रूप में यह मृत्य आवकरल विद्यामान है, उसमें इसका ऊपर का माग कुछ टूट गया प्रतीत होता है। स्तृप लाल रंग के लाल पत्थर से बना है। यह अर्थमण्डलाकार (बड) रूप से बना हुआ है, और इसके चारों ओर एक ऊंची मेंबि है जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणा-पब का काम देती थी। इस प्रदक्षिणाप्य तल प्रदेशने के स्वतल के साथ-चाण एक अन्य प्रदक्षिणा-पब है। सन्पूर्ण स्तृप के चारों ओर प्र्यं के समतल के साथ-चाण एक अन्य प्रदक्षिणा-पब है। वान्यूण संत्रुप के चारों ओर प्र्यं के परिवेध्दित है। यह वेश्टनी बहुत हो सादे इस की है, और किसी प्रकार की पच्चीकारी आदि से स्वित या चित्रित नहीं है। यह चार चतुष्कोण प्रकोध्ठो मे विमस्त है जिन्हे चार मुन्दर हार एक हुसरे से पुचक करते हैं। चारो द्वारो पर नानावित्व मृतियों और उन्होंणें विश्वो तथा स्वित रच्चीकारों से युक्त तोरण है। इनसे बौडवर्स की अनेक गायाओं को स्थल किया पदा है।

पुरातत्त्ववेता मार्थाल और ऐतिहासिक स्मिय का मत है, कि साज्बी का यह विधाल स्तृप आशोक के ममय का बना हुआ नहीं है। इसका निर्माण आशोक के एक वर्षी के लगमग बाद में हुआ था। अशोक के समय बही हैंटी है तो हम एक सादा स्तृप था, जिसे नहा कर बाद में तर्मान रूप प्रदान किया अगा । माज्बी का प्रदेश सुक्रवशी राजा सुष्पमित्र के साम्राज्य के अन्तर्यंत था, जो द्वितीय शताब्दी हैं पू. के प्रयम करण में पाटलियुक के राज-निहासन पर आक्ट हुआ था। पुष्पमित्र बौद्ध बमंका विरोधी और वैदिक बमंका पुन-ग्रदात्क था। अत यह स्वीकार कर सकता कठिल है, कि साज्यी के वर्तमान सूच का निर्माण पुष्पमित्र शुक्क था उनके पश्चात् के काल में हुआ। सम्प्रवत्, मीर्य कवा के अनिस राजाओं के शासन काल में ही इस स्त्रुप ने अपने बर्तमान क्य को प्राप्त कर लिया था।

साञ्ची के मानावयोषों में एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे सुनिश्चित रूप से अधीक के समय का माना जाता है। स्पृत के दिक्षण द्वार पर एक प्रस्तर-स्वरम के अववोध मिले हैं, जो इस समय मान दक्षा में है। समझा जाता है कि दुक्त में यह स्वरम्भ ४२ फीट ऊंचा था। इसके शीथ मान पर भी उसी दवा की सिह मृतिया है, जैसी कि मारावा के स्वरम्भ पर है। अब ये मृतिया मान हो गई है, पर मानावस्था में भी ये अशोक युग की कला की उक्तरदात का समय दिलाती है। मममवन, माञ्ची का यह स्वरम भी अपने असठी कथ में सारावास्थ्य में सारावास्थ्य में भी स्वरम में भी अपने असठी कथ में सारावास्थ्य में मार्ग दिलाती है। सम्मवन, माञ्ची का यह स्वरम भी अपने असठी कथ में सारावास्थ्य के अशोभाग की भी निश्चित रूप में मीर का यह ना का माना जाता है।

#### (४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहत

वाराणसी के समीप सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जहां तथागत बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। बीद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन अवशेष वहीं उपनव्य हुए हैं, जिनमे सबसे पुराने अशोक के समय के हैं। इनमे प्रस्तर-स्तम्म सबसे अधिक महत्त्व का है। इसकी कला की उत्कृष्टता पर अगले प्रकरण में विश्वद रूप से प्रकाश शाला जायगा। सारनाथ में अशोक के समय की बनी हुई एक पायाण-बेघ्टनी मी उप-स्त्य हुई है, जो बही के बौद्ध बिहार के प्रधान चैत्य के दक्षिण वाले गृह में इंटो के एक छोटे स्त्य के सारा और लगायी हुई निकली है। यह समूर्ण पायाणवेष्टनी एक ही प्रस्तर ख्वा से बनायी गई है, और इसमे कही भी ओड़ नहीं है। पायाणवेष्टनी सहुत ही पुन्दर, से बारो और लगायी हुई निकली है। यह समूर्ण पायाणवेष्टनी वहत ही पुन्दर,

चिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का खर्च सर्वाहका नाम के किसी व्यक्ति द्वारा दिया यवा वा, जिवका नाम पावाजकैटनी पर उन्कोंचे है। सारनाथ में कतियस ऐसी प्रस्तर मूर्तियों के बण्ड मी प्राप्त हुए हैं, चमकदार औप होने के कारण जिन्हें मीर्य सुग का स्वीकार किया जाता है।

तश्रविका गान्यार जनपद की राजधानी थी, और बौढ युग में एक शिक्षा केन्द्र के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध थी। कुमारावस्था में अधोक वहीं का शानक भी रह चुका या। इस नगरी के प्राचीन स्थान पर जो खुराई की गई है उसमें बहुत-से प्राचीन अववेश उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से दो निध्यत रूप से मीर्थ युग के हैं। ये अवकोय आमूचणों के रूप में हैं, जो मिंड नामक स्थान से मिन्छे हैं। साथ में सिक्टनर सद्युग बीक राजाओं के कुछ सिक्से तथा किनप्त प्राचीन मुशाएँ मी प्राप्त हुई हैं। मीर्थ केश के ये आमूपण कला की उत्हारदात के अनुपान उदाहरण हैं। मुक्त द्वार राजित हैं। भीर्य का प्रस्ता रतनों हारा जदित हैं, और मार्याल ने हन्हें अप्याप्त उच्च केशिट का माना है। चीनी याची हुएन्स्याप ने तक्षित्रका को आमा करते हुए उत्त कुनाक न्यूप का अवनोकन किया था, जो उस स्थान पर बनाया गया था अहाँ दिप्यरिक्ता के बहुयन्त्र हारा कुनाल को अन्या किया गया था। तक्षित्र की सुवाई में इस स्पूप के अववेश भी उपलब्ध हुए हैं। पर मार्थल आदि पुरतन्त्र बेताओं की सम्माति में यह स्पूप मोर्थ काल के परचाल निमित हुआ था। सन्मवत, मीर्थ युग के प्राचीन स्पूप को ही परिवर्धिक कर बाद के समय में एक विद्याल स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसे हुएन्समान ने रहा था और जिसके अववेश वह मी विद्यान हैं।

प्रयाप से ९५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर बुन्देन्सण्ड से मरहुत नामक प्राचीन स्थान है. जहाँ से अशोक के समय के अनेक प्राचीन अवशोष उरास्त है, जहाँ से अशोक के समय के अनेक प्राचीन अवशोष उरास्त्र हुए हैं। सरएसेक्डण्डर क्रिन्यम ने १८७२ ईन्डों से पहले पहल इनका पता लगाय था। उस समय मरहूत है में एक विद्याल स्नुप के अवशेष दिवसान थे, जो इंटों का बना हुआ था और जिसका ब्यास ६८ फीट था। स्नुप के चारों ओर एक मुन्दर नापाण केटनी थी। जिस पर अनेक बीढ सावाएं चित्रों के रूप से विनक से पर्ड थी। पाषाण केटनी थी। जिस पर अनेक बीढ सावाएं वित्रों के रूप से नाम ना रही भी जार चतुकीण प्रकोरों से विस्तन थी और प्रकोर के बीच मं मुन्दर नोराणों से बुक्त द्वार थे। पाषाण केटनी पर खित विद्या द्वारा को जाता की सावायों का प्रवाद से सिक्त देश से से कही हो सच्या में छोटे-छोटे आले जिस हुए थे, जिसमें उस्त्री के अवसर पर दीपक जात्रे थी लियों हो वर्तमान समय से यह स्तुप प्राय नट हा चुका है, और इसकी पाषाण केटनी के बहुत में मान करकता स्त्रीखन की जोता बढ़ा रहे हैं। पर यह स्थान में स्वता चाहिये, कि मरहुत के सब अवशेष मीये युग के नहीं हैं। साम्मवन , इनका निर्माण मी मीये युग की समानित के बचों में हो प्रारम्भ हुता है। साम्मवन , इनका निर्माण मी मीये युग की समानित के बचों में हो प्रारम्भ हुता था।

जिस बंग की पाषाणवेष्टिनियाँ सारलाय, साञ्ची और अरहुत के प्राचीन अवसंघों में उपलब्ध हुई है, प्रायः वेंदी ही जब्ब भी अनेक स्वानों से मिली हैं। बोधगया में प्राप्त एक पाषाणवेष्टनी के अवसंघों को ब्यंत्रोक के समय का माना जाता है। बहुत चार मिति-स्तम्मों पर स्थित जो बोधिमण्डप है, उसे भी मोर्थ काल ही माना जाता है। साञ्ची के समीप बेतनगर नामक स्थान पर मिल एक एक पाषाणवेष्टनी प्राप्त हुई है, जो नानादिय चित्रों द्वारा विद्यालय है। साञ्ची के अवसंघ सिक्त है। साञ्ची के प्राप्त हुई है, जो नानादिय चित्रों द्वारा विद्यालय है। यार्टाल्युत्र (पटना) की जुदाई में भी कम-से-कम तीन ऐसी पाषाण वेष्टिनियों के अवसंघ मिले हैं, जिल्हें मीर्थ काल का माना जाता है। ये सब पाषाण-वेष्टिनियों के अवसंघ मिले हैं, जिल्हें मीर्थ काल का माना जाता है। ये सब पाषाण-वेष्टिनियों कला की दृष्टित से अत्यन्त उत्कृष्ट है, जिल्हें मीर्थ काल का माना जाता है। ये सब पाषाण-

## (५) मौर्ययुगकी मूर्तिकला

राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्मो पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे, कला की दिएट में वे भी उतने ही महत्त्व के है जितने के उन पर उत्कीर्ण लेख है। ये स्तम्भ दिल्ली, कौशास्त्री, प्रयाग, सारनाथ, बखीरा (मजफ्फरपर), लौरिया-नन्दनगढ, रमपुरवा, रहिया, रुम्मिन-देई, निगलीय तथा साञ्ची में विद्यमान है। इनके अतिरिक्त सकिसा (प्राचीन संकाव्य या सिंदुशा), बोधगया और पटना में भी ऐसे स्तम्म मिले हैं जो मौर्ययुग के हैं, यद्यपि उन पर अशोक के लेख उस्कीर्ण नहीं हैं। अब तक मौर्य युग के कूल १७ स्तम्म प्राप्त हो सके हैं, जिनमें से १३ पर अक्षोक के लेख विद्यमान हैं। सम्भवत , अभी अन्य भी इसी प्रकार के स्तम्भ या उनके अवशेष प्राप्त होने से शेष है। ये सब स्तम्भ चनार के बलए पत्थर से बने हैं, और उनके केवल दो भाग हैं। स्तम्भ की सम्पूर्ण लाट एक पत्थर की है, और उसके ऊपर का परगहा (शीर्ष माग) भी एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है। प्रस्तर से बने इन स्तम्मी तथा उनके शीर्ष मागी पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार तथा चिकना है। यह चमक किसी वज्रलेप द्वारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की घटाई करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्मों पर हुए ओप के कारण इनका सौन्दर्य वस्तत. अनपम है। मौर्यों के काल में इस कला का जो विकास हआ था, वह सम्प्रति के समय तक ही कायम रहा। बाद में कोई भी ऐसा स्तम्भ या प्रस्तर निर्मित कोई कृति प्राप्त नहीं होती, जिस पर इस हम के ओप या वजलेप की सत्ता हो। अज्ञोक के समय के स्तरमा के लाट गोल और नीचे से उपर तक चढाव-उतारदार है। इनकी ऊँचाई तीस से चालीस फीट तक है, और इनका बजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्भ का व्यास नीचे ३५॥ इन्च है, और ऊपर २२॥ इन्च । अन्य स्तम्भ भी प्राय. इसी आकार के हैं। स्तम्मों के ये लाठ जिन पत्थरी द्वारा गढ कर बनाये गये, उन्हें खानों से किस प्रकार निकाला गया, कैसे गढ कर उन्हें वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कैसे उन्हें निर्धारित स्थानो पर पहुँचाया गया, कैसे उन्हे खडा किया गया, और कैसे उन पर शीर्ष भागो (परगहा) को ठीक-ठीक जोड़ा गया—ये सब बाते अत्यन्त आइचर्य की है। लाठो पर जो शीर्ष प्राप्त पृथक् रूप से बना कर उनके साथ सयुक्त किये गये हैं, वे मौर्य युग की मृति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक शीर्ष माग के पाँच अश है—(१) इकहरी या दोहरी पतली मेखला जो लाठ के ठीक ऊपर आती है। (२) मेखला के ऊपर लौटी हुई कमल पखडियो की आलकारिक आकृति वाली बैठकी, जो घटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा होता है, जो प्राय मोटी डोरी या सादे गोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर गोल या चौख़दी चौकी रहती है, जिसके सिरो पर (५) एक या अधिक पश बनाये गये होते हैं। विभिन्न स्तम्भों के शीर्ष भागों पर ये पहा या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें हम, सिह, हाथी, बैल तथा अश्व प्रमुख है। अशोक के स्तम्भो मे सारनाथ का स्तम्भ मर्व-श्रेष्ठ है। इसकी चौकी पर के चार पहिये या चक्र धर्मचक्र के प्रतीक है। उनके बीच मे हाथी, बैल, अरव और सिंह अकित है। इन चक्रो और प्राणियों को चलती हुई अवस्था मे बनाया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिह पीठ से पीठ मिलाये चारी दिशाओं की आर मुह किये दृढता के साथ बैठे हैं। इनकी आकृतियाँ मध्य, दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण है, जिनमें कल्पना, यथार्थता तथा सीन्दर्यं का अदमत समिश्रण है। सिंह मृतियों का प्रत्येक अग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके वाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये गये हैं। पहले इन सिंह मतियों की आँखें मणियक्त थी। यद्यपि अब ये मणियक्त नहीं है, पर इनके मणियक्त होने के चित्र अब तक भी विद्यमान है।

जिस इन के विशाल, मुल्दर, जमकदार तथा चिकने स्तम्भ मौथे युग मे बने, वैसे न उसके बाद मारत में कभी बने और न किसी अन्य देश में। मीथे युग में भी किसी अन्य देश में। ऐसे स्तम्भों का निर्माण नहीं हुआ। अनेक विदेशी यात्रियों को रन्हें देख कर यह स्मम होता रहा, किये बाहु द्वारा निर्मित है। एत्यर को काट कर तथा थिस कर सुन्दर स्तम्भ तथा मृतियां बनाने की जैसी उत्कृष्ट कला का विकास मीथे काल में हुआ था, बह विश्व के इतिहास में बस्तर अनुपम है।

मीर्थ युग के गृहा मवन भी प्रस्तर को काट कर अस्यन्त मुन्दर रूप से निर्मित किये यथे हैं। गया जिले की वरावर एक्टियों में राजा अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के सामुशों के लिये गृहामवनों का निर्माण कराया गया। ये तीनों गृहामवन बहुत हो के तिल्या एक्टर को काट कर बनाये गये हैं। इसी प्रकार के गृहामवन अशोक के पीत्र राजा दशस्य ने मी बनावार्थ थे। ये भी गया जिले को बरावर और नायार्जुनी पहाडियों में हैं, और विशाल चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं। इनमें से एक लोमस ऋषि की गुका के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसके द्वार के महराब में हाबियों को एक मुन्दर पत्तित पत्थर काट कर बनायी गई है। सबसे बड़ा गृहामवन भे फीट ५ इन्ल लाखा, १९ फीट २ इन्ल बोड़ा और १०॥ फीट कवा है। अन्य गृहामवन भे सी विशाल तथा मुन्दर है। गृहामवनों की मिरियों पर समकदार आंप मी की गई हैं, जो काव के समान वमकती है। अत्यन कड़ी घालाओं को वैसे तथा परिस्म से काट कर रहने के लिये मुन्दर नवन बनाने की जिस कला का चरम विकास परिस्न से सत कर कर हर हो के लिये मुन्दर नवन बनाने की जिस कला का चरम विकास

अकता बौर एस्लोरा की गुद्धाओं में दिक्षायी देता है, उतका सूत्रपात मौये गुग में ही हो गया था। बराबर और नाशार्जुनी पहादियों से क्लोक बौर दशरण द्वारा निर्मित गृहामवनों में में यद्यार विजों और काट कर बनायी गई मृतियों का प्राय अनाव है, पर उनकी मिसियों पर किये गये ओप के कारण उनका महत्त्व बहुत वह जया है।

घौली की जिस शिला पर अशोक के चतुर्वश शिलालेखों में से कतिपय लेख उत्कीण है, उसे भी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया गया है। यह भी भीय युग की मृति कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्य का उत्तम उदाहरण है।

पाटलिपुत्र आदि की लदाई से मौर्य युग की अनेक मृतियाँ भी उपलब्ब हुई हैं। ये सब बलए पत्यर से बनी है और इन पर चमकदार ओप किया गया है। ओप की कला मौर्य युग की विशेषता थी, और इसी आघार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इनमें सब से प्रसिद्ध वामरब्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो ६ फीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगज, पटना से मिली है। मौर्यया की कला का यह अत्यन्त उत्कृष्ट नमना है। यक्षी का सम्ब मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अग प्रत्यग में समुचित मराव है, और उसकी मुद्रा दर्शनीय है। सम्भवतः, इसका प्रयोग मौर्य राजप्रासाद में सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के भग्नावशेषों में जैन तीर्थ दूरों की अनेक खडी मर्तियाँ भी मिली है जिन पर ओप है। इनमे से एक मृति कायोत्सर्ग मद्रा मे है. जिसका ओप पूर्णतया सरक्षित दशा मे है। यह लोहानी-पुर (पटना) से उपलब्ध हुई है। दुर्भाग्यवश ये मृतियाँ लण्डित दशा मे है, और इनके केवल घड माग ही उपलब्ध हो सके है। कुमराहार की खुदाई मे एक मृति का सिर मिला है, जिस पर पगडी बनी हुई है और जिसके कानों से कर्णाभूषण लटकाये हुए बनाये गये है। इसी प्रकार की अनेक अन्य मितयों के खण्ड पटना की खदाई में मिले हैं, जिन पर हार, मेखला आदि आमषण खचित हैं। सारनाथ से दो पुरुष-मतियों के मस्तक, एक मिर के कतिपय खण्ड और एक पक्षी मृति भी खण्डित रूप मे प्राप्त हुई है, चमकदार ओप होने के कारण जिन्हें मौर्य यग का माना जाता है।

पत्थर को तरास कर मूर्तिया बनाने की कला मीर्थ युव में अत्यन्त विकसित थी। ऐतिहासिक स्मित्र के अनुसार "मीर्थ युव में पत्थर तरासने की कला पूर्णता को प्राप्त हों चुकी थी, और रक्त हारा ऐसी-ऐसी कृतियाँ सम्पन्न हुई थी, जो सम्मवतः इस बीमवी सतास्त्री की सन्ति से भी बाहर हैं।"

मीर्य युग की बहुत-सी मृब्यूतियों भी उपलब्ध हुई है। ये पटना, अहिल्ब्बन, ससुरा कीशास्त्री, मसोन (शालीपुर) आदि के ममानवस्त्रों में बहुत बड़ी संख्या से पायी गई हैं। से अहाँ कब्बा की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हुँ, वहाँ उस युग की वेशमूचा तथा सम्यना की जानकारी के लिये भी इनका उपयोग है। बुल्नी बाग (पटना) से एक मृम्यूत्ति मिली हैं, जिसकी कैंचाई १० हैं इन्त है। यह मूर्ति एक नर्तकी की है, जो नृत्य मुद्रा में सबी है। बाया हाथ उमने क्रमर उठाया हुवा है। सिर पर पनाड़ी के बंध का जो परिधान है, वह दोनी ओर से ऊँचा उठा हुआ है। टिमों पर एक लहंगा है, जिसे भी ऊँचा उठा कर प्रद्यांवत किया गया है। तर्तकों को कमर पत्तकों है, और छातों पर कपडे की एक पट्टी बतायी गर्म हैं। प्राय. इसी डग की अन्य भी बहुत सी मृष्मृतियाँ पटना के मन्नावशेषों में मिली हैं, जिन द्वारा मौर्य युग के परिधान, वेशमूषा तथा आमूषणों का परिचय प्राप्त किया जा मकता है।

बुलन्दीबाग (पटना) मे मौर्य युग के एक रच का एक पहिया मी मिला है, जिसमे २४ आरियाँ हैं। इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड मी है। मौर्य काल में रयो के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है।

बुलन्दी बाप में ही एक मूर्ति का ऐसा शीर्ष माग मिला है, जो हाथी दौत का बना है। यह जाकार में बहुत छोटा है। इसकी ऊँचाई एक इन्द और चौबाई तीन चौथाई इन्त है। पर इसमें यह मली मीति मूचित हो जाता है, कि इस युव में हाथी दौत का उपयोग कला-कतियों के निर्माण के लिये सी किया जाता था।

प्राचीन पाटालपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मीर्थ युग की जो प्रस्तर-मूर्नियाँ प्राप्त हुई है, उनसे मनसे प्रसिद्ध वह है जो आगत्य और मनुष्र के भ्रम्थवर्ती परलय नामक स्थान में मिली है। यह मूर्ति ऊंचाई में सात फोट है, और मूरे ब्लूए एक्पर की बता हुई है। इसके ऊपर मी अप्यन्त चमकरार ओप किया गया है। दुनांच्य से मूर्गि का मुहू टूट गया है, और मुजाएं मी मान हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति को जो घोषाक पहनायों पई है, उससे मीर्थ काल के पहराये का अन्ताज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति मचुपर के म्यूजियम में मरिवात है।

मीर्य युम की एक अन्य मृति बेसनगर से मिली है। यह मृति किसी स्त्री की है। इसकी भी मुजाएँ टूटी हुई है, और मुख बिगडा हुआ है। उँचाई में यह ६ फीट ७ डन्च है। मीर्य काल की अन्य मृतियों के ममान इस पर भी ओप की सत्ता है।

मोर्य काल में स्थापत्य और मृतिकला का जो यह असाधारण विकास हुआ, वह किम अंग्र तक विदेशी (यवन और ईरानी) सम्मक्त का परिणाम था, इस प्रस्त पर विद्वानों में मतन्त्र है। ऐनिहासिक स्मिष ने प्रतिलादित किया है कि ईरान तथा यवन राज्यों के मम्पर्क से मीर्यों की यह कला बहुत प्रसावित हुई। सिकन्दर के आक्रमण के समय बहुत में विदेशी तैतिक और शिल्यों भारत में आ यये वे। यथिय यवा मारत में शासन नहीं कर सके पर सिकन्दर के मारत से चले जाने पर भी बहुत-से विदेशी शिल्यों इस देश में रह गये और उन्हीं हारा अशोक के स्तम्भो तथा उनके शीर्थ मार्गों का निर्माण कराया गया। सैत्यु- कस के समय में यवनों और सारतीयों का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया था। चन्द्रगुप्त मौर्य का विवाह भी एक यवन कुमारी के साथ हुआ था। यवन राज्यों के राजदूत भी इस समय में पारिलपुत्र के राजदत्वार में रहने तम गये थे। इस दशा में यह संबंधा स्वामानिक है, कि बहुत-से यदत और ईरानी शिल्यों में मारत में आने लये हैं। और उनकी कला तथा शिल्य

ने इस देश की मृतिकला को प्रभावित किया हो। मौयों से पूर्व भारत में प्रासादों, भवनों, मन्दिरों और चैत्यों के निर्माण के लिये प्राय काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक (यवन) और रोमन लेखको ने पाटलिएक के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है. और यह लिखा है कि ये काष्ठ द्वारा ही निर्मित थे। पाटलिपुत्र की खदाई द्वारा भी इस बात की सत्यता प्रमाणित होती है। इस काल मे प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्भवत , प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अशोक दारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके लिये उसने विदेशी शिल्पियों की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना सर्वेषा निर्विवाद नहीं है। अशोक से पूर्व ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को अनचित माना था. और दर्गों के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। पत्थर के स्तम्भों का निर्माण भी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चका था। सहसराम के लेख में भी अशोक ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है, कि उसने अपने लेख ऐसे स्तम्भो पर भी उत्कों फ कराये. जो पहले से विद्यमान थे। प्रोफेसर ग्रसी गार्डनर के इस कथन मे बहुत सचाई है, कि ''इसमे सन्देह नहीं, कि मारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अशोक की कला एक परिपक्त कला है। कतिपय अशो में यह उस समय की ग्रीक कला की तुलना में भी अधिक परिपक्त है।" यह तो सर्वथा स्पष्ट है, कि अशोक के समय में स्थापत्य और र्मात कला का असाधारण रूप से विकास हुआ। यह भी सही है, कि इस युग में ईरान और यवन राज्य इस कला में अच्छी उन्नति कर चके थे, और मारत का इन देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी विद्यमान था। अत यह सर्वथा सम्भव है, कि इन्होंने अशाक की कला को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पर्क का परिणाम भी स्वीकार नही किया जा सकता। चिर काल से मारत मे जिस कला का निरन्तर विकास हो रहा था, बही अशोक के समय में अत्यधिक परिपक्त रूप में आ गई, और यहाँ के शिल्पियों ने काष्ठ के स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया. यही मत अधिक यक्तिसंगत प्रतीत होता है।

#### (६) मौर्य युग के सिक्के

कोटलीय अर्थजास्त्र द्वारा मीर्थ युग की मुदागद्वित तथा गिमको के विषय मे जो सूचनाएँ प्राप्त होती है, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पुरातस्व सम्बन्धी लोज द्वारा बहुत-से ऐसे विक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें मीर्थ युग का माना जाता है। ये सिक्के तक्षश्चित, अमराजती, अहिल्ख्या, बैंगट,मूची,हिस्तजापुर, रोगड, राजपह, साञ्ची,सारलाम, त्रिपुरी, कौशास्त्री, मयुरा आहि स्वानो से मिले हैं, और इनकी सल्या हजारों में है। इन्हें पञ्चमार्क (आहत) सिक्के कहा जाता है। पाणिन और उससे भी पहले समय से इन सिक्को का निर्माण प्रारस्क हो गया था। पाणिन और अनुसार आहत तथा प्रश्नसा के अर्थ में रूप सब्द के साथ यो इन सिक्को का

रूप के साथ यप् प्रत्यय लगने पर ही 'रूप्य' शब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग इसी संज्ञा के सिक्के के लिये भी किया जाता है। कीटलीय अर्थ शास्त्र में 'रूप्य' का उल्लेख एक सिक्के के रूप मे किया गया है. जिसे चादी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य 'आहित' द्वारा ही बनाये जाते थे, और इन पर अनेकविष 'लक्षण' अकित कर दिये जाते थे। तक्षशिला . आदि विभिन्न स्थानो से जो बहुत-से आहुत या पञ्च मार्कसिक्के मिले हैं, उनमे बहुत-से मौर्य यग के भी है। इन पर जो 'लक्षण' अकित है, उनमे प्रधान 'चन्द्रमेर' और 'मयर' है। चन्द्रमेरु से अकित सिक्के बहुत बडी मात्रा मे उपलब्ध हुए हैं। सम्मवत , यह मौर्य राजाओ का 'राजाङ्क' या, क्योकि यही लक्षण साहगौर के ताम्रपत्र तथा बुलन्दी बाग (पटना) में मौर्य युग की सतह से प्राप्त मिट्टी की एक तस्तरी पर भी अकित है। ये सिक्के आकार मे गोल है, और इनका वजन ३२ रत्ती है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है, कि इनमें ७९ प्रतिशत चाँदी है, और २१ प्रतिशत सीसा या लोहा। चाँदी और मिलाबट का यह अनुपात ठीक वही है, जिसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। चन्द्रमेरु के लक्षण से अकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहत-से स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। ये सब स्थान मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और इन सिक्को का चलन चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रारम्भ हो गया था। 'चन्द्र' न केवल चन्द्रगप्त के नाम का अश है, अपित उसके माथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाओं का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है। मयूर के लक्षण से अकित सिक्के भी मौर्य काल के हैं। मौर्यों के प्रवंज मयर नगर के निवासी थे, और अपने पुराने अभिजन के चिह्न को यदि उन्होंने अपने सिक्कों के 'लक्षण' के रूप मे अपना लिया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। मौर्य युग के अवशेषों में बहत-से ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिन पर किसी वृक्ष, पशु आदि के लक्षण अकित है। सम्मवत, ये मौर्यों के काल से पहले के हैं, यदापि उनका चलन मौर्य युग मे भी जारी था। वहसल्यक सिक्के चाँदी के हैं, पर ताम्बे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में ताम्र द्वारा निर्मित पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अर्घकाकणी का भी। ये विभिन्न प्रकार के सिक्के उस काल में विनिमय के लिये प्रयक्त ही हुआ ही करते थे।

#### चौबीसवाँ अध्याय

# मोर्य साम्राज्य का हास और पतन

## (१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा

राजा अशोक के बाद मौर्य वंश के जो राजा मगब के राजीं सहासन पर आरूड हए, उनके क्या नाम थे और उन्होंने किस कम से तथा कितने-कितने वर्षों तक शासन किया, इस विषय पर न केवल पौराणिक और बौद्ध अनुश्रुतियों मे मेद है,अपितु पौराणिक इतिवृक्त मे भी मतैत्व्य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्द्रसार (या भद्रसार) और अशोक के शासनकालों के सम्बन्ध में एकमत है, सबने उनका शासन काल कमश २४, २५ और ३६ वर्ष प्रतिपादित किया है। ' पुराणो की कतिपय पाण्डुलिपियो मे चन्द्रगुप्त का शासन काल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवस्य उल्लिखित है, पर वह लिपिकार की मूल का परिणाम हो सकता है। इस बात पर भी सब पुराण सहमत है, कि मौर्य बदा का कुल शासनकाल १३७ वर्ष था। <sup>२</sup> चन्द्रगुप्त, बिन्द्रसार और अशोक ने कूल मिला कर ८५ वर्ष तक राज्य किया। यदि मौर्यो का कुल शासन काल १३७ वर्ष था, जैसा कि पौराणिक अनश्रति द्वारा मुचित होना है, तो अशोक के उत्तराधिकारियों के लिये केवल ५२ वर्ष शेष रह जाते हैं। इन ५२ वर्षों मे कितने मौर्य वशी राजा पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर आरूड हए, इस सम्बन्ध मे भी पौराणिक अनुश्रुति मे मतभेद है । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन राजाओं (अशोक के उत्तराविकारी मौर्य राजाओं) की सख्या छ थी, और मत्स्य पुराण के अनुमार सात । बायु पुराण मे भी इनकी सख्या छ ही प्रतिपादित है, यद्यपि नाम नौ के दे दिये गये हैं। यथार्थ बात यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय मे पौराणिक अनुश्रुति अत्यन्त अस्पष्ट है और पुराणो की जो पाण्डुलिपियां प्राप्त है उनमे लिपि-सम्बन्धी भी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती है।

 <sup>&#</sup>x27;बर्डुबिशत् समा राजा चन्न्रगुन्तो भविष्यति
 भविता भन्नसारस्तु पञ्चवित्रत् समा नृषः।
 षट्त्रिशत् तु समा राजा अशोको भविता नृषु॥' ब्रह्माण्ड ७४।१४४-४५ एवं
 वाष् ९९।३११-३२

२. 'इत्येते नव मौर्यास्तु ये भोक्यन्ति बसुन्यराम् । सप्तर्नित्राच्छतं पूर्णं तेन्यो शुंगो भविष्यति ॥' वायु ९९।३३६, मत्त्य २७२।२६ एवं ब्रह्माच्य ७४११४९

बायु और बहाण्य पुराणो में मौर्य राजाओं के नामों और उनके शासन-कालों का निम्मिलिसित प्रकार से उन्लेख किया गया है—चन्द्रमूल २४ वर्ष, महसार २५ वर्ष, अश्रोक २६ वर्ष, कृताल (अश्रोक का पुत्र) ८ वर्ष बन्धुपालित (कृताल का पुत्र) ८ वर्ष वर्ष वर्षापालित (कृताल का पुत्र) ८ वर्ष, इन्ह्रपालित (वन्धुपालित का सामाद या उत्तराधिकारी) १० वर्ष, देवसार्थ ७ वर्ष । स्मेर्य राजाओं की यह बंशाविल देकर इन पुराणों में यह कहा गया है कि ये नो मोर्य राजा १३० वर्षो तक पृथियों का मोग करें। 'यविष दन पुराणों में में में प्रवाद का कुल समय १३० वर्ष व्यात है, पर विनिक्ष राजाओं के यो शावन-काल दियं गये हैं, उनका सर्वयोग १३३ वर्ष वाता है। पर इस्का मामायन कर सकना सम्मव है। हो सकता है, कि जिस राजा ने २५ वर्ष प्रमास शासन किया हो, पुराणों में उनके शासन-काल २५ वर्ष किया प्रया हो। ९ राजाओं के सासन-काल ने एन वर्ष प्रमास शासन किया हो, पुराणों में उत्तक शासन-काल एन पूर्णों के उनका शासन-काल एन वर्ष प्रवा है। इसका होने को वस्त रहीने की दशा में उनके शासन-वर्षों का सर्वयोग १३० वर्ष अवस्थ हो सकता है।

बायु पुराण की एक अन्य प्रतिक्षिप में मौर्य राजाओं का विवरण एक विश्व प्रकार से दिया गया है—अन्त्रपुत २४ वर्ष, नन्दस्तर २५ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, कुलाल (३ वोक का पुत्र) ८ वर्ष, इसेन (उन्हान नता) ७ वर्ष, रद्यान (उन्हान नता) ७ वर्ष, रद्यान (उन्हान नता) ७ वर्ष, व्यक्त पुत्र) ८ वर्ष, सम्प्राणिक सम्प्रति का प्रकार वायु १ वर्ष, व्यक्त पुत्र १ वर्ष, देवसमी ७ वर्ष, वात्त्व पुत्र १ वर्ष क्षेत्र १ वर्ष का पुत्र १ वर्ष का प्रकार १ वर्ष का प्रकार वायु पुराण में यह कहा गया है, कि ये नी मौर्य राजा १ देश वर्षों नक क्षुमुख्य का मोन करेंगे। वर इस वशावाली में राजाओं के जो नाम दिये गये हैं, उनकी सस्या ९ न होकर

 <sup>&#</sup>x27;बन्द्रगुप्तं नृष राज्ये कोटिट्यः स्थाराविश्वति ।
बनुतिवन्त् समा राजा बन्द्रगुप्तो अविश्वति ॥
भविता भवसारस्तु पञ्चित्रात् समा नृषः ।
बट्चित्रात् तु तमा राजा अशोको भविता नृषः ॥
तस्य पुत्रः कुनालस्तु वर्षाच्यस्टौ अविश्वति ।
कुनालसूनुष्टौ च भोसता वे बन्युपालितः ॥
बन्युपालितदाशायो वत्र आखोन्यपालितः ॥
समिता सत्तव्यणि वेषयमा नृपाधिषः ॥
राजा शतस्यनुरबाध्दौ तस्य पुत्रौ भविष्यति
बृह्द्रश्यस्य वर्षाणि तस्त वे भविता नृषः ॥
इत्यते नव मीर्या वे भोध्यानि च बमुन्यराम् ॥
सत्तित नव मीर्या वे भोध्यानि च बमुन्यराम् ॥
सत्तित्रज्ञाळतं पुत्रौ तस्यो श्रोगो मविश्यति ॥' ब्रह्माण्य ७४।१४४-१४६
२. बायुप्राण ९९।३३१-३३६

१२ है, और उनके शासन-वर्षों का सबेयोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में स्पप्ट ही कही मुल हुई है। बृहद्रम का८७ वर्षक शासन करता सम्मय प्रतीत नहीं होता, यद्यिप किल्युम राज बुतान्त से सुनित होता है कि इस राजा की पुष्पित्र द्वारा जब हुत्या की गई थी, तो यह अव्यन्त बृद्ध हो चुका या। बायु पुराण के इत पाठ में जो असंगति है उसका समाधान एक ही प्रकार से समय है। अशोक के बाद मीम साम्राव्य का हास प्रारम्म हो गया या, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता है मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करते में समर्थ हो गये थे। इस दशा में यह संयंगा सम्मय है, कि मीम वंश्व के किसी हुमार ते ताम्राज्य के किसी हुमार की ताम्राज्य के किसी हमार तथा में यह सम्मय हो। सम्मय हो। स्वाप्त कर किया हो, और बायु पुराण के विवरण में ऐसे राजा एवं उसके उत्तराधिकारियों को भी परिपणित कर दिया गया हो। मीम बंश के राजाओं की संख्या स्पट्टतपा र ज्यिकर किर है र राजाशों को सम्मय स्वाप्त करना यद्यपित कर यही आख्या सम्मय हो। सकती है।

मत्स्य पुराण के अनुसार मौर्यक्ष के राजाओं की सक्या १० बी, और उनका शासन-काल १३७ वर्ष था। पर उसमें केलल ७ राजाओं के नाम दियं गयं हैं, जो इस प्रकार है— चन्द्रपुर, अशोक ३६ वर्ष, अशोक का नता १० बर्ष, दशर पर (उसका पुत्र) २ वर्ष, सम्प्रति (दशर्ष का पुत्र) ९ वर्ष, सात्रवन्ता (सम्प्रति का पुत्र) ६ वर्ष, और बृहृद्ध ७ वर्ष। मेन्द्रप पुराण ने मद्रसार या विन्हुतार का नाम छोड़ दिया है, जो स्पटतवा प्रमाद या मूल का परि-णाम है। शालिशुरू और देववर्षा—चे दो अन्य नाम भी इस पुराण में नहीं दिये गये। 'नपता' के कोन अभिप्रति है, यह मी स्पटन नहीं है। वह कुनाल ही हो सकता है, क्योंकि अशोक के बाद वहीं मीर्थ साम्राज्य का स्वामी बना था। पर कुनाल अशोक का नप्ता न होकर पुत्र था, और उनका शासन-काल भी ८ वर्ष था।

विष्णु पुराण में मीर्य वंश के राजाओं के नाम इस कम से दिये गये हैं—वादगुप्त, बिन्दु-सार, अशोक, मुपश, दशरब, सगत, शालिशुक, सोमदमाँ, श्वतधन्वा और बृहदय। "इन राजाओं की सस्या १० है। अन्य पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम कुनाल दिया गया है, पर विष्णु पुराण में उसे सुवश कहा गया है। सम्मवत, सुपश कुनाल का ही विस्दया। इसी प्रकार विष्णु पुराण का सगत और अन्य पुराणों का 'सम्मति' एक ही राजा के परिचायक हैं।

कलियुगराज बृतान्त मे मीर्य राजाओं की सस्या ११ दी गई है, और उनके नाम निम्निजिक्ति है—चन्द्रमृत्त ३४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, बजाक ३६ वर्ष, सुपार्श्त ८ वर्ष, बन्युपालित ८ वर्ष, इन्द्रपालित ७० वर्ष, सङ्ग्रत ९ वर्ष, सालिशक १३ वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष,

१. मत्स्यपुराण २७२।२२-२६

२. विष्णुपुराण, अध्याय २४

स्तमन् ८ वर्ष और बृहद्रष ८८ वर्ष । ' इन ११ राजाओं का कुछ शासन काछ २०१ वर्ष होता है, जो पौराणिक अनुभृति के अनुरूप नहीं है। इन्द्रपाछिर का शासनकाछ अह्याण्छ १९राण में १० वर्ष जिल्ला गया है, और बृहद्रय का ७ वर्ष। निक्त राजा है, और बृहद्रय का ७ वर्ष। निक्त राजा वृत्ता के बातनकाछ औ कमार १० और ४ वर्ष अधिक जिल्ले वर्ष है। इन शासन वर्षों की सस्या की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सकता सम्मव नहीं है। दर जहां तक किल्मुम राजवृत्ताना में दिये गये राजाओं के नामों का सम्बन्ध है, उनकी उर्थणा नहीं की जा सकती। सुपाइचे अशोक के उसी। उत्तराधिकारी को जिल्ला गया है, जिसका नाम अन्यत्र मुख्य और कुनाल पाया जाता है। सञ्जूत और सम्प्रति भी एक होई है।

बौद अनुभूति के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों का परिचय दिव्यावदान से जाना जा सकता है। वहाँ अशोक के बाद के निम्निष्टिखित मौर्य राजाओं के नाम दिये गये हैं—— सम्पदि (सम्प्रति), बृद्रपिति, बृषकेन और पुष्पचर्चा। देनमें केवल सम्प्रति ही एक ऐमा नाम है, जो पौराणिक अनुभूति में भी पाया जाता है। अन्य सब नाम नये हैं। ये या तो पुराणों की बद्यादिलयों में दिये गये राजाओं के विरुद्ध हो सकते है, और या इन नामों के मौर्य राजाओं ने मागय साम्राज्य के किसी प्रदेश पर पृथक् एव स्वतन्त्र रूप से सासन

जैन अनुश्रुति में राजा सम्प्रति का विदाद रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह राजा जैन धर्म का सरक्षक था, और जैन धर्म के इतिहास में इसका वही महत्त्व है, जो कि बौद्ध इतिहास में अशोक का है।

निक्वत की बोढ़ अनुभृति के अनुभार अझोक के बाद बो राजा हुए, उनके नाम विगता-शोक और बीरमेन थे। 'पर निक्कती ऐतिहासिक तारनाथ ने बीरमेन को गान्यार का राजा कहा है। यह नर्वधा गरमब है, कि मीय नाम्राज्य के हाम-काल मे बीरमेन नामक किसी मीसे हुमार ने गान्यार मे अपना म्वतन्त्र राज्य स्वापित कर जिया हो। राज-तरिङ्गणी में काश्मीर के राजाओं का बुनान्त जिसते हुए अयोक के उत्तराधिकारी का नाम जालीक दिया गया है, जो कि अशोक का युव था।' ऐना प्रतीत होना है, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात् उनके अव्यतम पुत्र जालीक ने काश्मीर मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था।

अशोक के उत्तराधिकारी भीयें राजाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है, उनके आधार पर इन राजाओं के कमनद्ध इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन है। अशोक के समान इन राजाओं के कोई महत्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख उपरुख्य नहीं है।

<sup>9.</sup> Narayan Shastri-The Kings of Magadha. p. 57

२. दिव्यावदान (कावेल और नील) पृ. ४३०

<sup>3.</sup> Rockhill : Life of Buddha

४. राजतरङ्गिणी १।१०७-१०८

केवल राजा कारण के तीन गृहा-केल प्राप्त हुए हैं, वो आजीवकों को दान में दी गई गृहाओं के सम्बन्ध में हैं। वन्त्रगुरत और अशोक के सम्बन्ध में जेली कथाएँ पौराणिक और बौढ़ साहित्स में पासे जाती हैं, बैंबी कथाएँ भी इन राजाओं के विषय में उपनक्ष्य नहीं है। केल राजा सम्प्रति के सम्बन्ध में कतियथ विजयण जैन साहित्य में विवयान हैं, वो निस्तरनेह महत्त्व के हैं। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अशोक के बाद के मौधं इतिहास को उल्लिखित करने का प्रयन्त विदानों द्वारा किया गया है। पर यह च्यान में रखना चाहिय, कि यह इतिहास गूर्णत्वा प्रामाणिक नहीं है, और इसके आधार कतियय ऐसे निर्मश हों हैं, जो कि प्राचीन साहित्य में कहीं-वहीं विवयान है।

#### (२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पू० से २३१ ई० पू० तक)

२३८ ई. पू मे राजा अशोक की मृत्यु हुई। अशोक के अनेक पुत्र थे। उस्कीण लेखों में उसके केवल एक पुत्र का उस्लेख हैं, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता देवी कारवाकी के दान का वर्णन अशोक ने अपने एक लिख में किया है। प्राचीन साहित्य में तीवर का उस्लेख नहीं मिन्ता, यथि अशोक के किया युवी का विवरण बही विध्यान है। दिख्यावदान और पुराणों में कुनाल का उस्लेख अशोक के पुत्र के रूप में किया गया है, और पुराणों के अनुसार अशोक के पत्र वा उसके ही पार्टालयुत्र के राजांसहासन पर आस्त्र हुआ था। महेल अशोक का एक अन्य पुत्र वा, लका की बाँड अनुश्रुति के अनुसार जिसके प्रवच्या बहुण कर मिन्नु वत स्वीकार कर लिया था, और जिसने नका में बाँड घर्म का प्रचार किया था। तिब्बती अनुश्रुति में अशोक के एक अन्य पुत्र का उस्लेख है, जिसका नाम फूस्त्र था। खोतान में मारतीय उपनिचेश बनाने और वहीं अपना राज्य स्थापित करने का श्रेय इसी हुस्तन के सम्बन्ध में इस प्रमा में बाँड वर्म के अंध इसी हुस्तन के सम्बन्ध में इस प्रमा में महेल विवार रूप से लिखा वा चुका है।

 गया था, और राजा जबाके के शासन-काल में कुमार कुनाल को । विद्राह को झान्त करते में कुनाल को सफलना भी प्राप्त हुई थीं । विद्राह को शान्त कर चुकने पर कुनाल तक्षिराल में ही 'कुमार' या प्रान्तीय शासक के रूप में कार्य करता रहा । वहीं वह बहुत लोकप्रिय था ।

कुनाल क्योंक का ज्येष्ट पुत्र था। उसकी जाँखें हिमाल्य के कुनाल प्रशी के समान मुन्दर थी, स्मीरिये उसका नाम जी कुनाल रक्षा गया था। वह देखने में अत्यन्त सुन्दर और प्रकृति से ज्यानन कोमल था। उसका विवाह काञ्चनमाला नाम की प्रश्न रहा प्रदेशों के प्रश्न के स्वार सुन्दर प्रदेशों के साथ हुआ था। कुनाल कीर काञ्चनमाला का गृहस्य जीवन बहुत प्रेममय प्रमा मुली था। बृदाबस्था में अशोक का परिचय तिष्यप्रतिवात नाम की एक युनती से हुआ, यो उज्जेनी के एक सम्पन्न अरोक को का परिचय तिष्यप्रतिवात नाम की एक युनती से हुआ, यो उज्जेनी के एक सम्पन्न अरोक की काचा थी, और परम स्ववती थी। अशोक ने उसके साथ विवाह कर लिया, पर तियप्रतिवात को बूद अशोक से संतीच नहीं हुआ। वह पुत्रक कुनाल पर मीहित हो गई। उसके सुन्दर रूप तथा आकर्षक आंको ने युनती तिष्यप्रतिवात को पायल कर दिया। एक वार एकाना ने उसके मुनत के साम्मूल अपने प्रम को प्रयट किया। पर अपनी विमाता के प्रम की कुनाल ने कोई परवाह नहीं की। वह उसे माता समसता था, और माता के मद्दा ही उसके प्रति व्यवहार करना था। थीरे-बीरे तिष्यरक्षिता का नित्राव प्रेम मयकर विद्येष के रूप में परिवृत्ति हो यदा, और उसने हुनाल ने तिष्यरक्षिता के में नित्यय तर उसका जो थीर अपमान किया था। कुनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रम को अवविकार रूप सकर तर सक्षा जो थोर अपमान किया था। वुनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रम को अवविकार रूप सकर सक्षा थो थोर अपमान किया था, युनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रम को अवविकार कर उसका जो थोर अपमान किया था, युनाल ने तिष्यरक्षिता के प्रम को अवविकार कर उसका जो थोर अपमान किया था, युनाल ने तिष्य किया है। विष्य हित्य हो विषय हो वह हो स्वर्ण के ने किया विषय हो हुता हो थी।

एक बार अञोक बीमार पड़ा। यद्यपि तिष्यरक्षिता को अञोक से जरा भी प्रेम नही था, पर इस बार उसने राजा की बहत सेवा की। उसकी सेवा से राजा स्वस्थ हो गया। बीमारी के समय अशोक की चिकित्सा और परिचर्या की देखमाल का सब कार्य तिष्य-रक्षिता के ही हाथों में था। राजा उसकी सेवा से बहुत सतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने एक सप्ताह के लिये मागध साम्राज्य का शासन तिष्यरक्षिता का सौंप दिया, और साथ ही राजकीय मद्रा भी। तिष्यरक्षिता इसी अवसर की प्रतीक्षा मे थी। उसने एक कपट-लेख तैयार कराया और उस पर अशोक की मद्रा (जिसे दन्त-मद्रा कहते थे ) लगा दी। यह कपट-लेख तक्षशिला के महामात्यों के नाम था. और इसमें उन्हें यह आज्ञा दी गई थी कि कूनाल की आँखे निकाल दी जाएँ। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो वहाँ के अमात्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्व्यवहार के कारण उससे वहत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कूमार को देने का उन्हें साहस नहीं हुआ। पर तिष्यरक्षिता द्वारा मिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। यह मद्रा उन राजकीय आज्ञाओ पर लगायी जाती थी, जिनका तुरन्त पालन किया जाना हो। अत. यह आज्ञा भी कृताल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कृताल ने स्वय विधकों को बलवाया और यह कहकर कि राजकीय आजा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखे बाहर निकलवा दी। दन्तमद्रा से मद्रित राजाज्ञा में यह भी आदेश था, कि कूनाल को तक्षशिला के शासक-

पद से च्युत कर दिया जाए। कुनाल ने इस बाजा का भी पालन किया, और कुमार पद का परित्याग कर अपनी पत्नी काञ्चनमाला को साथ लेकर पाटलिपुत्र की ओर चल पडा।

जब राजा बधोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके कोष का ठिकाना नहीं रहा ! उत्तर्ने तिष्यरिक्षता और उत्तर्क साथी वहण्यकारियों को कठोर दण्ड दिये । एक नींद्र प्रत्य ! उत्तर्ने तिष्यरिक्षता और उत्तर्क साथी वहण्यकारियों को कठोर दण्ड दिये । एक नींद्र प्रत्य में ठिल्ला है कि तिष्यरिक्षता को जीते जी आग में जलजा दिया गया । जिस स्पान परकृताल ने जपनी आंकी कि मृत्यु के नी सदी बाद तक सी यह स्पूण विद्याना था, और चीनी यात्री हुए एस्साण ने हुसे अपनी आंकी से देखा था । उतने जिल्ला है, कि यह सुत्य १०० कीट ठेला है और तक्षियाल के दिखाल-पूर्व में स्थित है। हुनाल के अल्या किये जाने की कथा मी दुष्टि जैन जनुष्टि तो ना महान प्रत्य हुए। इतना के अल्या कर दिया था। है जुनित ने अन्यू अति हुए सा ही हीते हैं। परिशिष्ट पर्व के अल्यार अल्वाक के पर का आज के सही अभि-प्राय को न समझ तक्षयिला के अमाचों ने कृतार कुनाल को अल्या कर दिया था। है जुनाल के अल्या कर विद्या स्वी से अपने होगा से जिल्ला कर इस आलाय का एक आदेश की अलारयों के नाम सेना कि कुमार को अल्यो तह पहचाया जाए। पर कुनाल की विमाता ने अभीयर को अल्या कर दिया, और राजा की आजा का पालन करने के लिये हुमार ने स्था को को अला कर राज अलाय कर से किया हमार ने अपने होगा से प्रत्य की आजा का पालन करने के लिये हुमार ने स्था को को अला करा होगा से अपने के अल्या कर दिया।

e. Beal : Western Records of the Western World.

२. परिशाहट वर्ष ९।१८-२४

 <sup>&#</sup>x27;लोध्स्यामि राज्ञो बहाजामहमेवापतः स्थितः ।
तदामाङ्गत पुत्राच्याचेयामपि अधिकाति ॥
तत्वत्व साह्यति निष्मीयोवंशाधिकान्त्रमः ।
अनिमान्य प्रस्तान्त्रमः ।
अनिमान्य प्रस्तान्त्रम् वित्रे जनकानास्त्रम् ॥"
वित्रोत्वर प्रस्तान्ति ने जनकानास्त्रम् ॥"
वित्रोतिक प्रस्तान्ति ।

ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के यद पर नियुक्त होता है। यर सम्भवतः कुताल के अन्या होने के कारण सम्प्रित जाने का पान प्रवास कर दिया गया था। सम्प्रित जाने का ना प्रवास कर दिया गया था। सम्प्रित जाने के समय वह अवस्य ही पुवाकस्या में रहा होगा (क्योंकि उतने अपने माहयो को युव में परात कर राज्य प्राप्त किया था)। इस कारण सम्प्रित मी इस समय (अज्ञोक के ज्ञासनकाल के अन्तिम माग) तक व्यस्क एव युवा हो चुका होगा। अतः अवोक के समय में सी सम्प्रित का युवराज होगा सर्वया संपत्त है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अचोक की समय में सी सम्प्रित का युवराज होगा सर्वया संपत्त है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अचोक की समय में सी सम्प्रत का सम्प्रत सामग्रय के राज्य होगाल अगिस्प्रत होता होता है, कि अचोक की समय में सामज का सम्प्रत सामग्रय के राज्य हो प्रती में प्रती काल अपनी स्वत्य स्वास में सामज का सम्प्रत का हो हो सामग्रय के ही हायों में रहा। यही कारण है, कि किया प्रत्य में भी आवेक का उत्तराधिकारी सम्प्रति के ही हायों में रहा। यही कारण है, कि किया दिव्यावदान में कुनाल की कया विवाद रूप से वर्गाण है, पर वर्गा अगोक के उत्तराधिकारी के रूप में सम्प्रति का ही उल्लेल है। पौराणिक अनुभृति में भी मत्त्य पुराण ने कुनाल की नहीं भा को हो दिवा है।

कुनाल के शासन-काल में ही विशाल मागय साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। कास्मीर पाटालपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया था। कास्मीर पाटालपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया था। जीर अधीक के एक ज्या पुत्र ने वहीं अपना पृक्ष हर राज्य स्थापित कर जिया था। अधीक के इस पुत्र का नाम जालोक था। ऐसा प्रतीत होता है, कि अधीक के बासन के अनिम दिनों में ही यक्तों में मागय नाम्राज्य को फिर से आकान करना गुरू कर दिया था, और इनका सामना करने के जिये अधीक ने कुमार आजीक की नियुक्त को भी। आलीक यक्तों को परास्त करने में तो मागय नाम्यों हुआ, पर जिन शक्तिशालों को ना से उसने अपना पृक्ष राज्य का प्रारा करते में तो मामर्थ हुआ, पर जिन शक्तिशालों को ना से उसने अपना पृक्ष राज्य का प्रमा कर लिया। यह बात राज्यतरीमणी के निम्मणिक्त न कर्मन से माम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से उसने अपना पृक्ष राज्य का प्रमा कर लिया। यह बात राज्यतरीमणी के निम्मणिक्त न कर्मन से माम्राज्य के प्रमाण के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से उसने अपना पृक्ष राज्य का प्रमाण के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से उसने अपने पश्चिम के से प्रमाण के प्रमाण के प्रमाण के प्रमाण के प्रमाण के प्रारा मुक्त कर कर स्था प्रमाण के प्रमाण कर से प

१. "म्लेण्डः संध्यावितं देशे स ततुष्विद्धसये नृपः । तपः संतोषितात्लेनं भृतेशात् सुकृती बुतम् ॥१०॥। सोऽवां भूगुक्तालोकोऽमृत् भूलोकपुत्तावावः । यो यतः सुभया तृद्धं व्यववाद् बृद्धाण्ड्यप्यक्षम् ॥१०८॥ स स्वयवुष्यान् म्लेण्डान् निर्वास्थाकविष्यकः । विशास जैत्रसात्रामिनमृहोमणेकोक्षलाम् ॥११५॥ राजतरिङ्गभी-प्रथम तरङ्गः।

म्लेच्छों या यदनों (ग्रीको) के आक्रमण प्रारम्म हो गये थे, और उन्हें परास्त करने के लिये जालीक की नियुक्ति की गई थी। बाद में वह काश्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशो पर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर में अशोक के बाद जालीक ही राजा बना था। कल्हण ने जालीक के शासन की बहत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, कि जालीक ने अपने देश (राज्य) में चारों वर्णों के लोगों को घर्मानुकल व्यवहार में नियो-जित किया, और अष्टादश बर्म्य कर्मस्थान बनाये। उसका शासन यविष्ठिर के समय का स्मरण कराता था। रे जिसे कल्हण ने अष्टादश कर्मस्थान लिखा है, वे सम्भवत. कौटलीय अर्थशास्त्र के अष्टादश तीर्थ ही हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि जालीक एक सुयोग्य एवं प्रतापी राजा था। राजतरिंगणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी, और कान्य-क्रज (कन्नौज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। जालीक ने ये आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शासन किया, इस सम्बन्ध मे कोई भी निर्देश राजतरिक्वणी ने नहीं पाये जाते। सम्भवत , उस का शासन-काल पर्याप्त सुदीर्घ था. और उसने अपने शासन के अन्तिम वर्षों मे ही कान्यकब्ज सदश सदृरवर्ती नगर पर आक्रमण किया होगा। कुनाल के बाद राजा दशरब और सम्प्रति के काल तक मौर्य साम्राज्य अधिक क्षीण नहीं हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात शालिशक के समय में मीयों की शक्ति का अत्यिषिक ह्रास हो गया था। सम्मव है, कि जालीक के मध्यदेश परये आक्रमण उसी समय में हुए हो, क्योंकि अशोक की मत्य और शालिशक के राजिसहासनारोहण में केवल २५ वर्षों का अन्तर है। काश्मीर में जालीक का शासन इतने समय तक अवश्य रह सकता है।

काश्मीर के समान आन्छ्र मी सम्भवत. कुनाल के बासन-कालमे ही मीर्य साम्राज्य से पृथ्वक होकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवृत्तित हो गया था। आन्ध्र के स्वतन्त्र राज्य का सस्यापक सिमुक था, जिसने कि पुराणों के अनुसार कण्य वक्ष के अन्तिम राजा मुख्यमी की मार कर राज्यक्रित प्राप्त हो भी। इक्से सन्देद नहीं, कि आन्ध्र के मातवाइन वस के अन्यतम राजा ने कण्य वया का अन्य कर प्राप्त के अप्यतम राजा ने कण्य वया का अन्य कर समय को अपनी अधीनता में कर लिया था। पर यह राजा सिमुक ही था, यह पुनिचित्त वहीं है। पुराणों से आन्ध्र राजाओं की मी ववा-वित्त विवानत है। मत्स्य पुराण के अनुसार अपने स्वाज्यों ने कुछ मिल्छाकर ४६० वर्ष राज्य किया, और बह्माण्य पुराण के अनुसार अपने स्वाज्य । बायू पुराण में आन्ध्राप्त प्राप्ती

१. राजतरिङ्गणी १।११७-११८

२. 'कर्मस्यानानि घर्म्याणि तेनाध्टावश कुवंता ।

ततः प्रभृति भूपेन कृता यौषिष्ठिरी स्थितिः ॥ राजतरिङ्गणी १।१२०

३. 'जित्वोवीं कान्यकुरुवाद्यां तत्रन्यं सन्यवेशयत् ।

चातुर्वर्ष्यं निजे देने घम्याँश्व व्यवहारिणः॥' राजतरिङ्गणी १।११७

का झासन केवल ४११ वर्ष दिया गया है, और विष्णु पूराण में केवल ३०० वर्ष। इस मेद के अनेक कारण हा सकते हैं। सम्भवतः, आन्ध्र वश की अनेक शाखाएँ थी. और उन्होंने एक ही समय मे पृथक-पृथक प्रदेशो पर राज्य किया था। जिन पुराणो मे आन्ध्र राजाओ का शासन-काल ४६० या ४५६ वर्ष उल्लिखित है, उनमे इन विविध शासाओं के राजाओं के शासन-वर्षों को जोड दिया गया है। प्राचीन मारत के अन्य अनेक राजवशो के समान आन्ध्र-वश के तिथिकम, शासन-काल आदि के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों मे बहुत मतमेद है। श्री. रायचौधरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस वश के शासन का प्रारम्भ पहली सदी ई. प. मे हुआ था, जबकि इसके प्रथम राजा सिमुक ने कण्य वहा के अन्तिम राजा सुशर्मा को मार कर मगघ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यह घटना २८ ई पू. के लगभग हुई थी। पर बहुसस्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आन्ध्र वस के स्वतंत्र शासन का प्रारम्म तीसरी ई० पू० के उत्तरार्द्ध में हो गया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात जब मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्महुत्रा, तमी सिमुक न दक्षिणापय मे अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया या। सिम्क ने किस वर्ष मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया, इस विषय मे भी अनेक मत है। कतिपय ऐतिहासिको के अनसार यह वर्ष २३५ ई.प. था. और कतिपय के अनसार २२० या २११ ई.प.। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों ने जो विचार-विमर्प किया है, उसका अत्यन्त सक्षिप्त रूप में उल्लेख कर सकता भी यहाँ सम्मव नहीं है। इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है. कि बहसस्यक ऐतिहासिकों को यही मत अभिष्रेत है, कि राजा सयश कुनाल के शासन-काल में ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौर्यों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे, और सिमुक द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। यही राज्य इतिहास मे सातबाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्भवत , राजा वासिष्ठीपुत्र श्री पूलमावि) ने कण्व वश के शासन का अन्त कर मगध को भी अपने शासन में ले लिया था। आन्ध्र के सातवाहन राजाओं की शक्ति के प्रारम्भ एवं तिथिकम के बिषय में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हो, पर यह असदिग्ध है कि कुनाल के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारम्म हो स्या था, और दक्षिण के अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे।

बौद्ध और जैन दोनों अनुश्रुतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत है, कि कुनाल अन्या या, और अशोक के जीवन-काल में भी वह शासन-कार्य में किसी भी प्रकार से हाथ बटाने में समर्थ नहीं रहमया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल के अनिनम वर्षों में सम्प्रति या सम्पद्धि युवराज के पद पर नियुक्त हो गया था, और जब अशोक ने राज्य कोंग्न से कुक्कुटाराम को घन देना चाहा था, तो अमारों ने युवराज सम्प्रति से कह कर माण्डामारिक की यह आदेश दिला दिया या कि राज्यकोंन्न से कोई बन बौद्ध सम्प्र को ने दिया जाए।

<sup>8.</sup> Ray Chaudhuri H. Political History of India pp. 403-408

कुनाल किस प्रकार अन्या हुआ, इस विषय में जो कया बौढ अनुश्रुति में विद्यामान है, उसका उल्लेख इसी कारण में उत्पर किया जा चुका है। पर जैन अनुश्रुति की कथा इससे मिन्न हैं। 'परिवाट्य पर्व के अतिरिक्त बुहकल्प्युत्र और उसकी टीका में मी कुनाल के अल्या किये जाने की कथा विस्तार के साथ दी गई है, जो दिव्यावदान की कथा से मिन्न है। इनमें से चाहे कोई भी कथा सत्य हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक की मृत्यु के परचात् भी राज्य-कार्य का सञ्चालन सम्प्रति के ही हाथों में रहा। अल्या हो जाने के कारण कुनाल शासन के अयोग्य हो गया था। यद्यपि नामको राजा काप दह कुनाल को प्राप्त हो गया, पर यथायें में शासन का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा किया गता रहा। सम्मयत, इसी कारण दिव्यावदान अवृत्य प्रनों में अशोक का उत्तरा-धिकारी सम्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नहीं।

दिव्यावदान में कुनाल की माता का नाम पद्मावती लिखा गया है, और उसका जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, जब कि अद्योक ने ८४ हजार घमराजिकाओं (स्तूपों आदि) के निर्माण का निश्चय किया या। कुनाल को वर्मवर्षन मी कहते थे।

#### (३) राजा दशरथ (बन्धुपालित)

कुनाल आठ वर्ष तक मगथ के राजितहासन पर आक्ट रहा। २३१ ई०पू० में उसकी मृत्यु हुई, और उसका पुत्र दक्षार पात्रा बना। पौराणिक अनुश्रुति में कुनाल के उत्तरा-धिकारी को दशस्य मी लिला गया है, और बन्युपालिल मी । तस्य तथा विष्णु पुराणो में उसके लिये दशस्य सन्ना प्रमुक्त हुई है, और बायु पुराण तथा क्ल्र्याण्ड पुराणो में वन्यू-पालित। सन्मवत, 'बन्युपालित' दशस्य का ही विश्वेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा दशस्य के शासन-काल में मी राज्य का सञ्चालन सम्प्रति हारा ही किया जाता रहा। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में दशस्य और सम्प्रति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा या है। अत्य यह कलना सहस्य में की जा उकती है, कि वे दोनों साई दी। सम्प्रति

नाम कृतम्।" (विष्यावदान, पृ० ४०५)

 <sup>&#</sup>x27;पाडकत्रांग कुणाले उन्होंची लेहितहण सम्मेव अहिय सवसी मसाहिएन तमनेव वाग्ययः ।। मृत्याण अयहिह्या, आचा सम्मेजनं निकेणार्च । गायम सुम्सल कम्मे गंवच्याऽ उट्टमा कोई ।' बृहत्कत्य सुन्न, गाचा २९२, २६३

 <sup>&</sup>quot;यिसम्मिव विवसे राज्ञा अजोकेन बतुरजीति धर्मराजिका सहस्रं प्रतिरुठीप्तम्, तिसम्मिव विवसे राज्ञोऽशोकस्य पर्मावती नाम्नी वेद्यो प्रमृता । पुत्रो जातोऽप्ति-क्यो वर्शनीयः प्राक्ताविकः नयनानि चास्य परमजोभनानि । तस्य धर्मवर्षन इति

अशोक और कुनाल के समयों में युवराव की स्थिति में शासन का सञ्चालन करता रहा था। सम्मवत, दक्षरच के शासन-काल में भी शासन-चूत्र इसी अनुनवी एव मुयोग्य शासक के हाथों में रहा। शायद इसी कारण दक्षरच सो 'बन्युपालित' विशेषण दिया गया था।

राजा बराएस की मत्ता केनक प्राचीन ऐतिहासिक बनुश्रुति द्वारा ही सूचित नहीं होती।
उसके तीन लेज भी प्राप्त हुए हैं, जो बिहार राज्य की नागार्जुनी यहाडी की हृतिम गृहाओं
में उत्तरीमें हैं। में मूहा,मंदिर राजा दचारण द्वारा आधीवक सम्प्रदाय के साधुओं को
दान दिये यथे थे, और इन मूहालेजों में उत्तका यह दान ही उत्तरीण किया गया है। अशोक
के समान दचारण ने भी इन उत्तरीण लेखों में अपने नाम के साथ दिवानाप्रिय विश्वेषण प्रयुक्त
किया है। नागार्जुनी पहाड़ी के इन लेखों की भाषा और लिपि प्राय वहीं हैं, जो कि अशोक
के लेखों की हैं।

दशरय के समय मे भी मौर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्भवत , कलि दूर ने इसी काल में मगध की अधीनता से मक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की। उडीसा राज्य के परी जिले में भवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर उदयगिरि पर्वत में हाथीगुम्फा नाम की एक गुफा है, जिसमे राजा खारबेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिजुराज खारबेल अत्यन्त प्रतापी राजा था, और उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी। हाथीगम्फा के लेख मे जहाँ इन विजय-यात्राओं का वर्णन है, वहाँ साथ ही खारवेल के पुर्ववर्ती राजाओं का भी उल्लेख है। इस लेख से मुचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) वश के महाराज महामेघवाहन का बशज था. और इस महामेघवाहन द्वारा कलिङ्क मे एक स्वतन्त्र राजवश की स्थापना की गई थी। खारवेल से पर्व कलिज्ज के कम-से-कम दो स्वतन्त्र राजा हो चके थे। खारवेल के काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल और स्टेन कोनों ने उसका समय दूसरी सदी ई०पू०के पूर्वार्थ में निर्घारित किया था। पर श्री रायचीघरी आदि अनेक विद्वानों ने इससे असहमति प्रगट की, और यह प्रति-पादित किया कि लाखेल का काल पहली सदी ई०पू० के अन्तिम चरण के लगभग में ही रखा जा सकता है। पर वर्तमान समय मे ऐतिहासिको की यही प्रवृत्ति है, कि खारवेल के समय को शुद्धवशी राजा पृथ्यमित्र (१८४-१४९ ई०पू०)से पूर्ववर्ती काल मे रखा जाए। इसका प्रधान कारण खारवेल के लेख मे उल्लिखित यह बात है, कि यवन आक्रान्ता उसकी . सेनाओं के राजगह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सून कर मथुरा की ओर भाग गया। प्राचीन भारतीय इतिहास मे केवल एक ऐसा अवसर या, जबकि यवन सेनाएँ मारत के

 <sup>&</sup>quot;अठमे च बले महता तेना...गोरविगिर वातापिता राजगह उपपोडपयति। एतिना च कंपपदान सनावेन.. सेनवाहते विश्वमृत्रितं मधुर अपयातो यवनराज (डिमित)... प्राष्टीत...पत्रव" (हाणीगुण्का लेका)

मध्य देश को आकान्त करती हुईं माध्यमिका और साकेत तक आ गई थी। पतञ्जलि ने महाभाष्य में यवनों के इस आक्रमण का निर्देश किया है। पतञ्जलि शक्क राजा पुष्यभित्र के समकालीन के, जतः यवनों का यह आऋमण पृष्यमित्र के समय से पूर्ववर्ती काल में ही हुआ था। अशोक के बाद के मौर्य वंशी राजा बहुत निबंख थे, और उनके शासन-काल में मागध साम्राज्य का विषटन प्रारम्म हो गया था। इसी परिस्थिति से लाम उठा कर डेमिटियस (दिमित्र) जैसा शक्तिशाली यवन राजा भारत के मध्यदेश में साकेत व उससे भी आगे तक बढ़ आने में सफल हो सका था। खारवेल का काल इसी के लगभग रखा जा सकता है। क्योंकि डेमिट्यिस का आक्रमण दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्भिक भाग में हुआ बा, अत<sup>.</sup> खारवेल का काल भी दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्म में ही कभी होना चाहिये। क्योंकि सारवेल से पूर्वकिल क्रू के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत. ऐल वंशी महामेघवाहन द्वारा कलिङ्ग मे अपने स्वतन्त्र राजवश की स्थापना का काल तीसरी सदी ई॰ पू॰ के उत्तरार्व में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के परचात मागव साम्राज्य के विघटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्म हुई थी, उसी के परिणामस्वरूप दक्षिणापय मे आन्ध्र-वंशी सिम्क द्वारा अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई, और उसी के कारण कलिङ्क में ऐलवंशी महामेधवाहन ने एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया। मगध के उत्कर्ष से पूर्व कलिङ्क एक शक्तिशाली राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पथक एव स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया गया. और उसे मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। पर कलिङ्ग देर तक मौर्यो के अधीन नहीं रहा। ऐलवंशी महामेघवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पून:स्थापना की गई। यह घटना राजा दशरय के शासन-काल में हुई थी, यह मानने का आघार केवल यह बात है, कि कलि कुराज खारवेल के आठवे शासन-वर्ष मे यवनो का वह आक्रमण हुआ था, जबकि वे मध्यदेश को आकान्त करने हुए साकेत नगरी तक चले आये थे। क्यों कि खारबेल से पूर्व कलिङ्ग के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह माना जा सकता है कि इन दो राजाओं का कुल शासन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, अत कलिन्द्र की स्वतन्त्रता दशस्य के शासन-काल में ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्भव है, कि खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५ व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया हो। उस दशा में कलिङ्क के स्वातन्त्र्य-काल को भी राजा कुनाल के समय में मानना होगा ।

## (४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पू०)

पौराणिक अनुश्रुति में दशरथ या बन्चुपालित का शासन-काल आठ वर्ष दिया गया है। उसकी मृत्यु के पश्चात् सम्प्रति मगघ के रार्जीसहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्प्रति का

१. 'अरुणत् यवनः साकेतम् । अरुणत् यवनः माध्यमिकाम् ।'

दशरम के साम क्या सम्बन्म था, इस विषय मे प्राचीन अनुश्रृति में ऐकमत्य नहीं हैं। पूराणी मे उसे दशरश का पुत्र कहा गया है, और जैन तथा बौद्ध अनुश्रुतियों मे कुनाल का पुत्र। पर क्योंकि अशोक के समय में भी सम्प्रति ने युवराज के पद पर कार्य किया था, अतः उसे दशरय का पुत्र मानना युक्तियुक्त नहीं होया। वस्तुतः, सम्प्रति कुनाल का ही पुत्र था, और विरकाल से मौर्य शासन का सञ्चालन कर रहा था। कुनाल के समय मे वही साम्राज्य का वास्तविक शासक था, और दशरथ के समय में भी। सम्मवत .इसी कारण दशरथ को 'बन्चपालित' भी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके हैं। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में सम्प्रति को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कुनाल तथा दशस्य का मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप मे उल्लेख नहीं किया गया। जैन ग्रन्यों से भी यह सूचिन होता है, कि अशोक के बाद सम्प्रति ही मागव साम्राज्य का सूत्रवार बना था। पौराणिक और अन्य अनुश्रतियो में जो यह भेद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कुनाल और दशर्य नाममात्र के ही राजा थे। उनके समय मे भी शासन-सूत्र का वास्तविक सञ्चालन सम्प्रति के ही हाथों मे था। २२३ ई० पू० मे अपने बडे माई दशरय के पश्चात् वह स्वय मौर्यसाम्राज्यका अधि-पित बना। कतिपय पुराणो में बन्धुपालित (दशरथ) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालित लिला गया है। " सम्मवत , इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद्ध था। जिन पुराणों में इन्द्र-पालित का उल्लेख है, उनमे सम्प्रति का नाम नही आता।

र्जन अनुभूति में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौढ अनुभूति में अघोक का है। जैन साहित्स के अनुकार सम्प्रति जैन वर्म का अनुवायों था, और उपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये बहुत उद्योग किया था। जैन प्रच्यों में यह मी प्रतिपादित किया गया है, कि राजा सम्प्रति 'त्रिलण्डम'रताथिप' था। उतके साहम-काल में मीथ वस अपने उत्तक्षे की

१. 'राजादशरथोऽव्टौ तु तस्य पुत्रो अविव्यति ।

भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रश्च सम्प्रतिः ॥ मत्स्य पुराण २७२।२५ । वायु ९९।३३४

१. "इत्य कुमालेन गीर्य-"वनगुरतपुरत्तेय विदुक्तारस्य गसुओ, अलोकिसिरियो पुतो अंघो जायित कार्तियाँ इत्यादि ताथा। ताहे रत्या पुल्किश—का एस तुर्ग । तेण कित्रां—तुर्भ युत्तो। जाणियां अवसार्य के के में अंप्यायो काला। अभिय व जीव-कि कार्तियां प्राप्त के प्राप्त के कार्तियां प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त कार्तियां कार्तियां अंकार्तियां अंकार्ति

३. 'तिस्मित्र्च समये कुतालस्य सम्पविनामपुत्रो मुवराज्ये प्रवर्त्तते।' दिव्यावदान पृ. ४२९

४. 'कुनालसूनु रहटौ च भोक्ता वं बन्धुपालितः।

बन्धपालितवायावी वश भावीन्त्रपालितः ॥' ब्रह्माण्ड पुराण ७४।१४७।

भरम सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनश्रति मे मौर्य वंश की तुलना यह (जौ) के दाने के साथ की गई है। जैसे यव का मध्य भाग मोटा होता है, और उसके दोनों सिरे पतले होते हैं, वैसे ही मौर्य बंग प्रारम्भ और अन्त मे शक्तिहीन था, और मध्य के काल में बहत अधिक शक्तिशाली था। जैन ग्रन्थों के अनुसार मौर्य वंश का पहला राजा चन्द्रगप्त बल (सेना), वाहन (हस्ति, अश्व आदि) और विस्ति (सम्पत्ति) में हीन था, बिन्दुसार उससे अधिक शक्तिशाली एव वैभवसम्पन्न था, अशोक बिन्दसार से भी अधिक था, और सम्प्रति मौर्य राजाओ में सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात् मौर्य बश की शक्ति क्षीण होने लगी। इस प्रकार यव के दाने मे जो स्थिति मध्य माग की होती है, वही मीर्य वश के राजाओं में सम्प्रति की थी। यदि जैन अनुश्रुति की इस बात को सत्य माना जाए, तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक की मत्य के पश्चात सौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भ नहीं हो गया था। पर इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना चाहिये, कि सम्प्रति को जैन ग्रन्थों में जो 'सर्वोत्कृष्ट' तथा 'यवमध्यकल्प' कहा गया है, उसका कारण सम्भवत. उसके साम्राज्य की विशालता न होकर उसका जैनवर्म का प्रवल समर्थक एव सरक्षक होना था। जहाँ जैन ग्रन्यों में सम्प्रति को 'सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अशोक के लिये 'बहत्तम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है, कि यशिप सम्प्रति मौर्य राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था,पर साम्राज्य की दिष्टि से अशोक का शासन बहत्तम क्षेत्र मे विस्तत या।

जैन धर्म के प्रचार के लिये वो कार्य राजा सम्प्रतिद्वारा किये पथे, प्राचीन जैन प्रत्यों में उनका विधिष्य रूप से उल्लेख विद्यमान है। सम्प्रति ने आचार्य मुहस्ती से जैन धर्म की सीक्षा यहण की थी। परिशिष्ट पर्व जीर वृहल्लरसूत्र जैसे जैन प्रस्थों के अनुसार एक समय उज्जयिनी नगरी में जीवन स्वामों की प्रतिमा की रचवामा निकल रहीं थी, और आचर्य मुहस्ती उनके साथ रखयात्रा में जा रहे थे। जब यह रखयात्रा राजप्रसास के मम्मूल आहे, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि मुहस्ती पर वही। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, कि मुहस्ती अत्व अत्व की किया की स्व हुआ, इसका उन्हें समरण नहीं आया। सोक्षेत्र मीचें राज सम्प्रति की दृष्ट है। पर यह परिचय कब और कहां हुआ, इसका उन्हें समरण नहीं आया। सोक्षेत्र मीचें राज सम्प्रति की उनकी मुंच्छी नम हुई, ती उसे स्मरण आया कि मुहस्ती से उसकी में टिपछंड जन्म में हुई थी। मुहस्ती मी राजा

१. "जवमज्स मृरियवंसे, दाणे वणि-विवणि ।

तस जीवर्याङकमजो पभावजो समण संबस्त ॥' बृहरकप्यमुत्रम्, ताया ३२७८ यथा यद्यो मध्यमार्गे पृथुक आवायने च हीनः एवं नौर्यवंडोऽपि । तवाह—चन्द्र-पुनस्तावत् वरुवाहनविष्ट्रत्या हीन आसीत्, ततो बिब्हुसारी बृहत्तरः, ततोऽप्य-सोकभी बृहत्तमः, ततः सम्प्रतिः सर्वोक्तुकटः, ततो सर्योऽपि तर्यव हानिरवसातव्या, एवं यवमप्यक्रसः सम्प्रतिवृत्तिरासीत् ।" (टीका)

को देखकर पहचान गया, बौर उसने यह बताया कि पिछले जन्म से सम्प्रित की शास्त्री में मील मीन कर अपना दिवहि किया करता था। सुहस्ती की प्रत्णा से उसने जैन सम्में को स्वीकार कर जिया था, और मृत्यु के एक्वात् अब उस रक ने कुनाल के घर से जन्म जिया है। की शास्त्री के बताने से सम्प्रति के क्या में उस्त्रीति के रावतिहासन पर आहर है। मुहस्त्री के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जन्म की सब बाते याद आ गई, और उसने इस बात को स्वीकार किया कि इस जनम के उसे बो मी मुख समृद्धि एस राजनुष्क भागत है, वे सब आवार्य सुहस्ती की इसा बी रजन घर को मिहमा के कारण है। उसने होण जोत कर सुहस्ती से प्रार्थना की—पिछले जन्म के समान इस जन्म में भी आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करे, और मुझे अपना धर्मपुत्र नामक कर कर्तव्य की शिक्षा दें। इस पर सुहस्ती में मम्प्रति को जैन यम के सी दोखा दी, और अणुवत, गुणकत आदि उन वतो का उपदेश दिया, विजका पाछन उसे आवक के स्थ में करता चाहितें।

जैन धर्म की दीक्षा लेकर सम्ब्राति ने अपने धर्म के प्रचार के लिये जो प्रयत्न किये, उनका भी परिसिष्ट वर्ष आदि धन्मों में वर्णन किया गया है। परिसिष्ट वर्ष के अनुसार एक बार रात्रि के समय मध्यति के भन में यह बात शाह, कि अनार्थ देशों में भी जैन धर्म का प्रचार रात्रि के समय मध्यति के भन में यह बात शाह, कि अनार्थ देशों में भी जैन धर्म का प्रचार स्वार स्वार कर या विवरण कर सके। यह संच कर उसने ऐसे जनार्थ देशों को, जो कि उसे कर प्रधान कर से ध बौर उसके अधीन थे, यह आदेश दिया कि मेरे द्वारा में के हुए पुरुष (राजपुरुष) जैस-जैस मार्थ प्रधाल करें, वैस-वैस किया जाए। यह आदेश प्रधान कर राजा सम्प्रति ने अपने राजपुरुषों को साधुओं के देशों में अनार्थ के अनुसारों के लिया किया हम्मित के लोग को जिन वर्म का अनुसारों वा लिया। इस लोगों को अन्य प्रमंत के कोण सम्प्रति के लोग सम्प्रति के स्वर्ण सम्प्रति सम्प्

१. परिज्ञिष्ट पर्व ११।२३-६४

२. 'सस्प्रतिदिवनत्यामास् निजीपसमयेऽन्यवा । अनास्केषि सामनी विहारं वर्तवाम्यत्त् ॥८९॥ इत्यानायानाविदेश राजा बद्यं कर मण । तथा तथास्तपुरुखा मार्गयन्ति यथा यथा ॥९०॥ ततः प्रेषीकनायं साम्बेश्यस्याम्यत्ति । ते सम्प्रत्याज्ञयानायनिवसन्यत्रियम्पूणस्य ॥९१॥ भविता सम्प्रतिस्थाणे कोर्याय्यस्याया वृतः ॥९३॥ ततः सम्प्रतिराज्ञस्य परितोषाय्यस्यस्या वृतः ॥९३॥ ते तु तत्युखाविकटमन्यतिष्ठन् विवे विते ॥९४॥ परितीयाय्य यदं, एकावतः सर्गं।

से थे, जहाँ कि सम्प्रति ने जैन वर्ष के प्रचार का उद्योग किया या, इसकी सूचना मी परि-शिष्ट पर्स में विद्यमान है। उसके अनुसार आन्ध्र और दिम्ल (द्रविष्ठ) आदि देशों में सम्प्रति द्वारा वर्ष-प्रचारक मेजे वर्ष थे। दिल्ली मारत में जैन वर्ष का जो प्रसार हुआ, उसका प्रधान क्षेत्र राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है।

जैन घम के प्रचार के रूप्या राजा सम्प्रति ने अन्य भी अनेक कार्य किये। उज्जीयनी नगरी के चारों मुख्य द्वारों पर उजकी ओर से महासत्रों की स्थापना की गई। कौन अपना • हैं और कौन पराया, इसका कोई भी भेदमाब वहीं नहीं किया जाता था, और ओ कोई भी चाहे दन महासत्री के मोजन प्राप्त कर सकता था। सम्प्रति ने व्यापारियों को यह मी आदेश दिया, कि साथु लोग तेल, अन्न, दीय, वस्त्र आदि जो कुछ भी अहण करना चाहे, उन्हें मुखत दे दिया जाए और उसका मुख्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया जाए।

जैन धर्म के उत्कर्ष और प्रचार के किये जो कार्य राजा सम्ब्रति द्वारा किये गये, उनका उत्केख अन्य जैन प्रन्यों में भी पाया जाता है। विचिवतीर्षकत्व बन्ध के अन्तर्गत पाटिकपुर-नगर-करूप में राजा सम्प्रति के किये निम्मक्तिव्व विद्योगकों का प्रयोग किया गया है— 'जिलक्ष मरताचिप' या मारत के तीनों लख्डों का स्वामी, परस अहुंत, अनायदेशाय्वीर प्रवित्ततअभणविद्यार; या जिसने कि बनार्य देशों में भी अमणो (जैन सामुजो) के विचरण को प्रवृत्ति क्या क्या के हतिहास में सम्प्रति के समार को म्याण और महाराज। 'निस्सर्वेद, विद्यापण जैन धर्म के हतिहास में सम्प्रति के समार को म्याण कर के विद्यापति है।

बृहन्कत्पसूत्र और उसकी टीका में भी सम्प्रति के उन कार्यों का उल्लेख है, जिन्हें कि उनने जैन घर्म के प्रचार के लिये किया था। ये कार्य निम्नलिसित थे—(१) नगर के

- १. 'एवं राज्ञोऽतिनिर्वन्धादाचार्यः केऽपि साधवः । विहर्तमादिविधिरे ततोऽन्ध्रवमिलादिष् ।।परविष्ट पर्व ११।९९
- 'राज्ञा प्राप्तन्मरङ्कुत्वं बीमत्तं स्मरता निजम् । अकार्यन्त महालताः दुवरिष् चुत्रंबंषि ॥ अत्राप्तः परो वायमित्यवेशाविवर्वतितम् । तत्रानिवारित प्राप्तमीजनं मोजनेककतः॥' परिशिष्ट वर्ष ११११०३-१०४
- तः भागवाशतः अधुनाजनं वाजनच्छतः ॥ चाराज्ञस्य पव १११०२-१०० १ अपनणेपासको राजा कान्वस्थानचारित्रत् । तैलाज्यवधिविक्तेनुन्वस्त्रविकायकानि ॥ यक्तिञ्जवुपमुक्ते साधूनां देवमेव तत् । तन्मून्यं व प्रदास्यानि मा स्य शक्कुष्यसम्बद्धाः॥ चरित्तिस्य पर्व ११।११०-१११
- "तर्वव च चाणस्यः सचिवो नन्दं समुख्यनुन्तृत्य मोपंबस्यं भीचन्द्रणुपतं न्यवीविरादिशां पत्तित्वे । तद्वशे तु बिन्दुतारोप्योकस्योः कुणालसत्त्युनृत्तिसण्यवरतायिषः परमा-हैतोऽनार्यदेशेव्विप प्रवित्तत्यमणविद्दारः सम्प्रतिसद्वाराकावाभवत् ।"

चारों द्वारो पर दान की व्यवस्था। (२) वणिओं और विवणिओं द्वारा साधुओं को वस्त्रादि वस्तुएँ मृत्य के बिना देने का प्रवन्ध । जो दूकान पर बैठ कर माल बेचते हैं, उनके लिये 'बणिज' सब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दुकान न होने पर किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर माल बेचें, उन्हें 'विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्त देशों के शासक राजाओ को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ 'धर्म' बताया गया, और उनसे यह अनुरोध किया गया कि स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणों के प्रति मक्तिमान रखें। राजा सम्प्रति से ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सीमान्त देशों के राजा अपने-अपने राज्यों में वापस लौट गये। वहाँ जाकर उन्होने चैत्यगृहो का निर्माण कराया, और घर्म की घोषणा की । सीमान्त देश मी ऐसे हो गये, जिनमें कि साथ लोग सुखपूर्वक विचरण कर सकते थे। यह कैसे हआ ? सम्प्रति ने सामुओं से कहा---आप सीमान्त देशों में जाइये, और धर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहाँ परिभ्रमण कीजिये । इस पर साघुओं ने कहा--राजन ! इन देशों के निवासी यह नहीं जानते कि कौन-से वस्त्र, भोजन और पात्र आदि सामुओ के योग्य है और कौन-से नहीं। इस दशा में हम इन देशों में कैसे विचरण कर सकते हैं ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने भटो (सैनिको) को साधुओं के वेश में प्रत्यन्त देशों में प्रेषिन किया। उन्हें यह समझा दिया गया, कि वहाँ जाकर उन्हें क्या करना है। फिर क्या हआ ? श्रमणों का वेश बारण किये हुए उन सैनिकों ने प्रत्यन्त देशों में जाकर शुद्ध आहार आदि ग्रहण करना प्रारम्भ किया और वहां के निवासियों को साधओं की विधि एवं मर्यादाओं का मली मॉति बांध कराया। इसके परिणामस्वरूप ये सब राज्य साघुओं के विचरण के योग्य हो गये। राजा सम्प्रति के काल सही ये सब प्रत्यन्त-देश 'भद्रक' (जिनमे भद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हो ) हो गये हैं।'

अप्पाहिता य बहुसी समणाणं भद्रणा होह ॥३२८४॥

१. "एवं यवमध्यकस्यः सम्प्रतिनृपतिरासीत् । तेन व राज्ञा द्वारसंलोके चतुर्वांप नगरद्वारेषु वानं प्रवर्ततन्त्र । 'वीण-विवाणि' ति इह ये बृहदारा आपवासते वण्य इत्यव्यत्ते । ये तु वरिवाणगास्ते विष्णयः । यद्वा ये आपजास्ति वण्य इत्यव्यत्ते । ये तु तु रारापणेन विषणयः । यद्वा ये आपजास्ति वण्य व्यव्
विकारः । ये गृत्तरपणेन विकाण्युव्यस्थिता वाणिवयं कुर्वन्ति ते विवणिजः ।
एवं तेन राज्ञा साधूनां वस्त्राविकं वाणितम् । स च राज्ञा वस्त्रमाणनीत्या जलव्यवस्त्रतित्रति सामणाणं सावतो सुर्विहिताणं ।
यचर्वतित्रत्रायाणो सख्ये सदाविष्या तेषा ।वस्त्रपति ।
स सम्प्रतिनामा राज्ञावस्तीपतिः अपणानां आवकः उनासकः पञ्जाणु वतपारो
अमवदिति तेषाः । ततस्तेन राज्ञा वित्रपते ।
स्त्रित्री येषाः ।वस्त्रसेन राज्ञा वित्रपते ।
स्त्रिते ये तेषि वपमो तित्रपतो गाहिताः ॥
स्त्रिती य तेषि वपमो तित्यस्तो गाहिताः ॥
स्त्रिती य तेषि वपमो तित्यस्तो गाहिताः ॥
स्त्रिती य तेषि वपमो तित्यस्तो गाहिताः ॥

परिशिष्ट पर्व में केवल आन्ध्र और झाविड़ देशों का ही ऐसे प्रत्यन्त राज्यों के रूप में उल्लेख है, जिन्हें कि राजा सम्प्रति ने सामुबो के विहार-पोग्य किया था। पर बृहक्तरूप-सूत्र की टीका मे आन्ध्र और प्रविड के अतिरिक्त महाराष्ट्र और कुड्कुक को भी इन प्रत्यन्त देशों मे परिणति किया है। पहले ये प्रत्यन्त देश 'बोर' एवं 'प्रत्यपायबहुल' (जिनमें अनेकविष विपत्तियों का प्राचुयं हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयन्त से ये सव 'पामुक्तप्रचार' हो गये थे।'

राजशक्ति का प्रयोग कर राजा सम्प्रति ने जो सामुओ को इतनी अधिक सुविधाएँ दे दी थी, जिनके कारण वे सम्प्रति के राज्य मे प्रत्येक वस्तु स्वेच्छानुसार व्यापारियो से

कपितस्य तेवां प्रात्यन्तिकराजानो तेन विस्तरतो वर्णः । प्राहितास्य ते सम्यक्त्वम् । ततः स्ववेदायता अपि ते बहुदास्तेन राजा संविष्टाः, यथा- अमणानां 'भद्रकाः' भक्तिमन्तो भवत ।

बीसिक्जिय य तेणं गमणं घोसावणं सरज्जेसु ।

साहण सुहविहारा जाता पञ्चंतिया वेसा ॥३२८७

एवं तैन राक्षा शिक्षां बस्या विस्तितताः। ततस्तेयां स्वराज्येयु गमनम्। तत्र च तैः स्वदेशेषु सर्वत्राप्यमताधातघोषणं कारितत् । चंत्यतृहाणि च कारितानि । तथा प्रात्यन्तिकाः वेद्याः साधूनां मुखविहाराः सञ्जाताः। कथम् ? इति चेदुज्यते— सम्प्रतिना साध्यो अणिता—भगवन्तः ! एतान् प्रत्यन्तदेशान् गत्या धर्मकथया प्रतिबोध्य पर्यटतः । अण्वीचिक्तसम् — । एते साधूनामाहारवस्त्रपात्रादे : कल्याजकस्याविभागं न जानन्ति कथं वर्यमेतेषु विहरामः ? । ततः सम्प्रतिना साध्येषण स्वभवः। शाक्षां वर्षात्र सम्प्रतिना साध्येषण स्वभवः। शाक्षां वर्षात्र स्वभवः सम्प्रतिना साध्येषण स्वभवः। शाक्षां स्वस्य तेषु प्रस्यन्तदेशं विष्वण्विताः।

समणभडभाविएसुं तेसू रज्जेसु एसणादीसु ।

साह सुहं विहरिया तेणं चिय भद्दणा ते उ ॥२२८८

क्षमणवेषधारिभिमंटरेषणाविभिज्ञाद्वसाहाराविष्यहर्षे कुर्वाणः साधृविधिना भावितेषु तेषु राज्येषु साधवः सुस्तं विह्ताः । तत एव व सम्प्रतिनृपतिकालात् ते प्रत्यन्तवेशाः भद्रकाः सञ्जाताः ॥ बृहत्कल्यमुत्रम् ।

 "उदिण्ण बोहाउस सिद्धसेणो, स पत्थियो णिक्जिय सत्तुसेणो । समततो साहु मुहप्प यारे, अकासि अंधे विमले य घोरे ॥३२८९

ज्योगाः प्रबच्धा वे योषास्तराकुकाः सङ्कीषां सिद्धा प्रतिन्धितः सर्वेत्राच्यप्रतिहता सेना यस्य त तथा, अत एव च 'निजितसान्नोनः' त्यवसोकृतिवधक्षन्पति-संत्यः, एवंविधः स सम्प्रतिनामा पाषिवः प्रत्याम् ब्रव्धित् च अस्यत् महाराष्ट्र-कृष्णकावीन् अयन्तरेक्षान् 'योरान्' प्रत्यपायबहुकान् सम्पत्तः सायुगुकप्रचारान्' सायुनां गुर्वावहरणात् अकर्योत् कृतवान् । वृहत्कस्यपुत्रस् । प्राप्त कर सकते थे, और प्रत्यन्त येशो में भी उनके लिये साथू वेश में रहते हुए सैनिको द्वारा नानाविष सुच-मुविधाएँ जुना दी गई थी, इसे अनेक जैन आचारों ने पसन्द नहीं किया। सुहन्ती का एक साथी महापिर या। जब सायुओं को सब पदार्थ सुखपूर्वक प्राप्त होने लगे, तो महापिरि ने मुहन्ती से उसका कारण पूछा। यह जानते हुए भी कि इस या से अप-स्त्र ग्रहण करना साथु के लिये अनुविज है, सम्प्रति के कारण मुहन्ति ने उसका समर्थन किया। इस पर महापिरि ने मुहन्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

राजा अशोक ने जिल प्रकार का प्रयत्न बाँड यमें के प्रचार के लिये किया या, वैसा ही सम्प्रति हारा जैन वर्म के प्रचार के लिये किया गया था। अशोक ने भी अपने प्रत्यन्त-देशों में अलन-महामात्रों की नियुक्त वर्म-विकाय के प्रयोजन से की थीं। अशोक के ये प्रत्यन-देशों मुद्द दक्षिण में बोल, पाष्ट्रय, सातिय-पुत्र और केरलपुत्र वे, और एण्डिनम में यवनराज अलियोंक हारा शामित प्रदेश तथा उसके एक्सी यवन राज्य। पर जैन प्रथमों से सम्प्रति केतित प्रयत्न-राज्यों का उल्लेख हैं। बे महाराष्ट्र, कुडुक्क, आन्ध्र और द्रविद हैं। कुडुक्क से कीन-सा देश अमिप्रतेत हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सम्मवत , इसकी स्थित महाराष्ट्र के समीप में ही कहीं थी। विष्णु पुराण में कुडुक नाम के एक प्रदेश का उल्लेख मिनता है। जिसे को ह्र (कोकर ) और कार्यक के साथ लिखा गया है। कुडुक्क तर कुडुक्क एक ही प्रदेश के अल्यों से, पर सम्प्रति के समय में बे आप्ते से सहाराष्ट्र में में 'विजत' (सामाण्य) के अल्यों से, पर सम्प्रति के समय में बे अत्यत्त 'हां सर्य है।

अशोक है समान सम्प्रति ने सी अपने राज्य एवं प्रयत्न देशों में बहुत से बैत्यों, मन्दिरों तथा मठों का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार राजा सम्प्रति ने विखय्ब भरनक्षेत्र (भारत) को जिनायतों। (बैन मन्दिरों) से मण्डित कर दिया था। परिक्षिप्ट-नगरकल्प में सम्प्रति का एक विद्येषण 'अर्थातनक्षमण्डी' (विद्या था। परिक्षिप्त-नगरकल्प में सम्प्रति का एक विद्येषण 'अर्थातनक्षमण्डी' (विद्या था। किसी कर्मात कर्मात का सम्प्रति को स्वाप्त अपनों के निवास के किये बहुत-से विद्यारों का निर्माण कराया गया। करनस्वा की सुवीधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड

३. "आवैताढ्यं प्रतापाढयः स चकाराविकारघीः ।

त्रिक्षण्डं भरतक्षेत्रं जिनायतनमण्डितम् ॥" परिशिष्ट पर्व ११।६५

जिनाल्यों (जैन मन्दिरों) का निर्माण कराया था। " इस कमन में बतिवसीसित अवस्थ है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्ब्रित द्वारा बहुतन्ते जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया गया था। यही कारण है, कि आज मी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यान है, जिनके निर्माण को श्रेय राजा सम्ब्रित को दिया जाता है। स्मिप ने जिल्ला है, कि जिन किस्तुी मी प्राचीन जैन मन्दिरों एवं अन्य कृतियों को उत्पत्ति एव निर्माण बज्ञात हो, उन्हें कोम सम्ब्रित द्वारा निर्मात प्रतियादित कर देते हैं। "द्वार ने अपने प्रतियादित कर वेते हैं। "द्वार ने अपने प्रतियादित कर देते हैं। "द्वार ने अपने प्रतियादित कर देते हैं। "द्वार ने अपने मानित हैं। कि उत्पत्त मानित के स्मित की प्राचीन जैन मनियर हैं, उन सबके विषय में यह किवस्ती प्रचलित है कि उनका निर्माण चन्द्रणुप्त मीर्य के बचाज राजा सम्ब्रित द्वारा कराया गया था"। इसमे सचाई चाहे हो या न हो, पर यह सुनिद्यन कराये से सकता है। कि सम्ब्रित जैन पर्म का प्रवल समर्थन दाया सारक्षक था, और उससे बहत ने जैन मनिदरों का निर्माण कराया था।

कतियम जैन प्रन्यों में अक्षों के के पोत्र और कुनाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त लिया गया है। पुष्पाध्यक कथा के अनुसार कुनाल को पुत्र चन्द्रगुप्त था, जो कुनाल के बाद राजा बना। परिभिन्द पर्व में अवाकि, कुनाल और सम्प्रित की क्यारें जिस प्रकार तथा जिस कम तिल्ली गर्द हैं, पुष्पाध्यक कथा कोश में उसी कम से अवाकि, कुनाल और चन्द्रगुप्त की कथाएं उल्लिखित हैं। सम्प्रवत, सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी था, और उसे चन्द्रगुप्त कितीय मो कहा जा सकता है। पुष्पाध्यक कथा मे इस चन्द्रगुप्त (कुनाल के पुत्र) के विषय में ही यह अनुध्रति सी वर्षित है, कि उसने देशिया में जाकर जनसन हारा आयत्याप किया था। पर सम्प्रवत, पुष्पाध्यक कथा ने यह उल्लेख स्मम पर साधारित है। इस सम्बन्ध में हम

जैन मन्यों में सम्प्रति को कही पाटांलपुत्र का राजा कहा गया है', और कही अविन देका या उज्जयिनी' का। इससे सहब में यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही नगर उसके राज्य के अन्तर्गत थे, और उसकी राजधानी के रूप में प्रयुक्त हुआ करते थे। ऐतिहासिक स्मिथ ने यह कल्पना की है कि अशोक की मृत्यु के परचात् मौये साम्राज्य दो

१. "सम्प्रति...पितामहदसराज्यो रचयात्राप्रवृत्त भोआयंषुहस्तिदशंनाज्जात-जाति स्मृति:..जिनालयसपादकोटि...अकरोत् ।' कल्पसूत्र, सुबोधिनी टोका, सूत्र ६

R. Smith V. A. Early History of India p. 202

३. टाड--राजस्थान, प्रथम भाग, प्. ७२१-२३

४. पृथ्याश्रव कया-नायुराम प्रेमी द्वारा अनुदित ।

५. पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तीर्थ कल्प)

६. सः सम्प्रतिनामा राजावन्तीपतिः ' बृहत्कल्प सूत्र टीका (गाया-३२८३)

७. परिशिष्ट पर्व ११।२३

भागों में विभक्त हो गया था। पूर्वी माय को राजधानी पाटलिनुम नगरी थी। और पहिचमी माय की उन्जिपिनी नगरी। दशरब और सम्प्रति समकातिन राजा थे। दशरव पूर्वी भीमें साझान्य का राजा था। और सम्प्रति पश्चिमी मीमें साझाज्य कां। गयापि रोमन साझाज्य के पतन-काल से (अब कि वह लाझाज्य यो मागो में विभवत हो गया था) तुल्ता, करते पर यह कल्मा अध्यास्त्र आकर्षक प्रतीत होती है, पर यह निराधार है। जैसा कि हम अमी अपर लिख चुके हैं, जैन प्रच्यों में राजा सम्प्रति को पाटलिन्तुम का भी स्वामी कहा गया है, और उन्त्रविमी का सी।

पौराणिक अनुभूति के अनुसार सम्प्रति का शासन-काल नी वर्ष था। वह २२३ ई० पू० से समय के राजसिहासन पर आस्त्र हुआ था, और नी वर्ष तक मीर्य साम्राज्य का शासन कर २१५ ई० पू० से उनकी मृत्यु हुई। उसके समय की कोई राजनीतिक घटना हमें जात नहीं है। सम्मवन , इस काल में सी मीर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। इसी समय के लगाना सारत पर यवनों के आक्रमण पुन प्रारम्म हो गये, और सीर्य राजा उनका प्रतिरोध करने से असमये रहे।

## (५) यवन आक्रमणों का प्रारम्भ

सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसके अन्यतम सेनापति सैन्युकस ने सिकन्दर के एशियन प्रदेशों में कित प्रकार अपने स्वतन्त्र राज्य की स्वापना की यी, इतका उल्लेख पिछले एक अप्याय में किया जा चुका है। सैन्युकन ने मारत पर मी आक्रमण किया था, जीर जन्दरान्न मोर्च द्वारा उसे मूंह की खानी पड़ी थी। २९१ ई.००० में सैन्युकस की मृत्यु हुई, और उत्तनका पृत्र एश्टियोक्स प्रथम मीरियत माम्राज्य का स्वापी बना। वह राजा बिन्दुमार का मम्कालांत था, और मीर्य राजा के साथ उसके कृटनियक साम्यत्व मी विद्याना ये। २६१ ई.००० में स्टिक्टोक्स प्रयस्त की मृत्यु हुई, और उत्तका पुत्र एश्टियोक्स विद्यान ये। २६१ ई.००० में स्टिक्टोक्स प्रयस्त की मृत्यु हुई, और उत्तका पुत्र एश्टियोक्स विद्यान ये। २६१ इ.००० में स्वतंत्र प्रविज्ञाम (२११-२५६ ई.०००) सीरियत सम्राद्ध के पत्र वर अभिविद्यान हुआ। अशोक ने अपने उत्तकी की अतियोक्त तमाम की साम प्रवस्त कर प्रवस्ता मार्च सामाज्य की शांकित शीण होनी प्रप्तान मुक्त की अपने अपने प्रवस्ता में स्वतंत्र प्रवस्ता में सामाज्य की शांकित शीण होनी प्रपत्त सामाज्य से शांकित शीण होनी प्रपत्त में स्वतंत्र प्रवस्ता मार्च की स्वतंत्र प्रवस्ता मार्च की स्वतंत्र प्रवस्ता मार्च सी शीण होने ल्या था, जीर अनेक प्रदेश उत्तकी अभीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र होने कम समे ये । वैक्ट्रिया (बाल्यों या बाहुलीक) ने सबसे पूर्व सीरिया के प्राधिपय से मृत्युत की सी । वर्तमा न समय के अक्षमान्तानात राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रतिवा वासत्वी के अक्षमान्तानात राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रतिवा वासत्वी के अक्षमान्तानात राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रतिवा वासत्वी के अक्षमान्तातात राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रतीच वासत्वी के अक्षमान्ताताता राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रतिवा वासत्वी के अक्षमान्तानात्र स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त की थी। उत्तक दिवाल तथा पूर्व से हिन्दू कुष प्रवंतमाण की स्वित्व थी।

<sup>?.</sup> Smith V.A. Ashoka p. 70

२. बायु पुराण ९९।३३४

उत्तर में आक्सस (वंक्ष) नदी की. और दक्षिण-पश्चिम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीन समय के एरिया को आज कल का हीरात सुचित करता है। सैल्यकस और चन्द्रगप्त में जो सन्वि हुई थी, उनके परिणामस्वरूप एरिया, आर्कोशिया, बड़ोसिया और पैरोपनिसदी के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। ग्रशोक के शासन-काल तक ये प्रदेश मौयौँ की ही अधीनता में रहे। पर बैक्ट्रिया सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत या, और तीसरी सदी ई० पु० के मध्य तक वह इसी स्थिति में रहा। बैक्टिया सीरियन साम्राज्य का एक प्रान्त था और उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट की ओर से एक क्षत्रप की नियक्ति की जाती थी। एण्टियोकस द्वितीय थिओस के समय में बैक्टिया के क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियक्त था। सीरियन साम्राज्य की निर्धलता से लाभ उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार वैक्टिया के स्वतन्त्र ग्रीक (यवन) राज्य की स्थापना हुई। वैक्ट्रिया कब स्वतन्त्र हुआ, इस प्रश्न पर ऐतिहासिको मे मतभेद है। पर प्राय यह माना जाता है, कि बैक्टिया ने २५० ई० प० में सीरियन सम्राटकी अधीनता से मक्ति पायी थी। बैक्टिया की आबादी में ग्रीक (यवन) लोगो का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा और शासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही वैक्टिया को भी यवन-राज्य कहा जाता है। वस्तुत:, सीरियन साम्राज्य की भी यही दशा थी, क्योंकि उसके अन्तर्गत विविध प्रदेशो की बहसस्यक जनता भी यवन जाति की नहीं थी।

वैक्ट्रिया के परिचम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व मे पाधिया का प्रदेश या, जिसके निवासी प्रीक (यवन) लोगों से सर्वचा निक्ष थे। सीरियन साम्राज्य की निर्वलता से लाम उठा कर उन्होंने विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० पू० के लगमग स्वतन्त्र पाधियन राज्य की स्थापना हुई। पाधियन विद्रोह के नेता अरसक और तिरिदात नामक दो माई थे। उन्होंने धीर-धीर पाधियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और सीझ ही सम्पूर्ण ईरान उनकी अधीनता में आ गया।

बैनिट्रया और पाषिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन साम्राज्य की शक्ति बहुत श्रीण ही गई थी। २२३ ई० पू॰ में सीरिया के रावर्शिहासन पर एष्टियोकस तृतीय सैल्युकसतृतीय का उत्तराधिकारी) आल्ड हुआ, और उसने अपने बंश के छुत्त गौरव के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। पाषिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सका। पाषिया पराजा अरसक तृतीय को परास्त करने में असफल हो कर एष्टियोक्च तृतीय ने उसके साथ सिल कर ली, और पाषिया की ओर से निश्चित्त होकर उसने बैनिट्या पर आक्रमण किया (२१२ ई॰ पू॰ के लगमग)। इस समय बैनिट्या के राजीसहासन पर पुष्टिशमा विराजमान या, जो बड़ा और एव शामित्रताली राजा था। दो वर्ष तक वह निरन्तर एष्टियोक्क से युद्ध करता रहा, औ सीरियन सम्राट् उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहा। अन्त में विवश होकर एप्टि-योकस ने मुर्विडिमास के साथ सन्यि कर ली, और इस सन्यि को स्थिर करने के लिये अपनी पुत्री का विवाह वैक्ट्रियन राजा के पुत्र क्षेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया।

पार्थिया और वैक्ट्या के साथ सन्धि कर एण्टियोकस ततीय ने भारत की ओर प्रस्थान किया। वह सिकन्दर द्वारा जीते गये मारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता मे ले आने के लिये उत्स्क था। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्यकस द्वारा चन्द्रगुप्त को प्रदान कर दिये गये थे, एण्टियोक्स की दृष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के अगर्थे। अतः स्वामाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी, कि उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर ले। इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई०५० के लगमग भारत पर आक्रमण किया । ग्रीक विवरणों से सचित होता है, कि एण्टियोकस ततीय हिन्दकश पर्वतमाला को पार कर काबल की घाटीसे प्रविष्ट हो गया. और बहाँका सारतीय राजा उसका सकावला नहीं कर सका। पोलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफागसेनस ( Saphagasenus ) या सुमागसेन लिखा है, और उसके सम्बन्ध में ग्रीक लेखक के निम्नलिखित बाक्य उदयत करने के योग्य हैं--- "काकेशस को पार कर उस (एण्टियोकस तृतीय) ने भारत मे प्रवेश किया और मारतीयोके राजा सोफागसेनस के साथ अपनी मैत्री फिर से स्थापित की। उसने सफागसेनस से और हाथी प्राप्त किये. जिनके कारण उसके हाथियों की सख्या १५० हों गई। यहाँ उसने अपनी सेना के लिये सब आवश्यक सामग्री मी प्राप्त की. और काइजिकस के एन्ड्रोस्थनीज को यह कार्य सौपा कि राजा सुफागसेनस से सब प्रतिज्ञात धन-सम्पत्ति प्राप्त कर उसे अपने देश पहुँचा दे।" ऐसा प्रतीत होता है, कि सुमागसेन ने एण्टियोकस तृतीय के सम्मुखअपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आकान्ता को धन-सपत्ति . एव युद्धके साधन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने मे ही अपना कल्याण समक्षा था। पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यह सुफागसेनस या मुमागसेन था कौन ? इस सम्बन्ध मे ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की है। स्मिय ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह कोई स्थानीय शासक था, जो कि मीर्य साम्राज्यकी निर्वलता से लाग उठा कर स्वतन्त्र हो गया था, और जिसने काबुल की घाटीमे अपना पृथक् एव स्वतन्त्र राज्य स्थापिन कर लिया था। पर अन्य ऐतिहासिको को यह मत स्वीकार्य प्रतीत नही हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया गया है, कि सुभागसेन राजा शालिशुक का ही विरुद था। सम्प्रति के उत्तराधिकारी मीर्य राजा का नाम पुराणो मे शालिशक लिखा गया है। २०६ ई० पू० के लगभग वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर विराजमान था। ग्रीक लेखक पोलिविअस ने सोफागसेनस को भारतीयो का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा के लिये प्रयुक्त नही किया जा सकता था। ग्रीक लेखको द्वारा कोई ऐसा राजा ही 'भारतीयो का राजा' कहा जा सकता था, जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समान भारत के बड़े भाग का आधिपति हो। पर

Bhandarkar D. R.: A. Comprehensive History of India. II pp45-46

शालिशुक और सुमागसेन को एक मानना भी युक्तिसंगत नही है। हमें ज्ञात है, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात् ही मौर्य साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। काश्मीर मे अशोक के एक पुत्र जालीक ने अपना पथक एव स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। तिब्बती लेखक तारनाथ के अनुसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक के पुत्र कुनास्त का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पुत्र वीरसेन राजा बना। तार-नाय ने वीरसेन को गान्धार का राजा भी लिखा है। सम्भव है, कि विगताशोक दशरय या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पुत्र थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ या सम्प्रति के शासन काल मे मौर्य वंशके कुमार वीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य उसी प्रकार से स्थापित कर लिया था.जैसा कि कुछ समय पूर्व जालीक ने काश्मीर में किया था। दिव्यावदान में भी अशोक के बंशजों में वषसेन का उल्लेख किया है। यह अस-म्मव नहीं, कि ये बीरसेन और बबसेन एक ही व्यक्ति हो, और समागसेन इन्हीं का उत्तरा-धिकारी हो। इन राजाओं के नाम के अन्त में 'सेन' शब्द आना इनके पारस्परिक सम्बन्ध का मुचक हो सकता है। पर सुभागसेन तथा बीरसेन के विषय में ये सब मत केवल कल्पना पर ही आधारित है। इनका कोई तर्कसगत या प्रामाणिक आधार नही है। पर यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस ततीय ने २०६ ई० पू० के लगमग जब हिन्दूक्रशको पारकर मारत मे प्रवेश किया था, तो सिन्धुनदी के पश्चिम के प्रदेश सुभागसेन नामक एक राजा के शासन मे थे। यह सुभागसेन एक शक्तिशाली राजा था, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा था, कि इससे मैंत्री नम्बन्ध को पून स्थापित कर लिया जाए। यह स्पप्ट है, कि सैल्युकस प्रथम के समान एण्टियोकस ततीय को भी भारत के आक्रमण मे कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी।

तम्मवत, यही समय था जब कि काश्मीर के राजा जालीक ने भी यवनी के भारतीय आक्रमण को बिफल बनाने में सहवाँस किया था। अशोक की मृत्यू २३८ हैं पूर्व्म
हुई थी, और तभी जालीक ने काश्मीर में अपना स्वतृत्त्र राज्य स्वापित किया था।
सम्मव है कि जालीक का शासनकाल पर्याप्त कर से मुदीर्घ रहा हो। सैत्युक्त प्रथम अर एप्टियोक्स तृतीय के बीच के काल ने किसी ग्रीक राजा ने मारत पर आक्रमण किया हो, सका कोई निर्देश भीक विवरणों में नहीं मिनता। राजनरिक्क पी में जालीक हारा म्हें क्ष परास्त किये जाने का जो उल्लेख है, वह एप्टियोक्स तृतीय की तिनाओं के किये हो सकता है, उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य ग्रीक राजा के लिये नहीं। क्योंकि जालीक और सुमापसेन दोनों मौर्थ दश के थे, जत. यह सर्वथा सम्मव है कि उन्होंने परस्पर मिलकर एप्टियोक्ख तृतीय का सामना किया हो और यवनराज को इस बात के लिये विवया कर दिया हो कि बह इन भारतीय राजाओं से पुन में भी-सम्बन्ध स्थापित

वैनिट्या को जीत कर अपने अवीन करने में एष्टियोकम ततीय को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। बैक्ट्रिया का राजा युथिडिमास बहुत भक्तिभाली था, और उसके शासन-काल में मारत के पड़ोमी इस यवन राज्य ने वहत उन्नति की । युथिडिमास का पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) अपने पिता की अपेक्षा मी अधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली या । उसने अपने राज्य के उत्कर्ष के लिये बहुत प्रयत्न किया, और इसीलिये मारत पर भी आक्रमण किया। उत्तर-पश्चिमी मारत के बढे भाग पर अपना प्रमुल्य स्थापित करने मे उसने सफलता प्राप्त की। यवनराज डेमेट्रियस जो भारत के एक भाग में अपना शासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के बाद के मीर्य राजा और भी अधिक निर्वल थे। वैक्टिया के यवन राजाओ का बुत्तान्त हम प्रधानतया उनके सिक्कों द्वारा ही ज्ञान होता है। इसी कारण उनके काल एव शासन-अंप्र के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है । कब युधिडिमान की मृत्यु हुई, और कब डेमेट्रियस बैक्ट्रिया के राजीसहासन पर आरूढ हुआ यह भी अन्यन्त विवादग्रस्त विषय है। सामान्यतया, यह माना जाता है, कि तीमरी सदी ई० पूर का अन्त होने से पूर्व ही डेमेट्रियस ने बैक्ट्रिया का राज्य प्राप्त कर लिया था. यद्यपि होसे भी होतिहासिक हैं. जो इस यवन राजा का काल पहली मदी ई०पु० मे प्रतिपादिन करते हैं। पर यह निविवाद है, कि वैक्टिया के उल्कपं का प्रवान थेय डेमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगही पर बैठने से पूर्व ही युधिडिमास ने हिन्दूक्श पर्वतमाला को पार कर उस राज्य को आकारत कर लिया था, जहाँ सुभागसेन का शासन था। हीरात, कन्धार, मीस्तान आदि में उसके सिक्के अच्छी बडी सख्या में उपलब्ध हुए हैं. जिसमें यह अनुमान किया जाता है कि वे सब प्रदेश यथिडिमास के शासन में आ गये थे। पर इंमेटियम ही वह यवन राजा था, जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर न केवल पजाब पर अपना आविषन्य स्थापित किया, अपितु भारत के मध्य देश में दूर तक प्रवेश कर माध्यमिका और साकेत को भी आकान्त किया । सम्भवत , यही डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करता हुआ पाटलिएक तक आ पहुँचा था, और कलिङ्कराज खारवेल के कारण ही वह मागध साम्राज्य की राजधानी को जीत नहीं सका था। सिकन्दर के पञ्चात डेमेटियम पहला यवन राजा था, जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर बाहीक (पजाब) देश को आक्रान्त किया। पर सिकन्दर व्यास (विपाशा) नदी से आगे नहीं बढ सका था। डेमेटियस प्रवं में बहत दूर तक बढता चला गया, और साकेत तथा पाटलिपुत्र तक को आकान्त करने में समर्थ हुआ । डेमेटियम की इस असाधारण सफलता का प्रधान कारण यह था. कि इस ममय मग्रुथ की मैन्य-शक्ति क्षीण हो चकी बी,और उसके मौर्य राजा अत्यन्त निर्वल थे। अशोक के पत्रचात मौर्य साम्राज्य का ह्याम प्रारम्भ हो गया था, और तीसरी सदी ई० पू० का अन्त होने के समय मीर्यवशी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी) पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ थे, वे सर्वथा शक्तिहीन थे। सिकन्दर के जाकमण के समय में मगब नन्द राजाओं के अधीन था, जिन्हें 'सर्वक्षत्रान्तकृत' और 'महासैन्य' कहा गया है। पर इस

युग के मागय राजा 'अधामिक' और 'धर्मवादी' कर के प्रसिद्ध थे। साथ ही, इस काल में पञ्चाब के कठ, मालब, अहक सदुध मणराज्यों का अन्त हो चुका था। शिक्कन्दर को मारत में अधिक आयो नहीं वह तह का था, उसका एक प्रधान कारण में थापाज्य ही थे, जिन्हें अपनी स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और बिन्हें परास्त कर सकना सिकन्दर के लिखे चुनम नहीं था। विशेष्ट्रिय सका आक्रमण किस मोर्च राजा के शामन-काल में हुआ, यह तिरिषत रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो बैब्हिया के यवन राजाओं का तिधिकम सही हंग से निर्मारित ही सका है और न अशोंक के उत्तराधिकारी मोर्च राजाओं का। केवल इतना ही सरोम के माय कहा जा सकता है कि यह यवन आक्रमण सम्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के शामन-काल में हुआ सा उत्तराधिकारी के शामन-काल से हुआ सा उत्तराधिकारी के शामन-काल में हुआ सा उत्तराधिकारी के शामन-काल में हुआ सा उत्तराधिकारी के शामन-काल में हुआ या।

सिकन्दर के समान डेमेटियस ने भी भारत में अनेक नगरियों की स्थापना की थी, जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यवन सेनाओं को रखा गया था। ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतञ्जलि के महामाध्य में भी आया है, जिसे वहाँ 'दत्तामित्रि' लिखा गया है, और टीकाकार के अनसार जो यवनराज दत्तामित्र द्वारा सौबीर देश में स्थापित एक नगरी थी। दत्तामित्र डेमेटियस का ही संस्कृत रूपान्तर है, यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखको ने डेमेटियस को 'मारत का राजा' लिखा है, और इसमें सन्देह नहीं, कि वह मारत के उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थं हुआ था। पाश्चात्य ससार में डेमेट्रियस के भारत-विजय की स्मृति इतने सुदीर्घ काल तक कायम रही, कि मध्यकालीन अग्रेज कवि चॉमर ने 'इन्द के राजा' (मारन के राजा) एमेटियम का वर्णन किया, जो निस्सन्देह वैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ही था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रृतिमें सिकन्दर और सैन्युक्स का कही उल्लेख नही मिलता। पर डेमेटियस का (दत्तामित्र के रूप मे) उल्लेख पातञ्जल महामाध्य के अतिरिक्त महाभारत में भी विद्यमान है। हम वैक्टियन राजा के बहुत-में सिक्के उत्तर-पश्चिमी भारत के विविध प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। ये प्राय चॉदी और तॉबे के हैं। डेमेटियस के कछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिनके एक ओर 'महराजस अपरिजितम देमेत्रियम' शब्द लरोस्टीमाया मे उत्कीर्ण है। इन सिनको से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि डेमेटियम भारत के एक भाग को अपने शासन में ले आने में सफल हुआ था। गार्स्य सहिता के यगपुराण में 'धर्ममीत' नामक यवन राजा का उल्लेख मिलता है', जिसे जायसवालजी ने डेमेटियस या दिमित्र का रूपान्तर प्रतिपादित किया है यद्यपि सब विद्वान् उनके मत को स्वीकार नहीं करते। पर धर्ममीत डेमेट्रियम का रूपान्तर हो. यह मवंशा सम्मव है।

१. महाभारत १।१३९।२३

धर्ममीततमा बृद्धा जनं मोक्सिन्त निर्मयाः।
 यवना ज्ञापविष्यन्ति (नक्ष्येरन्) व पाषिवाः॥ युनपुराण (गाग्यं संहिता)

किस यवन राजा ने सिन्ध नदी को पार कर भारत के मध्य देश तक आक्रमण किये थे. इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नहीं हैं। प्राचीन ग्रीक उंखकों के विवरणों में भी इम विषय पर ऐकमन्य नहीं पाया जाता । स्टेबो के विवरणों से सुचित होता है, कि ग्रीक आकान्ताओ द्वारा भारत में की गई विजयों का लाम कुछ मिनान्डर नेप्राप्त किया था, और कुछ यथिडिमास के पुत्र डेमेटियस ने । पर टोयस पोव्यिअस ने भारत-विजय का श्रेय अपोल्लोडोटस और मिनान्डर को प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डेमेटियस के मारत पर आक्रमण में मिनान्डर ओर अपोल्लोडोटस उसके सहयोगी थे। सम्भवत , इनकी स्थिति डेमेट्यिस के सेनापतियों की थी। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टार्न है। उनके अनुसार मिनान्डर ने पुजाब और दिल्ली होते हुए भारत के मध्यदेश में प्रवेश किया था, और वह साकेत आदि को जीतता हुआ पाटलियत्र तक चला गया था। अपोल्लोडोटम ने दक्षिण की ओर प्रस्थान कर सिन्ध नदी के महाने तक के प्रदेशों की विजय की थी। पर ये दोनों डे मेटियस की अधीनना में ही कार्य कर रहे थे, बद्धपि बाद में इन्होंने स्वतन्त्र राजाओं की स्थित प्राप्त कर ली थी। मिनान्डर और अपोल्लोडोटम के भी बहत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों में प्राप्त हुए हैं । मिनान्डर की राजधानी शाकल (सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश में शासन करने हुए वह बोद्ध-ध्रमणों के सम्पर्क मे आया. और स्थविर नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर ली। वौद्ध यत्यां से उसे 'मिलिन्द' लिखा गया है. और 'मिलिन्दपञ्जो' नामक ग्रन्थ में उन प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, जिन्हे राजा मिनान्डर या मिलिन्ड ने अपने गरु से पूछा था। मिनान्डर ने अनेक सिक्को पर बौद्र धर्म के पर्मचक-प्रवर्तन का चिद्र 'धर्मचक' अकित है, और उसके नाम के साथ 'धमिक' (धामिक) विशेषण दिया गया है। कतिपय अन्य सिक्को पर उसके नाम (जिनका रूप इन मिक्को पर 'मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और बाता लिखा गया है। 'महाराजस त्रातरस मेनन्द्रस' से अकित मिनान्डर के सिक्के उसके एक भारतीय राजा होते के पट प्रमाण है। बौद्ध धर्म के इतिहास में मिनान्डर का भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके विषय में भी बौद्ध ग्रन्थों में यह लिखा गया है, कि उसकी मत्य के अनन्तर उसकी अस्थिया को सरक्षित रखा गया था. और उसके राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर बॉट लिया था । अपोल्लोडोटम के सिक्को पर भी 'महाराजम अपलदतस त्रातरस' शब्द अकित है. और उसके सिक्के प्राय कान्चार के दक्षिण में लगा कर सिन्ध नदी के महाने ओर मडीच तक उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिकों का यह भी मत है, कि मिनान्डर और अपोल्लोडोटोम-दोनो का सम्बन्ध डेमेटियस के राजकल के साथ था. ओर उन दोनो ने हमेटियस के अधीनस्थ मेनापतियों की स्थिति में भारत के आक्रमण में हाथ बटाया था। पर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण इन्होने भारत में अपने स्वतन्त्र एव पथक राज्य स्थापित कर लिये।

यह परिस्थिति बैक्ट्रिया मे डेमेट्रियस के शासन के विरुद्ध क्रान्ति के रूप मे थी । जिस समय डेमेट्रियस भारत-आक्रमण मे व्यापृत वा, उसके युकेटीदस नामक एक सेनापति ने वैन्द्रिया के राजीसहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कतिपय ऐतिहासिकों 
ने यह प्रतिपादिन किया है, कि युक्टीडल सीरिया के राजकुन के साथ सम्बद्ध था, और 
अपने कुण के उत्कर्ष की दृष्टि से ही उतने वैन्द्रिया पर अपना सातन स्थापित किया था। 
जब देमेट्रियस को वैन्द्रिया की क्यानिक का समाध्यार मिला, तो उत्करे तुरुत भारत से 
प्रस्थान कर दिया और युक्टीडल को अपदस्य करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता 
प्राप्त नहीं हुई, और वैन्द्रिया युक्टीडल के ही हाथों में रहा। विल समय देमेट्रियस और 
युक्टीडल वैन्द्रिया स्थापित स्थापित के प्रस्था करने का स्थापन के स्थ

मिकन्दर और सैत्युक्स भारत की विजय के मध्यन्य में जो कार्य नहीं कर सके ये, डेमेट्रियस और उसके बहुयोगों उसे सम्प्रक करने में समर्थ हुए। डेमेट्रियस के आक्रमण का यह परिणाम हुआ, कि परिवस-शिक्षणों और उत्तर-रिष्ट्यमी भारत यवनों के आधिष्यय में क्या गया। मारत के इन यवन राजाओं का बुतानत हमें प्रधानतया उनके सिक्कों डारा ही ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल तथा शासन-अंत्र आदि के सम्बन्ध में बहुत सत्तर्व है। प्राचीन पारतीय इतिहास की कोई सी दोपुत्तक ऐसी नहीं मिल मकती, जिनमें इन राजाओं का बुतान्त एक ही डम से लिखा गया हो। हमने डन यवन राजाओं का उल्लेख इस कारण किया है, क्योंकि ये मीर्य बचा के सित्या राजाओं के स्वकालीन ये, यदाप सब ऐतिहासिक इस बात पर भी सहसत नहीं हैं। हमने यहाँ डेमेट्रियस, मिनाव्डर, अपोल्लो-डिट्स और युक्टीडल का उल्लेख किस ढम से सिया है, अकल के अनेक ऐतिहासिकों ने उनके विषय में इसी बुतान्त की आमाणिक माना है।

प्राचीन मारतीय माहित्य में 'दत्तामित्र' नाम में राजा हे मेहियम का और मिलिन्द नाम में मिनान्वर का उल्लेस है. यह उत्पर लिखा जा चुका है। कुछ चिद्वानों ने यह कम्पना की है. कि अपोल्लोडोटन की स्मृति मी महामारत में उल्लिखन यवनदार्थ 'मयन्या' के रूप में विनक्ताल तक विवसान रही। श्रीक आधा में अपोलोडो सूर्य देवता को कहते हैं, और सम्हत्त में 'मय' आदित्य का ही अत्यतम नाम है। इन प्रकार मंगदत्त अपोल्लोडोटन का सस्कृत अनुवाद है। महामारत अब जिन रूप में प्राप्त है। वह रूपी में ने के प्राप्तम से कुछ समय पूर्व की हति है। इस रूपा में प्राप्त की स्मृति कुप स्वयत्त राजाओं की स्मृति कुपलित है। हा रूपा में दार उसमें आवस्य की कोई बात नहीं।

पूर्वनों के मारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश प्राचीन मारतीय साहित्य में विद्यमान हैं। महामाध्य में आचार्य पत्रश्र्वाल ने 'अरणन् बवन साकेतम्, अरूणत् यवन-माध्यमिकाम्' लिख कर लड़ लकार के प्रयोग 'अरूणत्' (आक्रात किया) के अमिप्राय को प्रयोक्ता के प्रपत्ने जीवन काल प्रयोग उस मां किया आता है, बबकि मृतकाल की घटना प्रयोक्ता के प्रपत्ने जीवन काल में हुई हो। रामचन्द्र राखा हुए थे, उस अर्थ में लड़ का प्रयोग (असवत्) नहीं किया जायगा, उसके लिये 'वसूब' प्रयूचन होगा, ब्योंकि राजा रामचन्द्र हमारे जीवन-काल मे न होकर बहुत प्राचीन समय मे हुए थे। पर चीन का मारत पर आक्रमण (१९६ २ ई०) हमारे जीवन-काल मे हुआ, इसके लिये लक्ष लकार के मुतकाल का प्रयोग किया जायगा। यबन राजा ने माकेत और माध्यमिका को पतन्जिल के जीवन-काल मे आक्रान्त किया था—अतः इसके लिये उन्होंने लक्ष लक्ष्मार (अरुणत्) का प्रयोग किया है। पतन्ज्जिल सुचनो राजा पुष्पमित्र के समकालीन थे, अत. यवनराज का यह आक्रमण मीर्य चया के अनिम राजाओं के ही शासन-काल में हुआ था, यह निश्चित रूप से बहा जा सकता है।

पौराणिक अनुश्रुति मे मारन के इन यबन राजाओं का वर्णन करने हुए यह कहा गया है, कि ये यबन राजा मूर्वामिषिक्त (जिनका विधिपूर्वक राज्यामिष्ठेक हुआ हो) नहीं होंगे। युग (समय) ने दोष के कारण ये दुराचार (बुरे आचार बाले) होंगे, औरन केवल नियमो तथा बालको का वध करने बाले होंगे, अपितु साथ ही परस्पर मी एक दूसरे त विकास करेंगें। निस्मन्देठ, पौराणिक अनुश्रुति मे जिन यबन राजाओं का उल्लेख है, वे विविद्धा के राजहुल से सम्बन्ध रखनेवाला वही राजा थे, जिनका उल्लेख कपर किया गया है।

गार्गी संहिता के अन्तर्भत युगपुराण मे यवनो के इन आक्रमणो का अधिक स्पष्ट उल्लेग मिलता है। वहाँ जिल्ला है. कि 'हुप्टिक्कान्स' (इस्ट एक पराक्रमी) यवन पराच्याल और माकेत को आक्रान्त करते हुए कुमुभव्यत्र (पाटिलपुत्र) पहुँच जाने पर सर्वत्र (रहत) कर्दम (सून का कीचत्र) के पुणपुर (पाटिलपुत्र) पृहँच जाने पर सर्वत्र (रहत) कर्दम (सून का कीचत्र) के जायगा, और मत्र विषय (प्रान्त) अमिद्रभ क्य से आकुल (अव्यवस्थित दशा में) हो जायेगो 'युगपुराण के इन स्लोकों में यवनों के एक ऐमे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है. जितम मिंक ये विदेशी आक्रमणा मारन के मण्यदेश में बहुत दूर तक आगे बहु आये थे। और मथुरा, पाञ्चाल तथा माकेत को आक्रमण करते हुए पाटिलपुत्र तक पहुँच यो थे। यह गयुर, पाञ्चाल कर्या माकेत को आक्रमणो के सम्बन्ध में नहीं है। यह है मेहियम के आक्रमणो के सम्बन्ध में नहीं है। यह है मेहियम के आक्रमणो के सम्बन्ध

 <sup>&#</sup>x27;अविष्यत्तीह यवना धर्मतः कामतोऽर्यतः । नैव मूर्धाभिषस्तास्ते अविष्यन्ति नराधिषाः ॥ युगदोषदुराबारा अविष्यन्ति नृषास्तु ते । स्त्रीणां बालवर्षेनैव हत्वा चैव परस्परम्॥'

 <sup>&#</sup>x27;ततः साकेतमाकस्य पञ्चालान् मयुरां तथा । यवनाः वुट्टविकान्ताः प्राप्स्यन्ति कुषुमध्वजम् ॥ ततः युष्पपुरे प्राप्ते कर्वमे प्रथिते हिते । अकुलाः विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संक्षयः॥ युगपुराणः

भीक लेककों ने 'मारत का राजा' कहा है, और इसी के बारत बाकमण में मिनान्डर और अपोस्कोडोटस भी उसके सहयोगी वे।

पर से यवन देर तक मारत के मध्यदेश मे नहीं टिक सके। युव पुराण के अनुसार 'मृदु
दुर्मद' (अयकर रूप से मदमस्त होकर सुद्ध करनेवाले) यवन मध्य देश में ठहरेंग नहीं।
इसमें संशय नहीं, कि उनमें परस्पर के युद्ध आरम्म हो जायेंग, और अपने अस्पर्ट से उठा
हुआ यह सुद्ध अयस्त चौर तथा दु खप्तद होगा। 'ह हमें झात है, कि बैक्ट्रिया में युक्टीडम
गामक सेनापित हारा अपने को स्वतन्त चौषित कर देने के परिचामस्वकर देमेट्रिया को
गामत से वापस लीट जाने के लिये विवश होना पढ़ा था, और इसी कारण यवन लोग
गारत के बच्च देश में देर तक नहीं टिक सके थे। बाद में विवश्य यवन राजाओं तथा सेनापतियों में चोर पुढ़ होते रहे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है। गार्यी महिता के युचपुराण में
बैक्टियन शीकां के इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाली उन्ही घटनाओं की और निर्देश
कियागवा है, यह स्पष्ट है।

यवनों के आक्रमण के कारण मारत की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति बहुत निवंल हो गई थी. और इसके परिणाम-स्वरूप इस देश में कोई शक्तिवालों केन्द्रीय शासन नहीं रह गया था। मुणपुराण में लिखा है, कि जब काल के वश से यवनों की शक्ति शीण हो गई, तो यहीं मीत राजा राज्य करने लगे। ये मात राजा के से और इसका शासन लही-कहाँ था, यह हमें जात नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि इसेट्रियस के आक्रमण में परवात् वाही से प्रविच्या मारत के सम्बद्ध में नहीं के इसेट्रियस के आक्रमण में परवात् वाही कहाँ हो, और उनकी शस्ति शीण में परवात् वाही सम्बद्ध नहीं के इसेट्रियस के आक्रमण में परवात् वाही सम्बद्ध नहीं स्व

तीसरी सदी ई० पू० के अन्तिम और टूमरी सदी ई० पू० के प्रारम्भिक वर्षों में भारत पर यवनों के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देश हमें विविध साधनों इ। रा प्राप्त होंने हैं।. मीर्थ वंश के पतन काल के साथ उनका धनिष्ठ सम्बन्ध हैं।

# (६) कलिङ्गराज खारवेल

र्वभिद्रया के यवन राजा डेमेड्रियस के समान कलिङ्क के राजा खारवेल का भी मार्थ माम्राज्य के पनन के काल के माथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजा अशोक के परचात् जब मौर्यों की राक्ति क्षीण होने लगी, और मानघ साम्राज्य के मुद्दवर्ती प्रदेश मीर्यों की

- 'मध्यदेशे न स्थास्यत्ति यवना युद्धवुर्मेदाः ।
  तेवामन्योन्यसंभावाः (संघानाः) अविष्यन्ति न संशयः ।।
  आत्मवकोत्यितं घोरं युद्धं परमदारुषम् ।'
- २. 'ततो युगवशात्तेषां यवनानां परिक्षये । संकेते (?) सप्त राजानो भविष्यन्ति न संशयः ॥'

अधीनता से मुक्त होने छगे, तो कलिक्क ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिङ्ग की स्वतन्त्रता का परिचय हमे हाथीगुम्फा के शिला-लेख से मिलता है, जिसे राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख मे जहाँ राजा सारवेल के बीर कृत्या का वर्णन है, वहाँ साथ ही उसके पूर्ववर्ती कलिन्क राजाओं का भी उल्लेख है। प्राचीन मारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महत्त्व है, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठों के सम्बन्ध में पूरातत्त्ववेत्ताओं में गम्मीर मतमेद विद्यमान है। इसी कारण खारवेल के काल के विषय में भी ऐतिहासिकों में ऐकमत्य नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि खारवेल शुक्कवशी राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। पुष्यमित्र ने मौर्यवश के राजा बहद्रथ को मारकर पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसका काल १८४-१४० ई० पू० माना जाता है। खारवेल को पूष्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य कारण यह था, कि हाथीगुम्फा लेख में उस द्वारा की गई विजयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि उस (लारबेल) ने अपने झासन के बारहवे वर्ष मे मगध के राजा बहसति-मित्र (बहस्पतिमित्र) को अपने पैरो पर गिरने के लिये विवश किया, और राजा नन्द कलिञ्ज मे महाबीर स्वामी की जो जिनमूर्ति पाटलिपुत्र ले गया था, उसे फिर कलिञ्ज वापस ल आया। हाथीगुम्फा लेल के बहमतिमित्र को जायमवाल जी ने पृथ्यमित्र के साथ मिलाया, और यह प्रतिपादित किया, कि क्योकि बृहस्पति (बहसति) पूर्ण्य नक्षत्र का नक्षत्राधिप माना जाता है. अतः बहमतिमित्र (बहस्पतिभित्र) को पृष्यमित्र का पर्यायवाची समझा जा मकता है। खारवेल ने मगध के जिस राजा बहस्पतिमित्र को परास्त करने का उल्लेख किया है, वह गुङ्कवशी राजा पृथ्यमित्र ही था।

हाथीसुम्का लेख में ही 'राज मृत्यि काल' का भी उल्लेख आया है, और इम भीथं काल या मीर्थ मजत् के १६५ वे वर्ष में किये गयं कार्यों का विवरण है।' पुराणों के अनुसार मीर्थ वर्ष में १३० वर्ष तक शासन किया था। यदि चन्द्रगुण की राज्यप्राणित से मीर्थ संवत् का प्रारम्भ माना आए. तो पुष्पामंभ बुज्ज १३८ मीर्थ संवत् में पाटिलकुक के राजीसहामक पर आन्द्र हुआ, और क्योंकि पुराणों में उसका सात्तरकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अत उनमें १७४ मीर्थ सबंद कर राज्य किया। लाखेल के हाथीमुम्का लेख में १६५ मुरियकाल (मीर्थ समत्र) का उल्लिखत होना इस बात का स्पट्य प्रमाण है कि शुक्जबंधी पुष्पानित्र और कलिक्ज पाज बारादेल समकालीन थे।

श्री जायसवाल और स्टेन कोनो द्वारा यही मत प्रतिपादित किया गया है। वे खारवेल का काल दूसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्ष मे मानते हैं। पर श्री राय चौषरी का मत है, कि

 <sup>&#</sup>x27;मृरियकाल' बोछिन बोयिठ अगस निकंतरियं उपादायाति ।' इसो का अन्य पाठ यह स्वीकृत किया गया है-'मृरिय काल वो छिन' च बोयिठ अंगं सतिकं तुरियं उपादयति ।'

सारबेल पहली सदी ई० पू० के अस्तिम चरण में हुआ था। अनेक अन्य विद्वानों ने भी इस मत का ममर्थन किया है। उनकी सम्यति में न तो बृहस्पतिमिन्न और पुष्पिम की एकता स्थापित करता पुलितसगत है, और न हाथीगुरूका लेक में बहुतिमिन्न पाट ही निर्विचाद है। इसी प्रकार 'राजा मुरियकाल' पाट भी सर्वसम्यत नहीं है। मीर्थ वंत द्वारा किसी नमें सबत् का प्रारम्म हुआ था, यह स्वीकार कर सकना मी सम्भव नहीं है, म्यों वंत द्वारा क्यों के अपने उल्कोण लेखों में मीर्थ सबत् का उपयोग नहीं किया। उसने जो भी वर्ष मूचित किये हैं, वे अपने राज्यामिथक के समय में हैं। यदि मीर्थ सबत् की सत्ता होती, तो राजा असोक अवस्य ही उक्ता अपने लेलों में उपयोग करता। यदि हाथीगुरूका लेख में मीरिय-काल का उल्लिखित होना मान भी लिया जाए, तो भी १६५ वे मीरिय मवत् की बात तो सर्वथा अनिश्चित है। जिस बावय 'पानन्तरीय सिटसतेराजमृरियकाले 'का अर्थ १६५ वे मीर्थ-सबत् में किया गया है, उक्त के केवल अर्थ में मतजब है, अपनु पाट के सम्बन्ध मी सब विद्वान एकमत नहीं है। इस दशा में सारबेक से पुर्वमित्र का समकालीन मानने का कोई यक्तिसमत जाधार नहीं है। इस वा मं सारबेक को पुर्व्याम का समकालीन

थी रायचीधरी ने राजास्वारवेल का काल जो २५ ई० वृश् के लगभग मे प्रतिपादित किया है, उसका कारण हाथीग+का लेख में नन्दराज के पश्चात की एक कालाविध का उल्लेख है। हाथीगम्फा लेख के अनुसार सारवेल ने अपने शासन के पौचवे वर्ष से तनसील से नहर के पानी को अपनी नगरी में प्रविष्ट कराया। यह नहर नन्दराज के समय से 'तिवस-सत' कालावधि तक प्रयक्त नहीं हुई थीं। 'तिवसमन' का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में भी पुरातत्त्ववेत्ताओं में मतमेद है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, १०३ या ३००। श्री राय-चौधरी ने ३०० को स्वीकार्य माना है। उनका कथन है, कि यदि 'निवससत' का अर्थ १०३ माना जाए. तो खारबेल का राज्यारोहण काल नन्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि तनसूलि की नहर को अपनी राजधानी से मिलाने की घटना खारवेल के राज्य प्राप्त करने के पाँच वर्ष बाद हुई थी। तन्द का विनाझ कर जब चन्द्रगप्त ने मौर्य मास्राज्य की स्थापना की, उसके ८५ वे वर्ष मे राजा अशोक की मन्य हुई थी, क्योंकि चन्द्रगप्त ने २४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुसार ने २५ वर्ष और अञोक ने ३६ वर्ष । खारबेल से पहले कलिञ्ज के दो स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत अशोक की मृत्यु और खारवेल के राज्यारोहण के बीच में केवल १३ या १४ वर्षों की अवधि कभी स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती। कलिन्छ को अद्योक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके शासन काल मे वह अवश्य ही मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दशा में कलिजु की स्वतन्त्रता प्राप्ति का समय यदि अशांक की मत्य के तुरन्त पश्चात भी मान लिया जाए, तो भी १३

 <sup>&#</sup>x27;पञ्चमे च बानी बसे नन्दराज तिबससत ओघाटितं तनसुलिय बाटापनादीम् नगरं पढेसळि ।'

वर्ष के स्वल्प काल में दो राजाओं की कालाविध स्वीकृत नहीं की जा सकती। अत उचित सही है, कि 'तिवसमत' का अर्थ ३०० लिया जाए, और खारवेल का समय राजा नन्द के ३०० वर्ष के लगमग बाद माना जाए।

पर हाथीग्म्फा लेख में जिस नन्दराज का उल्लेख है, वह पाटलिपुत्र का (चन्द्रगृप्त मौर्य का पूर्ववर्ती) राजा नन्द है, या कलिङ्क का कोई प्राचीन स्थानीय राजा-यह बात भी विवादग्रस्त है। साथ हो, 'तिवससत' का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक सगत एव यक्तियक्त है। यदि हाथोग्म्फा लेख का नन्दराज पाटलिपुत्र का नन्द ही हो, तो भी उसके १०३ वर्ष पदचात लारवेल की सत्ता स्वीकार करने मे कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। अद्योक की मृत्यु नन्द के ८५ वर्ष परचात् हुई थी। इसी समय से मौर्य साम्राज्य का ह्रास एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। अशोक की मृत्यु के तत्काल बाद ही कलिङ्ग सदृश नया जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह मर्वथा स्पष्ट है। यह भी सम्भव है, कि अशोक के शासन काल के अन्तिम वर्षों में ही एर (ऐल) वसी चैत्रराज की आधीनता में कलिङ्ग ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो। खारवेल चैत्रराज की तीसरो पीढी मे हुआ था। यदि कलिङ्ग की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज वृद्ध हो तो उसके १२ या १४ वर्ष पश्चात् खारवेल का कलि द्व के राजिमहामन पर आरूढ होना सर्वथा सम्भव हो सकता है। यदि 'तिवससत' का अर्थ १०३ स्वीकार किया जाए. तो वारवेल उस समय कलि द्व का अधिपति बना था. जबकि कुनाल के पञ्चात राजा बन्धुपालित मगध के राजीसहासन पर विराजमान था, और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, बन्ब्पालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इम प्रकार अज्ञोक की मृत्युऔर सम्प्रति की मृत्युके बीच मे केवल २४ या २५ वर्षका अन्तरया। अब यदि खारवेल का राजिमहासनारू होने का समय नन्द से १०३-४ - ९९ वर्ष पञ्चात् माना जाए, तो सारवेल अशोक के १४ वर्ष बाद राजा बना । उसने अपने शासन के बारहवे वर्ष में मगघ पर आक्रमण किया था। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है, कि सगध पर यह आक्रमण अशोक की मृत्यु के१४; १२ -२६ वर्ष पत्र्चात् हुआ था,जबकि राजा सम्प्रति की मृत्यु हो चुकी थी. और उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। गार्गी सहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिश्क दुष्टात्मा, अर्मवादी और अवामिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिशुक के इतिहास पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। राजा सम्प्रति जैन वर्म का अनुयायी एव सरक्षक था, और कलि ङ्गराज खारवेल भी जैन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र शालिशक वर्म के प्रति जरा मी आस्था नही रखता था, पर वर्म का ढोग अवश्य करता था। हों में ब्यक्ति के मगध का राजा बनने पर यदि खारवेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मख सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमे आक्चर्य की कोई बात नही है।

हाथी गुम्फा शिळालेख मे राजा लारवेल द्वारा यवनराज दिमित (डेमेट्रियम्स) के आक-मण का मी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारवेळ ने गोरक्षगिरि को तोड कर राजगृह को घेर दवाया। इन कर्मों के अपदान (अवदान या वीरकथा) के सनाद से यवनराज दिमित षबरायी सेना और वाहनों को कठिनता से बचाकर मधुरा को माग गया । हाथीगुम्फा लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आठवे वर्ष में गोरखगिरि परआक्रमण किया था, और राजगृह को भी आक्रान्त कर किया था। यदि खारवेलका राजगृह पर आक्रमण उसके शासन के आठवें वर्ष में हुआ हो, तो इसी प्रकरण में ऊपर निर्दिष्ट तिथिकम के अनुसार यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसग मे यह बात ध्यान देने योग्य है, कि मौर्य वंश के राजाओं का न शासन-काल सुनिश्चित रूप से निर्घारित हो सका है. और न उनका पूर्वापर कम। अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्यु का समय२२८ई० पु० में न मान कर २३२ ई०पू० मे प्रतिपादित करते हैं, और कितने ही विद्वान् अशोक का .. उत्तराधिकारी कुनाल को स्वीकार नही करते । उनके अनुसार अशोक की मृत्यु के परचात् दशर्थ (बन्धपालित) ही मौर्य साम्राज्य का अधिपति बना था। इस दशा में सम्प्रति की मत्य का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण किये जाने का समय वह बन जाता है, जबकि सम्प्रति के बाद जालिज्ञ मौर्य साम्राज्य का स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण में हम यह प्रतिपादित कर चुके है, कि बैक्ट्रिया के यवनराज डे मेटियस ने मारत के मध्य देश पर उस समय आक्रमण किया था, जब कि मौर्य वदा की शक्ति क्षीण हो गई थी। यदि खारवेल के इस दावे को सत्य माना जाए. कि यवन-राज दिमित या डेमेट्यिस कलिञ्जराज के बीर कृत्यों की गाथा को सनकर घटरा गया था और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मथुरा की ओर चला गया था, तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि डेमेट्रियस जो मगध अथवा मध्यदेश में नहीं टिक सका, उसका प्रधान कारण कलिङ्ग राज खारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। मगध के निबंल मौर्यवशी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकने मे असमर्थ रहे थे. पर कलिङ्गराज लारवेल की शक्ति के सम्मुख डेमेट्रियस ने अपने को असहाय अनुभव किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हुआ था।

सारवेल के काल का निर्यारण करते हुए कितियय अन्य बातों को भी दूधि मे रखा आता है। उसके हाथीनुष्का शिलालेख मे उत्तर मारत पर किये गये तीन आक्रमणों का उल्लेख है। एक आक्रमण में सारवेल ने गोरविगिर (बरावर पहाड़ी) को आक्रात कर राजगृह को पेर लिया था। एक अन्य आक्रमण में उसने यनतराज दिगित्र को पिज्यम की और धर्मल दिया या, और तीतर आक्रमण में उसने मगवराज के अपने पैरो पर सिर रखने के लिये विवक्त किया था। ये घटनाएँ सुक्लबर्धी पुष्यिमत्र के समय में हुई, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है। पुष्यिमत्र के समय में मणव में नक्षीवन और नई विवित्त का

 <sup>&</sup>quot;धातापिक्ता राजगहं उपपीडायपिक एतिना च कम्मायदान संनादेन संबद्दतसेन बाहुनी विषमंचित् मधुरा अययातो यदनराजदिमित यच्छति।"

सञ्चार हो गया था, और इस शुक्क नहीं राजा ने दो बार अस्वमेश यक्ष का सी अनुष्ठान किया था। इस स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है, कि सारवेल ने पुष्पिमित्र को अपने सम्मुख सिर बुकाने के लिये विवध किया हो। विधीन हाथीगुरूमा शिलालेल में मनरास्त्र विदित्त का उल्लेल है, और मध्यदेश पर बनाने के आक्रमण पुष्पिम से कुछ समय पूर्व हो चुके थे, अत. कारवेल का समय भी पुष्पिम द्वारा मानव राज्य की प्राप्ति और मीर्थ विधा के अन्त से कुछ वर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा। हाथीगुरूमा शिला-लेख की लिपि और मापा आदि के आचार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख अशोक के समय से अधिक पीड़ का नहीं है।

## (७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी

पौराणिक अनुश्रृति के अनुसार राजा सम्प्रति के पश्चात् मौर्य वश के चार राजा हए, जिनके नाम ऋमश शालिश्क, देववर्मा, शतधनुष् (शतधन्वा) और ब्हट्रथ थे। पुराणो में इनके शासन के वर्ष क्रमश १३,७,८ और७ लिखे गये हैं। चन्द्रगुप्त,बिन्दुसार और अभोक के जो भासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, उनका सर्वयोग ८५ वर्ष है। इसी प्रकार अशोक के उत्तराधिकारी कुनाल, दशरब (बन्ध्पालित) और सम्प्रति के शासन-कालों का जोड २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारो उत्तराधिकारियों ने कुल मिलाकर ३५ वर्ष राज्य किया. तो मौर्य वश का कुल शासन-काल ८५ 🕂 २५ 🕂 ३५:-१४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहमत है, कि मौर्यवश का शासन १३७ वर्षो तक रहा। इस प्रकार ८ वर्षो का अन्तर पड जाता है, जिसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो, तो सुविधा के लिये उसका शामन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वेशा स्वासाविक है। इस प्रकार मौर्य वश के दस राजाओं के शासन-वर्षों का उल्लेख करते हुए ५ या ६ वर्षों का अन्तर पट जाना असम्भव नही है। प्राणों में कही-कही राजाओं के शासन-वर्षों से भेद भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पूराण की एक प्रति मे राजा शतघन्वा का शासन-काल ६ वर्ष लिखा गया है, '८ वर्ष नहीं। इस प्रकार ८ वर्षों का जो अन्तर ऊपर निर्दिष्ट है, उसका समाधान कर सकना कठिन नही है। साथ ही, यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि यद्यपि सब पुराणों में मौर्यविश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है. पर इस वश में कुल कितने राजा हुए, इस प्रदन पर पौराणिक अनुश्रुति में भेद पाया जाता है। वाय और ब्रह्माण्ड पुराणों में मीर्य दश के राजाओं की सख्या ९ दी गई है, और मत्स्य-पुराण मे १०। हमने यहाँ इस बझ के दस राजाओं के नाम दिये हैं—चन्द्रगुप्त, बिन्द्रसार, अशोक, कुनाल, दशरथ (बन्धुपालित), सम्प्रति, शालिशुक, देववर्मा, शतधनप और

१. 'भविता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु वट् समाः ।'

बृहद्वय । ब्रह्माण्ड पुराण मे जो ९ मीर्य राजा गिनाये गये हैं, उनमे शालिबृक का नाम नहीं हैं । पर इस राजा की सत्ता गार्गी संहिता से भी सूचित होनी है । सम्मवत, यहीं मत यूक्तिस्पत है, कि भीर्य बंश के कुल राजाओं की नंक्या १० थीं, और उनके व्यक्तिगत प्राप्त-वर्षों का जोड जो १३७ वर्षों से कुछ अधिक वनता है, उसका कारण सच्टित वर्ष को पूर्ण वर्ष मिन कर उस्लिमित कर देना ही हैं।

राजा सम्प्रति के पश्चात् उसका पुत्र शालिशुक गाटलिशुक के राजिसहासन पर आरुड हुआ। मौर्य वंग के इतिहास में इस राजा का शासन-काल अव्यक्त सहस्व का है। पिछले यो प्रकरणों में जो विशेचन हमने किया है, उसके अनुसार यवनराज दिमित्र का आजमण इसी के समय में हुआ था, और कलिङ्काराज खारबैल ने मी इसी के समय में तीन समय सगय एवं उत्तरापय को आकान्त किया था। यह भी सम्मद है, कि इसी के शासन-काल की राजनीतिक अव्यवस्था से लाम उठा कर कास्मीर का मीर्थ बसी राजा आलोक मी मध्य-दंग को आकान्त करता हुआ कारबकुळ तक बढ आया हो। राजनरङ्गियी में आलोक की विश्वों का भी उल्लेख है, उत्तरको हम इसी अध्याय में उत्तर निर्दिट कर चुके हैं।

शालिजुक के समय में भीयं साम्राज्य ने जो घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसके कतियय निर्देश प्राचीन माहित्य में विकान है। युगपुराण के अनुमार शालिजुक ने अपने बढ़े माई को भार कर राजमित्रहामन प्राध्न किया था। इन बढ़े माई को भार कर राजमित्रहामन प्राध्न किया था। इन बढ़े माई का नाम क्या था, यह युगपुराण ने मुचिन नहीं किया, पर हमके लिये 'मार्च और 'पूर्ण अधित' (जिसके पुणो की क्यानि मर्कत किया का आवित्रह के अनिरिक्त कोई अन्य भी पुत्र था, जो अपने पिता के समान हो सासु प्रमान का शाल पूर्ण था। अंटर बुन होने के कारण राज्य के वर पर उसी को अधित । अंटर बुन होने के कारण राज्य के वर पर उसी को अधित उनके कारण राज्य के वर पर उसी को अधित उनके कारण राज्य के करणा राज्य के वर पर उसी को अधित उनके कारण राज्य के वर पर उसी को अधित उनके कारण प्राप्त के कारण राज्य के वर पर उसी को अधित उनके कारण मार्च आधित उनके कारण मार्च भीर उनकी कारण मार्च के प्रमुख्य के जो जो दुर्जा हो पई होगी. अपने उनके कारण राज्य के स्वाप्त कर लिया हो स्वाप्त का अध्य लिया, और अनक प्रकार के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त प्रमुख्य के स्वप्त के सार्च के स्वप्त के स्वप्त

१. 'स ज्येष्ठ भातरं साधुं केतेति (? हत्वा वि ?) प्रचितं गुजैः ।'

२. 'ऋतुक्षा कर्म सुतः शालिक्षूको भविष्यति । स राजा कर्मसूतो दुष्टास्मा प्रियविषहः । स्वराष्ट्रमर्ववे धोरं धर्मवादी द्वार्थामिकः॥'

स्वरूप स्पष्ट रूप से हमारे सम्मूख उपस्थित हो जाता है। युग पुराण ने यह भी सुचित किया है कि इस 'मोहात्मा' (मुर्खया मुढ़) ने धर्मकी विजय को स्थापित किया।' 'विजयं नाम धार्मिकम्' सब्द व्यद्भ के माथ लिखे गये हैं। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति का सूत्रपात किया था, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता था। कोई दुष्टात्मा, अर्घामिक, धर्मवादी एवं मोहात्मा राजा धर्मविजय की नीति की आड मे मनमानी भी कर सकता था, और उससे जनता का हित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो सकता था. इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शालिश्क ऐसा ही राजा था। यही कारण है, कि उसके शासन-काल मे मौर्य साम्राज्य का बहुत अहित हुआ। वैसे तो अशांक के बाद ही मौयों की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और कलि कुतवा आन्ध्र सदश प्रदेश उनकी अधीनता से मक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर शालिशुक के समय में मागध साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीब्र हो गई। यही समय था, जबकि यवनराज डेमे-ट्रियस और उसके सेनापतियों (मिनान्डर तथा अपोल्लोडोटस) ने मारन पर आक्रमण किये, और वे पजाब, ब्रज, माध्यमिका, मयुरा, पाञ्चाल और माकेत को आकान्त करते हुए पाटलियुत्र तक आ पहुँचे । यदि कलिङ्कराज खारवेल उनका प्रतिरोध करने के लिये उत्तरापथ की ओर अग्रमर न होता, और वैक्टिया में युधिडिमास डेमेटियस के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा न खडा कर देता, तो मारत के मध्यदेश की इन यवन आकान्ताओ द्वारा कैसी दुर्दशा की जाती, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेश में देर तक नहीं टिक सके. पर इसका श्रेय शालिगुक को किसी भी दशा में दे सकना सम्भव नहीं है। यवनों के प्रतिरोध में अपने को असमर्थ पाकर, सम्भवत , इस 'मोहात्मा' एव 'अवार्मिक' राजा ने धर्मविजय का ढोग करके अपनी निर्बलता पर परदा डालने का प्रयत्न किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'धर्मवादी' और धर्म विजय को स्थापित करने वाला कह कर व्यङ्क किया है। इसमे सन्देह नहीं, कि शालिशक के समय मे मौर्य माम्राज्य की बहुन दुर्दशा हो गई थी। एक ओर यवनराज डेमेट्रियस उस पर आक्रमण करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलि ङ्काराज लारवेल बार-बार मगध एव उत्तरा-पद्म को आकान्त कर उसे आधान पहुँचा रहा था। सम्भवन , इसी समय में काइमीर के मौर्यवशी राजा जालौंक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल म्लेच्छ यवनो से लोहा लिया या, अपितु मारत में शान्ति और सृव्यवस्था स्थापित करने के लिये वह पूर्व मे कान्यकृब्ज तक भी चला आया था।

हाथोगुस्का जिलालेख में मनध के जिस राजा का लारबेल द्वारा परास्त किया जाने का उल्लेख है, उनका नाम 'बहमतिमित्र' पढा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति-मित्र पृथ्यमित्र नहीं हो सकता. यह पिछले प्रकरण में निरूपित किया जा चुका है।

१. 'स्वापियव्यति मोहात्मा विजयं नाम वामिकम् ।' ( युग पुराण )

बोड प्रन्य दिव्यावदान में सम्प्रति के उत्तराधिकारी का नाम 'बृहस्पति' लिखा बया है। पौराणिक अनुपूर्ति के अनुसार लम्प्रति के बाद शालिखुक मयथ का स्वामी बना था, और बोड अनुपूर्ति के अनुसार बृहस्पति। इस दशा में यह करना असगत नहीं वहीं जा सकती, कि शालिखक और बहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे।

शालिशक के सम्बन्ध में अनेक अदमत उटकनाएँ की गई है। एक उट हाना यह है, कि इस राजा का शालिशक नाम यवनराज मैल्यकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन सम्राट एण्टियोकस नतीय के पिता का नाम भी सैत्युकस था। चन्द्रगृप्त मौर्य के समय से ही सीरिया के यवन राजाओं और मगब के मौर्य सम्राटों के बीच चनिष्ठ सम्बन्ध चला आता था। जन्द्रगप्त की साम्राज्ञी यवन कुमारी थी, अतः उसके वशज मौर्य राजाओं मे यवन रक्त की भी सत्ता थी। मौयों के अन्त पूर मे यवन दासियाँ व परिचारिकाएँ भी रहा करती होगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा मे यदि मीर्य राजा सम्प्रति ने अपने पुत्र का नाम सैल्युकस का सस्कृत रूपान्तर रख दिया हो, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं। कतिपय विद्वानों ने जालौक ओर शालिशक को भी एक ही माना है। उनका कथन है. कि दोनो शब्दों में ध्वनि का साम्य है, ओर कल्हण ने राजतरिद्वाणी मे शालिशक को ही जालीक लिख दिया है। शालिशुक के शासन-काल में यबनों का जो आक्रमण हुआ था, उसे विफल बनाने में इस राजा को सफलता प्राप्त हुई थी। इसी की म्मित राजतरिक्वणी में मुरक्षित है। पर ये दोनो उट्टब्रुनाएँ किसी ठीम ऐतिहासिक आधार पर आश्रित नहीं है। शालिशक और सैल्यकस में साम्य अवश्य है, पर शालिशक एक विश्व संस्कृत शब्द भी है। जालीक और शालिशुक को एक समझ सकना तो इस कारण भी सम्भव नहीं है. क्योंकि कल्हण ने जालीक को 'बौद्धवादिसमद्रजित' (अपने को बौद्ध कहने बाला के समृह या सथ की विजय करने वाले ) सिद्ध अवयत से ज्ञान और उपदेश प्राप्त करनेवाला कहा है। बालोक नन्दीश या शिव का पूजक था, और शालिशुक धर्म-विजय की नीति का अनुसरण करने वाला। इस दशा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इनकी एकता प्रतिपादित करना युक्तिसगत नहीं है।

शालिशुक के पञ्चात् देवबर्मा पाटलिपुत्र के राजीमहागन पर आरूढ हुआ । पुराणों में उसका शामन-काल सात वर्ष लिखा गया है । देववर्मा का उत्तराधिकारी शतधन्त्रा या

Bhandarkar D R Λ Comprehensive History of India, Vol. II.
 p: 45-46.

२. 'तत्काल प्रबलप्रेक्ष बौद्धवादिसमूहजित् । अवधुनोऽभवत् सिद्धस्तस्य ज्ञानोषदेशकृत् ॥'राजतरङ्ग्रिणो १।११२ ३. 'विजयेस्वर नत्वीशक्षेत्रज्येष्ठ्ठेशपुजने ।

तस्य सत्यगिरां राज्ञः प्रतिज्ञा सर्वदाऽभवत् ॥' राजतरिङ्गणो १।११३

सतमन्तु था। उसने छः या बाठ साक राज्य किया। सौर्य वज के सासन-काठ को १३७ वर्षी में सीमित करने की दृष्टि से यही भानना उपमुक्त होगा कि सतमन्त्र का सातन-काठ का सावन में तर करने की दृष्टि से यही भानना उपमुक्त होगा कि सतमन्त्र कर पटा हमें तात नहीं है। पर यह सुनिवित्त कर से कहा जा सकता है कि इनके शासन-काठ में भी मीर्म सामान्य का पनन जारी यहा, जनेक प्रदेश मगय को अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हुए, और उत्तर-पश्चिमी मारत के यवन राजा अपनी शक्ति के विस्तार में तत्तर देहे।

जो प्रदेश इस समय (देववर्मा और शतुबन्दा के शासन के १३ वर्षों मे) स्वतन्त्र हुए, सम्भवत विदर्भ उनमे से एक था। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शकु से पुर्व विदर्भ मे यज्ञसेन नामक राजा का स्वतन्त्र शासन था। यह कल्पना करना असगत नहीं होगा. कि मौयं बबा के इसी ह्याम-काल में उसने अपना पथक एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। बहत-मे प्राचीन गणराज्य भी इस काल मे फिर से स्वतंत्र हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पजाद एवं पश्चिमी मारत में अनेक गण-राज्यों की मत्ता थी। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने इन्हें मौर्य साम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी अन्त स्वतन्त्रता और पथक अनमति नष्ट नहीं होने पाई। कोटलीय अर्थशास्त्र में उस नीति का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणो व सघ-राज्यो के प्रति प्रयुक्त किया जाना चाहिये। उम नीति पर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चुके है। इस नीति का नार यही है, कि 'अभिसहत' सधो के प्रति मैत्री एव महिष्णुता का बरताव किया जाए, और 'विगुणो' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पश्चिमी भारत के गण-राज्य मीर्य युग मे भी अधीनस्थ रूप से विद्यमान रहे, और मीर्य राजाओ की शक्ति के क्षीण होते ही उनमें से बहत-से पून स्वतन्त्र हो गये। इन स्वतन्त्र गण-राज्यों के बहत-सं सिक्के उपलब्ध हए है, जिन्हे दूसरी सदी ई० पू० व उसके लगभग का माना जाता है। ये सिक्के यौधेय, राजन्य, औदम्बर, आर्जनायन, आग्रेय, शिवि, मालव, कनिन्द और महाराज आदि गणों के हैं। शब्द वश की शक्ति के क्षीण होने पर जब भारत में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह गया था. तब इन गण-राज्यों को अपने उत्कर्प का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था। पर उनकी स्वतन्त्रता तथा पृथक् सत्ताका सूत्रपात तभी हो गया था. जब कि शालिशक जैसे 'अवामिक, धर्मवादी, दुष्टात्मा और मोहात्मा' राजा के शासन के कारण मागव साम्राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यो के जो भी सिक्के व मद्राएँ प्राप्त हुई है, वे सब प्राय शक्त-काल व उसके पश्चात की है। पर मीर्य माम्राज्य के अन्तर्गत कलिख, आन्ध्र, गान्धार और विदर्भ के समान पजाब तथा राजपूताना के गणराज्यों की स्वतन्त्रता का शीगणेश मी मीर्यो की शक्ति के क्षीण पडने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निसकोच रूप से कहा जा सकता है।

हेमेट्ट्रयस के आक्रमण के परवात् भारत के उत्तर-यश्विमी तथा परिवमी प्रदेशों पर यवनों का शासन स्थापित हो गया था, यह पिछले एक प्रकरण में लिखा जा कुका है। पर इस प्रसम में यह प्यान में रक्ता वाहिये, कि भारत में यवनों का कोई एक राज्य नहीं था। उनके अनेक राज्य उत्तर-परिवमी काया परिवमी भारत में स्थापित हो। यसे थे, और उनके राजा प्राय. पारस्परिक युद्धों में व्यापन रहा करते थे। इत यवन राज्यों और उनके राजाओं के विषय में जो भी जानकारी हम प्राप्त है. उनका मुख्य आधार इन राजाओं के सिक्के ही हैं। इन यवन राज्यों का इतिहास मही जिख्न सकता न सम्मव है, और न उत्तकी आक्रयकता ही है। तीमरी सदी हैं पूर्व के अन्त में जब हे मेहिजस ने मारत पर आक्रमण किया था। ते उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। मीयें वस के अन्तिम राजा इस स्थिति में यह हो नहीं, कि वे अपने साम्राप्त के लायें हुए प्रदेशों पर कुछ भी घ्यान दे सहे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि मारत के परिचमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश अब भारतीय इति-हास की मृत्य धारा ने पृथक एवं समें और पृथ्यिक शृङ्ग जैना प्रतापी मानय राजा भी उन्हें अपनी अपीनना में नहीं ला सका।

मीर्य वहा का अन्तिम राजा बहुद्रथ था। वह झतधनप या शतधन्वा का पुत्र न होकर मम्भवत भाई था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया। उसके शासन काल में भी मौर्यसाम्राज्य का पतन जारी रहा। बहुदृथ के समय की कोई घटना हमे जात नही है। पर प्राचीन ग्रन्थो द्वारा यह मूचित होता है, कि इस राजा के शासन-काल में एक बार फिर मगय में राज्यकान्ति हुई। बृहद्रथ का सेनानी (प्रधान सेनापित) पुष्यमित्र था। शक्तिकाली मागध सेना इसी के अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मौर्य राजा का घात कर पाटलिएत्र के राजमिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । संगध के लिये यह घटना नई नहीं थी। बाईद्रथ वज के अन्तिम राजा रिपुजय की हत्या उसके अमात्य पुलिक द्वारा की गई थी, जिसने कि अपने पुत्र बालक को पाटलिपुत्र के राजिसहासन पर आरूढ कराया था। राजा बालक के विरुद्ध श्रेणिय (श्रेणिवल के सेनानी) मद्रिय ने विद्रोह कर मगध से उसके शासन का अन्त किया था, और अपने पुत्र विस्विसार को वहाँ का राज्य प्रदान किया था। विस्विमार के वशज मागव राजा नागदासक के विरुद्ध उसके अमात्य शिशनाम ने विद्रोह किया, और वह स्वय सगध का राजा बन गया ! शिशनाम के पुत्र काकवर्ण महानन्दी के शासन का अन्त भी एक षड्यन्त्र द्वारा हआ । सगध की यही प्राचीन परस्परा थीं। पृष्यमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर राजगही पर अधिकार स्थापित कर लिया । पौराणिक अनुश्रुति में मगध की इस नई राज्यकान्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। वहां पुष्यमित्र को 'मेनानी' और 'महाबलपराक्रमः' कहा गया है, और उस द्वारा बहद्रथ को उलाड फेकने नथा स्वय राज्य प्राप्त कर होने का

उल्लेख किया गया है। पर महाकवि वाणमद्र ने अपने 'हर्षचरितम्' मे इस घटना पर अधिक प्रकाश डाला है। वहाँ लिखा है कि अनार्य सेनानी पुष्यभित्र ने सेना का प्रदर्शन करने के बहाने में अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र कर अपने स्वामी प्रतिज्ञादुवंल बृहद्रथ मौर्य को पीस डाला। इस वाक्य में वाणमट्ट ने उस चड्यन्त्र को सर्वधा स्पष्ट कर दिया है, जो कि मेनानी पुष्यमित्र द्वारा राजा बृहद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पुष्यमित्र मागध साम्राज्य का सेनानी (प्रधान सेनापनि) था, और साम्राज्य की गम्पूर्ण सैन्यशक्ति का प्रदर्शन करने के निमित्त उसने सारी सेना को पाटलिपुत्र में एकत्र कर लिया था। क्योंकि यह मेना पृथमित्र के प्रति अन्रक्त थी, अत वह बहद्रथ का अन्त कर स्वय राज्य को प्राप्त कर सकते में समर्थ हुआ। हर्षचरितम् में पूर्ण्यासत्र को 'अनार्य' कहा गया है, और बृहद्रथ को 'प्रतिज्ञादुर्वल'। प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार राजसिहासन पर आरूढ होने समय राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता था--जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी मत्य होगी, उनके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल में) जो भी इच्टापूर्त (सुभ कर्म) मैन किये हो वे सब नष्ट हो जाएँ, और मैं अपने सब सकतो. आयु और प्रजा में वञ्चित हो जाऊँ यदि मैं किसी भी प्रकार में आप (प्रजा) के विरुद्ध ब्रोह करूँ।' 'प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निष्ठा--यही इस प्रतिज्ञा के तस्व थे। जो इस प्रतिज्ञा का समुचित रूप में पालन न करे, उमें 'प्रतिज्ञादुर्वल' कहा जाता था। बहद्रथ इसी प्रकार का 'प्रतिज्ञादुर्वल' राजा था। पुष्यमित्र को बाण ने 'अनायं' कहा है। इसका कारण यह नहीं है, कि वह आर्य जाति का न होकर किसी आर्य-भिन्न कुल मे उत्पन्न हुआ था। पुष्यमित्र जानि से ब्राह्मण था। राजा हर्षवर्धन के आश्रय मे रहनेवाला बाण राजा के विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने वाले व्यक्ति को यदि 'अनार्य' कहे, तो यह सर्वथा स्वासाविक है।

बृहद्रथ की हत्या के साथ मीयं बद्ध का अन्त हो गया। मगय की यह नई क्रान्ति १८४ ई० पूर्व में हुई थीं। ३३२ ई० पूर्व में मौर्यवशी चन्द्रगुप्त सगथ के राजिसहासन पर आरूढ

 <sup>&</sup>quot;पुट्यमित्रस्तु नेनानीच्ड्रत्य स ब्ह्डबन् । कार्राध्यस्ति व राज्य ···· (बायुप्ताक) "पुव्यमित्रस्तु नेनानीम्हाक्लपराक्कः । अतीव बृढं राजानं समृढ्य बृहृद्दबन् ॥' कल्युग राजवृत्तान्त Narayan Shastri The Kings of Magadha. (p 77)

 <sup>&#</sup>x27;प्रतिकादुर्बलं च बलवर्शनच्यपदेशविक्तनलोचसैन्यः सेनानीरनार्यो मौर्य बृहद्वयं पिपेश पुरुविभक्तः स्वामिनम्।' हर्षचरितम्

 <sup>&</sup>quot;बाङ्च रात्रीमजायेहं बाङ्च प्रेतास्मि तदुश्यमन्तरेणेट्टापूर्त मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां बृङ्जीयाः यदि ते बृक्कोमेति।" ऐतरेय बाक्काच ८११५

हुआ था, और १३७ वर्ष पश्चात् १८४ ई० पू० में मीबों के शासन का अन्त हुआ। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि बृह्य के साथ मनव की शक्ति का भी अन्त हो गया। मागव साम्राय साम्राय परा परा , यदािष उसका शासनसूत अब भीयों के हाथों में न रह नर सुञ्ज्ञच्यी राजाओं के हाथों में जा गया। पुष्यिनव शुक्त के नेतृत्व में एक बार फिर मगव की शक्ति का विकास हुआ।

बहद्रथ के साथ मगध के प्रतापी मौर्य वश की शक्ति का अन्त हो गया, पर इस वश की कतिपय शालाएँ बाद मे भी स्थानीय राजाओं के रूप मे शासन करनी रही। ऐसे एक राजा का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक झिलालेख मे विद्यमान है। कोटा (राजस्थान) से कुछ मील पूर्व में महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसके एक प्रस्तर-खण्ड पर यह लेख उत्कीर्ण है। इसमें 'मीर्यान्वय' (मीर्यवण) के एक राजा घवल का विवरण दिया गया है। यह लेख ७९५ मालव (विक्रम) संवत में लिखवाया गया था, जो ७३८ ईस्वी के बराबर है। इस जिलालेख द्वारा इम बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि आठवीं सदी त्तक भी भौर्य बंश का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपूताना के क्षेत्र मे थी। मीर्थ बंग का यह राजा धवल वहन यशस्वी एवं शक्तिशाली था, और इसका शासन राजपुताना के अनेक प्रदेशों में विस्तृत था। उदयपुर में आठ मील की दूरी पर डवोक नामक स्थान से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है. जिसमें 'परसमदारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीधवलप्पदेव' का उल्लेख है। इस जिल्लालेख का काल भी आठवी सदी ईम्बी मे माना जाता है। श्री भाण्डारकर ने प्रतिपादित किया है, कि डबोक शिला-लेख का धवलप्पदेव और कनस्वाका धवल एक ही राजा की मूचित करते हैं। यदि यह मत्य है, तो यह स्वीकार करना होगा, कि 'मीर्यान्वय' थवल या धवलप्यदेव का गामन राजपुताना के वह भाग मे विद्यमान था।

खानदेश में चालीस गोव से छ भील दूर उत्तर-पूर्व में बघली नाम का एक गाव है, जिसके एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिला पर एक लेख उत्कीर्ण हैं, जिसमे

 <sup>&</sup>quot;बृडाबारमणी-दुर्गण्डतभुकः सद्गोपिनामात्रयः प्रसन्धेत्र मर्यात्तसंकट्टवर्ता रत्नासये मुभ्ताम् । दुर्भाग्यात्तवाहिनी परिकरो रत्नप्रकारोज्ब्सः श्रीमानित्वमुदारसागरसम् मौर्योज्यादे वृथते ॥ घवलस्या नृपस्तत्र यदाता घवलोऽभवत् ॥ Indian Antiquary XIX pp. 55-58

 <sup>&#</sup>x27;परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेक्वर श्रीधवलप्यदेवप्रवर्धमान राज्ये ।' Epigraphia Indica XII p. 11

'मीयंकुल प्रमूत' (मीयंवश में उत्पन्न) श्री कोकट का उत्लेख है।' इस मीयं कुल की पुरानी राजधानी बलिम (सौराष्ट्र मे) थी, और वहां से मीयं कुल के लोग खानदेश में जा वरां थे। यह लेख स्वारहवीं मदी ईरबी का है, क्योंकि इसमें ९९१ शक सबत् दिया हुआ है।

बाल्यसराज गुरुवंशी दितीय के एक उत्कोणं लेख में गुरुवंशी द्वारा विजिन मांगों का उत्लेख है। मीयों का यह राज्य कोकण के प्रदेश में विद्यमान था, और इसे बालुक्य विजेता ने जीत कर अपने अधीन कर लिखा था। पुलकेशी दितीय कक्षीज के राजा हर्षवर्षन का सम-कालीन था। अद्य यह स्वीकार करना हांगा कि सातवी सदी ईस्बी में मी मीयों का एक पृथक् राज्य कोकण में विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मगथ के मुख्य मीय दश की शक्ति जीण हो गई, तो राजस्थान, सीराष्ट्र, कोकण आदि सुद्द सर्वती प्रदेशों में शासन के लिखे नियुक्त मीये कुल के कुमारों ने अपने को स्वतन्त्र थोषित कर दिया था। और उनके वराज ही सुदीर्थ काल तक स्थानीय राजाओं के ममान वहाँ राज्य करते रहे थे।

### (८) मौयों के पतन के कारण

गात्रा अधोक की मृत्यु के पण्चान् मीर्थ माञ्चाज्य में विधिवत्ता के चिह्न प्रगट होने प्राप्तम हो गये थे, और शांतिज्ञुक के समय में यह सबेबा छिन्न-वित्र हो गया था। इसके चया कारण थे " एहठा कारण अंक-दीमाव की प्रवृत्ति है। मारत के इतिहास में केन्द्री-माय और अंक-दीमाव की प्रवृत्तियों में सदा सचर्ष होता रहा है। एक और जहाँ जरामच्य अजानशङ्ग, महापचा नन्द और चन्द्रगुर्ज मीर्थ जैने शिक्तशादी, महत्त्वकांकी और माञ्चाज्यवादी गाजा मार्ग मारत को एक शामन में छे आने के छित्र खोग करते रहे, वहीं हमान चन्द्र अंत के रामम प्रवृत्ति के जन्यदी तथा गणराज्यों में अपनी स्वतन्त्रता एव पृथक् मार्ग को का मार्ग स्वत्त के अपनी स्वतन्त्रता एव पृथक् में सह तो को का प्रवृत्ति की विद्याम रही हो। मारत बहुत विद्याल देश है। इसमें बहुत-से जन्ती तथा जानियों का निवास सदा से रहा है। जनों के एक स्थान पर स्थायी रूप में बस जाने के कारण जिन जनपदी की प्राचीन सारत में स्थापना हुई थी, इनकी सख्या वैक्रा में भी। इन जनपदी के धर्म, व्यवहार तथा चित्र पृथक्-पृथक् थे। जानीय दृष्टि से प्रयोक जन अपने आप में एक इकाई था, और अपने व्यवहार, चरित्र, प्रया, रस्परा आदि के प्रति

 <sup>&#</sup>x27;तिस्मन्देशेस्तिरस्या विव्ययुर्वराक्षेणं वेवाल्याद्या
मौर्याणां राज्यानो वर्लभिरित ः ल (ष्टनं) मण्डलानाम् ।
सस्या निःशोवविद्या वृत्तिशतम (त) मो बाह्यणा बह्य तुल्याः
पौरा धर्मार्थकामित्रवरकल्नुनाः सनिः मौर्यप्रसादात्।।
सङ्गप्तस्य दृद्धपाटि (त) (ङ्कामिकुभम्) बता (क) लग्नकरतारिकतां विनाद्यं
रात्रि बकार वित्तं (रो) विद्यम्तारः श्रीकोकटः प्रवर्त्मीयोक्तल्यस्ताः।।

इन बनों में अधाय निष्ठा थी। इसी कारण विविध बनपदों में बी अपने पृथक्त को अनुमृति प्रिक्त रूप से विद्यमान थी। इसी का बहु परिचाम था, कि ये बनपर केन्द्रीमृत ना माज्य के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित कर लेने के लिये सदा प्रथलकील रहा करते थे। केन्द्रीय राजा या ममाङ्की शक्ति के निषंठ होते ही अकेन्द्रीमान की ये प्रवृत्तियां प्रवल हो उठती थी। विदेशी आक्रमण, दुनिस या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी केन्द्रीय राजा के लिये यह सम्मव नही रह जाता था, कि वह अपने साम्राज्य को लिय-

सम्यता, धर्म, सस्कृति और परम्परा आदि की दृष्टि से भारत एक देश है। प्रकृति ने भारत को एक स्वामाविक और सुन्दर सीमा भी प्रदान की है। भीगोलिक एकता यहाँ के निवासियों में एक विशिष्ट प्रकार की एकानुमृति उत्पन्न करती यही है। मारत के निवासी सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुमव करते रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है, कि यह उनकी मातमाम और धर्ममाम है। इसी कारण भारत में एक सिरे में दूसरे सिरं तव उन्होने तीयों और देवस्थानों की स्थापना की बी। मोगोलिक और सास्द्रुतिक दिप्ट स इस देश में जो एकता है, उसी के परिशामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन काल में विकसित हो गया था. कि राजनीतिक रूप से भी इसे एक ही होना चाहिये । आचार्य चाणक्य ने प्रतिपादित किया था, कि हिमालय मे समद्र पर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्ण जो मिम है, वह एक चकवर्नी शासन का क्षेत्र है। निस्सन्देह, बहुत परान समय से भारत के बीर तथा मह-न्याकाक्षी राजा इस आयं भिम को एक शामन की अधीनता मे ले आने का प्रयत्न करते रहे है। मान्याना, भरत आदि किनने ही राजा वैदिक और उत्तर वैदिक काल मे भी ऐसे हए. जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण भारत मृमि मे एक झामन स्थापित करने का था, और जो राजसूय. अब्बमेध आदि यज्ञो का अन्ष्ठान कर चकवर्ती, सार्वभौम व सम्राट पदो को प्राप्त करने मे समर्थ हुए थे। सगब के राजा तो भारत में 'एकराट्' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे. और महापद्म नन्द, चन्द्रगप्त आदि मागव राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई। सास्कृतिक आर मौगोलिक एकता उन प्रयत्ना के मल में थी, जो सम्पूर्ण भारत को एक शासन में ले आने के लिये निरन्तर जारी रहे, और जिनके कारण केन्द्रीमाव की प्रवित्त इस देश में निरन्तर अधिकाधिक बलवती होती गई।

केन्द्रीमाव की इस प्रवृत्ति के कारण ही भारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, जिन्हें 'आसमुद्रधितीश' कहा जा सकता है। महापद्म तन्द, चन्द्रपुण, अघोक, समुद्रगुण, विकसादित्य, अलाइट्टीन खिलजी और बौर क्लूचेब आदि इसी प्रकार के राजा थे। बिटिश युग में केन्द्रीमाव की इस प्रवृत्ति को अमृत्यूर्य कफलता प्राप्त हुई, और काश्मीर से कन्या-कुमारी तक विस्तीय वह सम्पूर्ण भारत सुनि एक सासन से बा बांग । पर अल्डीमाव की प्रतृत्ति को अन्तर्त्ति को काव्या-कुमारी तक दिस्तीय वह सम्पूर्ण भारत सुनि एक सासन से बायी। पर अल्डीमाव की प्रतृत्ति विद्या को प्रतृति विद्या हिस्स के स्वरूप नहीं रहेति दिया। विद्या शासन हारा स्थापित राजनीतिक एकता भी देर तक कायम नहीं रही, और पानि-

स्तान के रूप में भारत का एक बड़ा जाग इससे पृथक् हो गया । यही प्रक्रिया भारतीय इति-हास में पहले भी होती रही है। अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति उन विभिन्नताओं का परिणाम है, जो इस देश की मौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के निवासियों की जाति, भाषा, धर्म कादि मे विद्यमान है। इन्हीं के कारण प्राचीन समय में मारत बहुत-मे छोटे-बड़े जनपदों या राज्यों में विमनत था, और धर्म, व्यवहार, चरित्र बादि की दृष्टि से इन जनपदों की अपनी पथक विशेषताएँ या विभिन्नताएँ हवा करती थीं। जरासन्य और महापद्म नन्द जैसे प्रतापी एवं महत्त्वाकाक्षी राजा इन जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने मे सफल अवस्य हो जाते थे. पर वे स्थिर रूप से बन्दे अपने अधीन नहीं रख पाते थे। साम्राज्य के राजिसहासन पर किसी निवंछ राजा के बैठते ही ये जनपद फिर मे स्वतस्त्र हो जाते थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पर्व ही महापद्म नन्द जैसा शक्तिशाली भागध राजा कलि छ और कर्णाटक मदश मुदूरवर्ती प्रदेशों को जीत कर मागध माम्राज्य के अन्तर्गत कर चका था। पर चन्द्रगप्त मीर्य के नेतुत्त्व मे नन्दवश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण जो अञ्चवस्था उत्पन्न हुई, उस से लाभ उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगप्त, बिन्दुसार और अशोक के शासन-काल में मौर्य का की शक्ति का निरन्तर उत्कर्ष होता रहा। मदर दक्षिण के किनपय प्रदेशों के अनिरिक्त सम्पूर्ण भारत मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया। पर अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति घीरे-धीरे अपना कार्य करती रही। अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा अधिक प्रतापी नहीं थे। अकेन्द्रीमाव की प्रवत्तियों का दमन कर सकते में वे असमर्थ रहे । परिणाम यह हुआ, कि काश्मीर, कल्जि, आन्ध्र आदि मदरवर्ती प्रदेश एक-एक करके पाटलिएन की अधीनता से स्वतन्त्र होते गये. और मौर्य साम्राज्य मे निरन्तर श्रीणना आनी गई।

भीयं सम्राटो ने उन जनपदो वा गण-राज्यों के अपने-अपने धर्म, चरित्र, व्यवहार एव कानृत को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया, यो कि मागय साम्राज्य के अन्तर्गत थे । के निट्य में से नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था, कि रावा इनके व्यवहार, चरित्र आदि को न के कर नष्ट न करे, पर उन्हें उन (अनयर, गण-राज्य आदि) में स्थापित मी रखे और अपने कानृत का भी इस इय से निर्माण करें कि इनके कानृत से उसका विरोध न होने पाए। कौटलीय अवंशारत का यह सिद्धान्त वडे महत्त्व का है. कि बाति वर्ष, जानपद घर्म, नेणी-धर्म और कुल घर्म को दृष्टि में रख्त कर ही राजा द्वारा अपने वर्ष (कानृत) का निर्माण किया जाए। निरसान्देह, मीधों के सावत में इसी मिद्धान्त को कियान्तित किया गया था। इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि विविध अनपदी और गण-राज्यों में न केवल अपनी पृथक् सत्ता की अनुमूर्ति कायम रही, असिंपु अपने परस्परावत धर्म (कानृत) का भी वे पालन करते रहे। संब-राज्यों के सावत्य में जिस नीति का प्रतिपादन केटियन निष्या है उस पर इस अन्व में पहले प्रकार काला जा चुका है। इस नीति का सार भी यही था, कि प्रसार प्रसार के सम्वत्य से सावत्य से पालन करते रहे। संब-राज्यों के सावत्य से जिस नीति का सत्त्य से पहले प्रमुत्त वाला वा चुका है। इस नीति का सार भी यही था, कि 'अभिनसहर' संब-राज्यों के साथ मंत्री-सवस्य स्थापित किया जाए। उन्हे पूर्णत्या न स्थ

यवनां (प्रीक लोगों) के आक्रमण मी माँगं साम्राज्य के पतन में सहायक हुए । ये
आक्रमण अशोक के सामन-काल में ही प्रारम्भ हो गये थे। इन्हों का प्रतिरोध करने के
लिये अशोक ने अपने अन्यतम पुत्र वालोक को उत्तर-पित्रमी प्रदेशों में नियुत्र किया था।
जालोक यवनों को गति को अवस्त्र कर मकले में तो समयं हो गया, पर उत्तरे कारमीर में
अपना पृथक् राज्य भी स्थापिन कर लिया। भागय साम्राज्य की शक्ति इसमें दो मागों में
विमन्त हो गई। माँगं बड़ा के एक अन्य कुमार नुमागवत ने मी वालीक का अनुमरण किया, और वह गान्यार में स्वतन्त्र कर से राज्य करने लगा। मागों की शक्ति का सत् प्रकार विमन्त हो जाना यवनां के लिये बहुत उत्तरांगी सिद्ध हुआ। एन्ट्योक्त, हेमेट्रियम और मिनान्वर आदि यवन आकान्तां के आक्रमणां का उत्लेख इसी अध्याय मे उत्तर किया जा कुका है। इन आक्रमणां स मारन की अकन्दीमाल की प्रवृत्तियां को बहुत वल मिला, और मींगे राजांशों के लिये इन प्रवृत्तियां का दमन कर सकना मान्या नहीं हु स्था। गान्यार साकल, सिन्य आदि में यवनों ने अपने पृथक, राज्य स्थापित कर लिये, और बाहीक (पत्राव) देश तथा उनके समीपवर्ती प्रदेशों के पुराने गण-राज्य किर हे स्वतन्त्र हो गये।

मीर्य राजाओं की वर्ष विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक एव सैन्य शक्ति के सीण होने में सहायना पहुँचाई। अद्योक हारा अपनायी गई वर्ष विजय की नीति की विवेचना पिछले एक अपनाय में की जा चुकी है। मारत के प्राचीन विचारको की हॉस्ट में 'बहुं' और 'अन' दोनो शिलनों का तमान कप से महत्त्व था। पर क्षत्र शक्ति की उपेक्षा उन्हें किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं थी। अशोक ने वर्ष हारा विश्व-विजय का जो प्रयत्त किया था, वह आदर्श की दृष्टि से चाहे कितना ही उदात्त क्यों न हो, पर एक राजा के लिये उसे कदािथ समुचित नहीं भाना जा सकता। पर अशोक ने जिम विचार-सरणी से पर्म विजय की नीति का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया था, उसके उत्तराधिकारी उसका भी अविकार के से प्रयोग नहीं कर सके। राजा नम्प्रति ने सैनिको को भी सायुओं के वहन पहनाकर उनसे प्रत्यन राज्यों को सायुओं के वहन पहनाकर उनसे प्रत्यन राज्यों को सायुओं के विजयण योग्य बनाने का प्रयत्न किया। राजा शालिशुक ने तो धर्म विजय के आवरण में अवाधिक कृत्य करने में भी सकोच नहीं किया। सैन्य या स्वाप्त को उसने उसने किया राज्य मार्थ्य मार्थ्य मार्थ्य प्रति की उसने उपेक्षा की, जिसके कारण यवन आकान्ता मारन में आमे बढते हुए मार्थ्य मार्थ्य का राज्य अपने परिच्या को स्वाप्त के अपने अपने राज्य की राज्य की राज्य की राज्य की राज्य की राज्य की स्वाप्त करने ने असमर्थ रहे।

मागध साम्राज्य की सत्ता उसकी मैन्य शक्ति पर ही आधित थी। काम्बोज से बग तक और काव्मीर से आन्ध्र तथा कर्णाटक तक विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य को एक ज्ञासन की अधीनता में रहने के लिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर जब मौर्य राजाओं ने सैन्यज्ञक्ति को उपेक्षा कर वर्म विजय को महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया. और अपने सैनिको को साधुओं के बस्त्र पहला कर उनसे धर्म प्रचार का कार्य लेना शुरू कर दिया, तो अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकना और विदेशियों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा कर सकना सम्भव ही कैसे हो सकता था। अशोक की धर्म विजय की नीति उसके निर्वल उत्तराधिकारियों के हाथों में सर्वथा असफल हो गई। इस नीति में भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति के विदेशों में प्रसारित होने में चाहे कितनी ही सहायता क्यों न मिली हो. पर मगब की सैन्य शक्ति उसके कारण अवश्य निर्दल हो गई। यही कारण है, कि भविष्य के विचारकों ने अञ्चोक, शालिशक आदि यम विजयी राजाओं का उपहास करते हुए 'देवानाप्रिय' का अर्थ ही मर्ख कर डाला। उन्होंने यह भी लिखा, कि राजाओ का कार्य सिर मडा कर धर्म चिन्तन करना नही है, अपित दण्ड (प्रचण्ड राज्यशक्ति) का धारण कर शत्र का सामना करना है। भारत में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण अमतप्ट हो वह नप्ट हो जाता है, और जो राजा सतप्ट रहे वह नप्ट हो जाता है। मगय के मौर्य राजा जिस प्रकार अपने राज्य एव राजशक्ति से सतुष्ट हो पहले श्रावक और बाद में श्रमण वन कर बौद्ध संघ के लिये अपना सर्वस्थ तथा राजकोश तक भी निछायर करने के लिये तैयार हो गये थे. वह मारत की प्राचीन राजनीति के सर्वधा विरुद था. और इसीलिये उनके इस रूख ने उनकी शक्ति के क्षीण होने में अवस्य सहायता पहुँचायी थी।

अकेन्द्रीमात की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदा एवं गण-राज्यों में अपनी पृषक् सत्ता तथा स्वतन्त्रता की अनुमूर्ति, यवनों के आक्रमण और धर्म विजय की नीति का दुरुपयोग— ये चार प्रधान कारण ये, जिनसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।

```
मौर्य वंश-वृक्ष
```

चन्द्रगुप्त (३२३-२९९ ई. पू.)

बिन्दुसार (२९९–२७४ ई पू)

अज्ञोकवर्षन (२७४–२३८ ई. पू

कुनाल (मुयश) (२३८–२३१ई पू)

,

दशस्य (बन्धुपालित) (२३१–२२३ ई. पू )

सम्प्रति (इन्द्रपालित) (२२३ – २१५ ई. पू.)

। शालिशुक (२१५–२०३ ई. पू.)

। देववर्मा (२०३–१९६ ई पू.)

शनधनुष बृहद्रथ

शतधनुष वृहद्रय (१९६-१९०ई पू) (१९०-१८४ई पू)

#### परिज्ञिहट

### आचार्य चाणक्य का जीवन-वृत्त

पौराणिक अनुभूति से आवार्य चाणक्य के जीवनवृत्त के सान्तन्य से कोई भी मूचना उपलब्ध नहीं है। वे कहीं उत्तम हुए, उनका सम्बन्ध किस कुल के साथ वा और उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार ज्यातीत हुआ, इस विषय से प्राचीन सम्कृत साहित्य संवेधा मीन हैं। विद्यालदत्त ने मूद्राराध्यम नाटक में उनके कृतित्त्व का विचार रूप से उल्लेख किया है। मूद्राराक्षम का जो उपाद्यान दुष्टिराज ने लिला था, उससे चाणक्य की कथा भी विद्याद रूप में री पर है। नित्यका का विनास कर चन्द्रपुत्त मीर्थ को मत्य का राजीसहासन दिलाने के विषय में सम्कृत नाहित्य में अन्यक भी अनेक निर्देश विद्यमान है. पर उनके जीवन बुतान्य पर इनसे कोई प्रकाग नहीं पडता।

पर बोढ और जैन जनुजुतियों के विषय में यह बात नहीं कही जा मकती। वाश्वाप-कामिनी के अनुनार चाणक्य का जन्म तक्षणिता में हुआ था। 'डममे तो कोई मन्देह नहीं, कि चाण्य के जीवन का अच्छा वड़ा भाव तक्षणिता में व्यक्तीत हुआ था. जहाँ वे दण्ड-नीति के अध्यापन का कार्य करने थे। चन्द्रगुप्त उनका शिष्य था, और मिकन्दरके मारत-आक्रमण के मन्य वे मन्यवन तक्षणिता में ही थे। पर बौड अनुजुति हारा मी उनके जीवन बुनान्त का विदोध परिचय प्राप्त नहीं होना।

जैन अनुशुनि के अनुसार चाणकय का जन्म 'गोस्ल' नामक विषय या जनपद में हुआ था। वहाँ ज्याय नाम का एक ग्रास था, जहाँ ज्याक नाम के एक श्राह्मण का निवास था। च्याक की पत्नी चाले वसी थी। चला और चक्के करी रोगों की ही जैन मुनियों के प्रति अमाध्य अद्धायी, और उनकी स्थित जैन प्रमें में आवकां की थी। बहुत-में जैन मूनि उनके घर में निवास करने थे। क्यों वसी के एक पुत्र उत्तरह हुआ, विनक्का नाम चाणक्य रासा गया। जन्म के नमस ही इन बालक के जुन में एक दीन विद्यासन था। इमें देख कर जैन मुनियों ने सुद्र मियव्यवाणी की, कि बटा होकर यह बालक रासा बनेता। यह जान कर जन कुम या चल बहुन चिन्तत हुआ। वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चाहता था। अत उसने चाणक्य का जन्म का दीन तुक्वा दिया। इसका परिणास यह हुआ, कि चाणक्य स्थ्य तो रासा नहीं वता, पर वह 'राजा की सिमीता' अवस्य हो गया। प्रत्यक रूप से राजा नहीं कर सी वह 'विवतिया' (विकासतित) रूप से राख का तमान कान्ततिया' (विकासतित)

१. बंसत्यप्पकासिनी (सिंहली संस्करण) पृ. ११९

 <sup>&</sup>quot;वाणको । गोल्सविसए बणयो गामो । तत्य बणओ माहणो । सो य सावओ । तत्स ब रे साह ठिया । पुलो से जणो सह दांडाँह । साहणं पाएस पाडिओ । कहियं च राय

अन्य जैन प्रन्य में चाणस्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है, और उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र बताया गया है।' गोल्ल विषय का उत्लेख सरहुत के एक उत्कीण लेखमे भी आया है,' यद्यपि उनकी मौगोलिक स्थिति वहाँ मी स्पष्ट नहीं है।

जैन श्वावक होकर चाणक्य ने भी सब विद्याओं का अध्ययन किया, और यह सब जान में पारसत हो गया। वयक होने पर उपने एक कुछीन ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, वित्तका नाम बृहत् कथा कोण में यशोगती दिया गया है। 'इस विवाह से चाणक्य के कोई सन्तान हुई या नहीं, इस विवाद से जैन अनुश्रुति से की कोई सुकना प्राप्त नहीं होनी। चाणक्य ने नन्दवस का विनाय कर कन्द्रणुत सीर्य को राजा बनाया, इस बात का समर्थक प्राप्ति ने जैन भी होता है। 'कपने जीवन के अन्तिय माग में चाणक्य ने नन्दवस का विनाय कर कन्द्रणुत सीर्य को राजा बनाया, इस बात का समर्थक प्राप्ति ने जैन क्यों में भी होता है। 'कपने जीवन के अन्तिय माग में चाणक्य जैन मृति हो। यथे, और उनकी मृत्य अनि में महस्त होकर हुई। यह अनि उनके प्रतिदृत्वी अमारत मुक्त हुं। 'कपने का स्वाव का स्वाव की स्वाव की साम स्वाव की स्वाव क

चाणक्य जैन वर्म के अनुवाबी थे, जैन अनुश्रुति मे इनका स्पष्ट रूप में निरुपण किया गया है। पर आदक्य वह है कि कोटलीय अर्थमाल्य में कही भी जैन वर्म का उल्लेख नहीं है, और वहीं 'ववीं धर्म तथा वर्णक्य मर्थ पर बहुत जोर दिया गया है। पर इनमें सप्तेड नहीं, कि चाणक्य के जीवन बृत के सम्बन्ध में जो सुचनाएँ जैन अनुश्रुति में विद्यान है, वे अत्यन्त महत्त्व कोई।

भविस्तर्हातः । मो बोग्यह जाहरसह ति बंता घट्ठा । युणोति आयरियाणं कहियं कि
किज्जन । एसाहे वि विवर्ततिको राया अविस्तर्हातः ( उत्तराज्यायन सुन्न टोका ३।१)
इतत्रव गोत्कवियये यामे वणकनामिन । बाह्मणोभूनवणी नाम तव्आर्या व वणेवरदी।
इतत्रव नामक्रियो व्यावकरण्य वण्डवणी । जानिनो जेनमुन्यः पूर्यवास्तुत्रक तव्युत्ते ।।
अन्यवा वृत्तवैन्तरवणोज्ययां युतोऽजान । जातं व तेम्यः सायुन्यस्तं नामोऽकारयण्वणणी ।
जानिनो मृतयोऽप्याख्यायन्भावी राजेष बालकः ।
प्रावयेष विम्यान्तरितो राजा रवनपर्यणात् ॥
वणी वाणक्य इत्याख्यां वदी तस्याञ्जजनमः ।
कुकीन बह्मण्ययेकारिव कन्यायणायतः ॥ परिज्ञिष्ट एवं ८११४-२०१

१. बहरकवाकोच calm,3

P. Cunningham Stup of Bharhut p 140

३. **बृहत्कथाकोच** cxlut,5

४. "सकोश भृत्यं ससुहृत्युत्रं सबलबाहृतम् । नन्द्रमुन्मुलयिष्यामि महाबायुरिव हुनम् ॥ परिश्लिष्ट पर्व ८।२२५

५. परिज्ञिष्ट पर्व ८।४४७-४६९

#### सहायक ग्रन्थों की सूची

#### (क) आचार ग्रन्थ

```
कौटलीय अर्थशास्त्र (शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित)
कौटलीय अर्थशास्त्र (कागले द्वारा सम्पादित)
मुद्राराक्षस (विशाखदत्त-कृत एवं दुष्टिराज कृत उपोद्धात महिन)
दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित)
महावंसो (मूल पालिग्रन्थ तथा टर्नर एव विजेसिह द्वारा अनूदित)
दीपवमो (ओल्डनवर्गं द्वारा सम्पादिन तथा अनूदिन)
जातक (काबेल द्वारा सम्पादित तथा अनूदित)
जातक (फासबाल द्वारा सम्पादित)
अष्टाध्यायी (पाणिनि)
महाभाष्य (पतञ्जलि)
बृहत्कथाकोश (हरियेणकृत एव उपाध्ये द्वारा मम्पादित)
वृहन्त्रथामजरी (क्षेमेन्द्रकृत)
परिशिष्ट पर्व स्थाविरावल्चित्रित (हेमचन्द्र कृत)
निजीयसूत्र (समाध्यचूणिक)
व हत्कल्पसूत्र (श्रीभद्रवाहस्वामिविनिर्मित एव सघदासगणिकृत ज्वधमाय्यभिषत)
पाटलिपुत्रनगरकल्प (जिनसूरिविरचित)
युगपुराण (माकड द्वारा सम्पादित)
मगवनी आराधना (शिवार्य) तथा उनकी टीकाएँ
आराधनासत्कथा प्रबन्ध (प्रभाचन्द्र)
पुण्यात्रवकथाकोप (रामचन्द्र मुमुक्षु)
कथाकोष (श्रीचन्द्र)
उत्तराध्ययनसूत्र टीका
आवश्यक सूत्र (निर्वृक्तियो तथा चूर्णियो सहित)
आवश्यकवृत्ति (हरिमद्र)
मुखबोय (देवेन्द्रगणी)
भद्रबाहुचरित (रत्ननन्दी)
राजावलिकया (देवचन्द्र)
ऐतरेय बाह्मण
```

```
कथासरित्मागर (सोमदेवकृत)
मालविकाग्निमित्र (कालिदास)
छान्दोग्योपनिषद
त्रिलोकप्रज्ञप्ति (वृषमाचार्य)
सारठप्पकासिनी (बडवार्ड द्वारा सम्पादित)
आपस्तम्ब धर्मसत्र
आर्थम ज्जश्रीमलकल्प
पराण (मत्स्य, वाय, विष्ण, पद्म, मागवत आदि)
मनिवशाभ्यदय (चिदानन्द कवि)
दशकुमार चरित (दण्डी)
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि)
नीतिमार (कामन्दक)
हर्षचरितम (भाम)
बसत्यप्पकासिनी
राजतरिङ्गणी (कल्हण)
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनदित)
ह्मएन्त्रमाग का यात्रा विवरण (बील द्वारा गम्पादित)
मैगस्थनीज का भारतवर्धीय वर्णन
मनस्मति
नारदस्भति
मेकिकिन्डल--इन्वेजन आफ इण्डिया बाद अलेग्जेण्डर द ग्रेट एज डिस्काटव्ड बाद
              कटियम, डायोडोरम, प्लटार्क एएड जस्टिन
मेक फिन्डल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्फाइय्ड बाइ मैगस्थनीज एण्ड एरियन
मेकिकटल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर
मेकत्रिन्डल--एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड बाइ क्टेसियम द क्रिडियन
अशोक के लेख (ज्ञानमण्डल काजी, हत्या और सेनार्ट)
महामारत
बहत्महिता (वर्न द्वारा सम्पादित)
```

#### (स) आधृनिक सहायक-ग्रन्थ

Ayanger, Krishnaswami : Ancient India.
Banerjee, G.N. Hellenism in Ancient India.
Banerjee, P.N. - Public Administration in Ancient India.
Barnett, L.D. - Antiquities of India.

Bhandarkar, D.R.: Ashoka.

Bhankarkar, D.R.: Maurya Brahmi Inscriptions of Mahasthana.

Bhandarkar, D.R. . Lectures on Ancinct Indian Numismatics.

Bhandarkar, D.R.: Carmichael Lectures, 1918.

Bhandarkar R G.: Vaishnavism, S'aivism and Minor Religious systems.

Das, S.K.: Economic History of Ancient India.

Dey, N.L. Geographical Dictionary of Ancient & Medieval India.

Edkins . Chinese Buddhism.

Fleet · Epigraphy (Imperial Gazetteer Vol. II)

Havell, E.B.: History of Aryan Rule in India.

Hoernle Studies in the Medicine of Ancient India

Hoernle Ajivaka in Encyclopaedia of Religion and Ethics.

Jayaswal K.P. . Hindu Polity.

Law B.C · Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes.

Law B.C. Historical Gleanings.

Law B.C. Some Kshatriya Tribes of Ancient India

Law N.N. Studies in Ancient Indian Polity.

Macdonell History of Sanskrit Literature.

Macphail Ashoka

Marsey Sanchi and its Remains.

Marshall \ Guide to Sanchi.

Marshall A Guide to Taxila.

Max Muller . The History of Sanskrit Literature

Mazemdar R.C. . The Corporate Life in Ancient India

Mazumdar R.C. Outline of Ancient Indian History and Civilization.

Cambridge History of India Vol. I

Barnett Antiquities of India.

Raychaudhri · Political History of Ancient India.

Rapson: Ancient India from the earliest times.

Valle'-Poussin: L'Inde aux Temps des Mauryas.

Torn: Greeks in Bactria and India,

Waddel · Excavations of Pataliputra.

Oldfield . Sketches from Nepal,

Mukerjee R.K.: Local Governments in Ancient India,

Mukerjee R.K.: A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Farliest Times.

Mukerjee R.K.: Ashoka.

Smith V.A. · Early History of India.

Smith V 1 · Ashoka.

Monahan F.J. . Early History of Bengal.

Pargiter Dynasties of the Kali Age.

Pargiter Ancient Indian Historical Tradition.

Gopal M H. Mauryan Public Finance.

Shastri N.K.: A Comprehensive History of India Vol. II

,, ,, : Age of the Nandas and Mauryas

Dikshitas . The Mauryan Polity.

Rockhill Life of the Buddha. Sinha S N History of Tirhut.

Sarkar B K · Positive Backgrounds of Hindu Sociology

,, , , Political Theories and Institutions of Ancient Hindus

Samaddar Glories of Magadha

Robertson Historical Disquisition of Ancient India

Ricc Mysorc and Coorg Inscriptions

Ryhs Davids Buddhism

Ryhs Davids Buddhist India. Narayan Shastri: The Age of Shankara

Oldenberg Preface to the Vinaya Texts

Mukhopadhyaya Surgical Instruments in Ancient India.

Rapson A Catalogue of Indian Coins in the British Museum

Ghoshal . Contribution to the History of the Hindu Revenuc System.

Gupta l' 1. The Coins

Agrawal BS India in Panint

Puri B N. India in Paranjali

The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan).

Gupta P.L.: Patna Museum Catalogue of Antiquities.

Kumrahar (Excavations).

Schlumberger: A New Greek Inscription of Ashoka at Kandhar (Epigraphia Indica XXVIII Part V).

Joshi and Pande A Newly dicovered Inscription of Ashoka (Journal of the Royal Asiatic Society Parts 3 &4).

Foucher: La Vicille Route de L'Inde de Bactres a Taxila

Buhler Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary 6 et 1896)

Kielhorn . Baghli Inscription (Epigraphia Indica Vol. II).

Jyotiprasad History of Jain Literature

Sircar D C. Scleet Inscriptions

Narayan Shastri · History of Maagadha

Shah T.L.: Ancient India Vol II

राहल माकृत्यायन बृद्धचर्या

जयचन्द्र विद्यालकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा

सत्यकेत् विद्यालकार प्राचीन मारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र



